

# मिक्षु-विचार मन्यावली १९९१ मन्यः २ देशान

# नव पदाथ

(राजस्थानी 'नव मदारय' ष्टति का विवेचनारमक हिन्दी धनुवाद)

सङ्ख्या भनुवादकः श्रीचन्द् रामपुरिया, बी. कॉम., बी. एज.





#### प्रकाशकीय

प्रस्तुत प्रकाशन स्वामीत्री की एक विशिष्ट राजस्थानी पद्यकृति 'नवरदारय का हिन्दी प्रनुवाद ग्रीर सटिप्पण दिवेषन हैं।

मूल क्षत्र में जैनधर्म के प्राधारभूत नी तहक-जीव, मतीव, पुण्य, पाप, सासव,

संबर, निर्मरा, बंध घीर मोश का विशव विवेषन है। जैन तत्त्वों की मीनिक ज्ञान-माप्ति के लिए यह पुस्तक प्रस्वतः उरमोगी है। तिराज्य दिस्तानदी समारोह के बादस्वामीसी का दिनीय वरस-महोस्यव-दिवस माद्रपद

पुत्र विशेषात्री संबद २०१६ के दिन पहता है तथा भार गुरूत गर्वभी सन् २०१६ का दिन पातार्थे जुनमोत्ति के तट्टारीहण के बसादी वर्षीत वर्षों की सफन-वानूनीना का दिन हैं। दोनों उत्पर्धों के हम संगम पर प्रकट हुया यह प्रकासन बडा सामियक सीर

धानितन्त्र रवक्ष्य है। धाना है पाठक स्वामीजी की विभिन्न कृति के दश विवेचनारसक संस्करण का स्वामन करेंगे, एवं द्वेगे धाना कर ऐसे ही धष्यपन पूर्ण प्रकामनी की प्रेरणा देंगे।

३, पोच्चेंगीत घर्च स्ट्रेट श्रीवन्द रामपुरिया बरुस्ता—१ स्वत्स्याक भाद राका २, ग्रं० २०६६ तैराक्य डिम्बाब्दी साहित्य-विकास



पाठकों के हाथों प्रायदेव प्राचार्य भीववाबी की एक मुन्दर्रासे कृषिक यह सानुवाद संस्तरण बीतते हुए मनमें दूर्य का अतिरेक हो रहा है। प्राज से साराय २० वर्ष पहले मैंने इसका सिट्यण सनुवाद समाप्त किया गत वह 'स्वान्त वाया' या। एक बार कलकला में वासुनाति के समय में सावार्य भी की सेवा कर रहा था, जस समय उनके माराविक से पाडकिको---''या वरायं कामीजी की एक काच्या सुवार कृति

े है।" वह जुन मेरा ज्यान शपने ध्युनाद की छोर किन गवा घीर उसी समय हैने एक संकल्य दिया कि सपने ध्युनाद को घायोगान प्रयक्षीवन कर उसे प्रकारित कहें। द्विश्वताकी समारोह के प्रीवनवन में प्रकाशित होनेवाने साहित्य में उसका भी नाम प्रस्तुत हुया धीर इस तरह कार्य को बीध गति हेने के लिए एक प्रेरणा मिली। जिम , कार्य को बीम यर्ष पूर्व यदी घायानी के साथ सरफन विमा या, बही कार्य कहा

है, वह मुझे बहुत प्रिय है । इसका प्राचीपान्त स्वाध्याय मैंने बड़े मनीयोग पूर्वक किया

भीने देना स्वामीओ की इति में स्वान-स्वान पर विना सकेत घागमों के सन्दर्भ सिरो पड़े हैं और उनते नीड़े गम्भीर-स्वामों का घोग है। यह मावस्यक या कि उन-उन स्वामों के खिरे हुए सन्दर्भ की टिप्पियों में दिया बाय रुवा नवांको के हार्द को भी सोना जाय। इत उपक्रम में प्राय: सारी टिप्पियार्ग पुत: शिवने की प्रेरणा स्वतः ही जायन हुई। कार्य में विकास न हो, इस टिप्ट से एक भीर छपाई का कार्य मुक्त किया दूसरी

कटिन ज्ञात होने सया ।

सीर सप्ययन सीर तेसन का। कनकरों में बैठकर सम्मादन कार्य करने में सहज किट-नाइनों थीं हो। जो परिश्वम मूत्र से बन सका, उसका सकार कर यह है। यह नहीं सकता यह स्वामीजों भी दश गम्मीर इति के सनुष्य हुमा है या नहीं। सुष्तानासक सम्बन्ध को जाधिका करने भी होटि से मैंने प्रसिद्ध रहेवाम्बर एवं

तुमनाश्मक क्राय्यम को उपस्थित करने भी द्वारित में मैं प्रसिद्ध देवतास्यर एवं दिगासर ब्रासारों के मतों को भी प्रमुर प्रमाण में प्रस्तुन विधा है। और स्वासीको का उन विकारों के माथ जो साम्य प्रमाना सैयम्य मुग्ने मानुम दिया, उसे स्पट्ट करने का

भी प्रयास किया है। स्वामीजी भागमिक पृथ्य थे। भागमों का गम्भीर एवं तलक्यां



|          |          | Fee       |     | र्वत्र बदी २ गुरुवार                  |
|----------|----------|-----------|-----|---------------------------------------|
| –वंध     | *        | £         | ₹●  | नाय दुवारा १८२६<br>चैत्र[बदी १२शनिवार |
| -मोध     | *        | X         | 20  | नाय दुवारा १८४६<br>चैत्र सुदी ४शनिवार |
| जीव-धजीव | <u> </u> | <u></u> . | ··· |                                       |

उपर्वन तालिका को देखने से स्तब्द है कि पुष्य की दूसरी ढाल जो सं० १०४३ में वित है, वह संलब्ध कृति के साथ बाद में ओड़ी गयी है। यही वात वारहवीं डाल -पत्रीय' के बियय में भी बही जा सकती है। यह संयोजन कार्य स्वामीजी के समय हो गया माल्म देता है। एक-एक पदार्थ के विवेधन में स्वामीजी ने कितने प्रश्न व मुद्दों की स्पर्श किया है,

धारंभकी विस्तृत विषय-मूची से जाता का सबेगा ।

टिपाणियों को कुल संख्या २४४ है। उनकी भी बियय-मूर्वि एक-एक हाल के कानु-य के साथ दे दी गई है। दिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय जिन-शिन पुम्तकों का धवलोकन किया गया धयका

 ले उद्धरण मादि तिये गये हैं उत्तरी तानिका भी परिनिष्ट में दे दी गयी है। उत्त वों के सेलब, धनुबादक बीर प्रकाशक—इन सबके प्रति मैं हमाना प्रवट बरना हैं। इत पुरवक का सामादन मेरे लिए एक पहाद की कार्य में कम नहीं रहा । किर बिनी के धनुबह ने मुले निमा निया। रवामीओं की सनन्यनम अंदर धीर धावार्य थी की बायन दिय यह हान बावार्य

के मदन-समारोह के बदसर पर जनता लग पहुँचा सवा, इसीमें मेरे बानश्द का रिक है। दूर केंद्रे मूल बीधे खुद की यह सनुकार-वृत्ति इस सहानु मून-पूरण के अनि मनायाम घटा का एक प्रतीक मात्र है।

**चेत्रता** द गुक्रा १. २०१८



| ६मोश                    | ŧ          | ×           | 20               | नाय दुवारा १=४१                |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                         |            |             |                  | चैत्र सुदी ४शनियाः             |
| (০—জীব-মসীব             | 3          | -           |                  |                                |
| <b>ং০—</b> জীব-মন্ত্ৰীৰ | <b>₹</b> ₹ | 38          | ४६६              |                                |
| उपर्यस्त तालि           | काको देख   | ते संस्ट    | है कि पुष्य की   | दूसरी ढाल जो सं० १८४३ में      |
|                         |            |             |                  | है। यही बात बारहवीं डाल        |
|                         |            |             |                  | योजन कार्ध स्वामीजी के समय     |
| में ही हो गया माल       |            |             |                  |                                |
|                         |            | में स्वामीश | ते ने कितने प्रः | ल व मुद्दों को स्पर्श किया है, |
| यह मारंभकी विस्त        |            |             |                  |                                |
|                         |            |             |                  | प-मूचि एक-एक ढाल के बस्तु-     |
| विषय के साथ दे दे       |            |             |                  |                                |
|                         |            | त्य जिल-वि  | ान पस्तकों का    | भवलोकन किया गया भयवा           |
|                         |            |             |                  | शिष्ट भेंदेदी गयी है। उन       |
|                         |            |             |                  | ति मैं इतज्ञता प्रकटकरता है ।  |
|                         |            |             |                  | हाई से कम नहीं रहा। फिर        |
| भी किसी के झनुब्रह      |            |             |                  |                                |
|                         |            |             | गाचार्यधीकी      | धत्यन्त प्रिय यह कृति झावार्य  |
|                         |            |             |                  | सका, इसीमें भेरे बातन्द का     |
|                         |            |             |                  | इस महान् युग-पुरुष के प्रति    |
| मेरी धनन्यनम श्रद       |            |             |                  | 4                              |
|                         |            |             | ٧.               |                                |

५---बंध

कलकत्ता

माद्र शुक्रा १, २०१८

,

3

30

नाय दुवारा १८२६ चैत्रंबदी १२शनियार

धीचन्द्र रामपुरिया

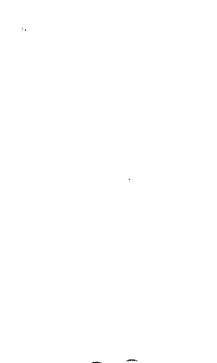

# **ઝ**તુક્તમાળણ*્*

की और जीव की सम्मुखता व विमुखता (गा॰ ५४-५६); सर्व सायदा कार्य म जीव (गा॰ ५७); सुविनीत अविनीत मायजीव (गा॰ ५८); कोविक और आध्यादि भाव जीव (गा॰ ५६); उससहार (गा॰ ६१); रचना-स्थान और काल (गा॰ ६२ टिप्पिपियाँ [१—बीर ममु गु॰ २०; २—गणपर गीतम गु॰ २१; ३—नवपदाये गु॰ २

भाव जीव (गा० ४६); निर्जरा—भाव जीव (गा० ५०); मोक्ष—भाव जीव (ग ५१); आधव, संवर, निर्जरा—इन भाव जीवों का स्वरूप (गा० ५२-५४); संत

(१ - व्यर प्रभू पुंठ रेठ : र---गणाय गातम पूठ रहे; ३---वायदाय पूठ र रू--सानित्व (सामस्वा) पूठ रहे; --जीव प्रवास पूठ रहे; ६---ह्व्या जीव को मात्र जीव पूठ रहे; ६---प्रात्र जीव पूठ रेट : ह---मात्र जीव पूठ रेट : ह---मात्र जीव पूठ रेट : ह---ह्व्या जीव का स्वस्था पूठ ४०; ११---ह्व्या जावत क्षात्र पुठ ४४; ११---ह्व्या जावत क्षात्र क्षात्र पुठ ४४ हेट --जीव शास्त्र अधारस्व कंसे १५० ४४; १४---मात्र जिस्स स्वार्क कंसे १५० ४४; १४--जास्त्र जीव स्वार्क कीर लिक्त कीर सावक जीव स्वार्क कार्य साव जीव है एठ ४४; १४--जास्त्रातिक्त कीर लिक्त कीर सावकोव

२—धर्माय प्रार्थ

ì

₽º ₽3-{3?

मधीव परापं के विवेचन की प्रतिमा (दो॰ १); पांच अग्रीव द्रव्यों के नाम (ता॰ १): प्रथम भार सहती, पुरान हती (गा॰ २): प्रत्मेत द्रव्य वा स्वतन्त्र अहित्रस (गा॰ १); पर्ने, अपने, आहारा अस्तिहान क्यों ? (गा० ४-६); धर्मे, अपर्व, आराम रा धेर-प्रमान (पा॰ ७); तीनों शास्त्रत द्रव्य (गा० ८); तीनों के रूप-नर्पांच मारिवर्तनःगील (गा० E): तीनों निष्तिय द्रव्य (गा० १०); धर्मास्ति-बाद का स्थान और उसकी पर्याय-संस्था (गा॰ ११); अवमोस्तिकाय का स्क्राण भीर उनहीं पर्योव-गंदना (पा॰ १२); कारामास्तिरान का लक्षण भीर उसकी पर्याय-संस्या (गा॰ १३); तीनों के ख्याग (गा॰ १४); धर्मीसिकाय के स्कंप, देश, प्रदेश (१३० १४-१६); धर्मीस्तिकाय कसा द्रव्य है ? (गा० १७); परमाणु की परिमापा (गा॰ १=); प्रदेश के मार का आबार परमाणु (गा० १६-२०); कालके द्रव्य अनन्त हैं (गा॰ २१-२२); बाल गारवत समास्वत का न्याय (गा॰ २३-२६); काल का होत्र (गा॰२७); बाल के स्वांध, देश, प्रदेश, परमाणु क्यों नहीं ? (गा॰ २०-३४); जपन्य बाल (गा॰ ३४); बालके भेद (गा०३६-३८); बाल के भेदः तीनों काल में एक से (गा॰ ३=); काल-सेत्र (गा॰ ३६-४०); काल पयार्थ : अनन्त (गा॰ ४०-४२); पुराल : स्पी इव्य (गा० ४३); इब्य भाव पुर्गल की शाववतता-अशाववतता (गा० ४४-४४); पुद्रगल के मेद (गा० ४६); परमाणु (गा० ४७-४८); उत्कृत्य स्कंध : स्रोतः प्रमाग (गा॰ ४६-४०); पुद्गल : गतिमान द्रव्य (गा॰ ४१); पुद्गल के भेटों बी स्थिति (गा० ५२); पुद्गल का स्वमाव (गा० ५३); भाव पुद्गल : विनाससील (ता॰ x४); मान पुर्गल के उदाहरण (गा॰ ४४-४०); द्रव्य पुर्गल की शाख्तता: माव पुरुगल की विनाशशीलता (गा० ५६-६२); रचना-स्थान और काल (mo (3) 1

**टिप्प**णियाँ

[ १--अजीव पदार्य पु० ६६; २--छ: द्रव्य पु० ६७; ३--अस्ती-स्थी अजीव इच्य पु॰ ६८; ४-- प्रत्येक द्रव्य का स्वनन्त्र अस्तित्व पु॰ ६८; ४--एव अति--बाय पुरु ६६; ६--धर्म, अवर्म, आकारा का क्षेत्र-प्रमाण पुरु ७२; ७--धर्म, वर्षमं, आराम शास्त्रत और स्वतन्त्र द्रव्य प्० ७३; म—धर्म, अवर्म, आकान वित्तीर्घ निरिक्टम द्रव्य है पूर ७४; ६—धर्म, अवर्म और आकारा के लक्षण और पर्याय पुः ७६; १०-वर्गस्तिकाय के स्कंब, देश, प्रदेश मेद पु॰ ७६; ११-धर्मातिक भाग विस्तृत द्रव्य हेप्० - पशः १२--धर्मास्तिकाय आदि के माप का आधा - ६ १० ६१; ११-धर्मीद की प्रदेशसंख्या पृ० ६२; १४-काछ हुन ग

स्वस्य पृ॰ ६२—मतल अस्पी अशीव द्रव्य है : काल के अतन्त द्रव्य है : काल कि तिरत्य द्रव्य होता रहा है : वर्तमां काल एक समय क्या है : १५—काल कर स्वेत पृ॰ ६५ ; १६—काल कर स्वेत पृ॰ ६६ ; १६—काल कर सेव पृ॰ ६१ ; १०—अनत्य काल प्रकृत की असन्त्य पृ॰ ६१ ; ११—काल कर सेव पृ॰ ६१ ; १२—काल की असन्त्य पृ॰ ६१ ; १२—काल की असन्त्य पृ॰ ६१ ; १२—काल की असन्त्य पृ॰ ६१ ; १२—काल की प्रकृत पृ॰ ६५ ; १२—काल की प्रकृत पृ॰ ६५ ; १२—पृद्व कर चल्च पृष्ट की राजस्य हर्न पृ॰ १० ; १२—पृद्व कर चल्च पृष्ट की स्वार्य हर्न पृ॰ १० ; १२ -पृद्व कर के प्रत्य पृष्ट १० ; १२ -पृद्व कर के प्रत्य पृष्ट कर स्वर्य हुं । की तिरत्यों हे पृ॰ १० ; १२ ; १२—पृद्व कर के प्रत्य हुं एक स्वर्य पृष्ट हर्न स्वर्य हर्न स्वर्य पृष्ट हर्न स्वर्य हर्न स्वर्य हर्न स्वर्य हर्न स्वर्य स्वर्य हर्न स्वर्य स्वर्य हर्न स्वर्य हर्न स्वर्य हर्न स्वर्य स्वर्य हर्न स्वर्य स्वर्य

उपकार पुरु १२८, ३६—सायम्यं वैद्यम्यं पुरु १२६; ३७—लोफ और अलोक का विभाजन पुरु १३०; ३८—मोक्समार्ग में द्वव्यों का विवेचन क्यों ? पुरु १३२ ।

३—पुण्य पदार्थ ( डाल : १ )

पृ० १३३-१*७६* 

पुण्य और लैकिक रहि (दी० १); पुण्य और वागी की रहि (दी० २); विनासकील और रोगोरनम तुल (दी० ३-४); पुण्य कमें हैं अतः हेय हैं (दो० १); पुण्य की परिसापा (गा० १); आठ कमों में पुण्य वितते ? (गा० २); पुण्य को अनन्त पार्थों (गा० ३); पुण्य का बन्म : निरस्य योग से (गा० ५); साहाबेदनीय कमें (गा० ५); मुम आयुष्प कमें : उसके तीन मेद (गा० ६); देवपुण्य, मुन्या-पुष्प, तिर्यञ्चापुष्प (गा० ७); सुभ नाम कमें : उसके ३७ मेद (गा० ८-२६); उस-गोव कमें (गा० ३०-३१); पुष्प कमों के नाम गुणनिष्पन्न हैं (गा० ३२-३०); पुष्पोदस के सन्त (गा० ३५-४५); पोदगिलक और आदिकस सुखों की तुलना (गा०-४६,४९); पुष्प की बाष्टा से पाचन्यस्य (गा० ३५-१४); पुष्प-कस्य के हेल् (गा०

५४-५६); पूण्य काम्य क्यो नहीं ? (गा०-५७-५८); त्याग से निर्जरा भीग से कर्म-

बन्छ (गा॰ ५६); रचना-स्थान और काल (गा॰ ६०)।



हर — स्कांबात स्वर पुराकों की मानदा परिशे पुर १०%; ३० वीदार्किक बस्तार विमादाकीक होती हैं पुर १०%; ३१ — भाव पुराक के उताहरण पुर १०% — कम जीव तरीर : उतार पुराक कम जीव तरीर : उतार पुराक कम जीव तरीर : उतार पुराक कम जीव कि काम के उताह आदि : उतार प्राक्त कम जीव की कि काम के उताह पुराक परिशोमों का स्वस्थ : पद, पट, वस्त्र, परस्त, मोजन और विकृतियाँ; ३२ — पुराक विपयक विद्याल पुर ११%; ३३ — पुराक वादवत अतास्वत पुर १६%; ३४ — पुराक वादवास वादवास

३—पुण्य पदार्थ (ढाल : १)

30.j-££\$ og

पुष्प और कौनिक हिंदि (दी॰ १); उष्प और जानी को हाँद (दी॰ २); जिनासकील और रोगोत्सम सुख (दी॰ ३-४); पुष्प कमें है अत: हेय है (दो॰ १); पुष्प की परिनापा (ता॰ १); आठ कर्नों में पुष्प वितते ? (ता॰ २); पुष्प की अनन्त पर्यापों (ता॰ ३); पुष्प का बन्तः निरस्त योग से (ता॰ ४); साजवेदनीय कर्मा (ता॰ ५); पुत्र आपुष्प कर्म देन से तीन से (ता॰ ६); देवापुष्प, मनुष्पा-पुष्प, तिर्वाजवापुष्प (ता॰ ७); सुष नाम कर्म : उसके ३७ मेर (ता० ८-१६); उस् गोश्च कर्म (ता॰ ३०-३१); पुष्प कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न है (ता० ३२-३४); पुष्पोत्स के एतः (ता॰ ५४-४४); सोइलिक और आदिलक्ष सुखों को तुल्ला (ता॰ ४४-४६); पुष्प को नाइद्या से पार-वन्त (ता॰ ४२-४२); स्वाप से निर्वाद भीन के नर्म-

बन्त (गा॰ ५६); रचना-स्थान और बाल (गा॰ ६०)।

#### दिप्पणियाँ

[१—पुण्य पदार्थ प्० १५०—पुण्य तीसरा पदार्थ है : पुण्य पदार्थ से काम-भोगों की प्राप्ति होती है : पुण्य जनित कामभोग विष तुल्य हैं : पुण्योत्पन्न सुख पौद्गलिक और विनाशशील हैं : पुण्य पदार्थ शुभ कमें हैं अतः अकाम्य है; र—पुण्य शुम कर्म और पुरुगल की पयार्थ है पु॰ १५४; ३—चार पुण्य कर्म पु॰ १५५ --आठ कर्मी का स्वरूप : पुण्य केवल मुखोत्पन्न करते हैं; ४--पुण्य की अनन्त पर्यायों पू॰ १५७; ५—पुण्य निरवद्य योग से होता है पू॰ १५८; ँ ६—सातावेद-नीय कर्म १० १५६; ७—शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ १० १६०; य-ग्रुभ नाम कम और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ प्॰ १६२; ६-स्वामीजी का विरोप मन्तव्य पु० १६६; १०-- उच्च गोत्र कर्म पु० १६७; ११-- कर्मी के नाम गुणनिष्मन्न है पू० १६८; १२—पुष्य कम के फल पू० १६८; १३—पौर्गलिक सुसों का बास्तविक स्वरूप पु० १७१; १४--पुण्य की बांब्छा से पाप का बन्ध होता है पु॰ १७३; १५—पुण्य-बन्ध के हेतु पु॰ १७३; १६—पुण्य काम्य वयों नहीं ? पु॰ १७६; १७ - त्याग से निर्जरा मोग से कर्म-बन्ध प्॰ १७७ ] पुण्य पदार्थ ( ढाळ : २ ) प्र० १८०-२५४ पुण्य के नजों हेतु निरवश हैं (दो० १); पुण्य की करनी में निज़रा की नियमा (दो॰ २); कुनाय और सचित्त दान में पुण्य नहीं (दो॰ ३-६); शुम योग निर्जरा के हेतु हैं, पुण्य-बन्त सहज फल है (गा॰ १); निर्जरा के हेतु जिन-आज्ञा में हैं (गा॰ २); जहाँ पुष्य होता है वहाँ निर्जरा और शुम योग की नियमा है (गा॰ ३); अशुम अल्यायुष्य के हेतु सावदा है (गा॰ ४); शुभ दीर्घायुष्य के हेतु निरवद्य हैं (गा॰ ५-६); अनुम दीर्घायुष्य के हेतु सावद्य हैं (गा॰ ७); शुभ दीर्घायुष्य के हेतु निरवद्य है (गा० ८-६); भगवती में भी ऐसा ही पाठ है (गा० १०); वंदना से पुण्य और निर्शस दोनों (गा॰ ११); धर्म-कथा से पुण्य और निर्शस दोनों (गा॰ १२); वैयाकृत्य से पुण्य और निर्करा दोनों (गा॰ १३); जिन वातों से वर्मश्रय

(ता० १८): पाती के न सेवन से कल्यानकारी कर्म, सेवन से अकल्याणकारी कर्म (ता० १६-२०): सातावेदनीय कर्म के बन्ध-हेतुओं का अन्य उल्लेख (ता० २१-२२): नरकायु के कन्य-हेतु (ता० २३): निर्योक्षायु के बन्ध-हेतु (ता० २४): मनुष्यायुव्य के बन्य-हेतु (ता० २२): देवानुष्य के बंध-हेतु (ता० २६): गुम-अगुम नाम कर्म के

होता है उन्हों ने तीर्थंकर योज का बन्ध (mo t¥); निरवद्य मुपाय दान का फर्ज : मनुष्य आयुष्य (mo t¥); सातावेदनीय कमें के छ: बन्य-हेतु निरवद्य हैं (mo t६-१७): कर्करा-अक्करां वेदनीय कमें के बंध-हेतु क्रमदाः सावद्य, निरवद्य हैं बन्य-हेत (गा० २७-२८); उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के बन्य-हेतु (गा० २६-३०); शानावरणीय आदि चार पाप कर्म (गा॰ ३१); वेदनीय आदि चार पुण्य कर्मी की करनी निरवध है (गा० ३२); भगवती ८.६ का उल्लेख दृश्च्य (गा० ३३); कल्याणकारी वर्स-बन्ध के दस बोल निरवद्य है (गा॰ ३४-३७); नी पुण्य (गा॰ देम); पुण्य के नवों बोल निरवद्य व जिन-आज्ञा में हैं (गा॰ ३६); नवों बोल प्या अपेशा रहित है ? (गा० ४०-४४): समुद्रय बोल अपेशा रहित नहीं (गा० ४४-५४); नौ बोलों की समझ (गा० ४८-५४); सावद्य करनी से पाप का बन्य होता है (गा॰ ४४-४६); पण्य और निर्जरा की करनी एक है (गा॰ ४६); पण्य की ६ प्रकार से उत्पत्ति ४२ प्रकार से भोग (गा॰ ६०); पुण्य अवाज्युनीय मोक्ष : बाज्यु-नीय (गा॰ ६१-६३), रचना-स्थान और गाल (गा॰ ६४)। टिप्पणियाँ [१--पुण्य के हेतु और पुण्य का भोग पृ० २००;२--पुण्य की करती में निर्जरा और जिन-आजा की नियमा पु॰ २०१; ३- 'साधु के सिवा दूसरीं को अप्रादि देते से तीबीहर पुण्य प्रकृति का यंत्र होता है। इस प्रतिपादन की अयौ-क्तिता पु॰ २०२; ४—पुण्य-संय के हेलु और उसकी प्रक्रिया पु॰ २०३—पुण्य धुम-योग से उत्पन्न होता है : पुम योग से निजंदा होती है और पुण्य सहज रूप से उल्पन्न होता है : जहाँ पुष्प होगा वहाँ निर्जश अदस्य होगी : सावद्य करनी से पुण्य नहीं होता : पुण्य की करनी में जिन आशा है; ४-अशुभ अल्यायुव्य और द्याम दीर्पायुज्य के बन्ध-हेतु पु॰ २०६; ६—अग्रुभ-ग्रुभ दीर्पायुज्य वर्ष के दल्य हेन् पु॰ २१०; ७--अगुभ गुभ आयुष्य कर्न ना बंद और भगवनी गूच पु॰ २११ --वंदना से निर्वरा और पुण्य दोनों पू॰ २११; ६--धरेकथा से निर्वरा और पुण्य बोनों पु॰ २१२; १०-अवावृत्य से निजरा और पुण्य बोनों पु • २१३ ११--तीमंद्वर नाम कम के बंब-हेनु पु॰ २१३; १२--निरवद्य सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य वा बंध पृत्र २१६; १३ -- साता-असाना वेदनीयरमं के बंध-हेन् पुर २२०; १४-- वर्गा अवनेस वेस्तीय वर्ष के कंप हेतु प् १२२; १४-- अह स्वागनारी-करवाणकारी कर्मी के बंब हेनु पृत्र २२२; १६-साता-प्रमाता बेद नीय बर्म के बंब-हेनु दिवयर अन्य पाठ पूर २२४; १७--नरबायुम्य के बंब-हेन पु॰ २२४; १८-- तिर्वेद्यायुक्त के बंगहेतु २२४; १६-- मनुक्तायुक्त के बन्यहेर पु॰ २२४: २०--देशपुष्य के बंब-हेत् पु॰ २२६: २१--शुम-अशुम नाम कमें वे मेर-हेत पु॰ २२ण २२--उच्च-नीच गोत्र के बंध-हेनु पु॰ २२८; २३-- मान बरणीय आदि चार पार समी के बन्ध हैन पर देन्छ। इ४-- वेदनीय आहि एक - - - -

कर्मों की निरवस करनी पू० २३०; २४—'मगवडी मूत्र' में पुण्यत्माप की करनी का उच्छेल पू० २३१; २६—नव्यागकारी कर्म-वंव के दस बीछ पु॰२३३; २७—पुण्य के नव बोल पु॰ २३२; २८—चया नवों बील अमेरानरिहन हैं ? पु० २३२; २६—पुण्यके नी बोलों की समक और अमेरान पु॰ २४०; ३०—सावय-निरवस कार्य का आबार पु॰ २३६: ३१—उसहार पु॰ २४०-२४४]

४—पाप पदार्थ

ष्ट्र० २५५—३४४

पान पदार्थ का स्वरूत (दो० १); पात की परिमापा (दो० २); पात और पाप-फल स्वयंद्रत है (दो० ३); जैसी करनी वैसी भरनी (दो० ४); पाउक्स और पाप की करनी मिन्न-मिन्न हैं (दो॰ ५); घनघाती कम और उनका सामान्य स्वमाव (गा०१); धनधाती कर्मों के नाम (गा०२); प्रत्येक का स्त्रमाव (गा० ३); गुण-निप्यन्न नाम (गा० ४-५); ज्ञानावरणीय कमें की पाँच प्रकृतियों का स्वमाव(गा० ६-७); इसके क्षारोपशम आदि से निष्यन्त भाव (गा॰ =); दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ (गा॰ ६-१५); इसकेक्षयोपराम आदि से निष्यन्त भाव (गा॰ १५); मोहनीयकर्मका स्वभाव और उसके भेद (गा॰ १६-१७); दर्सन मोहनीयकर्म के उदय आदि से निष्यन्त भाव (गा॰ ६८-२०); चारित्र मोहनीयकर्म और उसके उदय सादि से निष्पन्त भाव (गा० २१-२२); कर्मोदय और भाव (गा० २३-२४); चारित्र मोहनीय कमं की २५ प्रकृतियाँ (गा॰ २६-३६); अन्तराय कमं और उसकी प्रकृतियाँ (गा॰-३७-४२); चार अघाति कर्म (गा॰ ४३); असातावेदनीय कर्म (गा॰ ४४); अशुम आयुष्य कर्म (गा॰ ४५-४६); संहनन नामकर्म, संस्थान नामकर्म (गा॰ ४७); वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श नामकर्म (गा० ४८); शरीर अङ्गोपाङ, बन्धन, संघातन नामकर्म (गा॰ ४६); स्थावर नामकर्म (गा॰ ५०); सुदम नामकर्म (गा॰ ५१); साधारण धारीर नामकर्म, अपर्याप्त नामकर्म (गा॰ ४२); अस्विर नामकर्म, अश्वभ नामकर्म (गा॰-५३); दुर्मंग नामकर्म, दु:स्वर नामकर्म (गा॰ ५४); अनादेय नामकर्म, अयशकीति नामकर्म (गा॰ ४४); अपघात नामकर्म, अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म (गा॰ ४६); नीच गोत्र कर्म (गा॰ ५७); रचना-स्यान और काल (गा॰ ५८)।

## टिप्पणियाँ

[१--पाग पदार्थ का स्वरूप पू० २७४; २-पाय-कमं और पाग की करनी पू० २६९; २--धाति और अधाति कमं पू० २६८; ४--झानावरणीय कमं पू० ३०४; ४--दर्धनावरणीय कमं पू० ३०७; ६-७-मोहनीयकमं पू० ३१९; ८--अन्तरायकमं पू० ३२४; ६--असातावेदनीय कमं वृ ३२७; १०--अशुभ आयुष्य कर्म वृ ३२६; ११-अशुभ नामकर्म वृ ३३१: १२-नीचगोत्र कर्म पृ० ३४१ ] ५--आस्रव पदार्थ (डाल : १) पु० ३४४-४२७ आसन की परिभाषाः आसन और कर्म भित्न हैं (दो ०१); पाप और पुण्य के आक्षत्र: अच्छे-चरे परिणाम (दो॰ २); आसव जीव है (दो॰ ३-४); आसव द्वारपाँच हैं (गा॰ १); आसव-द्वारों के नाम (गा॰ २); मिथ्यात्व आसव (गा॰ ३); अविरति आसत्र (गा॰ ४-१); प्रमाद आसत्र (गा॰ ६); कपाय आसत्र (गा॰ ७); योग आसत्र (गा॰ =); आस्त्रव-द्वारों का सामान्य स्वभाव (गा॰ E); आसव का प्रतिपक्षी संवर (गा॰ १०); पांच-पांच आसव-संवरद्वार (गा॰११); आसव-द्वार का वर्णन कही-कहाँ है (१२-२३); आसर जीव कैसे है ? (गा॰ २४); आसव जीव के परिणाम है (गा॰ २४); जीव ही पुडुगलों को लगाता है (गा॰ २६); ग्रहण किए हए पुडुगल ही पुष्य-पापहच हैं (गा॰ २७); जीव कर्ता है (गा॰ २८-२६); जीव अपने परिणामों से कर्ता है (गा॰ ३०); कर्ता, करनी, हेतु, उपाय चारों कर्ता है (गा॰ ३१); योग जीव है (गा॰ ३२-३४); रेस्या जीव का परिणाम है (गा॰ ३५-३६); मिम्यास्वादि जीव के उदयभाव है (गा॰ ३७); योग आदि पाँचो आसव जीव है (गा॰ ३८-४८);

नहीं होते (गा॰ ४३); संज्ञाएं जीव है (गा॰ ४४); कर्या के बता जीव है (गा॰ ४४); आत रीट प्यान आरख है (गा॰ ४४); कर्यों के बता जीव है (गा॰ ४४); आत रीट प्यान आरख है (गा॰ ४४); कर्यों के बता जीव है (गा॰ ४४); आत रीट प्यान निरोध से बता स्वता या स्थित होता है ? (गा॰ ४४); सिर्या अद्यान आदि आपक जीव के होते हैं बता और है (गा॰ ४५-४३); आतक नी दिरोध: संवर की कर्या है (गा॰ ४४); संव प्रतेष कर्यों है (गा॰ ४४); से संवर कीर आपक में अन्य तर (गा॰ ४६); क्यां जीव कीत (गा॰ ४०) मोन आपक सेने श्री (गा॰ ५५-५); प्रतं जायं जीव अपक शा॰ ५५); क्यां जायं वित्त (गा॰ ६०; क्यां जायं कीत शाव्य की यहां तर (गा॰ ५५); क्यां जायं कीत शाव्य की यहां होती (गा॰ ६०; मोहलमें के उदर से हीनेवाले साज्य कार्य कीत जीव प्रति ही सकते (गा॰ ६०;) मोहलमें के स्वत्य कीत लेक्स निही से कर्य के दिल्ला होती ही सकते (गा॰ ६०;) मोहलमें के सेगोग-विचोग से कर्यों कर उच्चक-गठीन

(गा॰ ६६); योग सत्य (गा॰ ७०); योग आखव अरूपी है (गा॰ ७१-७३); रचना-

स्थान और काल (गा॰ ७४)।

आध्य जीव के परिणाम हैं (गा॰ ३६-४०); मिथ्यात्व आसव जीव है (गा॰ ४१); आसव सदाम लेदया के परिणाम हैं (गा॰ ४२); जीव के लक्षण अजीव

# टिप्पणियाँ

[१--आसव पदार्थ और उसका स्वभाव पू॰ ३६०; २-आसव शुम मशुभ परिणामानुसार पुण्य अयवा पाप का द्वार है पृ० ३७०; ३—आस्रव जीव है पु॰ ३७१; ५-आसवों की संख्या पु॰ ३७२; ६-आसवों की परिमापा प॰ ३७३; ७—आस्रव और संवर का सामान्य स्वरूप पृ॰ ३८६; ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है पु॰ ३८७; ६—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्त्रव पु॰ ३८७; १०--प्रत्याख्यान विषयक प्रश्न और आधन प॰ ३८८; ११--तालाब का हप्टान्त और आसव पृ॰ ३८८; १२—मृगापुत्र और आसव-निरोध पृ॰ ३८६; १२-पिहितासन के पाप का बन्च नहीं होता पृ० २८६; १४-पंचालन संवृत भिक्षु महा अनगार पु॰ ३६०; १५—मुक्ति के पहुले योगों का निरोध पु॰ ३६०; १६---प्रश्नव्याकरण और आसवद्वारपु० ३६१; १७--आसन और प्रतिक्रमणपु० ३६२; १८-आवन और नौरा का हच्टान्त पु॰ ३६३; १६-आसन विषयक कुछ अन्य संदर्भ पु• ३३४; २०—आसव जीव या अजीव पु॰ ३६६; २१—आसव जीव परिणाम है अतः जीव है पु॰ ४०१; २२-जीव अपने परिणामों से कमी का कर्ता है अत: जीव-परिणाम स्वरुप आसव जीव है पृ॰ ४०१; २३ - आबाराङ्ग में अपनी ही कियाओं से जीव कर्मी का कर्त्ता वहा गया है पु॰ ४०४; र४---योगासन जीत वहा गया है पुरु ४०५; २५—भावलेश्या आसन है, जीव है अतः सर्वे आस्त्रत जीव हैं पु॰ ४०६; २६—मिय्यात्वादि जीव के उदय निष्पन्न भाव हैं पु॰ ४-६, २७-योग, रेस्पादि जीव परिणाम है अतः योगासव आदि जीव है प्• ४०७; २८-आसव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं प्• ४०७; २६-निष्यात्व आध्य पु॰ ४०६; ३०—आध्य और अविरति अशुम लेश्या के परिणाम पृ• ४०६; ३१—जीव के स्टाम अजीव नहीं हो सकते पृ० ४१०; ३२—संजाएँ अस्पी है अत: बाबव शहरी है पु॰ ४१०; ३३ — अध्यवमाय आवार रूप है पु॰ ४१०, ३४ — ध्यान जीव के परिणाम है प्• ४११; ३५-आग्नर को अजीव मानना मिथ्यात्व है पु॰ ४१२; १६--आसन जीन कैसे ? पु॰ ४१२; ३७--आसर और जीन के प्रदेशों की चंकरता पुरुष्रहः १=-योग पारिणामिक और उदयमान है जतः दीव है पुर ४१६; ३६-निरवय योग को आध्य क्यों माना जाता है? पुर ४२०; ४०-सर्व सांसारिक कार्य जीव परिणाम हे पु॰ ४२१; ४१-जीव बाच्या और वर्म पुरु ४३२, ४२-मीट्यमं के उदय से होनेवारे सावदा वार्य योगाचर है पू॰ ४९४; ४१--दर्शन मोहनीयतमें और विय्यात्व आग्नत पु॰ १२४) ११—दाषा स्ती नहीं प्रस्ती है पर १२५]

भास्रय पदार्थ ( ढाल : २ ) go 85<-8<£ आसव कर्मद्वार है, कर्म नहीं (दो० १-२); कर्म रूपी है, कर्मद्वार नहीं (दो० ३-४); वीसों आसव जीव-पर्याय है (दो०५); मिध्यात्व आसव (गा० १); अविरति आसव (गा॰ २); प्रमाद आसव (गा॰ ३); कपाय आसव (गा॰ ४); मोग आसव (गा॰ ५); प्राणातिपात आसव (गा॰ ६); मृयाबाद आसव (गा॰ ७); अदत्तादान आसव (गा॰ =); अत्र प्रवर्षे आस्तर (गा॰ ६) परिषर् आस्तर (गा॰ १०), पंबेन्द्रिय आस्तर (गा॰ ११-१३); मन-वचन-काय-प्रवृत्ति आसन (गा॰ १४-१५); मंडोपकरण आस्रव (गा॰ १६); सूची-नुशाप्र शेवन आस्त्रव (गा॰ १७); मावयोग आस्त्रव हैं, द्रव्य योग नहीं (गा॰ १८); वर्म चतुरपर्शी है और योग अष्टस्पर्शी, अतः वर्म और योग एक नहीं (गा॰ १६-२०), आसव एकान्त सावदा (गा॰ २१), योग आसव और योग व्यापार सावय-निरवध दोनों है (गा॰ २२); बीस आसवों का वर्गीकरण (गा॰ २३-२४); मर्म और वर्त्ता एक नहीं (गा॰ २६); आस्त्रव और १८ पाप स्थानक (गा॰ २७-३६); आसव जीव-परिणान है, कर्म पुद्रगल परिणाम (गा॰ ३७ ); पुण्य-पाप कम के हेतु (गा॰ ३८-४६); असंयत के १७ मेद आसव हैं (गा॰ ४०); सर्व सावध कार्ष आसन है (गा॰ ४०); संज्ञाएँ आसन हैं (गा॰ ४६); उत्मान, कर्म आदि आसन है (गा॰ ५०-५१); संयम, असंयम, संयमागंयम आदि तीन-सीन बील क्रमशः संवर, आसव और संवरासव है (गा॰ ४२-४४); आसव संवर से जीव के भावों की हो हानि-वृद्धि होती है (गा॰ ४६-४०); रचना-स्थान और समय (गा॰ ४६)। टिप्व**ियाँ** [१-आसव के विषय में विसंवाद पु॰ ४४६: २-मिध्यात्वादि आस्वतें

दिप्पणियाँ १ १—आस्त्रव के वित्रय में विशेषाद पु॰ ४४६: २—मिप्पास्त्रादि आस्त्रवाँ की ब्याप्या १० ४४६: २—प्राणातियात -आस्त्रव पु॰ ४४६: ४—प्रुपाबाद आस्त्रव पु॰ ४४६: ४—अद्धादान आस्त्रव पु॰ ४४६. ६—मैपुन आस्त्रव पु॰ ४४६. ७—परिषद आस्त्रव पु॰ ४४०, ६—पुँचेन्द्रिय आस्त्रव पु॰ ४४२—ओमेन्द्रिय

आसनः चतुरिन्दियं आसनः प्रामेन्द्रियं आसनः, रसमेन्द्रियं आसनः, रसरमेन्द्रियं आसनः, र—सन्य योग, यसन्योगं और नाप्य योग पुरु रश्वर—सीनः योगों से मित्र नर्माण्य योग है, यदी योचया आसन्य है, प्रस्ति योगं से निवर्तन योग अन्य है, तुम्र योगं मेंबर और चारिन है आदिन सम्मन है-—सेटीनरपण आसन्य

क्षम्य हु, सुभ यागं सबर आर चारत्र ह आवत् । स्वयंत्त १० महाराहरण अस्ति पृ॰ ४४६: ११ —मूची-कुतावर आसवपृ॰ ४४६: ११ — द्रव्य मोग, मावयोगपृ॰ ४६०: ११ —द्रव्य योग अप्टरासी है और वर्षः चनुसारी पृ॰ ४६२: १४ — बास्तवी के

सावध-निष्य का प्रस्त पृष्ट ४६३; १४-स्वामाविक जासव पृष्ट ४६५; १६-पाप स्वानक और आस्त्र पृष्ट ४६४; १७-अध्यवनाय, परिलाम, संप्रदा, मोग और ध्यान पु॰ ४६४; १६ — पुण्य का आगागन सहत्र वंगे ? १० ४३१; १६ — बागट योग और स १६ १४१ के १४ म ९० १८५; ११ — बागट मोग और स १६ १४१ के १४ म ९० १८५; ११ — बागट मोग थे ९० १४५; ११ — उच्चान, अगंवती, अगंवती, संगत्मांयती, आगंवती, अगंवती, अगंवती और संग्रतामंत्रानी, अगंवती और संग्रतामंत्रानी, अगंवती और संग्रतामंत्रानी, अगंवती, अगं

# ६—संघर पदार्थ

ão 853-685

संवर पदार्थ का स्वरूप (दो॰ १-२); संवर की पहचान आवन्यक (दो॰ १); संवर के मुख्य पाँच भेद (दो॰ ४); सम्यक्त्य संवर (गा॰ १); विरति संवर (गा॰ १) अप्रमात संवर (गा॰ १); अक्तपाय संवर (गा॰ १); अयोग संवर (गा॰ ५); अप्रमात क्ष्याप और अयोग संवर प्रयाल्यान से नहीं होते (गा॰ ७); सम्यक्त्य संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान से होते हैं (गा॰ ५-६); हिसा आदि १४ योगों के त्याप से विरति संवर होता है, अयोग संवर नहीं (गा॰ १०-१३); सावय-निरवय योगों के निरोय से अयोग संवर (गा॰ १४-१४); क्ष्याय आहव और योग आहव के प्रत्याख्यान का मर्म (गा॰ १६-१४); सामायिक आदि पाँच चिरित्र सर्व विरति संवर है (गा॰ १८-१४); अयोग संवर (गा॰ ४६-१४); संवर मावजीव है (गा॰ १४५); स्वना-स्थान और संवर (गा॰ ४६)

#### रिप्पणियाँ

ख्यात चारित्र पु॰ ५४०; ११-क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक चारित्रों को तलना पुरु १४१: १२-सर्च विरति चारित्र एवं यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति पुरु १४१; १३- संयम-स्थात और चारित्र-पर्यंत पुरु १४- योग-निरोध और फल प॰ ४४४; १४--सबर भाव जीव है प॰ ४४४ है

#### ७--- निर्जरा पदार्थ (ढाल : १)

पुरु ५४६-५८६ निर्जरा सातवाँ पदार्थ है (दो० १): निर्जरा कैंसी होती है ? (गा० १-८); निर्जरा की परिभाषा (गा० ०); निजरा और मोक्ष में अन्तर (गा॰ ६); ज्ञाना-बरगीय कमों के क्षयोपशम से निष्यत्न भाव (गा॰ १०-१८): ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग (गा॰ १०): दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव (गा॰ १६-२३): अनाकार उपयोग (गा॰ २४): मोहनीयकर्म के क्षयोगगाम से उत्पन्न भाव (गा॰ २५-४०): अन्तराय कर्म के क्षवोपशम से उत्पन्न भाव (४१-५५); उपराम माव (पा॰ ५६-४७); क्षायिक माव (गा॰ ५८-६२); तीन निर्मल माव (गा॰ ६३): निजेरा और मोक्ष (गा॰ ६४-६५): रचना-स्थान और काल (गा॰ ६६)। जिल्ला किया

११—निर्जरा सातवो पदार्थ है प॰ ५६८: २-अनादि कर्म-बन्धन और निर्जरा प॰ ५७०; ३--वदय आदि भाव और निर्जरा प॰ ५७२; ४--निर्जरा और मोक्ष में अन्तर प॰ ४७४: ५--जानावरणीय कर्म का क्षयोपदाम और निर्जरा प॰ ४७४: ६—ज्ञान और अज्ञान साकार उ स्थोग और क्षायोपसमिक भाव है पुरुष ७६; ७—दर्शना-बरणीय कर्म का क्षवीपराम और निजेरा पुरु ५००; ८-मोहनीयकर्म का क्षयो पराम और निर्जरा प॰ ५%१ ६--अन्तराय कर्म का क्ष्योपशम और निर्जरा प॰ ५८३: १०-मोहनमं का उपराप और निजरा पु॰ ५८६; -११ क्षायिकभाव और निजरा प्र•४६६: १२—तीन निर्मल मान प्र• ४८६ ।

निर्जरा पदार्थ (दाल : २)

#### पुर ५६०-हेहर

निर्जरा (दो॰ १); अकाम सकाम निर्जरा (दो॰ २-७) ; निर्जराऔर धोबी का ट्रप्टान्त (गा॰ २-४); निर्जरा की शुद्ध करनी (गा॰ ४); निर्जरा की करनी के बारह भेद (गा॰ ६-४४); अनशन (गा॰ ७-६); उन्नोदरी (गा॰ १०-११); भिक्षाचरी (गा॰ १२); रस-त्याग (गा॰ १३); काय-बलेश (गा॰ १४); प्रतिसंलीनता (गा॰ १५-२०); बाह्य तप आभ्यन्तर तप (गा० २१); प्रायश्चित (गा० २२); विनय (गा० २३-३७); बेवावृत्य (गा॰ ३८); स्वाध्याय (गा॰ ३६); ध्यान (गा॰ ४०); ब्यूत्सर्ग



०६; प्र—बन्ब-हेतु पृ० ७१०; ६—आसव, संवर, बन्च, निर्वरा और मोक्ष पृ० १४; ७—बन्च पुरुगल को पर्वाय है पुरु ७१४; ८—द्रव्य बन्च और भाव बन्च ७१५; ६—बन्च के बार भेद पृ॰ ७१६; १०—कर्मों की प्रकृतियां और उनकी स्यति पृरु ७१६; १**१—**अनुभावदस्य और कर्मफल पृरु ७२३; १२—प्रदेश वंय ० ७२६; **१३**—बन्बन-मुक्तिं पृ० ७२६ ]

# ६—मोक्ष पदार्थ

8.0-256 03

नवौ पदार्थ: मोक्ष (दो० १); मुक्त जीव के कुछ अभिवचन (दो० २-४); गोधा-मुख (गा॰ १-५); आठ गुणों की प्राप्ति (गा० ६); जीव सिद्ध कहाँ होता . ै ? (गा० ७); सिद्धों के आठ गुण (गा० ८-१०); मोक्ष के अनन्त सुख (गा० ११-१२); सिद्धों के पन्द्रह भेद (गा० १३-१६); सब सिद्धों की करनी और सुख समान है (गा॰ १७-१६); उग्संहार (गा॰ २०) ।

# **टिप्पणियाँ**

[१-मोक्ष नवाँ पदार्थ है पुरु ७४०; २- मोक्ष के अभिवचन पुरु ७४१; ३--सिद्ध और उनके आठ गुण पृ० ७४२; ४-सांसारिक सूख और मोश-मुखों की मुलना पु० ७४७; ५-- पन्द्रह प्रशार के सिद्ध पु० ७५०; ६--मीध:-नार्ग और सिद्धों की समानता पर ७४२।

#### १०---जीप-अजीय

70 -3'4' - LEC जीव अभीव का अजान (दो॰ १-२); नौ पदार्य दो कोटियों में समाने हैं (दो॰ १-४); पदावों को पहचानने की बड़िनाई (गा॰ १); सात पदावों बा श्रीवाजीय मानना मिय्यात्व है (गा॰२); पुण्य, पान, दन्य तीनों अजीव है (गा॰ ३-¥); आषत जीव है (गा॰ ४-६); संबर जीव है (गा॰ ७-८); निर्वस जीद है (गा॰ ६-१०); मोश जीव है (मा॰ ११-१२); पाँच जीव चार अजीव (मा॰ १३-१४) जारांहार (या: १६) १

#### रिपपति

नी परार्थ और और और अधीर का प्रस्त पर ७६४ वरिक्रिप्टा

9.0 0 €



-पु॰ ३६ प्रथम अनुन्तेद, द्वितीये पीका (प्रामदिशः सर्वामन्यादृष्टि के स्पूर्वन मिष्यास्थी, भकेवली करें।

२--पृ० ३१ द्वितीय मनुच्छेद 'मोहनीया' के स्थान में "मोहनीय" करें।

३--पु० १५१ पा० टि० १ में '६' का मद्ग हटावे

४--पृ० १४१ पा०टि० २ में '६' का बद्ध हटावें

४---पु॰ २०३ अंतिम अनुच्छेद, द्वितीय पंक्ति 'काय योग' के स्थान में 'वचन योग' करें

६—पृ० २१ ८ प्रथम पंक्ति 'म' के स्थान में 'मर्च' करें।

७--- ५० २२१ चतुर्थ पंक्ति 'परजुण' के स्थान में 'परजुरण' करें।

=--- पुठ २२१ पष्ट पंतिः 'जुण' के स्थान में 'कुरण' करें।

६--पृ० २६१ गा० ६ द्वितीय पंत्रित में 'सुनने' के बाद 'झादि' बैठावें।

१०--पु॰ २६४ गा० २३-४ पंत्रम पक्ति में 'उपराम' के स्थान में 'कायोगराम करें ।

हुए वर्म जोहें।

१२---पु॰ ३२६ वंतिष ४ 'मोगान्तराय' के बाद 'उपभोगान्तराय' घीर और और :

१३---पू॰ ४३१ गा॰ ६ पॅब्डि सीसरी में ४,हटा दें।

१४--पू० ४६७ गा० २६ में 'प्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें' के स्वान में 'बारहवें, तेरहवें तथा चौरहवें' बरें।

१४--पु॰ १११ वा॰ १३ दूसरी पंत्रित में 'बजान' के स्थान में 'जान' करें ।

१६--पृ० ५७२ मन्तिन पंस्ति पत्तुं के स्थान में पुरत् करें।

१७--पू० ६०४ गा० १० प्रथम पॅनिंग में 'बीर समर्टाष्ट ब्यावक' के स्थान में 'ब्यावक बीर सम्बक्त दृष्टि' वर्षे

१८---पु॰ ६११ मन्त्रिम पंक्ति में की वाद कहीं हान्द्र कीहें।

fummla det minne einer eine auf eife ifft tiet blit !

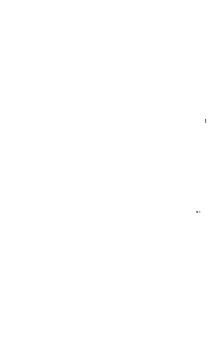

# नव पदार्थ

# : १ :

# जीव पदारथ

## दुहा

१—नमूं बीर सासण धणी, गणधर गोतम सांम तारण तिरण पुरयां तणां, स्त्रीजे नित प्रत नांम।

२—स्यां जीवादिक नव पदारय तणो, निरणो कीयो भांत भांत। त्यांनें हलुकर्मी जीव ओलखे, पूरी मन री खांत॥

३—जीव अजीव ओलख्यां विनां, िमटे नहीं मन रो ममं। समकत आयां विण जीव नें, रूके नहीं आवतां कमं॥

४—नव ही पदारस जू जूमा, जवातच सरदे जीव। ते निस्चे समदिव्दी जीवड़ा, त्यां दीघी मुगत री नींव॥

५—हिचे नव ही पदारय ओलखायवा, जूबा जूबा वहूं छूं भेद । पहिलां ओलखाऊं जीव नें, ते सुणजो आंण उमेद ॥

# ढाल : १

[ विना स भाव एक एक मुने ] १--सासतो जीव दरब साख्यात, बदे घटे नहीं तिळ्यात ! तियस असंस्थात प्रदेम, घटे बचे नहीं स्वलेस ॥



१—जिन-मासन के अधिपति श्री श्रीर प्रभु को समस्कार करता हूँ तथा गणधर गौतम कामी को भी। इन वरण-वारण प्रवर्षों का प्रति दिन स्माण करना खादिए।

मादि मङ्गल

२—इन पुरारों में निक्कानित्न प्रकार से जीव आदि तम पदार्थों का स्वरूप-निरूपण किया है। इस्कृतनी जीव इन जार पदार्थों की पूरे मनोयोग पूरेक ओलाव (पहचान) करते हैं।

नव पदार्थ धीर सम्पद्धत

- ३—जीव-अजीव की ओलल (पहचान) हुए विता मन का ध्रम महीं मिडता; समितिन (सम्पक्त) भाग चिना जीव के मध कमों का संवार नहीं उकता ।
- ४— को प्राणी नव ही पदार्थी में से प्रत्येक में यदानध्य धदा रणने हैं, ये निम्बय ही समर्हान्ट शीव है और बन्दोंने मनि की नींब्र हात ही।
- ६— अथ नद ही पहाये की पहचान के लिये उनके जिल्ला-जिल्ला स्वरूप करालाना हैं। पहले औड पहाये की पहचान कराता हैं। सहये सतना।

#### दाल : १

१—शिव हम्य प्रथम शावत है। दलको अन्तन संस्था कभी पानी नहीं। यह अनंत्यात प्रदेशी है। हमके अनंत्यात प्रदेशों में जिल्लाल-सेन्यात भी पानत नहीं होती।

इच्छ कीत्र : मात्र कीत्र

नव पदायं २—ितिणस्ं दरवे कह्यो जीव एक, भाव जीव रा भेद अनेक तिणरो बहोत कहारे विसतार, ते बुघवंत आणे विचार।

स्पोती बीसमां सतक मांय, बीजे उदेशे कह्यो जिणराय।

जीव रा तेवीस नांम, गुण निपन कह्या छै तांम॥ ४—जीवे \* तिवा जीव रो नांम, आउखा नें बले जीवे ताम ! ओ तो भावे जीव संसारी, तिणनें बुधवंत छीजो विचारी॥

४—जीवित्यकाय<sup>°</sup> जीव रो नांम, देह घरे छुँ तेह भणी आं प्रदेसां रा समूह ते काय, पुदगल रा समूह भेले छै ताय ६—सास उसास रुवे छै तांम, तिणसूं पाणे ³ ति वा जीव रो नांग

भूए\*ति वा कह्यो इण न्याय, सदा छै तिहुं काल रे मांय ७-सत्ते ति वा कह्यो इण न्याय, सुभामुभ पोते छै ताय

विन्तू <sup>६</sup> ति वा विषे रो जांण, सवदादिक छीया सर्व पिछांण।

५--वेया कि वा जीव रो नांम, मुख दुख वेदे छै टांम टांम ते तो चेतन सरूप छै जीव, पुदगळ रो सवादी सदीव॥

€—चेदा° ति वाजीव रो मांम, पुदगल मी रचणाकरे तांम। विदय प्रशारे रखे रूग, ते तो मुंदा ने भला अनुप्र॥

ये अड्ड क्रम्माः जीव के २३ नामों के मुचक है।

जाय पदाय

 (सर्व जीव असंख्यात प्रदेशों के अन्याद समदाय है। देशीसे द्रध्यतः जीव एक कहा गया है। भाव जीव के अनेक भेद है। भगवान ने जीव का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। बुद्धिमान विचार कर द्रव्य जीव और भाव जीव को जान

हेते हैं। रे-भगवती सत्र के बीसवें शतक के द्वितीय उदेशक में जिन जीव के तेईस

भगवान ने जीव के गणानरूप २३ नाम वतलाये हैं. जो माम : निम्न प्रकार है।

४ -- जीव : जीव का यह नाम आयु-बल होने तथा (तीनों काल में सदा ) जीवित रहने से हैं । यह संसारी जीव--

भाव जीव है। बुद्धिमान विचार कर देखें।

५--जीवास्तिकाय: जीव का यह नाम देह घारण करने से है। प्रदेशों के समह को काय बहते है। देह प्रदेशल-

प्रदेशों का समह है। उसे यह धारण करता है। ६--प्राण : जीव का यह नाम श्वासीखास टेने के कारण है। भूत : इसे भूत इमलिये वहा गया है कि यह तीनों काल

में विद्यमान रहता है।

७---सत्त्व : सद ही ग्रभागभ का कारण है, इसल्ये जीव सस्य है।

विज : इन्द्रियों के शध्दादि विषयों का अनुभव करने बाला -- जानमे बाला हीने से विज हैं। ५-वेद : एत दुःस का वेदक-भौगने वाला होने से जीव

चेदक है। जीव डीर-डीर एल-दुन्त का अनुभव करता है। यह जीव चेतन है और सहा प्रशास का स्वाही है।

र--चेता : जीव पुर्गलों की रचना (इनका चय करता है )।

पुरुगलों का चय कर वह विशिध प्रकार के अच्छे-बरे रूप धारण करता है। इससे बीव का नाम चेठा है।

३-মাল

१-जीव

४-भूत

२-जीवर्शनसाय

५-सत्त्व

€-विश

19-27

E-जेपा

नव पदायं १० — जेया तिवा नांम श्रीकार, कर्म रिष् नों जीवणहार।

तिणरो पराकम सकत अतंत, थोडा में करे करमां रो अन्त ॥

११—आया°°ति वा नाम इण न्याय, सर्व छोक फरस्यो छै ताय। जन्म मरण कीया ठांम ठांम, कठे पाम्यो नहीं आरांम म

१२—रंगणे १ तिवानाम मदमातो, राग क्षेप रूप रंगरातो। तिण सुं रहे छैं मोह मतवालो, आत्मा नें लगावे कालो॥ १३—हिंडुए " ति वाजीव रो नांम, चिंहुं गति मांहें हींड्यो छै, ताम ।

कर्मे हिलोलें ठांम ठांम, बळे पास्यो नहीं विसराम॥ ं १४—पोग्गले <sup>३</sup>ति वा जीव रो नांम, पुदगल ले ले मेल्या ठांम ठांम। पुदगल माहें रचे रहाो जीव, तिण सं लागी संसार री नींव॥

१५—माणवे १४ तिवाजीव रो नांम, नवो नहीं सासतो छै तांम। तिगरी परजा तो पलटे जाय, द्रव्यतो ज्युं रो ज्युं रहे ताय॥

१६ — कत्ता पति वाजीव रो नांम, करमां रो करता छै तांम। तिणम्ं तिणमें कह्यों छै आश्रव, तिणम्ं स्त्रामे छै पुदगल दरव ॥

· १७—दिवसा<sup>६६</sup> ति वा माम इण स्याम, बरमां ने विध्णे छै ताय ।

आं निरंबरा री करनी श्रमांम, जीव उत्रक्षोद्धं निरंजरा तांग ॥

जीव पदार्थ

१० - जोता : कम स्पी गुप्ती को जीतने वाला होने से 'र-वेता जीवका बहु उत्तम जेता नाम है, जीव का पराक्रम जिल्हा है। ग्रांत (बीब) अनत्व है तिलसे अस्प में ही बहु कमा है। अन्त हा सकता है।

१०-प्रात्मा

११-रंगण

१२-हिंदुक

१३-पुर्गन

११—आत्मा : यह नाम इसल्पिं है कि जीव ने जगह-जगह जन्म-सरण किया है। (जाना जन्मान्तर करते हुए) इसने सर्व क्षेक का स्पर्ग किया है। किसी भी जगह इसे

सर्व होक का स्पर्य किया है। किसी भी जगह इसे विद्यास नहीं मिला । १९—-रंगण : जीव साम होच रूपी संग में संगा सहवा है और मोह

में सतवाला रहकर आतमा को कलंकित करता है, इसमे इसका ताम रंगण है।

१३—हिंदुक: कर्म रूपी भूलने में बैटकर जीव चारों गनियों में

क्षुन्ता रहा है। वहीं भी विश्वाम नहीं पाना। इससे जीव का नाम हिंदुक है। १४—पुदुगळ: पुदुगलों को (आहम-प्रदेशों में ) जगह-जगह

पुरुगल द्रप्य समता रहता है।

एकत्रित वर रखने से जीव का नाम पुद्गल हैं। पुद्गल में लिस रहने से ही संसार की नींव रूपी है।

१४—मानव : जीव कोई नवा नहीं परन्तु ग्रायन हैं इसिल्ये १४-मानव उसका नाम मानव हैं। जीव की पर्योच परुट वाती हैं परन्तु हुट्य से वह बेले-का-बेसा रहता है।

१६ —कर्ताः कर्तों का कर्ताः —ज्यार्जन करने वाला द्वीने से जीव १५-४ तां का नाम कर्ताः है। कर्मों का कर्ताः द्वीने से दी जील को आसन कहा गया है। इस कर्ज्य के बारण ही जीव के

रेण-विकारों : कमों को विपोरता है इसलिंगे विकारों नाम है। १९-विकारों यह कमों विरोरता की निर्वेश की कानी है। : । ( ) स्प ) कालक होना निर्वेश है। . ९८ — जेबा तिया मांग श्रीकार, कर्म रिपू में जीपदार। विगरो परात्म सकत अनंत, पोडा में करे करमा रोअन्त ॥

नव पदार्थ

११—आया<sup>र व</sup>िया नाम इण न्याय, सर्व क्षोक फुरस्यो र्छ ताव। जन्म मरण बीवा टॉन टॉन, बर्ड पाम्यो नहीं आरांम व

१२—रंगणे ' ति या नाम मदमातो, राग धेय रूप रंग रातो। तिण सूं रहें धै मोह मतवालो, आतमा में रुगावे वालो॥

१३--हिंडुए ' र ति वा जीव रो नांम, चिंहं गति मांहें हीं हमो छै ताम।

कमें हिलोलें ठांग ठांग, कठे पाम्यो नहीं विसराम॥ १४—पोगगले<sup>९ वृ</sup>ति वा जीव रो नांग, पुदाल ले ले मेल्या ठांग टां पुवगल गांहें एचे रह्यो जीव, तिणसूं लागी संसार री ं

१५—माणवे १४ ति वा जीव रो नांम, नवी नहीं सासतो तिणरी परजा तो पलटे जाय, इब्यतो ज्यूं रो ज्यं

१६—कत्ता ' ति वा जीव रो नांम, करमां रो व तिणसूं तिणनें कह्यों छै आश्रव, तिणसूं त

·· १७—विन सा<sup>९६</sup> ति वा

आं निर

| सीय पदार्थ                                                                                                                                                                                     | 3                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| १८—जगन् : बीच में एक समय में खोद्यान्त तक जाने की<br>स्वामाविक शक्ति पायी जाती है। इस प्रकार अस्यन्त<br>शीप्र गति से गमन करने वाला होने से जीव को 'जगव'<br>कहा गया है।                         | १७-जगत्                          |
| १६अंतु : जीव अगह-जगह जनमा है । चौरासी छाख योनियाँ                                                                                                                                              | १८-जन्तु                         |
| में बर् उत्थन्न हुआ और वहां से निक्टा है। इसलिए<br>इसका नाम जंतु है।                                                                                                                           | 200                              |
| २०योनि: जीव अन्य बस्तुओं का उत्पादक है। अपने<br>दुदि:कीग्रल से बहु घट, पट आदि अनेक बस्तुओं की                                                                                                  | १६-मोनि                          |
| दु:द:काग्रल स बहु घट, पट आद अनक वस्तुआ का<br>रचना करता है। इससे 'योनि' कहलाना है।                                                                                                              |                                  |
| २१ स्वयंभून : जीव किसी का उत्परन किया हुआ नहीं है।                                                                                                                                             | २०-स्वयंभूत                      |
| इसी से इसका नाम स्वयंभृत हैं। जीव स्वाभाविक द्रव्य<br>है। यह कभी विलय को प्राप्त नहीं होता।                                                                                                    |                                  |
| ३३ —संगरिरी : ग्रारीर में रहने से लीव का नाम संगरीरी है ।                                                                                                                                      | २१-सशरीरी                        |
| काले, गोरे आदि की संज्ञा गरीर को लेकर ही है।                                                                                                                                                   |                                  |
| २६नायक: कमों का तायक होने सेअपने सम्बन्दुन्य का<br>स्थ्यं उत्तराची होने से जीव का नाम तायक है। जीव<br>स्थाय का करने बाला है, बिचार कर बात बोलने<br>बाला है।                                    | २२-नायक                          |
| २४-अन्तरातमा : समस्त गरीर में व्यास रहने से जीव अन्तरातमा<br>बहलाता है। जीव पुद्गलों में लोकीभूत-लिस है                                                                                        | २३-मन्त्रशासा                    |
| िससे उसका ( असछी ) रूपक्ष द्वा रहा है।<br>९५प्रथ्म जीव शास्त्र और एक है। भगवान ने उसके भाव<br>भनेक बहे हैं। रुस्त्न, गुण और पर्योग भाव बहराते हैं।<br>और के रुस्त्म, गुण और पर्योग भाव जीव हैं | सराण, गुण,पर्माप<br>भाव जीव      |
| ११—औरविक, भौतामिक, भागिक, भागोपणिक और<br>पारिणामिक—ह्स तरह बिन मगवान ने पाँव भाव<br>बनवाये हैं। दुनके स्वभाव अट्या-अट्या बहे हैं।                                                              | पौष भावों का<br>वर्णन<br>(२६-३४) |
| 2                                                                                                                                                                                              |                                  |

नव पहार्थ २७—उर्दे तो आठ वर्म अजीव, स्यांस उदा सूंनीपना जीव।

२७—जद तो आठ कर्म अजीव, त्यांरा उदा सूं नीपना जीव। ते उदय भाव जीव धे तांम, त्यांरा अनेक जूबा जूबा नांम॥

२८—उपतम तो मोहणी क्मं एक, जब नीमर्जे मुण अनेक। ते उपसमभाव जीव छे तांम, स्वांस क्मि छूँ जूबा जूबानांम।

२६--खय तो हुवें छं आठ कर्म, जब सायक गुण नीतनें परम। ते सायक गुण छं भाव जीव, ते उनला रहें सदा सदीव ॥

२०-- वे आवरणी में मोहणी अंतराय, ए च्यासं वर्म स्वयंत्रसम धाव। जवनीयजे स्वयंज्यसम भाव चोसो, ते पिंग र्खं भाव जीवनिरदोपो ॥ २१--जीव परिणमें जिण जिण भाव माहि, ते सगला खंट्यारा स्ताहि।

विण परिणांमीक सारा छै तांम, जेहवा तेहवापरिणांमीकनांम॥

२२—कर्म उर्दे सूं उदे भाव होय, ते तो भाव जीव छै सीय। कर्म उपसमीयां उपसम भाव, ते उपसम भाव जीव इण न्याव॥

३३—कर्म खय सूं खायक भाव होय, ते पिण भाव जीव छैं सी कर्म खेंउपसमसूं खेंउपसमभाव,ते पिण छै भाव जीव इणन्याः

२४— अे च्यारूं इ माव छैं परिणांमीक, ओ पिण माव जीव छैं ठीक क्षोर जीव अजीव अनेक, परिणांमीक चिना नहीं एक जाव पदाय ₹₹ २७--- उदय ती आठ अजीव कर्मी का हीता है। दर्मी के उदय पाँव मावों से जीव से निष्पन्न जीव 'उदय-भाव जीव' हैं, जिनके अनेक के क्या होता है ? भिरत-भिरत राम है। (35-05) २६--उपशम एक मोहनीय कर्म का होता है। इसके उपशम से अनेक गुण उत्पन्न होते हैं. जो 'उपराम-भाव जीव' है । इनके भी भिन्त-भिन्न नाम है। २६---अब आर ही कर्मों का होताहै। कर्म-अब से परम आयक गण उत्पन्न होते हैं, जो 'क्षायक-भाव जीव' है। य सदा दक्तवस्य रहते हैं । ३०--जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्रों का अयोपशस होता है. जिससे शभ क्षयोपशम भाव उत्पन्न होता है। यह भी निर्दोप भाव जीव है। ३१---जीव जिन-जिन भावों में परिणमन करता है, वे सब भिन्त-भिन्न है। परन्त वे सभी पारिणामिक हैं। परिणाम के अनुसार अलग-अलग नाम है। 1º -- कर्म के उदय से उदय-भाव होता है. जो भाव जीव है । पाँच भाव वैसे कर्म के उपग्रम से उपग्रम-भाव होता है। वह भी भाव होने हैं ? जीव है। (32-38) ३३ — कर्स-अय से शायक भाव और कर्स-अयोगसा से क्षयोपसम् भाव होता है। से दोनों भी भाव जीव है। ६४-उपयंक (उदय, उपरास, आयक और अयोपरास) चारों -· भाव पीरिणांसिक हैं: पारिणासिक भाव भी भाव जीव है । जीव या अजीव अनेक है पर उनमें से एक भी पारिणासिक भाव से रहित नहीं है ।

नव पडाय

२५—ए पांचूंद भाव ने भाव जीव जांगी, ह्यांने रुडी रीत पिछांगी। उपजे नें बिले होय जाय, ते भावे जीव तो छै इण न्याम ॥ ३६—कर्म संजोग विजोग सुं तेह, भावे जीव नीपनो छैं एह।

च्यारभाव सो निस्चे फिर जाय,सायक मात्रे फिर नहीं ताय ॥ ३७—द्रव्य तो सासतो छे ताहि, ते तो तीनोइ काल रे मांहि।

ते तो विले कदे नहीं होय, द्रव्य तो ज्यूं रो ज्यूं रहसी सोय॥

२६—ते तो छेयो कदे न छेदावे, मेद्यो पिण कदे नहीं मेदावे। जाल्यो पिण जले नांहि, बाल्यो पिण न दले अगन मांहि ॥

२९--काट्यो पिण वटे नहीं कांड, गाले तो पिण गले नांहि। बांट्यो पिण नहीं इंटाय, घसे तो पिण नहीं घराय॥

४०--- द्रव्य असंख्यात प्रदेशी जीव, नित रो नित रहसी सदीव। ते मास्यो पिण मरे नांहि, वले घटे दथे नहीं कांद्र॥

एक प्रदेस पिण घटे नांहि, तीनुंइ काल रे मांहि॥

४१ — द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी, ते तो सदा ब्यूं रा ब्यूं रहशी।

४२--संडायो पिण न हंडे लिगार, नित सदा रहे एक घ

एह्दो छंद्रव्य जीव अखंड, अखी धको रहे इण मं

: देक्ष---इन पाँचों हो भावों को भाव जीव जानों । इनको अच्छी भाव-जीवों का सरह पहचानों । जो उत्पन्न होते हैं और विकीन हो स्वभाव

दे कैसे उत्पन

होते हैं ?

द्रध्य जीव का

स्वरूप

(30-83)

जात है, वे भाव जीव हैं। - १६—ये भाव जीव कमों के संयोग-वियोग से टरपन्न होते हैं। बार भाव तो होकर निष्यय ही फिर जाते हैं।

हैं। बार आव तो होकर निश्चय ही फिर जात हैं। शायक साब होकर नहीं फिरता ।

२७—इच्य जीय शायत है। वह तीतों काल में होता है। उसका कभी विलय—नाग नहीं होता । वह इच्य रूप में सदा ज्यों-का-स्यों रहता है।

रूप में सदा ज्यॉ-का-स्या रहता है।

व-वह छेदन करने पर नहीं जिदता—( अञ्देष हैं ), भेदन
करने पर नहीं भिदता—( अभेव हैं ), और न जलाने

पर-- अप्रिमें डालने पर--जलता ही है।

१६--यह काटने पर नहीं कटता, गलाने पर नहीं गलता,
पांटने पर नहीं बंटता और न विसने पर पिसना है।

४० — जीव असंख्यात प्रदेशी दृष्य है। वह सदा नित्य रहता है। वह भारने पर नहीं मरता, और न योज भी

परता-बहता है। ४१ -- जीव द्रम्य असंस्थात प्रदेशी है। उसके प्रदेश सद्दा ज्यों-के-स्यों -- असंस्थात ही रहेंग। तीनों ही बाल में द्वसका एक प्रदेश भी स्पृत नहीं ही सकता।

४२—स्वड बर्न पर इसके सवड नहीं हो सकते, यह सदा एक पार रहता है। यह इच्य जीव ऐसा ही असल्ड पदार्थ है और अतारि काल से जिस पारा का का कर है? \* \* नव पदाय

४२ — इंट्रय रा भाव अनेक छैं ताय, ते तो रुखण गुण परजाय।

भाव रुखण गुण परजाय, ए च्यारूं भाव जीव छैं ताय॥

४४—ए च्यार्ट भला में भूंडा होय, एक धारा न रहे कोय। केंद्र सायक भाव रहसी एक धार, नीधना पछे न घटें हिगार ॥ ४५—दरवे जीव सासतो जाणो लिए में संबंध प्रस्तु मा आंजी

४५—दरवे जीव सासतो जाणो, तिण में संका मूल म आंणो।
भगोती सातमा सतक रे मांय, दूजे उदेते कहाो जिणाय॥
४६—माने जीव असासतो जांणो, तिण में पिण संका मूल म आंणो।
ए पिण सातमां सतक रे मांय, दूजे उदेते कहाो जिणाय॥

४७ - जेती जीव सणी परजाय, असासती कही जिलसा।
तिण में निरचे मावे औव जांगो, तिणमें संदी रीत विद्याणी ॥

४६---वर्मा रो करता जीव दें तायो, तिण सूं आश्रव नांव धरायो।

ते आश्रव धे भाव जीव, बर्म सामें ते पुराहर अजीव॥ ४६—कमें रोके धै जीव ठाह्मों, तिय गुण सं संवर करायो। संवर मुण धै भाव जीव, स्वीमा धै कमें पुराहर क्षरीय।।

१०--वर्से मूर्ता तीव प्रवत वाय, निगर्ने निरवस वही जिलासा । ते निरवस धे भाव तीव, हुई से वर्से मुद्दाल अवीव ॥

भाव । अस्त लक्षण, गुण ऑर पर्याय । भाव, इंट्य जीव के सक्षण रुक्षण, गुण और पर्याय ये चारों भाव जीव हैं। श्रादि सब भाव जीव है चे चारों अच्छे-तुरे होते हैं। ये एक घार—एक-से नहीं क्षायक भाव रहते। कई क्षायक भाव एक धार रहते हैं, उत्पन्न होने पर फिर नहीं घटते ' । इञ्य की अपेक्षा से जीव को शाध्यत जानों । ऐसा भगवान जीव शास्त्रत व ने भगवती सूत्र के सातवेंशतक के द्वितीय उद्देशक में कहा भगारवत कसे ? । इसमें जराभी यङ्कामत करो। (**४**४-४६) ।।त की अपेक्षा से जीव को अग्राप्वत जानी। ऐसा गवान ने भगवती सुत्र के सातवें शतक के द्वितीय उद्देशक कहा है। इसमें भी जरा भी ग्रहा मत करो। व की जितनी पर्यायें है, उन सबको भगवान ने सर्व पर्यायें— गान्वत कहा है। इनको निरचय ही भाव जीव समको माव जीव र भर्लीभाँति पहचानो १२। व कर्मों का कर्त्ता है, इसीलिए आध्यव कहलाता है। प्राप्यव माव जीव भव भाव जीव है तथा जो कर्म जीव के रुगते हैं, थे वि पुरुगल है। कर्मों को रोकता है, इस गुण के कारण सबर संदर भाव जीव धता है। संबर गुण भाव जीव है सधा जो कर्म है वे अजीव पुरुगल है। ंके टूटने पर औद (अंद्य रूप से) टडन्चलः निर्वेराभावजीव हैं। जिन भगवान ने इसे निर्देश कहा है। निर्देश जीव है और जो कमें टुटने हैं वे अजीव ī Ê :

नय पदार्थ ५१ — समस्त कर्मां सूं जीव मूत्रायो, तिण सुं तो जीव मोख बहायो। मोख ते पिण छैं भाव जीय, मूकीया गया वर्म अजीव॥

 सबदादिक काम में मोग, तेहनो करे संजोग। ते तो आध्व छै भाव जीव, तिण सूं लागे छैं कमें अजीव॥

५३--सबदादिक काम नें भोग, त्यांनें त्यांगे नें पांडे विजीग। ते तो संवर छै भाव जीव, तिण सुं रूकीया छैं कर्म अजीव॥ ५४ — निरजरा ने निरजरा री करणी, अे दोनुंइ जीव ने आदरणी।

अ दोनूं छैं भाव जीव, तूटां नें तूटें क्में अजीव॥

५५- कांम भोग सूं पामें आरामो, ते संसार थकी जीव स्हांनी। ते तो आध्य छै भाव जीव, तिण सुं लागें छैं वर्म अजीव॥

५६ — काम भोग थकी नेह तूटो, ते संसार थकी छैं अफूटो।

ते संबर निरजरा भाव जीव, उब रुकें तूटें वर्म अजीव॥ .

५७-सावद्य करणी सर्व अकार्य, अे तो सगला छैं किरतब अनार्य। ते सगलाइ छैं भाव जीव, त्यांसूं लागे छैं कमें अजीव।।

५६—जिण आगन्या पाले छैं रूडी रीत, ते पिण भाव जीव सुबनीत।

जिण आगन्या लोवे चाले करीन 🗦 े ∸ — 🗂 अनीत॥

५१—जीव का समस्त कमों से मुक्त हो जाना ही उसका मोक्ष इहसाना है। मोक्ष भी माव जीव है। जीव का जिन कमों से दुरकारा हुआ वे अजीव पुद्रगळ है।

k>—ग्रम्यदिक कामभोगों का जो संयोग वरता है. यह आधव

सोध भाव जीव

भाव और है। इससे जो कर्म आकर समते है, वे धर्जात है। ६३--गुस्तादिक कामभीगों को स्थान कर उन्हें अलग करना ग्राध्यव. संवर. विजेश-इन भाव जीवों का स्वस्प

प्रयेग रुवना है। ४४-- िशंत और निशंत की बरनी, जो दोनों ही जीव द्वारा

**(**42-44) पह संबर भाव जीव है। इसमें अजीव कर्मी का

भार्यकीय है, भाव जीव है। शब अजीव बर्मी का हभा या द्वीता है। ५५- जो जीव कामभीगों में एत्वातुभव करता है, यह संसार दे समाप है। वह आधार भाव जीव है। इससे अजीव

संसार की ग्रोर जीव की सम्माना

कर्म स्थाने हैं। भेर-कामभोगों से जिसका स्तेष्ट हुट गया, यह संसार से विमुण है। यह संबर और निर्देश माथ दीव है। संबर भीर निर्मरा से भन्नीय कर्म ब्रह्मग्रः रवते और ट्टते हैं ' रे । य विभुसता {**½%**-%**E**)

रेक-सर्वे सावच कार्चे अनूत्व है-अनार्च क्रसंध्य है। ये

मुद्रे मावद कार्य-साब जीव

सद भाव जीव है। इतसे अजीव कर्स आते और eni :

क्षात्र जेल

६८--- को विन-भारत का भारती तरह से पालन बरता है, वह मुदिनीय प्रतिनी इतिनीत भार जीव है और जी जिन-आला का उल्लंधन का बुराइ पर कल्ला है, वह अनीतिवान भाव तीव है ' "।

४६---मूरवीरा संसार रे मांहीं, किणना डराया हरें नांहीं। से विण छै मात्र जीव संसारी, से सो हुवो अनंती वागे॥

> ६०-साना सूरवीर साद्यात, ते तो वर्म कार्टे दिन रात । ते रिण धै माय श्रीय चोषो, दिन दिन नेडी करे छूँ मोषो ॥ ६१-कहि कहि ने कितोएक वेहुं, द्रव्ये ने माय श्रीव छै बेहूं।

नव पदार्थ

यांनें रूडी रीत पिछांगो, छै ज्यूं रा ज्यूं हीया माहें जांगी॥

६२—इट्य भाव ओल्खावणी ताम, जोड कीची श्रीदुवारे सुटांग। समत अठारे पचावनों वरस, चेत विद तिय तैरस॥

प्र॰ ६ डाल कारिका २१ : 'सर्थभू ति वा' के बाद 'छै' और है।

पाडान्तर:

६१—में बह कर कितना कह सकता हूँ। द्रन्य और और भाव इत्यंहार और दोनों को अच्छी तरह पहचानो और हदप में पथातध्य रूप से जानो ।

पथातम्ब स्पर्धः कानो । १२---इत्य और आव जीव को अवस्थित कराने वासी यह

—न्य्य श्रीर भाव भीत की अवलक्षित कराने वाली यह जोड़ श्रीतीद्वार में सं०१८५५ की चैत बड़ी १३ के दिन सम्पूर्ण की है।

## टिप्पणियाँ

१—वीर प्रभु :

बीर प्रमु अर्थात् तीर्षेद्धर महाबोर । आपका जम्म नायं—जानुं नास्क सांव्य राजवंदा में हुमा था । आप कारवप गोत्रीय थे । आपके पिता का नाम राज्ञ विद्वार्थ था । आपका जम्म बंतानी नगरी के राजा चेटक की बहिन वासिन्ध गोत्री तिद्वार्थ था । आपका जम्म बंतानी नगरी के राजा चेटक की बहिन वासिन्ध गोत्री तिद्वार्थ वेदी की कुंति से हुमा था । जीत्रीयों की माम्यता है कि महाबीर वहले प्रमुप्त दत्त ब्राह्मण के पर देवानव्या ब्राह्मणी की कोल में अवतिरत हुए थे, परन्तु एक देव विदेश ने बात में उन्हें दिवाला देवी की कुंति में घर दिया था । आपका जन्म बंधानी नगरी के शत्रिय कुण्यपुर के विदेश की की हुमा था । जब से आप दिवाला देवी की कुंति में माम त्या के तुक्त मुक्त नयोदसी को हुमा था । जब से आप दिवाला देवी की कुंति में माम तेव ते ये कुल में पन-भाग्य, सोनी-चोदी आदि की विदेश दुनि होने से माना-निता ने सात्रा नाम बद्धान रखता । आपके साथा का नाम गुगार्थ, अंग्र आई का नाम निवदकी चौर वृद्धी विदेश नाम साथी आपकी का नाम समोदा था, ओ कौहिन्स गोत्री थी । साथने एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम विदर्शन साथ कि तराना साथ साथी जिसका नाम स्वास्तीय था ।

महावार के माजा-दिता पारबनाथ भगवान की परस्परा के श्रमणों के श्रमणें श्रावक थे। उन्होंने बहुत बर्गों तक श्रमणोतामक पर्म का पायन कर छल में संस्थतन कर देह-काण क्या था।

माजा-िया के दिवंगत होने के बाद महाबीर में दीमा जिने का विनार दिया, परणु बड़े मार्ट निवंदर्ग के माजा न देने और उनके माणह ते ने में नयी तक और स्टब्स्यास में रहे। बाद में देन क्यें की पूर्ण मीजावस्था में उन्होंने दीमा उहुन की। स्टब्स्यास में उन्होंने दीमा उहुन की। स्टब्स्यास प्रशास दिया हिन्दर मूर्ण में, उनका कान्यूनी माजव के मोग में, माण नीवंदरी देन के दिव परित्त पुर्वादर मार्टिय के बादर मार्ट्यी मानवों के बनताय उपास में हुई। महाबीद ने को कान्य राज्यास में हुई। महाबीद ने को कान्य राज्यास मार्टिय में बादर मार्ट्यास मार्टिय की वार्टी मार्टिय की कार्ट्यास मार्टिय मार्टिय की मार्टिय की मार्टिय में स्टब्स कर का करण हिया—"मी यह नाल्या कार्टी मार्टिय मार्टिय में सम्बद्ध कर का करण हिया—"मी यह नाल्या कार्टी मार्टिया मार्टिय में सम्बद्ध कर का करण हिया—"मी यह नाल्या कार्टी मार्टिय मार्टिया मार्टिय म

जीय पदार्थ २१ स्पान करता हैं। ब्रब से मैं कोई भी पाप नहीं कहेंगा।" इस प्रकार भगवान ने

वानम्बीनन के तिये उत्तम सामाधिक चारित—सामुन्वीनन प्राङ्गीकार किया।

रमि नाद श्रमण महानीर तारीर-ममता को स्थाग चारह वर्षों तक दीर्घ तपस्या
करते रहे। वे प्रगते रहत-तहन में बड़े संबन्धी थे। तक संबम्ध ब्रह्मचर्य, कार्ति, स्याग,
सन्वीप प्रादि गुणारावन में सर्वेत्तम पराइम प्रगट करते हुए तथा उत्तम फन बाते
मुचित्मागें द्वारा प्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। सुच-पुःल, उपकारप्रकार, जीवन-मृत्यु, धादर-मरमान सब में वे समनाव रखते थे। श्रमण महानीर ने

पुष्त-पार्ग द्वारा मात्रमा को भावित करते हुए विचयने लगे। बुता-दुःख, उत्कार-सप्तार, जीवन-मृत्यु, भादर-समागत सब में वे समागा रखते थे। श्रमण महायीर ने देश, मृत्य भीर पश्चनितियों के मनेक भयानक उत्तर्य भमतीन चित्त, धम्मवित हृदय और भगेग मात्र से सहत दिन्दे। मन, चलन और काया पर पूर्ण विजय प्राप्त हो। श्रमण महायीर ने बारह वर्षों तक देशा ही भीर कास्त्री-जीवन विजया। वेतहवें

मगवान महासीर के संघ में १४००० साधु थे। भववान ने इन साधुमी को नगीं में—धमूरों में बीट दिया था, भीर उनके संवातन का भार पाने प्याद्ध स्थान वित्यों की दिया था। मग-संवातक होने तो में वित्य गणपर बहुताते थे। इ.र.—भूति गौतम भगवान महासीर के प्रमुख्य तित्य भीर उनके स्वाद्ध गणपरी में प्रधान थे। वे बाति के बाह्मण थे। उनके विता का नाम बगुमूरित भीर माता का नाम पुनिवी था। उनकी कम्मूमि रावरह के नवरीश हो थी। वे वेसे के बरून वह विदान थे। उनकी

नय पदाय शिष्य-मण्डली बहुत बड़ी थी। एक बार प्रमाना नगरी में सोमिन नाम के एक बनी

हुए उस जगह मा पहुँचे । भगवान के दर्शन के लिये जनता उमड़ पड़ी। यज्ञ-स्थान छोड़कर लोग उनके दरीन के लिये जाने सने । उनका यह भादर भीर प्रभाव गीतम को सहा नहीं हुन्ना क्रीर वे उन्हें तत्व-चर्चा में हराने के लिये उनके पास गये। मगदान महाबीर प्राने ज्ञान-वल से गौतम की शंका पहले से ही जान चुके थे। दर्शन करते ही गौतम की संकाओं का निराकरण कर दिया। विजित गौतम ने भ्रपने सिप्यों सहित तीर्यंकर भगवान महावीर की घरण ली धौर उनके संघ में शामिल हो गये। महावीर ने उन्हें गणधर बनाया। उन्होंने जीवनपर्यन्त बढ़े उत्कट भाव से भगवान महावीर की पर्युपासना की। भगवान के प्रति भक्ति-जन्य मोह के कारण उन्हें शीघ्र केवलज्ञान प्राप्त न हो सका। अपने जीवन के शेप दिन भगवान ने गौतम को दूर भेज दिया। निर्वाण-समय दूर रहने से गौतम उनसे मिल न सके। जिससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे मोह-विह्नल हो विलाप करने लगे। ऐसा करते-करते ही उनका घ्यान फिरा। निर्मोही भगवान के प्रति इस मोह की निरर्यवन्ता वे समझ गये। वे भ्रपनी मोह-विद्वसता के लिपे पश्चाताप करने लगे । ऐसा करते ही धनान के बादल फटे और उन्हें निरावरण केवलज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम प्रमुभगवान सहावीर के निर्वाण के बाद कोई १२ वर्ष तक जीवित रहे। वे बड़े ज्ञानी, ध्यानी, भद्र और तपस्वी मुनि थे। गणधर गौनम भगवान महावीर से नाना प्रकार के तात्विक प्रस्त करने रहते मी भगवान उनका ज्ञान-गंभीर उत्तर देने। तत्वों का सारा ज्ञान इसी तरह के संवादों सामने ब्राया । भगवान से तत्त्व सुलासा करवाने में गणघर गौतम का सर्व प्रया हाय रहा । इनीलिये नव तस्त्रीं की चर्चा करते हुए स्वामी जी द्वारा तीयँकर महावीर

ब्राह्मण ने यज्ञ किया जिसमें उसने गौतम, गुपमां मादि उस समय के स्वारह मुत्रविद थेदविद्-श्राह्मणों को निमन्त्रित किया । इसी मरसे में मगवान महाबीर भी विचरते

पदार्थ का ऋर्ध है—सद् बस्तु। नव पदार्थों के नाम इस प्रकार हैं : १ जीव ४ पाप **១** *ដ៍*ជ २ ग्रजीव ४ घाधव द निर्जरा ३ पुष्य ६ संबर ६ मोस

१ — ठाणाङ्ग ६, ८६७ : नव सन्मावपंयत्था पर सं जीवा अजीवां पुरूणं पावो शासवी

सबरो गिजरा बंधी मीरखी

के साय उन्हें भी नमस्कार किया गया है ( देखिए दो० १, २, )।

३--नय पदार्थ :

जीव पदार्थ

व जुन्मी नावरो वक्का इस पुस्तक में कमश: इन्हीं नव पदार्थी; का बेर्णत् शिक्रेनीडिं स्वामीजी ने दितीय दोहे में इन नवीं पदाशों कि मुल्लीमाति बान द्वारा करते और दिया है। इसका हेन यह है: ज्ञान से पदीया के जियब का संशय दूर होता है। संशय दर होने से तत्त्वों में यद श्रद्धा होती है। सद श्रद्धा होने से मनुष्य नया पाप नहीं करता । जब वह पापों का नवीन प्रवाह—आधव रोक देता है तब वह संदूत्त

भारमा हो जाता है। संबत्त भारमा तर के द्वारा सचिन कमों का क्षय करने लगता है और क्रमत: सर्व कर्म क्षय कर बन्त में मोक्ष प्राप्त करता है ै।

नव पदार्थों के ज्ञान विना जीव की क्या डानि होती है, उसका वर्णन चतर्थ दोहे में है। जो मनुष्य इन नव पदार्थी की मलीमाँति जानकारी नहीं करता उसका संशय दूर

नहीं होता। विना संशय दूर हुए निष्ठा उत्पन्न नहीं होती। निष्ठा विना मनुष्य पाप से नही बचता। जो पाप से नहीं बचना उसके नये कमों का प्रवेश नही रूता। जिसके नये कर्मी का प्रदेश नहीं हकता उसका भन्न-भ्रमण भी नहीं मिटता। ग्रागम में वहा है : "सच्ची श्रद्धा विना चरित्र संभव नही है; श्रद्धा होने से ही चरित्र होता हैं। जहाँ सम्यक्त और चरित्र यगवत होने--एक साथ होते हैं, वहाँ पहले सम्यक्त होता है। जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चे ज्ञान विना चारित-गुण मही होते । चारित्र-गुणों के विना कर्म-मुक्ति नही होती और कर्म-मुक्ति के बिना निर्वाण नहीं होता र ।"

१-अस० २८ : ३, ३४

गाणंच दंसणं चैत्र चित्रंच तवो तहा। पुस माग्र वि पन्नवी जिलहि वरदंसिहि॥ नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सदहे। चरित्तेण निगिशहाह तवेण परिसन्भई।।

₹-3#3 \$6 : 18, 30 मत्थि चरित्रं सम्मतविष्टणं दंसणे उ भद्दयन्त्रं। सम्मतचरिसाइं ज्ञयवं प्रद्यं नाइंसणिस्स माणे माणेण विका न हन्ति चरणगणा । अगुणिस्स निष्य भीउस्त्री मन्त्रि अभीक्सस्य निज्वाणं ॥

नव पदाय

४—समकित (सम्ययत्य):

पदार्थी में, तत्वों में, बस्तुमां में सम्बन्- मयातम्य श्रद्धा, प्रजीति, हवि, हिट दा विस्तास का होना समित्रत प्रथता सम्बन्ध स्वेत है। मोग्न-मार्ग में मनुष्य प्रमुप हच से किन-किन बातों में विस्तास रने, यह एक महत्तरपूर्ण प्रस्त है। यहाँ इनका हुछ विस्तर विवेचन किया जाता है।

यह संनार एक तत्वमय बस्तु है। यह कोई माया, झन या वहनता नहीं। संगर का अस्तित्व है—उनकी सता है। लोक-रचना और ध्यवस्था में वेबन दो वहार्व (पद्भूत बस्तु) एक जीव और दूसरे घनीव का हाय है। धनीव पदार्थ पार्व है— (१) बर्गीस्तिकाय, (२) अपनीस्तिकाय, (३) आकासास्तिकाय, (४) कल और

(१) धर्मास्तिकाय, (२) अपमास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) कान और (४) पुरुषत । साकास अनत्त है। इस अनत्त आकाश के जिनने क्षेत्र में आँव और समीव पदार्थ रहते हैं, उसे विस्त या लोक नहते हैं। इस लोक के बाद अनोक है, निन्नें सून्य आकास है । भीव नेतन पदार्थ है । पुरुषत जड़ पदार्थ है। इनके स्वभाव एक दूसरे से विनर्द्रत

जांव चतन पदाच है। पुरास जड़ पदाच है। इनक स्वभाव एक द्वार कान का निकल्प मिला — विपत्ती हैं। मनादि काल से जीव सीर साती बुद्दान (बनी) हुम भीर पाती में तरह एक देशवालाहि-परस्यर फोतपीत हो रहे हैं। इन प्रकार कभी के साथ-बड़ पदार्थ के साथ बंधा हुमा जीव नाना प्रकार के सुवन्दुस करा बनुत करता है। वित व मौं का बन्दन पत्रावस्था में पुरत का कारण है, वे पाय बहुनाते हैं। वितक में का साथ सिसारिक सुवीं का कारण है, वे वस्त्र कहानाते हैं। मिलासाइ, सबिरित, प्रमार

— उत्तः ३६:२ जीवा चेव अजीवाय पुस कोप वियाहिए।

जाया चय अजावा य एस छाए वियाहिए। अजीवदेसमागासे अछोगे से वियाहिये॥ उत्तर २८:७

धम्मो अहम्मो आगासं कालो पुगाल-जन्तवो । एम लोगो ति पन्ततो जिलेहि वरतंतिहि ॥

र---उत्तः २८∶१०

××× जीवो उवओगलक्सणो । नाणेणं दंसणेणं च छदेण य दुदेण य ॥ गैर योग---ये भाग्रव हैं। इन कर्म-हेतुओं के जीव-प्रदेशों में नये कभी का कि एहता है। चेतन जीव और जड़ दुद्यन एक दूसरे से माड़ होने पर भी अपने-अपने स्वमाव को नहीं छोड़ते—चेतन चेतन स्वमाव छेड़ता भीर जड़ जड़ स्वभाव को नहीं छोड़ता। अपने-अपने स्वमाव को हर कायम रक्षने से इर प्दार्थों की सता हमेशा रहती है, विस्ते परस्पर मेठारीत का पुण्यकरण भी हर समाय संभव है। जीव और पुर्मल का परस्पर वियोग कर देता ही मोटा है। जीव को जड़मों से मुक्त करना संभव है। का जाप संपत्त प्रोर निर्मार है। जीव को प्रदेश को रोकना संबर और भी भ्रास-प्रदेशों में बाद केना क्रिकेट है।

.-

भी मारा-परिता है। हार देना नितंत है।

भागिक है, सोक में जीव है, मारीब है, संवारी जीव कमों से वेध्वित—बढ़
हुसों का मोग करता है। वह नये कमों का उपार्थन भी करता है। कमों वा जो जाय है, वह संबद भीर निर्वरामय पर्य है। इस प्रकार —बदमाय बस्तुमों में से प्रयोक में कारवा रहाना—इड मतीति करना— (क्-पीन मध्या सम्प्रकृत कहानाता है:

वीवातीया य वन्यो य पुरूषं पायासवा हहा। संबंगे निज्ञरा मोनस्तो सन्तप् तहिया नव ॥ १४ ॥ वहियाणं गु भावानं सन्त्रमाने उवप्रसमं। भावेणं सहरन्द्रसन् सम्मत्तं तं विवाहिरं॥ १४ ॥

ने चुप्पें दोहे में ऐसे साम्तरन रहनेवाने को ही सम्मक्-दरिज कहा हूँ। ज्यूंक नव सद्भाव पदाची के सम्मक् सान के द्वारा सम्मक् श्रद्धा प्राप्त का वरित भी कभी-म-कभी सबस्य सम्मक् हो जाता है। दन तरह र सम्मक् सान प्रोर सम्मक् श्रद्धा को प्राप्त करते ही मृतित का शिवान्याय मृतिक प्राप्त करना भव उसके निवे केवन कान सामेश होता है।

मस्तवारी है। यह भारता के मस्तित्व को मानता है भीर उसे एक ाप में मतिस्टित करता है। तब दशायों में प्रयम दशायें और है। बीव को स्पित करत-मानने में निमासिस्तत दसीने हैं: भव पदार्थ (१) 'में सुसी हूँ', 'में दु-सी हूँ' इस प्रकार का जो प्रमुग्त होता है, वह प्रात्मा के विना नहीं हो सकता । यदि ऐसा मान लिया जाय कि सरीर से ही यह प्रमुग्त होता है

तब प्रस्त यह सड़ा होता है कि जब हम निद्राबस्या में होते हैं तब यह भनुभव कि के सहारे होता है ? यदि भारमा और सरीर मिल-मिल न होते तो इन्टिमों के गुप्त रहते पर ऐसा भनुभव होना संगव न होता। इसतिष् यह मानना पड़ता है कि

भारमा एक स्वतन्त्र हव्य है।

(२) भारमा इन्द्रियों से मिल है, यह बात इससे भी सिद्ध है कि इन्द्रियों के इरार जिस बात मा चीन का जान होता है—वह सान इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी बता रहता है। यह तभी संत्रव हो सकता है जब कि इन्द्रियों से जिल कोई दूसरा परार्थ हो जो इस जान को स्वायों क्य से रस सबता हो, भयते इन्द्रियों से प्राप्त भार मिल क्या है करी पर सह इन्द्रियों से प्राप्त भार मिल है। बीर इन्द्रियों हो भारमा हों, तो उनके नष्ट होने से उनके परिये प्राप्त भार भी नय होता, परन्तु ऐसा हेना नहीं जाता। जात तो इन्द्रियों के नय्ट होने पर भी रहा। है। इन तरह आन का जो साचार है, यह सास्त्र परार्थ परार्थ है। इन्द्रियों के जात भी भीमा हो सबती है, परन्तु किनके आन भी भीमा हो सबती है, परन्तु किनके आन भी भीमा नहीं होनी—ऐसा जो अनुस्वधन या जानवान परार्थ है बही भारमा या जीव है।

(३) एक सीर तरह से भी भारमा का इन्द्रियों से प्रवस्त्रव निक्ष निवास

भीत गुनर जाती है तो भी जनका सनुवान तक नहीं होता, कानों से नाम में नाम हैं रहते पर भी हम जमके बुन नहीं नाने । सावस्यक इत्याँ के रहते पर भी ऐमा नवें होता है ? राका बारण यह है कि इत्याँ के सानिरक्त एक सीर पदार्थ है जो इत्याँ ने नहीं में राहास्या के देहारि भागा बार्ग नहीं कर तकते । जब इन पदार्थ को सहस्या के देहारि भागा बार्ग नहीं कर तकते । जब इन पदार्थ को सामा किनी हमी भी भी दूसरा है—सानी माई भी को देश हो जो साहत्य ने पहार्थ को उत्या है—सानी माई भी देश को देश हो जो साहत्य ने दिवस के देश को साहत्य ने पहार्थ के देश हो हो साहत्य ने पहार्थ करते हैं हा तहत्य ने पहार्थ करते हैं हा तहत्य है जा साहत्य है अपने हैं उत्या कार्य है अपने साहत्य है अपने साहत्य है अपने साहत्य है है हिस्स का साहत्य है अपने साहत्य साहत्य है है हिस्स का साहत्य है है साहत्य साहत्य है है हिस्स का साहत्य है है साहत्य साहत्य है है

सदता है। यह सबके धनुभव में घाता है कि कभी-कभी मौलों के सामने में की

- (४) जो मांसों से नहीं देसा जाता परन्तु सुद ही भाँसों की ज्योति स्वरूप है, जिसके रूप हो नहीं है परन्त जो सद रूप को जानता है, वही आरत्य-पदार्थ है।
- (६) निस्का प्रकट नाराण जैतन है भीर जो माने दत गुण को किसी भी प्रवस्था में नहीं छोड़ता है, जो निदा, क्लण भीर जायत प्रवस्था में सदा दस गुण के जाना जाता है— वही साला या जीव है।
  - (७) यदि जानी जाने वाली घट, पट आदि चीजों का होना वास्तविक है तो उनकी जानने वाले आरस-पदार्च का अस्तित्व कैसे न होगा ?
  - (e) जिस बस्तु में जातने की शक्ति या स्वमाय गड़ी है वह जड़ है मीर जानना निस्तान बदा स्वमाय है वह जैजय है। इस प्रकार जड़ और जैजय दोनों के मिल-सिन्न स्वमाय है, और वे स्थमाय कभी एक न होंगे। टोनों की मिलता इन बातों से प्रमुख में माती है कि सीनों कालों में जड़, जड़ बना रहेगा और जैतय, जैतय। (इन दलीसों की निस्तुत बनों की तमे देखें 'रायरसेणइय सुत', 'जैन दर्शन' बीर 'आस्म-सिद्धि' नामक पुस्तक ं)

स्वामीकी पौषर्वे दोहे में इसी जीव पदार्थ का विवेचन करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

६-इत्य जीव और भाव जीव ( गा० १-२ ) :

पतुर्व दिल्लो में यह बताया जा चुका है कि लोक में यह बस्तुएँ हैं—
(१) जीवास्तिकाय, (१) प्रचास्तिकाय, (३) प्रथमितकाय (४) भाकाशास्तिकाय,
(६) काल भीर (६) प्रस्तास्तिकाय। इन बस्तमों को जैन परिमाया में इन्य कहते हैं।

रत घुंहो इत्यों में से प्रत्येक के प्रत्या-प्राया गुण या धर्म है। गुण इत्य को पहचानने के नारण है। जिल तरह धाजकल विज्ञान में जह पदार्थों को जानने के लिये प्रत्येक को धाना-प्रज्ञा नाराणावती (properties) बतनाई जाती है उसी प्रकार भगवान महाबीर ने संग्रार के मुलाधार हत्यों के पुषक-पुषक सक्षण बतलाये हैं।

हव्य स्वा है?—भो गुणों का माध्यय हो, जिसके माध्यित होकर गुण रही है वह ह्व्य है। मौर गुण क्या है?—एक एक हब्ध में शानादि रूप को पर्स रहे हुए हैं वे गुण हैं।

१--उत्तः ३८ : ६

जीव भेतन्य-गुण से संबुक्त है हमतिचे हत्या है। भेजना जीव पराचे में ही होती है मतः यह उसका पर्म धौर तृण है। जीव का सप्ताच उपयोग है, महबदाना जा पुगा है (टि० ४ पा० टि० २)। उपयोग का मर्थ है जानने तथा देसने भी सनित। जीव में देनने धौर जानने की मनन सनित है।

नय पदार्थ

सह भड़ित्रम पदार्थ है। जीव के विश्तेषण में उपने से कोई हुमरा पदार्थ नहीं निकलता। यह मराण्ड हव्य है। इसके टुकड़े नहीं किये जा सबते। जड़ पदार्थ पुद्दाल के टुकड़े करने संगव है भीर टुकड़े करने करने एक मुस्तवन टुकड़ा मिलता है, उसको परमाणु कहते हैं। यह भनेला, क्लार्ज भीर सन्तिम—सिकाम्य मान होता है। परमाणु जितने स्थान को रोक्ता है उतने को एक प्रदेश कहते हैं। और स्थ

माप से प्रसंस्थात प्रदेशी होता है। ससंस्थात प्रदेशों का स्वत्य समूह होने के बीव की सितकाय कहा जाता है। सतय्य दार्थ होने से जीव का एक भी प्रदेश उन्हों के जीव की प्रतिकाय कहा जाता है। सत्यय प्रदेश हैं। से जीव का एक भी प्रदेश उन्हों का का नाम में वहीं का से से कि से में कहीं गई है। जीव समता है परन्तु सर्व जीव वस्तुत: सहय हैं और इशलिए सभी एक स्वीव इन्हों की कोट में समा जाते हैं। जितने जीव हैं उतनी ही भारत्माएँ हैं। प्रदेश जीव स्वत्य है भीर स्वानुमक करता है परन्तु इक्व की हिट से सब एक हैं क्वोंकि सर्वे

का काट में समा जाते हैं। जितने जीव हैं उतनी ही घारनाएँ हैं। प्रत्येत जीव स्वतन्त्र है धोर स्वानुभव करता है परन्तु प्रत्य की हिन्द से सब एक हैं क्योंकि सबसें पैतन्य गुण समान है। अदाः हस्यता जीव एक हैं। संख्या की हिन्द से जीव घनन्त हैं। उनकी घनन्त संख्यों में न कभी हृद्धि होती हैं, न कभी हास । जीव का चेवन गण उसका सम्या की हास कुला कुला की कुला के हैं।

जीव का चेतन गुण उसका सांस भीर धन्य हव्यों से पुषक गुण है। ह्यों के पू"
सारिवर्तनशील होते हैं। जीव का चेतन गुण कमी सजीव हव्य में न होगा और :
सजीव हव्य का सचेतन या जह गुण जीव परार्थ में होगा। गुणों में परस्तर सारिद चर्तनशील होने से ही ह्यों की संस्था ६ हुई है। हव्य सपने गुणों से सत्त्व नहीं है। सकता और न गुण ही हव्य बिना रह सकते हैं। इस तरह जीव हव्य शासत हैं— चिरतन है। हव्य औन के परार्थ की संदर्भ का सारित हैं— सेंगे के सामार से जीव कहा, कहा सारित माना प्रकार के सलकार बनते हैं। वेंसे ही हव्य औन के सामार के

ावरतन है। ह्रप्य शीव पर विग्रद-विवेचन वाद में बाल गा॰ ३७-४२ में है। सोने के सामार से जीत केटा, कड़ा स्मादि नाना प्रकार के सलकार बनते हैं वैसे ही हमा जीव के सामार से जबकी नाना सबस्यामें होती हैं। इन्हें मार्च ( Modifications ) बढ़ते हैं। जीव के कितने माव है वे सब मार्च जीव बहुनाने हैं। हम्प जीव एक होता हैसीर मार्च लीव सनते । अ—जीव के देइ नाम (गां० ३-२४):

मगवती तुन के द० वें शतक के २ दे उद्देशक का पाठ, जिसमें जीव के नाम ब

साय में हैं इस प्रकार है:

"पीयान! मध्येमा धर्मिवयणा पलसा, ते जहा—शीवें ति वा, शीवतियकायें ति व

पांचें ति वा, मूर ति वा, सत्तें ति वा, निन्तृति वा, पेया ति वा, जेया ति वा, धाया ति वा

रेण्या विवा, हिंदूए तिवा, पोणते तिवा, माणवें तिवा, कसा तिवा, तिकसा तिवा, तिवा, तिवा, ते त्राव, ते त्राव, ते वा, ते वा ते वो ते वा, ते वा ते वा ते वा, ते वा ते वा

तिवा, ते वातने पहण्यारा तत्वे ते जाव-प्रमिवयणा।"

इस पाठ के धनुसार शीव के २२ धनिवयन ही होते हैं। स्वामीजी के सामने

पवतती तृत का जो धारवर्ष था, उत्तमें २३ नाम प्राप्त थे। उपधुंतत पाठ में वेष (वेद,

जीव पदार्थ

वैदह) नाम नहीं मिलता। भागवती सुन सकह २ उ० १ कें झायार पर बहा जा सकता है कि जीव का एक प्रशिवका वेद-वेदक भी रहा। जीव के इन नामों से जीव-सावनों सनेक बातों की जानकारी होती है। ये नाम गुणनिष्पत हैं—जीव के गुणों को मजीभांति प्रस्ट करते हैं। बानोभी ने ४ से २४ तक की माजामों में इन २३ नामों का झर्च स्पष्ट किया है। यहीं चैतेन में उत्पर विदेवन निया जाता है। (१) बीव (गा० ४) स्वामोजी ने श्रीव की जो परिमाया दी है उसका धापार

मण्डती पूत्र (२.१) का सह पाठ है : "जाहा जीवेति, जीवता, प्रावयं व काम जाजीवित राहा 'ओवें ति बाज्यं विध्या' " पर्यात् जीता है, जीवत और सामुख कर्म का मनुभव करता है, इससे प्राणी का नाम जीव है। जीने का क्यं है प्राणी का वास्त्र करना । जीवत का मार्ग है उपयोग—साम और दर्शन सहित होना । धामुख्य कांम मनुभव का मार्य है निस्थित जीवत-सर्वाध का उपयोग। जितने भी संवारी जीव है कव प्राण वहित होते हैं। जात भीर दर्शन सी जीव मात्र के स्वासाधिक गुण है। हर एक प्राणी की मार्ग-प्रस्ती मायुव्य होती है। इस तरह जीते रहने से प्राणी जीव नहसाता है।

(३) जीवास्तिकाय (गा० ४) 'अस्ति का कर्त है प्रदेश' । प्रदेश' का कर्त है स्वता है। का बहु विस्ता सुम्मतम माना, दिवारा किर माग न हो सके । काय का कर्त है समुद्र' । रि—जीवति प्राणान् पारपति (अ-भा० टीका)
3—जीवति प्राणान् पारपति (अ-भा० टीका)

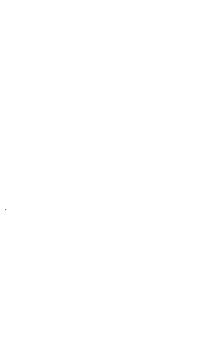

भी सम्भव नहीं। घारमा को 'भूत' इसी हेतु से कहां गया है। जीव कभी प्रजीव नहीं हो सकता—यही उसका भूतस्य है। (k) सत्त्व (ता॰ ६): मणवती मूत्र २.१ में सत्त्व की परिभाषा इस प्रकार मिलती है—"बस्हा सत्ते सुमाऽपुमेहिं कम्मेहिं तम्हा 'सत्ते' ति बतव्यं सिया।" टीकाकार

मनबदेव सूरि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—'सत्ते' का अर्थ है—'सन्तः'— धायका प्रवता 'शक्ता:'--समर्था। 'कर्म' का प्रयाहि किया। जीव सुन्दर प्रसुन्दर किया में—शुन बनुम किया में भासका प्रयवा समर्थ है, घत: वह सस्त्र है। स्वामीजी ही परिमाणा इंग्रीके प्रमुहप है। 'सन्तः' का प्रधी सम्बद्ध भी होता है। शुमाशुभ हमों से संबद्ध होने से जीव सत्त्व है। (६) विज्ञ (गा० ७) : इसकी परिभाषा है---"जम्हा तित्त-कडु-कसायं-ऽबिल-महुरे रमे जाणइ तम्हा 'विन्तु' ति वस ब्वं सिया (भग० २.१) ।"

मह पच्छा सब्द है, यह बुरा सब्द है; यह मघुर है, यह सट्टा है, यह फडुवा है; यह मदेद हैं, यह लाल है; यह हुगंख है, यह मुगन्थ है; बसी सर्वी पड़ रही है, अभी गर्मी पड़ रही है मादि इन्तियों के भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान-प्रमुभव यदि किसी को होता है तो वह बीद परार्थ ही है मत: जीव को 'क्किं—चहा गया है। मैं इस स्थिति में हूँ, <sup>मरोत</sup> हूँ, रूच हूँ, स्वस्य हूँ भादि बातों का स्पष्ट भनुमव यदि किसी पदार्थ में है तो वह बीव पदार्थ में है। इस हेतु से भी वह 'विज्ञ' कहा गया है।

(७) येद (मा॰ म): स्वामी जीकी परिमापा का फायार यह पाठ है—-'प्देदेति य पुर-दुक्तं तन्हा श्वेरो'ति वसन्त्रं तिया (सग०-२.१) ।" वेदना-नान--- मुल-दुःख का मनुभव-मान जिसमें हो वह 'वेदक' कहलाता है । धंनार में जरा-मरण, माथि-व्याधि से उलाजनाना दुल तथा यन, स्त्री, पुत्रादि से ज्याप्र नाना मुत्तों का क्रमुमव जीव करता है इसलिये उसे 'बेद' या 'थेदक' कहा

(c) चेता (गा० e) : संवारी जीत, बर्म-परमाणुमों से लिस रहते हैं। जब चेतन नीव राग-रेव के बसीभून होकर विभाव में रमण करता है तब उसके चारों सोर रहे हुए क्ने-समाणु उसके प्रदेशों में प्रदेश कर दहीं उसी प्रकार धवस्थित हो जाते हैं जिल बद्ध दूप में दाना हुमा पानी उसमें समा जाना है। दूप और पानी की करह एक

35 तत्र पदार्थ

से चैता--पुद्गलों को संग्रह करने बाला कहा गया है ( चियाद ति चैता पुद्गलातं चयकारी-सम०) जीव के गरीरादि की रचना भी इनी कारण ने होती है।

( ६ ) जेता (गा॰ १०) : कर्मों का बन्यन झारमा की विमाय परिणति से होता है भौर उनका नाम स्वभाव परिणति से । दोनों परिणतियाँ जीव के ही होती हैं । धतः वैसे वह कर्मों को बांधने वाला है वैसे ही उनका नाम कर उन पर विजय पाने वाना हेने से उसे 'जेता' कहा जाता है।

स्वमाव रूप से ही जीव में मनन्त वीर्यशक्ति होनी है। परन्तु कर्मी के मावरण के कारण वह शक्ति मंद हो जाती है। संसारी जीव कर्मों से झावड होने पर भी माने स्वमाव में स्थित होता है। इसका मर्थ यह है कि कर्मावरण से उसके स्वामाविक गुण मंद हो जाने पर भी सर्वथा मध्ट नहीं होते । जीव प्रपने वीर्यका स्कोटन कर दाहण वर्ष-बन्धन को विन्छित्र करने में सफल होता है। इस तरह कर्म-रिपुमों को जीतने का सामर्थ्य रखने से जीव का एक मभिवचन जेता है ('जेव' ति जेता कर्मरिपूणाम्-प्रनः)।

(१०) आत्मा (गा० ११): जब तक जीव कर्मों का झास्पन्तिक सर्व नहीं करता उसे बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है भीर इस जन्म-मरण की परमरा में वह भिन्न-भिन्न गति (मनुष्म, पशु-पश्ची भावि) धयवा योनियों में उत्सन्त होता और नार्य को प्राप्त होता है। जब तक कर्मों से छुटकारा नहीं होतातव तक जीव को विश्राम नहीं मिलता। कर्मों से मुक्ति पाकर ही वह मोझ के अनन्त सुख में शास्वत स्थिर हो सकता है। 'आत्मा', 'हिंदुक', 'जगत' मादि जीव के नाम इसी मर्थ के द्योतक हैं। श्रभयदेव सूरि ने लिखा है---'ग्राय' त्ति भारमा सठतगामित्वात्।

(११)रंगण (सा०१२) : "रङ्गणं रागः तद्योगाद्र'गणः ।" 'रंगण' राग को कहते हैं। राग से युक्त होने के कारण जीव रंगण कहलाता है। संसारी जीव राग-द्रंप की तरंगें में वहता रहता है। उसकी झारमा राग-द्वेष की भावनाओं से झाच्छादित रहती है। इर्री 

(१२) हिंदुक (गा॰ १३) : इतका प्राय:बही मर्य है जो 'मात्मा' का है। मत्रवदेव

ने विखा है—'हिंडुए' त्ति हिण्डक्त्वेन हिण्डक: गमनशील इत्यर्थ: ।"

(१३) पुद्गल (गा॰ १४) : इसकी ब्यास्या ध्रमयदेव सूरि ने इस प्रकार की हैं-"पूरचाद् गलनास बदुरादीनामिति पुद्रलाः।" सोमारिक जीव जन्म-जन्म में पौद्रलिक धरीर, इन्द्रियों मादि को पारण करता रहता है। इससे जीव का नाम पुद्गत है। जीव पदार्थ

जीन कर्म-गरमाणुमीं का स्नास-प्रदेशों में घंत्रय करता है। दारीर मादि की रचना इसी प्रकार होती है। इससे जीव पुद्रपत है। यह व्याख्या सांबारिक जीव की बरोशा से है। एक बार गौतम ने श्रमण प्रपत्नान महाबीर से पूछा—"है मगवन् ! जीव पुद्रपती हैं गा पुरुषत ?" मगवान ने उत्तर दिया—"है गौतम ! श्रोबादि इंग्नियों बाता होने

है गीव दुरम्ली है। जीव का इसरा नाम पुरान होने से वह पुरान है। सिद्ध दुरम्ली नहीं है नमीकि उनके दिल्यादि नहीं होती; परनु जीव होने से वे पुरान तो है ही। " संसारी प्राणी भौर सिद्ध जीव दोनों को यहाँ पुरान वहा गया है। इसका हेत्

सवार्य प्राणी और तिद्ध जीव दोनों को यहाँ पुद्राण बहा गया है। दमका हेत् भागम में नहीं है। यह हेत्र उत्तर बताये पाये हेल्य के मिल होना चाहिये—यह स्वष्ट है। जीव के लिये पुरुष्त वाज्य का प्रयोग बीच पिटकों में भी नितता है। (१४) आजब (१९८०) करण प्राणी प्राणी की को को को

(१४) मानव (गा० १४) : ब्रव्य मात्र 'उत्पाद-व्यय-प्रोच्य' तथा बाले होते हैं।
जनींत बीर विनाश केवल मनस्वामों का होता है। एक मदस्या का नारा होता है
इसे उत्पान होती है, परन्तु इस स्रष्टि (उत्पाद) भीर प्रतय (व्यय) के बीच में भी बहा
लग्ध पारा। जमें-जी-श्लों दुली है। उनके चेवल स्वमात व मतंत्र्यात इस्तीयन का
विनाश नहीं होता। इस तरह नाना पुनर्जन्म करते रहने पर भी धारमा तो पुरानी
है एकी है। हालिये इसका म्यानव 'नाम रखा गया है। मानव = मान्व ' मान्य
करें है नहीं। 'नव' का प्रयं है तथा। श्लीव नचा न होकर मनादि है। वह 'पुरान' है—
वस्तर चना धाता है ह्यांतिये मानव है (मा नियये नच-प्रस्थारी मानवः अनारिस्थार
इसल हत्यां: )।

(१४) कर्जा (गा॰ १६): प्रात्मा ही कर्जा है। कर्जा का घर्च है कर्जो का कर्जा (क्लो नि कर्जा कर्जनाम्)। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये हम यहां ध्वास्म सिर्द्धि <sup>वा</sup>गत पुत्तक का बुख प्रांग उच्चत करते हैं:

"बह में पेठना नहीं होती देवल जीव में ही पेठना होती है। बिना पंडन-पेरामा के मई, मंद्र का स्थान केते करेगा ? धनः जीव ही कर्म का स्थान करता है क्योंकि पंडन नेरामा जैसा जीव के ही होती है। जीव के कर्म धनायाग-स्थान से ही होते हुए है, यह भी टीक नहीं है। जब जीव कर्म करता है कसी कर्म होते हैं। कर्म करता में करता है कसी कर्म होते हैं। कर्म करता जीव की इस्ता पर निसंद एवं से यह भी नहीं कहा जा सकता कि सालगा सहस स्थान से ही होते हैं। कर्म करता है करी कर्म करता है करी करता है करता है करता करता कर स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान होता है। इसमें करता है कर्म करता है होते हैं। इसमें करता है है। इसमें पर स्थान स्थान है करता है करता है करता है करता है करता है। इसमें स्थान स्थान है करता है करता है करता है करता है है। इसमें स्थान स्था स्थान स्थ

38 ' नव पदार्थ का कर्ता है। इससे सिद्ध हुमा कि कर्म करना जीव का मारम-वर्म महीं है क्योंकि ऐसा

होने से तो कर्म का बन्धन उसकी इच्छा पर निर्मर नहीं करता। यह भी कहना ब्रीक नहीं है कि जीव असंग है और केवल प्रकृतियां ही कम बन्च करती हैं। ऐसा होता तो जीव का बसली स्वरूप कभी का मालूम हुआ रहता। कर्म करने में ईश्वर की भी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण शुद्ध स्वभाव का होता है। उसमें इस प्रकार प्रेरणा का भारोपण करने से तो उसे ही सदोप ठहरा देना होगा। इससे यह निर्म्प निकाला जा सकता है कि झारमा ही कमों का बन्ध करता है। जब जीव झपने चैतन स्वभाव में रमण करता है तो वह अपने गृद्ध स्वभाव का कर्ता होता है और वब विभाव माव में रमण करता है तो कमीं का कर्ता वहलाता है।"

"जीव जब तक ग्राने भगली स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्ति रखता है तब तक उसके भाव-कर्मी का बंध होता रहता है। जीव की तिज स्वरूप में भ्रान्ति चेतना रूप है। जीव के इस चेतन परिणास से जीव के वीर्य स्वताय की स्फूर्ति होती है और इस सिंक के स्पुरित होने मे जड़-रप द्रव्य वर्म की वर्णनाओं को ग्रहण करता है।"

जीव बच्छे बुरे कार्य करना रहता है धौर उसके फलस्वरूप कर्म-परमाणु उसके बात्म-प्रदेशों में प्रदेश पा उनके साथ बँघ जाते हैं। इस प्रकार जीव कर्मी का कर्सी है। इसका सातार्यार्थ है कि वह भागे सुस-दुःस का कर्ता है।

उत्तराध्ययन सूत्र (२०.३६-३७) में वहा है : "मात्मा ही बैनरणीनदी है, मीर मरी बूट शाल्यती हत । बात्या ही कामदुहाधेतु है और यही नगरत थत । बात्या ही सुत भौर दु स को उतान करने भौर न करने वाली है ।'' इसका कारण यही है कि मारमा है गदाचार भीर दुराबार को करने बाली है। भाने काम के अनुसार उसके कर्मों का बन्धन होता है। ये कमें ही सब्दा बुरा फल देने हैं। मारमा सल्हमें बच्चा हुण्डमं काने में न्वतन्त्र है, इसीनिये कहा गया है ''बस्थणमीक्त्रो तुम्बन्मत्येव''— बन्ध भीर मोता भागमा के ही हाथ में हैं।

(१६) विकलों (गा॰१७) : जैसे जीव में कमें बंधन की ग्रावित है बैसे ही उसकें

कर्मों को होएने कीर उनसे मुक्त होने की भी शक्ति है। इसी कारण से उसे विकर्ण बहा बना है। दिस्ता बर्चन् "विवेचनो विच्छेह्दः कर्मनाम्।"

(१०) ज्ञान् (सः १६) : जीव में गुष्ट स्थान में हुगरे स्वान में शमन बरने की ग्रीच होती है भीर कर करिन इन्ती तीव होती है कि एक नक्षत ( चैत पाने के अनुगार बात जीव पदार्थ

34

की इहाई (Unit)) में जीव घरने स्थान से लोक के मन्त तक जा सकता है। गमन करने की इस शक्ति के कारण जीव का नाम जबत् है। कहा भी है--"अतिधयसमना-करात !"

- (१८) जन्दु (गा॰१६) : "जननाज्जन्तुः" संवारी जीव जन्म-जन्मान्तर करता रहता है, रिग्ते ज्वका नाम जन्त है । जीव ने ५४ लाख योतियों में जन्म-मरण किया है ।
- (१६) योनि (गा०२०): "योनिस्योयामुत्याद्वस्याद"—प्रत्योका उत्तादक होने से भीव का नाम सीनि है। स्वामीजी ने भी यही परिभाषा दी है—"पर नो उत्तादक दण न्याव।" भीव जीव का उत्तादक नहीं हो सत्ता नयीकि जीव स्वयंक्त होना है। वह पर, पर मादि पर बल्नुमों का उत्तादक होना है। इस घरेशा से जीव का प्रगर नाम मंति है।
- (२०) स्वयंभूत (गा० २१) : सारता को विश्वी ईस्वर में नहीं बनाया । न वहसंयंगी परापे ही है। वह साने प्राप में एक वस्तु है—"स्वयं-अवनाव स्वयंभू"। नह बनुमों के धेयेंग वे बनी हुई नहीं है परना एक स्वतन्त्र स्वयंभूत वस्तु है। न तो वह देह के संयोग वे उत्तन होती है परे नहीं है परना एक स्वतन्त्र स्वयंभूत वस्तु है। ऐसा कोई संयोग वर्टी को प्राप्त कर सोई। नो प्राप्त होता है। ऐसा कोई संयोग वर्टी को प्राप्त कर परे। नो प्राप्त उत्तन हो सारती है उत्ती का नाता—विक्य भी संवद है। उत्तन— प्रांतित्र प्रोप्त है। उत्तन— प्रांतित्र प्रोप्त हो। उत्तन होते वे हस स्याप्तिक प्रयोगों हो। उत्तन होते ते वह स्वयं विज्ञ के से वाल स्वयंभ्यो स्वयं प्राप्त कर से विज्ञ है। यही प्रत्यं प्राप्त कर से वाल से विज्ञ कर से वाल स्वयं प्राप्त कर से वाल से वाल
  - (° १) सप्तरीसं (सा०२२): यसीर धनेह ताह के हो सनते हैं। सोशारिन, बंदिनमह, महारार, तरेस धीर बार्सन । एक ब्याह से जाकर दूसरी ब्याहवालक होने तर—प्रयान राग्ने पत्ते बोज के से पारीर—कार्सन बीर तंबन होते हैं। वर्षान स्थिति में तीन पारीर मेंत्र के होते हैं—बार्सन, तंबन धीर धौशारिक या बीजन। प्राप्त कार्याहरक पारीर सिंग प्राप्तापोंके हो तहाता है। बजतक बाँचना स्वयंग स्ट्रा है टक्तक पारीर का स्वयंग भी रहात है सामने संज्ञाता और को खुरारीलें बहुत बात है—"सह प्रतिस्थित स्वयंग्री ।"
- (१९) नायक (गा० २३) : "नायक:-क्सेनां नेता"-चीर नमीं ना नंता है इनवें ज्यारा नाम नायक है। इसामीवी ने सामा २३ के प्रथम दो क्सों में इसी सर्व

३६ : नव पदार्थ

का प्रतिपादन किया है। बर्मी का मेता होने ने बाने मुन-दूरा का भी बहु नामन के नेता है हुतमें सारेह नहीं। बाद के चरणों में नामन का दूसरा बर्म स्वामीयों ने "न्यान का करने बाता" किया है।

(२१) अन्तरारमा (गा॰ २४): "अन्तः मध्यस्य आत्मा, न गरीर स्य इस्यन्तरारमेति" यह रारीर प्रारमा नहीं है। पर इन गरीर के प्रन्दर जो ब्यात है वर्र प्रारमा है।

जीव भीर प्रधिर—तिल भीर तेन, ग्राष्ट्र भीर भी ने तरह परसर सीनीनृत प्रते हैं। जीव समुचे प्रधिर में स्थात रहता है इत्रनिये उने 'मन्तराखा' बहुने हैं। ८—साव जीव (गाथा २४):

गावा २ में दो प्रकार के जीव—इब्ब जीव भीर भाव जीव का उस्तेख मार्था है। गावा १ में बठा दिया गया है कि इब्य जीव शास्त्रठ स्वयंस्तात प्रदेशी पदार्ष है। प्रत होता है कि मान जीव किसे कहते हैं ? दसीका उत्तर २५ मीं माषा में दिया गया है।

द्रव्य जीव निरंप पदार्थ है पर वह क्ट्रस्य निरंप नहीं परिणामी निरंप है। हमारा ठालपार्थ यह है कि द्रव्य जीव शास्त्रत होने पर भी उसमें परिणाम—सबस्यतर होने एते हैं। जिस तरह स्वर्ण के कायम प्रते हुए उसके जिन-निम्म गहने होते हैं उठा दरह जीव परार्थ कायम प्रते हुए उसकी जिन-निरंप सम्वार्ण होती हैं। इन्य जीव उत्पार-व्यय-प्रीय्य मुक्त होता है। जीते सोने की चूहियों को गता कर जब हम सोने का करण वनते हैं हो कप्ये की उत्पार्थ होती है, चूहियों का व्यय—नास होता है और सीन सोने के स्था में ही रहता है उसी तरह जब जीव युवा होता है तो सीवन की उत्पति होती है, वाल्य-मान का व्यय होता है और जीव जीव स्था है पहुंग है।

द्रा फिल-फिल महस्यामों को पारिमापिक-भाषा में 'पर्योग' कहते हैं। पर्योग बाह है जो इच्च मीर गुण दोनों के माधित होकर रहें। पर्योग—सहस्थानतर इच्च मीर गुण दोनों में होते हैं। जिस तरह जल कभी वर्फ मीर कभी बाज्य कर होता है उसी तरह एक हो मनुष्य बालक, युक्त भीर पुढ होता है। ये मालग इच्च के महस्यानत—पर्याय है। जिस तरह एक ही दुर्गल कभी गीत भीर कभी गंगे होता है जो उसके स्पर्य गुण की महस्यायों है, और उसी मनार एक हो मनुष्य कभी मालों भीर कभी मुख, कभी दुर्गी भीर कभी मुखी होता है। ये मालग के जैनन गुण की महस्याएँ—पर्योग हैं। जीव पदार्थ ३७

लक्षण, गुण भीर वर्षाय — में इस्स के आव हैं। लक्षण और गुण में दोनों सब्द एकार्षन हैं। चीन को उपयोग सक्षणवाला, उपयोग गुण बाला कहा गया है इससे स्पट है कि संवय और गुण एकार्षक हैं। चीन के जो तैर्देश नाम ब्रक्ताये मंगे हैं उनसे सांसारिक पीन के के तर एक हो। चिन के के तर एक हो। चिन के स्वाद एक हो। चन्य बीन सी सक्स्या में जो अधि-सम्बन्ध परिवर्जन होता है जिए कि स्वाद हो। हो स्वाद हो। हो सांसारिक पीन के मात्र है। इससी स्वाद पीन की मात्र हो। इससी मात्र प्राय जोने के भाग है। सामित्र कही हो हो के सनेक हैं। सामित्र कही है। के सनेक हैं।

चीवों में बात, दर्शन, प्राचार, विचार, मुल-दुःल, फायू, यज, ऐक्सर्ग, जाति, सुल मादि प्रापरवा की समर्थवा-ससमर्थवा की वारतस्यवा व मेर देखे जाते हैं। हव्यत. एक हेने पर भी एक हमरे से विचित्र मालुम देते हुए ये सब जीव माब जीव हैं।

गीता में भी चही कहा पापा है: "सध्या फारमा का कोई बिनाय नहीं कर सन्ता'।" 'श्विस प्रकार इस देह में कौमाध्यं के बाद योवन धीर गीवन के बाद बृहापा प्राता है, जो प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्तर प्राप्त होती है'।"

धारे जाकर कुम्म बहुते हुँ — "बुद्धि, बाल, ध्यमोह, धाना, साय, दमन, धानन, मुख, इ.ज. कम्म, यूर्यु, नय, ध्रमय, ध्राह्या, समता, संतुष्टि, तम, बान,वस, ध्रमयस—प्राणियों के नाना प्रकार के से भाव मुख से ही उत्तरण होते हुँ ।" अगर यहाँ कुम्य का धर्म सुद्ध धारम-तरव लिया जाय तो धर्म होगा कि धारमा बहुती है बुद्धि, ज्ञान ध्रादि नाना भाव मुन सायवत तत्व धारमतस्व से ही चत्रन है।

१--गीता २.१७ :

विनागमन्यपस्यास्य न करिचःकर्तमईति ॥

२--गीवा २.१३ :

देहिनोऽस्मिन्थया देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राहिर्धीरस्तत्र न मुहाति ॥

**रे—गीता २०.४,५** :

वुद्धिनेनमसेमोहः क्षमा सत्ये दमः धनः। सर्वे दुर्घ भवोऽभाषो भयं चाभव्येव च॥ भहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं ययोऽवयः। भवित्तु भावा भूतानो मत्त एव पूर्यावयाः॥ ३८ नय पदार्थ

६—पाँच भाष (२६-३६):

यहाँ मान का अर्थ है बैंघे हुए कमों की अवस्था विशेष अथवा कर्म-बढ जीवों की अवस्था विशेष !

संवारी जीव कर्म-बद प्रवस्था में होते हैं। ये वेथे हुये कर्म हर समय कर नहीं देते। परिपाक प्रवस्था में ही सुल-दुःख रूप फल देना प्रारम्भ करते हैं। फुन देने भी प्रवस्था में भाने को उदयानस्था या उदय भाव कहते हैं। जब वेथे हुये कर्म उदयानस्था में होते हैं, तब उस कर्म-बद्ध जीव की भी विशेष स्थिति होती है। जीव की इस स्थिति विभेष को भीतिषक भाव कहते हैं।

स्त्री प्रकार केंधे हुने कभी का उपसान धनस्या में होना उपसानक्या धन्या उपसा मान है। केंधे हुने कभी की उपसान्त धनस्या में उत्पन्न जीन की स्थिति विधेव को श्रीपत्रिक मान करते हैं।

कर्मों का संयोगसांत प्रवस्था में होना शयोगसम प्रवस्था या शयोगसम भाव है। कर्मों की संयोगसम प्रवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को शायोगसमिक भाव करते हैं।

कर्मों का नारा होना क्षयावस्था या ध्य भाव कहलाता है। बेंधे हुये कर्मों की

हायावस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को झायिक मान कहते हैं। सर्व कमें परिणमन करते रहने हैं—प्रवस्थान्तर शात होते रहते हैं। इसे क्मीं

धव कम पारणमन करते रहते हैं— प्रवस्थानर प्राप्त होते रहते हैं। इसे कमी की पारिणामिक धवस्था कहते हैं। बैंधे हुये कमीं की पारिणामिक धवस्था में श्रीव में उटाल धवस्था विरोध को पारिणामिक मात कहते हैं।

धौरविक, धौरतामिक, सायिक, सायोग्सामिक धौर पारिणामिक इन पाँच गायें को स्थिति में दो बार्ने होती हैं—(१) कमों का प्रमात: उदय, उत्तराम, दाय, सर्वाराय धौर परिणामन । कमें जड़ पुरायत हैं। (२) कमों के उदय धादि से शीव वितरी ही बार्ने से निष्यत होता है।

कर्म बाट है: (१) जानावरणीय—तो बारमा को आन-मांत को अवट होने ये रोडपा है: (२) दर्मनावरणीय—को बारमा को देवने की सांति को रोजना है; (३) देवरीय—विमने बीद को मुत-दुत का बनुसब होना है; (४) ओहाीय—मों बारमा को मोट्र-विस्तुत करना है, स्व-वर विवेट में बाया पहुँचाना है; बारमा के सम्बन्द कारिय मुन्नो की बात करना है; (४) ब्रामुस्य—सो आणी की जीवन- जीव पदार्थ

भविष-मायु को निर्धारित करता है ; (६) नाम-जो प्राणी की गति, वरी स्यिति पादि का निर्यामक होता है : (७) गोत-जो मनुष्य के ऊँव-नीच

निर्मारित करता है और (व) अन्तराय-जो दान, लाम, मोग-उपभोग व ्रा चार वार्तों में ध्कावट डासता है।

चारित्र प्राप्त होने हैं।

भन्तराय । इन वर्मी के क्षयोगराम से जीव में क्रमदा: निम्नतिखित बातें उर हैं: केवन झान को छोड़कर चार झान. तीन भजान भीर स्वाच्याय । भी

भौर केवल दर्शन को शोडकर तीन दर्शन । चार चारित्र, देश वत और ती पाँच साध्य भीर तीन बीयी। सर्व वर्म पारिणामिक है। कमी के परिणमन से जीव में झनेक परिणा

जायोग परिणामी, ज्ञान परिणामी, दर्शन परिणामी, चरित्र परिणामी तथा बेद होता है। ।

से जीव में जो जो भाव निष्पन्न होने हैं वे सब भाव जीव हैं। वीरों के पौचों--बौदियर, बौनतमिक, साबिक, शाबीपतमिक बीर प

मार भी भाव जीव है। देन माब बीवों की उत्पत्ति कर्मी के संयोग-वियोग से होती है-मह स्पष्ट

उदय माठ ही कमों का होता है। कमों के उदय से जीवको चार गति. छ: लेखा, चार कपाय, तीन वेद, समहृष्टि, समिष्याहृष्टि, प्रविरृति, प्रसंत्री,

बाहारना, खबस्यता, संयोगी, संसारता, श्रसिद्ध-ये भाव उत्पन्न होते हैं।

उपराम केवल मोहनीश कमें का ही होता है । इससे उपराम सम्यक्त औ

शय भाठ कर्मों का होता है। कर्मों के शय से जीव को केवल शान, के

मारिनक सुन, शायक सम्यक्त, शायक चारित्र, घटल भवगाहना, ममृतित्व, भ

दान सब्धि, लाम सब्धि, भोग सब्धि, उपमोग सब्धि, बीर्य सब्धि की प्राप्ति

श्रवोग्राम चार कर्मी का होता है-शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह

वह गति परिणामी, इन्द्रिय परिणामी, कपाय परिणामी, लेक्या परिणामी, योग

स्वामी जी बहुने हैं कि जह बर्मी के उदय, उपराम, शय, शामोपराम भीर

वर्षी के श्रम से उलाम शाधिक मान स्थिर होते हैं। उलाम होते के ब नहीं होते । प्रत्य भाव प्रस्थित होते हैं। उत्तव होनत मिट बाते हैं।

१०-इब्य जीव का स्वरुप ( गाया ३७-४२ ) :

पहनी धीर दूगरी गाया से यह स्मास्ट है कि श्रीव के दो मेंद होते हैं— (१) इस बीन धीर (२) माव श्रीव । सबम माया में इस्य श्रीव के स्वरूप का सामान्य उल्लेग है। टिप्पणी ६ (पू० २७) में इस सम्बन्ध में बुद्ध प्रकाश है। यहाँ उन्ने स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है। इस्य श्रीव के विषय में घागम में निम्न बाँ कही गई है:

- (१) जीव हत्य चेतन पदार्थ है। एक बार गौजम ने महाबीर से पूदा--"मानन् ! नया जीव चैतन्य है ?" महाबीर ने उत्तर दिया: "जीव नियम से चैजन्य है भीर सो चैजन है वह भी नियम से जीव है"।" इनसे स्मन्ट है कि जीव भीर चैजन का परसर मिना-भाव सम्बन्ध है। जीव उपसीण मुक्त पदार्म बहु। गया है। 'गुणभी उवभीग सुनी' 'दवकोगालक्स्लेण जीवे "। उपसीण का मार्च है जान---जानने को सर्कि भीर सर्जन-देवने की सर्तिः। उपसीण जीव का गुण या लक्षण है। कहा है---"बीव-जान, सर्जन हमा सल-दक्ष से भावना से जाना जाता है"।"
- (4) जीव इच्च अस्मी है। वह मावतः भवनं, मगंब, मस्त, मस्तं परार्ष हैं। । उसमें बन्ने, गंध, रस, स्पर्श नहीं होते और इसी कारण वह ममूर्स—दिन्यणीवर परार्थ है।

वत्तणासम्बन्धी काली जीवो उवभोगसमस्त्रो।

नाणेणं दंसलोगः च स्ट्रेज य दुदेण य ॥ ५—(क) ठा० ५.३,५२० : जीवस्थिकाए जं अवन्ने अराये अस्ते अफारें अस्यीःःः

(—(क) ठा० ४.३,४३० : जीवत्यकाए वं अवन्ने अगंधे अरसे अफारें अस्<sup>धी</sup>। भावनो अवन्ने आगंधे अरसे अफारें अरूवी

- (स) भगः २,१० : जीवत्यकापु णं मंते ! कतिवन्त्रे कतिगंधे कतिसी क्रइः कासे ! गोयमा! अवरणे जाव अस्त्री
  - (ग) दा॰ ४.१ : चतारि अत्यकाय । अक्विकाया एं ते......चीवत्यिकाए

१—मग॰ ६.१० : जीवेणं भेते ! जीवे, जीवे जीवे ? गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे. जीवे वि—नियमा जीवे !

२---ठाण० ५,३.५३० ; भग० २,१०

४--- उत्तः २८:

जीय पदार्थ 85

(२) जीव द्रव्य ग्राज्वत है। ठाणांग (४.३.४३०) में वहा है 'कालओं ण क्याइ णासी न कयाइ न भवड़ नकयाइन भविस्सर्हात्त भुति भवड़ य भविस्सह य पुत्रे णितिए सासद अक्लए अञ्चए अबट्टिए जिल्ले १ "जीव पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा । वह झूब, नियत, ग्रास्वत, झक्षम, झब्बम, स्थित झीर नित्य है। यह तीनों कालों में जीव रूप में विद्यमान रहता है। जीव कभी ब्रजीव नहीं होता । यही उसकी सास्वतता हैं। गीता में कहा है---''अजो नित्यः घाग्यतोऽयं पुराणो न हन्यतं हन्यसाने यसीरे (१.२०)"—यह जीवात्मा श्रव हैं, नित्य हैं, साइवत हैं, पुरातन हैं, सरीर के नास होने पर भी इवका नाग्न नहीं होता। गीता का निम्न इलोक भी यही बात कहना है:

न त्वेबाहं जातु नासंन त्वं नेमे जनाधिपाः।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥

गौतम ने पूछा—"सोक में सास्वत बया है ? भगवान महाबीर ने उत्तर दिया— "जीव भौर भजीव र <sub>।"</sub>

(४) जीव डत्पाद्-व्यय संयुक्त है। जीव शास्त्रत ध्रुव पदार्य होने पर भी उसमें एक के बाद एक मबस्या होती रहती है। इन क्रमिक मबस्यामों को पारिभाषिक सब्दावनी में म्पांत कहते हैं। पहली स्थिति का नाश होता है, दूसरी का जन्म होता है धीर इन

रिवर्तित स्थितियों में चैतन्य ससंस्थात प्रदेशी द्रव्य श्रीय वैसा का वैसा रहना है। <sup>(देसिए टि॰ =</sup> पृ० ३६) (१) जीव दृष्य अस्तिकाय हे॰ । धारत=प्रदेश; काय=समूह । धमंख्य धमवा धनन

रोगों का बो समूह होता है उसे अस्तिकाय कहते हैं। जीव असंस्थान प्रदेशों का १--- भगरती २.१०.११७ में भी ऐसा ही पाठ मिलता है।

२-भगवती १.४,४१

२—हा० १०.१,६३१ : ण एवं भूवं वा भव्यं या भविस्सद् वा जंजीवा अजीवा भक्तिम्संति भन्नीवा या जीवा भक्तिम्संति

४—इ.० २.४.१५१ के सासवा स्रोत ? जीवच्चेव-अजीवच्चेव।

१--(६) भग् ३,१० .११७ : कृति मं भृते ! अध्यक्षाया पंट ! गोरमा ६च श्रत्थिकाया प॰, संजहा...जीवरिधकाण

(R) CI: 8.8.3 (B)

चतारि अन्धिकाया अरुविकाया पं॰ संट---जीवन्धिकाए

٧z जीव पदार्थ

समूह है। वस्तु से संनाम बहुयान मूहमानम बंग को प्रदेश कहते हैं। परमामु पुद्रस से बलग हो सकते हैं पर प्रदेश जीव में बभी धवम महीं हो मकते। एक परमानू दिन्ने स्यान को रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस माप से जीव के झसंस्थान प्रदेश हैं। पुरुत घवयव रूप तथा अवयय-प्रसय रूप होता है जबकि जीव एक प्रदेश रूप सबवाएक भवन रूप नहीं हो सकता । यह हमेगा प्रदेशप्रचय रूप में-प्रदेशों के प्रशंड समूह के रूप में

रहता है। (देखिए टिप्पणी ६ पू० २८ पेरा ४ तमा टि॰ ७ पू० २६ प्रतिम पेरा) (६) वह अष्टरेश, अभेग्र आदि तथा अखंड द्रव्य है। मस्तिकाय होने में जीव सहन ही इत गुणों से विमूपित होता है। स्वामीजीने जो महा वर्णन निया है उसका मीटा के निम्न इलोकों से बड़ा साम्य है।

> नैनं छिन्दन्ति ग्रस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोपयति मास्तः। अञ्छेबोऽयमदाहोऽयमक्तेबोऽशोप्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं

2.23.78 न इस जीवात्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गना सकता है और न हवा सुला सकती है। यह जीवारमा काटा नहीं जा सकता, ज<sup>ुनाता</sup> नहीं जा सकता, गलाया नहीं जासकता, सुखाया नही जा सकता । यह नित्य है, स<sup>ु</sup> हैं, स्थिर रहनेवाला है, अवल है और सनातन है । आगम में आत्मा की इस विरोपता वर्णन इन राज्यों में मिलता है—''से न छिज्जह न भिज्जह न दश्कह न हम्मह कें सव्य छोए'।"

#### १---आचाराङ्ग १.३.३

भगवती (८.३.३२४) का निम्न पाठ भी इसी वात का समर्थन करता है :

"अह भंते ! बुम्भे बुम्माविष्या गोहे गोहाविष्या गोणे गोणाविष्या मणुस्से म स्सावलिया महित महिसावलिया पुपसि णं दुद्दा था तिहा वा संदोग्जहा वा छिन्नाणं अंतरा ते वि णं तेहि जीवपण्सेहि फुडा ? इंता ! फुडा । पुरिसे णं भंते ! (अं अंतर) अंतरे इत्येम वा पाएण वा अंगुलिया या सलागाए वा कट्टेण वा कल्चिण वा आप् समाणे वा संमुषमाणे वा आव्हिमाणे वा विव्हिमाणे वा क्षन्तवरेण वा निक्लेणं सत्य जाएण आच्छिदमाणेवा विचिद्रदेमाणे वा अगणिकाएणं वा समोडहमाणे तेसि जीवपप्सा<sup>०</sup> किंबि आवाह या विवाह वा उप्पायद छविच्छेद या करेडू ? णो तिणहें समहे, नो स् तत्य सत्यं संक्रमद्व ।"

जीव पदार्थ ं

मस्तित्व में परिणमन करता है और नास्तित्व नास्तित्व में । द्रव्यतः मस्तित

कही जा सकती हैं। (देखिये टि॰ ६ पृ० २८ वेरा ४.)

गोयमा ! मो संदेश्या नो असंखेल्या अणंता । ४-- ८० २.४. १५१ : के अनंता लोए ? जीवरचेव अजीवरचेव । ६--भग ॰ ६.८ २२१ : भन्तेति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी--जीवाणं भंत वह ति हापंति अवट्रिया है, गौयमा ! जीवा जो बह ति नो हापंति अव जीवा लंभते ! केयइयं कालं अयद्भिया [ वि ] ! सज्यदं ।

२--गीता २.१६ :

५--दा॰ १.१ : एमे आवा

१--भग० १.३.३२ : से एवं भंते ! अध्यक्तं अध्यक्ते परिणमह, निध्यक्ते परिणमङ ? इंता गोयमा ! जाव परिणमङ ।

नासती विरात भाषो नाभाषो विरात सतः। उभयोरपि इच्होन्तस्त्वनबोस्तस्वर्राधिः ॥ ६--(क) ठा० ४.३.४३० : दब्बजी वं जीवास्थिकापु अर्णताई दब्बाई (स) भग० २.१०.११७ : दब्बओं मं जीवित्यकाए अणेताई जीवद्रव्याई । ४--भग ० २६.२.७१६ : बीवरूचा वां भंते ! कि संवेडता असंवेडता अ

जीव भविष्य में नास्तित्व में परिणमन नहीं कर सकता। गीता में कहा है-

(७) जीव द्रव्य कभी विरुष को प्राप्त गहीं होता। यह एक सिद्धांत है कि स

मसत् है उसका भाव (=धस्तित्व) नहीं होता, जो सत् है उसका सभाव (≠धनि नहीं होता-राज्यद्वियों ने इन दोनों बातों को ग्रंतिम सिरे तक जान लिया है? ।" (4) जीव इच्य संख्या में अनन्त है<sup>3</sup>। एक बार गौतम ने पछा---द्रव्य संस्थात है, इसंस्थात है या अनन्त ?" भगवान ने उत्तर दिया-"हे गीतम ! पनंत हैं\* 1" इसी प्रकार भगवान से एक बार पूछा गया—"लोक में अनंत क्या भगवान ने उत्तर दिवा--"जीव और धबीव" ।" जीवों की संख्या में कभी कमी-वेरी होती। एक बार गीतम ने पूछा-- "हे भगवन्। क्या जीव घटते बढ़ते हें ?" भ ने उत्तर दिया—"गीतम ! जीव न बडते हैं, न घटते हैं, धवस्थित है।" गीत फिर पूछा-"कितने काल तक जीव घट बढे बिना अवस्थित रहने हैं।" भग जवाब दिया-"हे गौतम ! जीव सर्व काल के लिये अवस्थित हैं ।" (६) जीव अनंत होने पर भी द्रव्य जीव एक है। ठाणांग में कहा है----एक हैं । " चंकि द्रव्य रूप से सब भारपाएँ चेतन भीर समंख्यात प्रदेशी हैं सत:

मय पदाय

(१०) यह लोक-दृष्य है : "लोग दृष्ये", "संतभी लोवपमाणमेसे"।" क्षेत्र से हिन्द से जीव लोक परिमिन है। लोक के बाहर जीव द्रम्य नहीं होता। "उहाँ तह लोह है वहाँ तक जीव हैं। यहाँ तक जीव हैं यहाँ तक सीक हैं? "

११—द्रव्य के रुक्षण, गुणादि भाव जीव हैं (गाया ४३-४४) :

गाथा २५ में वहा गया है— "भाव ते सराण गुण परम्याय, ते तो भावे जीव है ताय ।'' यहाँ इसी बातको पुनः दुहरामा गया है। इसका भाव टिप्पणी = (पु॰ ३६-७) में सर्ट किया जा चुका है। यहाँ लक्षण, गुण भौर पर्यायको भाव जीय कहने के साय-साय भौदियक स्रादि पाँच भावों को भी भाव जीव कहा है। जीव के भाव, लक्षण, गुण सौर पर्यन्य

घच्छे भी हो सकते हैं भौर बुरे भी हो सकते हैं। घच्छे हों या बुरे, सब भाव जीव हैं।पांव भावों में से क्षाबिक भाव को छोड़कर ग्रवसेप चार माव स्थिर नहीं रहते। क्रमीं के क्षर

से निष्पन्न कितने ही क्षायक भाव स्थिर होते हैं। १२—जीव शाख्वत अशाख्वत कैसे ? (गाथा ४५-४७) :

एक बार गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा— "जीव शास्त्रत है या अशास्त्रतः।'' भगवान ने उत्तर दिया—''गौतम ! जीव शास्त्रत मी है और अशास्त्रत मी ।'' गौतम ने पूछा— "भगवान् ! आप ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?" मगवान् ने उत्तर दिया—"भौतम ! जीव द्रव्य की अपेक्षा शास्त्रत है और भाव की अपेक्षा असास्त्रत !

इस हेतु से कहता हूँ कि जीव शास्त्रत भी है और बशास्त्रत भी।"" स्वामीजी ने इन गायाध्रों में झागम की इसी बात को रखा है। जीव के जितने भी भाद---पर्याय हैं बे उत्तन्न होकर विलीन हो जाते हैं। इससे झशाश्वतहें। जीव द्रव्य स्वयं कभी विलय को प्राप्त नहीं होता इसलिये वह शास्त्रत है। "वह था, है और झाने भी रहेगा इसलिए सास्वत है। जीव नैरियक होकर तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होता है, तिर्यञ्च योनि से निकल मनुष्य होता है मादि मादि इसलिए मशास्वत है ४।'' १—তা∘ ২.३ ২३०

२---टा॰ १०.६३१ : जाब ताब छोगे ताब ताब जीवा जाब ताब जीवा ताब ताब छोए २—सगः ७.२.२७३ : गोयमा ! दव्वट्टयाणु सासया भावट्टयाणु असासया से तेणहेणे गोयमा ! एवं बच्चडू--जीवा सिय सासया सिय असासया ।

४—मग॰ ६.३४.३८७

सासए जीवे जमाली ! जं न कयाइ णामि जाव णिच्चे, असासए जीवे जमाली ! वं णं नेरहणु भनिता विस्विग्यत्रोणिये भवइः तिस्म्बत्तोणिणु भविता मणुस्तं भग्द मणुस्सै भविता देवे भवडू।

85 १३—आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव हैं ( गाथा ४८-५६ं ) : नव पदार्थों में जीव ग्रौर ग्रजीव के उपरांत भवशेष पदार्थ जीव हैं मथवा ग्रजीव—यह क प्रस्त है। स्वामी जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है स्वजीव स्रजीव है क्योकि हितीनों कालों मे प्रजीव ही रहता है। पुष्प प्रजीव है कारण पुष्प कर्म पुद्गल की र्योय हैं। पुद्गल स्रजीय है झत. पुण्य स्रजीय हैं। इसी कारण पाप भी स्रजीय है। प पदार्थ भी प्रजीव है क्योंकि वह सुभ ब्रह्मुभ कर्मों के बंध स्वरूप है। बाकी क्राध्यव, वर, निर्जरा ग्रीर मोक्ष जीव के माव हें बनः जीव हैं"। यहाँ इसी प्रसंगका विस्तार के थ विवेचन है। जीव कर्मों का कर्त्ता है इस कारण वह ब्राध्यव है। जीव कर्मों ! रोकने याला है इसलिये वह संवर है ! जीव कमों को तोड़ने वाला है इस कारण र्जराहै। जीव कर्मों का सम्पूर्णक्षय कर मुक्त होने वालाहै ग्रतः मोक्ष है। े प्राथय से कर्म बाते हैं। कर्म ब्रजीय हैं। कर्म ब्रहण करने वाला ब्राध्यय जीव ्संबर से कमं स्वते हैं। स्वने वाले कमं प्रतीव हैं। रोकने वाला संबर जीव है। ्र १ शय होने बाते कमें ग्रजीव हैं। कमों का े.सम्पूर्णकर्मीकाक्षय है। जो क्षय ∵जीव है।

नय पदाय (१०) वह क्षोक-दृत्य ई: 'क्षोम दृष्ये', 'स्तेत्तओं क्षोबयमाणमेत्ते' ।' क्षेत्र श्री

( १०) यह लोक-तृष्य ई : ''लोग दृष्यं'', ''रोगभी लोबपमाणमने' ।' क्षेत्र की हर्ष्य से जीव लोग परिमित्त है। लोग के बाहर जीय दृष्य नहीं होता। ''दहाँ तक नोग है यहाँ तक जीव है। जहीं तक जीव हैं यहाँ तक लोग है' ।''

१६.— द्रष्य फे स्टक्शण, गुणादि भाष जीय हैं (गाथा ४२.५४):
गावा २४ में कहा गया है.— "माव ते तला गृण परम्माय, ते तो मावे जीव ही
ताय।" यहाँ इसी बातको पुन पुहराया गया है। इनका माव टिपणी ट (पृ० ६६.७) में स्वर्थ
किया जा चुका है। यहाँ तम्रण, गुण और पर्यायको भाव जीव कहते के साथ-साथ धौरिषक
स्वादि पांच मावों को भी भाष जीव कहा है। जीव के भाव, लक्षण, गुण और पर्याय
खब्दों भी हो सकते हैं और बुदे भी हो सकते हैं। घच्छे हों या बुदे, सब भाव जीव है। श्रीय
मावों में से सायिक भाव को छोड़कर प्रवर्धन चार माव स्विप्द नहीं रहते । कमों के क्षय
ते निष्यत्र कितने ही सायक भाव स्थिद होते हैं।

से निष्यत कितने ही सामक भाव स्थिर होते हैं।

१२—बीच शास्यत अशास्यत कैसे ? (गास्या ४५-४०):

एक बार गीतम ने अगण भगवान महावीर से पूछा—''जीव सास्त्रत है य'
असास्त्रत।'' भगवान ने उत्तर दिया—''गीतम! जीव सास्त्रत भी है और मतास्त्रत भी ।'
गीतम ने पूछा—''भगवान! आप ऐसा कित हेतु से कहते हैं ?'' भगवान ने उत्तर
दिया—''गीतम! जीव हव्य की अभैजा सास्त्रत है और भाव की प्रमेशा स्थापका।

इस हेतु से कहता हैं कि जीव समझन भी है और स्थापका भी भीता

दिया—भगीतम ! जीव द्वया की घरोजा शास्त्रत है और साव की घरोजा घरावत । इस हेतु से कहता हूँ कि जीव सास्त्रत भी है और साव की घरोजा धराधावत । इस हेतु से कहता हूँ कि जीव सास्त्रत भी है और कारास्त्रत भी ।"" स्वाधोजी ने इन गाषाओं में धागम नी इसी बात को रखा है। जीव के दितने भी माद—पर्याण हैं वे जतन होकर विलीन हो जाते हैं। इससे प्रधास्त्रतहें। जीव इस्य स्वयं कमी विजय को प्राप्त नहीं होता इसलिये वह सास्त्रत है। "वह या, है धीर घाने भी रहेगा हसलिय सासका है। जीव नैरसिक होकर तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होता है, तिर्यञ्च योनि से

निकल मनुष्य होता है सादि सादि इसलिए समास्वत है र ।'' रै—डा॰ ४.३ ५३० रै—डा॰ १०.४३१ : जान सम्बन्धे रूप करिया करिया

 प्रतिर्वेश अध्यक्ष काम तीव ताव जीवा जाव ताव जीवा ताव तीव कार प्रतिर्वेश के भीवमा ! दृष्यद्वयाण सासया भावद्वयाण असासया ते तेणहेर्ण गोवमा ! एउं बुच्चइ—जीवा सिय सासया तिय असासया ।
 भग० ६.२४.३८७

सासए अबि जमार्छ ! जं न क्याइ णासि जाव णिच्चे, असासए अबि जमार्छ ! जं णं नेरहुए भविता निरिचणजोणिय भवड् निरिच्छजोणिए भविता मणुस्स भवह मणुस्स भविता हेवे भवह । जीव पदार्थ

88

१३—आलव, संबर, निर्ज़रा और मोक्ष भाव जीव हैं ( गाथा ४८-५६ ) : नव परायों में बीब ग्रीर ग्राजीव के उपरांत भवतेत पदार्थ सीव है अथवा ग्राजीव—य

एक प्रस्त है। स्वामी जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है: प्रजीव प्रजीव है क्यों यह तीनों कालों में प्रजीव ही रहता है। दुष्य प्रजीव है कारण पुष्प कर्म प्रदूरत व पर्योग है। प्रदूरत प्रजीव है स्वा: पुष्प प्रजीव है। इती कारण पाप भी ध्यतीय है पंचारी के प्रचीव के स्वाहित वह पुत्र स्वामी के पंचारण है। बाकी माशव पंचार, निर्वेश भीर मोल जीव के साथ है धर जीव है। चहाँ दुरी प्रजाय के विस्तार । गांव विकेशन है। जीव कर्मों का क्यों है इस सारण वह साथव है। जीव कर्म

को रोक्ने बाता है इसिक्से बह संबर है। जीव कमों को सोड़ने वाला है इस कार निर्मेरा है। जीव कमों का समूर्ण ध्रम कर मुक्त होने वाला है मत. मोधा है। माध्यब से कमें माते हैं। कमें मातेब हैं। कमें महण करने वाला माध्यब जी हैं। संबर से कमें काते हैं। इकने वाले वर्म मात्रीब हैं। रोकने बाला संवर जीव है

निर्वेश से कमी का झाँबिक क्षय होता है। शय होने वाले कमें अधीव हैं। कमों व भाँबिक क्षय करने वाली निर्वेश जीव है। मोल सम्पूर्ण कमों का क्षय है। यो स होंगें हैंवे भगीव कमें हैं। क्षय करने वाला मोल जीव है।

हुँ हैं वे समीन कर्म है। धात करने वाला गोश जीन है। सार्य कारागोगों के सार्य संयोग स्वस्थ है। सबर स्वाग रूप है। सार्यव ' स्प्रीय कर्म प्राठे हैं। संबर के सजीव पर्म स्वके हैं। निर्करा वे कर्मों का धात होन हैं। संबर, निर्करा धीर निर्वरा हो करनो सादराध है। जो चीव सायब से संब

होंगा है बह बाप कम का बंध करता है। इससे वह अपने अव-प्रमण की बुद्धि करता रमनिये वह सोलगामी है—संसार के सम्मुख है। यो लगा और तथला ह वंबर धीर निजंदा को स्वामता है वह बमी की रोक्ता भीर तीड़ता हुमा संसार व बार करता है। वह प्रतिसोतमानी है।

माश्रव, संवर, निर्वरा घौर मोक्ष माव जीव हैं।

१४—सायच्य तिरुव्य सर्वे कार्ये भाव जीव हैं ( गाया ५,७-५८ ) : किने भी कार्ये ट्रेजन्दो दो भागों में बढ़ा जा सरवा है—(१) सावव बोर (ह निरुप्त ) साववा इस्त हेय हैं, निरुप्त इस्त उरारेय हैं। सावव इस्त माता के बाहर निरुप्त कुर माता के सेटर हैं। यो निरुप्त किया करता है वह निरुप्त है, जो साव निया करता है यह प्रविनयी है। सावश्य और निश्वय किया करने वाले दोनों । भाव जीव है।

१५—आध्यातिमक और टॉकिक पीर माय जीय हैं (गाया ५१-६०): वीर दो तरह के होते हैं—एक सोनारिक बीर धीर दूबरे घाष्पातिक बीर जो कर्म-रिपुणों से युद्ध करने में पानी प्रतिक को समाते हैं वे घाष्पातिक बीर हैं। वें सोवारिक रिपुणों से युद्ध करने हैं वे घाष्पातिक बीर नहीं बेचन सोवारिक बीर है। वें सेनों ही माय जीय हैं। घाष्पातिक बीर मोता को प्राप्त करता है, संवारिक बीर माने सेंगर की युद्ध करता है।

## अजीव पदारथ

#### दुहा

१—िहैवै अजीव में ओलखायवा, त्यांरा कहूं छूं भाव भेद। थोडा सा परगट कर्रुं, ते सुणजो आंण उमेद।

#### हाल : २

(मम करो काया साथा कारमी--ए देशी)

१— धर्म अधर्म आकास है, काल में पूदगल जांग जी। अ पांचूंड दरब अजीव हैं, त्यारी बुद्धवंत करो पिछांग जी। अ अजीव पदारच ओल्स्लोक।

२—योमें च्यार दरवां में अरूपी कह्या, त्यांने वर्णगंध रस फरम नॉहिं जी। एक पुदगल द्रव्य रूपी कह्यो, वर्णीदिक सर्व तिण मॉहिं जी॥

३— भे पांचोइ द्रव्य भेला रहे, पिण भेल सभेल त होय जी। आप आप तणी गणले रह्मा, त्यांनें भेला कर सके नहीं कोय जी।।

४--धर्म द्रव्य धर्मास्तीकाय छै, आसती ते छती वस्त ताय जी। असंख्यात प्रदेस छै तेहनां, काय वही छै इण न्याय जी॥

५—अयमें द्रव्य अधमस्तिकाय छै, आ पिण छती वसव ताय जी। असंस्थात प्रदेस छै तेहनां, तिणनें काय कही इण न्याय जी।।

यह औक्षी.ई। प्रत्येक गाथा के अन्त में इसकी पुनरावृत्ति होती है।

ः २: अजीव पदार्थ

#### : २:

## अजीव पदार्थ

### दोहा

हाल : २

् १—जीव के उपरांत घर्म, अधर्म, आकाश, काल और प्रदगल

इन पांच द्रव्यों को और जानो। ये पांची ही द्रव्य

अजीव हैं । बुद्धिमान हनकी पहचान करें । २—इनमें से प्रथम चार इच्चों को भगवान ने अरूपी कहा है ।

.—हनमें संप्रथम चार झव्यों को भगवान ने अरूपी कहा है। इनमें वर्ण, गन्थ, रस और स्पर्ध नहीं है; केवल पुर्गल इच्य को रूपी कहा है, उसमें वर्णावि चारों मिरुते हैं?।

द्वस्य को रूपी कहा है, उसमें वर्णीद चारों मिस्ते हैं? ! रे---ये पांचां ही द्वस्य एक साथ रहते हैं परन्तु इनमें मिस्ता-बट नहीं होती । एक साथ रहने पर भी प्रत्येक अपने-

अपने गुजों को लिये हुए रहता है। इनकी मिलावट करना किसी के लिये भी संभव नहीं हैं\*। ४—-प्रमंद्रवय अस्तिकाय है। अस्ति अर्थात् जो यस्तु सन्

असंख्यात प्रदेशी सत् (अस्तित्त्ववाधी) वस्तु होने से जिन-मगतान ने वर्म दृष्य को प्रमोत्तिकाय कहा है। ४--अपर्म दृष्य, भी अस्तिकाव है। यह भी सत् ( अस्तित्व वार्की) वस्तु हैं और हुसके असंख्यात प्रदेश हैं, इसक्थि

है और काय अर्थात जिसके असंख्यात प्रदेश है।

अपमें द्रव्य को भी अस्तिकाय कहा गया है।

धजीव पदार्थ के विवेचनकी प्रतिज्ञा

पाँच धत्रीय द्रव्ये के नाम

प्रथम चार ग्रहपी पुद्गल रूपी

प्रत्येक द्रव्य का स्वतेव प्रस्टित्य

तेत्र झस्तिल

धर्म, ग्रथम्, श्राक

यम, अथम, आक प्रस्तिकाय क्यों (गा० ४~६)

(गा॰ ४-६)

- ६—आकास द्रव्यं आकास्तीकाय छै, आ पिण छुनी वसत छैताय अनंत प्रदेस छैं तेहनां, तिणसं काय कटी जिण राय व
- - - ७—धर्मास्ती अधर्मास्ती काय तो, पेंहली छैं लोक प्रमांग व
  - लोक अलोक प्रमांण आकास्ती, लांबी नें पेंहली जांग जी

- ११—जीव में पुदमल चाले तेहमें, सात्र धर्मास्तीराय जी।

- धर्मास्ती में अधर्मास्ती, बले तीजी आकास्तीकाय जी अे तीनूं कहीं जिण सासती, तीनंइ काल रे मांय जी E—अे तीनूई द्रव्य छै जू जूआ, जुआ जुआ गुण परजाय औ
- त्यांरी गुण परज्याय पलटे नहीं, सासता तीन काल रे मांय जी। १०-ए तीनूई द्रव्य फेली रह्मा, ते तो हाले चाले नहीं ताय जी।
  - हाले चाले ते पुरगल जीव छैं, ते फिरे छैं लोक रे मांव जी ॥
  - अनंता घाने स्वांनें सामध्ये, तिण सुं अनंती वही परबाय जी॥
- <sup>१२</sup>—कीत में पुरापत बिर रहे, स्योंने मात्र अवर्धास्तीकाय जी । अनंता थिर रहे हवांनें सात्र छै, तिण मृं अनंती बही परताय श्री ॥
- १३—दीव अधीव सर्व दरव नो, माबन आहारनीहाप ती। बर्नता से बाबन तेह सूं, बर्नती करी परवाय श्री म

इसलिये जिन भगवान ने आकाग हव्य को अस्तिकाय कहा है ५। धर्म, बधर्म, बाकार

७---धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोक-प्रमाण पहुली है । आकाशास्तिकाय छोकालोक प्रमाण तस्यी और पहली है । ६--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाद्यास्तिकाय इन

तीनों ही को भगवान ने गाम्बत वहा है । इनकाअस्तित्व तीनों काल में सहता है। ६-- वे सीनों ही द्रव्य अलग-अलग है। तीनों के गुण और पर्याय

भिन्न-भिन्न है। इनके गुण और पर्याय परस्पर में अपरिवर्तन-शील है (एक के गुज पर्याय क्सरे के नहीं होते)। ये सीनों काल में शाख्यत रहते हैं?। १०—ये तीनों ही इज्य केले हुए है, ये हलन-बलन नहीं

करते—निष्त्रिय है। देवल पुरुगल और जीव ही सकिय (इएन-चलन किया करने काले) है। ये समस्त क्षोक में इलन-चलन किया करते हैं ९। ११--जीव और प्रदेशल जो चलन किया करते हैं. उसमें धर्मी-

बड़ी गाँ है।

स्तिकाय का सहारा रहता है। गमन करते हुए अनन्त अनन्त पर्याये कही गयी है।

सहायक होती है। स्थिर होते हुए अनन्त जीव और पुरुगलों को सहायक होने से अध्यास्तिवाय की अतस्त पर्याचे बड़ी गई है। 🎨 — त्रीव भत्रीव सर्व इच्यों का भावन आकाग्रास्तिकाय है।

अनन्त परार्थों का भाजत होने से इसकी अनन्त पर्यांचे

जीव और प्रदेशलों की सहारा देने से धर्मोस्तिकाय की १२-स्थिर होते हुए जीव और पुरुगत को अधमास्तिकाय

यपमास्तिराय का

सप्तव भीर उनही ... पर्योग्रज्ञंच्या भागामाध्यक्ष का स्थाप धीर

पर्याय-सन्दा

धर्मास्तिकाय का

रीनों निष्दिय इस

काक्षेत्र-प्रमाण तीनो गाप्त्वत द्रव्य

तीनों के गुण पर्याय धपरिवर्दनशील

सराण और जमनी

पर्याय - संस्था

- १४—चालवानें सात्र धर्मास्ती, थिर रहवानें अवर्मास्तीराव व आगास विरास भाजन गुण, सर्वे द्रव्य रहे तिण मांव जी
- १५—धर्मास्ती रा तीन भेद छैं, खंध ने देस परदेस व आसी धर्मास्ती खंब छैं, ते ऊंगी नहीं टबरेस बी
- १६--- एक प्रदेस थी आदि दे, एक प्रदेस कंगी खंब न होय जी त्यां लग देस प्रदेस छैं, तिणनें खंब म जाणजो कीय जी
- १७ धर्मास्तीकाय तो सँयाले पड़ी, तावडा छांही ज्यू एक धार जी। तिणरेवेंटो ने बीटो कोई नहीं, वले नहीं छै की सांच लिगार जी।
- १५—पुद्दगलास्ती सुं प्रदेशन्यारो पङ्घो, तिणनें परमाणु कह्यो जिणराय जी। तिण सूखम परमाणु थकी, तिण सुं मापी छै धर्मास्तीकाय जी॥
- १६—एक परमाणूओ फरसें धर्मास्ती, तिणनें प्रदेस कह्यो जिणराय जी। इण मापा सूं धर्मास्तीकाय नां, असंख्याता प्रदेस हुवे ताय जी॥
- २०---तिण सूं असंख्यात प्रदेसी धर्मास्ती, अधर्मास्ती पिण इमहीज जांण जी । अनंता आकास्तीकाय नां, प्रदेस इण रीत पिछांण जी ॥
- २१—काल पदारम तेहनां, द्रव्य कह्या छै अनंत जी। नीपनां नीपजे नें नीपजसी बलि, निणरो कदेय न आवमी अंत जी॥

| अजीय पदार्थं                                                                                                                                                           | ধ্ৰ                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| १४—धर्मास्तिकाय धलने में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिर<br>रहने में तथा आकाग्रास्तिकाय का स्वमाय (गुण) द्वन्यों<br>को स्थान देनाई—सर्व द्वव्य उसीमें रहते हैं र         | तीनों के सद्गण                                         |
| १४.—प्रसाहितकाय के तीन भेद हैं.—(१) स्कन्प, (१) स्वन्य<br>देश, और (१) स्वन्ध-प्रदेश । जरा भी अन्यून<br>समृत्री प्रमाहितकाय को स्वन्य करते हैं।                         | धर्मास्तिकाय के<br>स्त्रंघ, देश, प्रदेश<br>(गा० १५-१६) |
| १६एक प्रदेश से आदि कर (रुजा कर ) एक प्रदेश कम सक<br>स्कन्ध नहीं, पर देश और प्रदेश होते हैं । प्रदेश मात्र<br>भी न्यून को कोई स्कंध न समके <sup>9</sup> ।               |                                                        |
| १७—धर्मास्तिकाय घूप और छोड़ की तरह संख्या रूप से कैली<br>हुई है । न तो उसके चानुर्दिक कोई घेरा है और न<br>कोई संधि (जोड़) ही <sup>9</sup> ?                            | धर्मास्तिकाय कैसा<br>द्रव्य है ?                       |
| १पुद्गलाहितकाय से जो एक प्रदेश युद्गल अलग हो जाता<br>है उसको जिन भगवान ने परमाणु बहा है। उस सूच्म<br>परमाणु से पमोहितकाय मापा गया है <sup>१२</sup> ।                   | परमाणु की<br>परिभाषा                                   |
| १६— एक परमाणु जितने पर्माप्तिकाच को स्पर्ध करता है उतने<br>को जिन भगवान ने प्रदेश कहा है। इस माप से धर्मा-<br>; स्तिकाय के असंख्यात प्रदेश होते हैं।                   | प्रदेश के माप का<br>श्राघार परमाणु<br>(गा० १६-२०)      |
| <sup>२०</sup> इस भाष से धर्मोस्तिकाय असंख्यात प्रदेशी प्रथ्य है।<br>अधर्मोस्तिकाय भी उतनी ही है। इसी माप से आकाशा-<br>स्तिकाय के अनन्त प्रदेश होते हैं <sup>13</sup> । |                                                        |
| २१ — काल अतीव हत्य है। उसके अनन्त हत्य कहे गये है।<br>में उपका हुए, होते और होंगे। उनका कमी भी अन्त<br>नहीं आपना।                                                      | काल के द्रव्य<br>अनन्त है<br>(गा० २१-२२)               |
| * , ***                                                                                                                                                                | - 1                                                    |

२२—गये काल अनंता समां हुआ, वरतमांन समाे एक जांग जी। आगमीये काले अनंता हुसी, ए काल द्रव्य पिछांग जी।।

· २२--काल द्रव्य नीपजवा आसरी, सासतो कहाो जिणराय जी। उपजे ने विणसे तिण आसरी, असासतो कहाो इण न्यायजी।

२४—तिण सूं काल दरव निंह सासता, ए तो उपने छैं जैन प्रवाह भी। जे उपने ते समो विणये सही, तिणरो कदेय न आवे छैं थाहती।

२५--मुरज ने चन्द्रमादिक मीं चाल थी, समी नीपजे दगवाल जी। भीपजवा छेरो तो काल सासतो, समयादिक सर्व अधाराल श्री ॥

२६--एक समी नीपजे नें बिणये गयो, पछी बीजो समी हुवे ताय जी । बीजो बिणस्यो तीजो नीपजें, इम अनुक्रम नीपजता जाग जी ॥

२७—काठ बरने छैं अग्रद भीत में, अग्री भीत बारे काल नाहि ती। माग्ने भीत बारला जोतारी, एक टाम रहे त्यांत स्वाहित्री।

२८—दोवसमयदिक भेटा हुने नहीं, निया मुंबाठ में बंधन बक्तो कियाय श्री। संब तो हुने पणा सामाराव थीं, सनदाय किया संघ न बाय श्री॥

२६ — जनता यरे बाट सर्वा हुता, ते एतटा भेटा मटी हुआ। बोच की । प. तो। उपनेतें निर्मात गया, निर्माण निर्मा क्यों होता जी म

27752

श्रदाद्वत का

(गा॰ २१-२

काल का

२२-नात काल में अनत्त समय हुए है, वर्तमान काल में एक समय है और आगामी काल में अवन्त समय होंगे । यह

काल द्रव्य हैं। इसको पहचानो १४। २३--- अगवात में काल इच्य को निरम्तर उत्पन्न होने की

अपेक्षा से शासन वहा है। यह उत्पन्न होता और विनाश को प्राप्त होता है. इस इष्टि से इसको अधाधत बडा है।

२४-काल द्रव्य शान्यत नहीं हैं। ये प्रवाह की तरह निरन्तर उत्पन्न होते हैं। जो समय उत्पन्न होता है वह विनाय को प्राप्त होता है। प्रवाह रूप से काल का कभी अंत महीं आता ।

२५---सर्व और चन्द्रमादि की चाल से समय निरन्तर बल-प्रवाह की तरह उत्पन्न होता रहता है । इस उत्पत्ति की हरि से काल शास्त्रत है। समयादि सर्व भद्धा काल की यही बात है। २६---एक समय उध्यन्त होकर विनाश को प्राप्त होता है कि

दसरा समय उत्पन्न हो जाता है. दसरे का विनाश होता है कि तीसरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह समय एक के पीछे एक-अनुकस से उत्परन होते जाते हैं प २७-काल डाई हीप में वर्तन करता है। उसके बाहर काल महीं है। बाई द्वीप के बाहर के ज्योतिषी इसी कारण

वहीं के वहीं एक जगह रहते हैं १६।

२८---दो समय प्कत्रित नहीं होते इसलिए जिन भगवान ने काल के स काल के स्कंध नहीं यहा है। स्कंध बहुतों के समदाय देश, प्रदेश, प

में होता है। समदाय विना स्कंध नहीं होता। वयों नही (गा० २८-३ २६--अतीत काल में अनन्त समय हुए है। ये तो जैसे

उत्पन्न हुए बैसे ही उनका विनाश भी हो गया। के- 1

कभी एक साथ इकट्टे नहीं हुए फिर उनका स्टंध केंसे हो ?

२०—आगमे काले अनंता समा होसी, ते पिण एकठा मेळा नहीं कोयजी। ते तो उपजनें विल्लावसी, तिण सुं संघ किसी पर होयओं ॥

३१---वरतमान समो एक काल रो, एक समा रो खंब न होय जी। ते पिण उपजेनें विले जावसी, काल रो थिर द्रव्यन कीय जी ॥

३२—खंच विना देस हुवे नहीं, खंच देस विना नहीं प्रदेस जी। प्रदेश अलगो नहीं हुवे खंध थी, परमाणूओ न हुवे लवलेसजी ॥

३३—तिण मूं काल नें खंब कह्यो नहीं, वले नहीं कह्यो देस प्रदेग जी। खंय थी छुटे अलगो पस्यां विनां, परमाणुयो कुण कहेसजी II

३४—काल ने मापो थाप्यो तीर्थंकरां, चन्द्रमादिक रीचालविख्यातत्री। ते चाल सदा काल सासती, ते वधे घटे नहीं तिल मात जी।

३५--तिगमुं मारो तीर्यंकर बांबीयो, जगन समी घाष्यो एक जी। जगन थित कार्य ने द्रव्य नी, तिण सूं इधकारा भेद अनेक जी ।

३६—असंस्थाता समा री मानी आक्नी,पछेमोहरत पोहर दिन रानजी। पल मास रित अयन थापीया, दीय अयना रो बरस विस्यात जी।

३७—इम बहितां बहितां पल सागरू, उत्तमपंशी में अवमर्पशी जांग जी ! जाव पुर्वे परावर्तन बारीयो, इम बाल द्रव्याने विद्यांगजी ।।

٤ŧ

३०--आताःमी काल में भी अनन्त समय होंगे। वे भी एक-

साध तकटे नहीं होंगे। ये जैसे उत्पन्न होंगे मैसे ही

बनका विनाध हो जायगा । तब स्कंथ किस सरह होगा ?

देश—वर्तमान काल एक समय रूप है और एक समय का

स्कंध नहीं होता। यह एक समय भी उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त ही जाता है। काल का इस तरह कीई

परमाणु कौन मानेगा " ?

स्थापित किया है।

स्थिर द्रव्य नहीं होता ।

३२--- स्कंध विनाकाल के देश नहीं होता। स्कंध और देश

के बिना प्रदेश नहीं होता। यहाँ स्कंध से प्रदेश अलग

नहीं होता है इसलिए काल के परमाण भी नहीं होता ।

३३---इसीलिए काल के स्कंध नहीं कहा है और न देश और

प्रदेश ही कहे हैं । स्कंध से हटकर अलग हए विना उसके

में शास्त्रती है। यह तिल मात्र भी घटनी-घटनी जरीं १८।

३५ —तीर्थंकरों ने काल का माप चन्द्रमादिक की विख्यात चाल— गति से स्थिर किया है। यह चाल-गति सदा तीत काल

देश-सीर्वकरों ने इसी चाल से काल का माप शांचा है. और

देध—इस सरह बहते-बहते प्रयोपम, सातशोपम, अल्सर्वर्णी, अवसर्पणी, यावत् प्रदगल-परावर्तं स्थापित किए है। इस तरह काल हव्य को पश्चिमतो \* ९।

जधन्य काल एक 'समय' रूप स्थापित किया है। 'समय'

कार्य और काल हब्य की जधन्य स्थिति है। उससे अधिक काल की स्थिति के अनेक भेट हैं।

३६--असंख्यात समय की आवलिका फिर सहतं, पहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अपन और दो अयनी का वर्ष

काल के (1To \$4.3

अधन्य काल

समय

- रेन—इण विध गयो काल नीकल्यो, इम हीज आगमीयो काल जी। बरसमान समी पूर्व दिण समें, एक समी छै अवाकाल जी।!
- ३६—ते समो बरते छै अढी दीप में, तिरछी एती दूर जांण जी। ऊंची वरते जीतप चक्र रंगे, नवसों जीजन परमांण जी।
- ४०—नीचो वरते सहस जोजन लगै, माविदेह री दो विजय रे मांयूजी। त्यांमे वरते अनंता ब्रब्यां ऊपरे, विणसुं अनंती कही छै परजायजी॥
- ४१ एक एक द्रव्य रे उत्परे, एक एक समो गिण्यो ताय जी। तिण सुं एक समाने अनंता कह्या, काल तणी परजाय रे न्यार्पेजी॥
- ४२—बले किंह किंहि में कितरो कहूं, बरतमांन समी सदा एक जी। तिण एकण नें अनंता कह्या, तिणनें ओललो आण बवेक जी।
- ४३—ए काल द्रव्य अरूपी तणो, कह्यो छै अलप विस्तार जी। हिंवे पुराल द्रव्य रूपी तणो, विस्तार सुणो एक धार जी॥
- ४४—पुदगल रा द्रव्य अनंता कह्या, ते द्रव्य तो सामता जांग जी। भावे तो पुदगल अमामतो, तिणरी बुधवंत करको पिछांगजी।
- ४४.—पुरमल राष्ट्रच्य अनंता कह्या, ते घटे वधे नहीं एक जी। घटें वधे ते भाव परमलू, तिगरा धे भेद अनेक जी॥

. && अजीव पदार्थ ३८ - इस तरह अतीत काल ज्यतीत हुआ है कर्मन के भेदः भी इसी तरह व्यवीत होगा वितमान समयान तीनों काल में एक से पुछा जा रहा हो, एक समय अदाकाल है কাল-গ্ৰাস १६--यह समय विरहा ढाई द्वीप में वर्तन करता है। ऊँचा (NIO 3E-80) ज्योतिक चक्र तक भी भी घोजन प्रमाण वर्तन करता है।

नावरी र

४०--नीच सहस्र योजन तक महा विदेह की दो विजय में वर्तन काल पर्याय: प्रनन्त करता है १९ । इन सब में काल अनन्त ब्रव्यों पर वर्तन (गा॰ ४०-४२) करता है इससे काछ की अनन्त पर्याय कही गयी है। ४१-- एक ही समय को अनन्त हच्यों पर गिनन से काछ की

अनन्त पर्याय कही गयी है। काल की पर्याय की हिए से एक समय को अनन्त समय वहा है। ४२-- वह कर में कितना बतला सकता हैं। वर्तमान समय सदा

एक है। इस एक को ही अनन्त कहा है, यह विवेक पर्वक समझी १६।

४३--अस्पी काल द्रव्य का यह संक्षेप में विजेचन किया है। पुरुगत : हपी द्रव्य अब स्पी पुरुगल का विस्तार ध्यान पूर्वक सनी ।

४४--पुरुगल इच्य अनन्त कहे गये हैं। इन द्रव्यों को शास्त्रत समको । भाव पुरुगल अगायत है । बुद्धिमान एक्ट और भाव पुरुगल की पहिचान करें।

४६--पुरास द्राय अनम्त कहे हैं। वे एक भी धटते-बदते नहीं। घट-बद सी साव पुर्गलों की होती है, जिसके अनेक भेद हैं रहे।

द्रव्य भाव पुरुषत की शास्त्रतता. धराह्यतम्

(गा० ४४-४१)

६ै० नव पदार्थ

४६ — तिणरा च्यार भेद जिणवर कह्या, संब नें देस प्रदेस जी। चोषो भेदन्यारो परमांणूओ तिणरो छै ओहीज वितेस जी॥

४७—खंघ रे लागो त्यां लग परदेत छूं, ते छुटै नॅ एकलो होय जी। तिणनें कहीजे परमाणूओ, तिण में फेर पटचो नहीं कोय जी॥

४५—परमाणु में प्रदेस तुल छैं, तिणरी संका मूल म आंण जी। आंगल रेअसंख्यात में भाग छैं तिणनें ओलखो चतुर सुजाणजी।

४६—उतकष्टो खंब पुदगल तणो, जब सम्पूर्ण लोंक प्रमांग जी। आंगुल रे भाग असंख्यातमें, जगन खंध एतलो जांण जी।।

- ५० अनंत प्रदेसीयो लंब हुवे, एक प्रदेस खेत्र में समाय जी। से पुदगल फेल मोटो लंब हुवे, ते सम्पूर्ण लोक रे मांय जी॥
- ५१—समचे पुरगल तीन लोक में, खाली टीर जायगां नहीं काय जी। ते आमां स्हामां फिर रह्या लोक में, एकठाम रहे नहीं ताय जी।।
- ४२—थित च्यास्ट्रं भेदां तथी, जगन तो एक समी छै तांम जी। उत्तरष्टी असंख्याता कालनी,ए भावे पुदगल तथा परिणांमजी॥
- १२—पुरमल नो समाब छै एहुबो, अनंता मले ने मिल जाय औ। निण मूं पुरमल रा माब री, अनंनी मही परजाय जी।।

६---पुद्गल द्रव्य के जिन भगवान ने चार भेद कहे है---(१) पुगद्ल के भेद स्कंथ, (२) देश, (३) प्रदेश और (४) परमाणु। परमाणु की विशेषता यह है :

स्त्रीय पदार्थ

 स्कंब से लगा रहता है तब तक प्रदेश होता है और यही परमाण प्रदेश अथ स्कंध से सूट कर अकेला हो जाता है सब ( NTO 80-85 ) उसको परमाणु कहा जाता है। प्रदेश और परमाणु में वेतल इतना-सा ही भेद है और कुछ पर्क नहीं।

१५—परमाणु और प्रदेश तुल्य है। इसमें जरा भी शंका मत लाओ । परमाणु आंगुल के असंख्यातवें भाग के बराधर होता है। चतुर और विज्ञ कोग परमाण की पहचानं १४। ४६ — पुरुगल का उल्लुष्ट स्कंध सम्पूर्ण लोक प्रमाण होता है उत्हृष्ट स्कंध :

श्रीर जयन्य स्कंध आंगल के असंख्यातयें भाग जितना होता है। ke--अनन्त प्रदेशी स्कंध एक प्रदेश-प्रमाण आकाश (क्षेत्र) में

समा जाता है और वहीं पुद्राल स्कंध फेल कर विस्तृत हो सम्पूर्ण स्रोक प्रमाण हो जाता ई२५। <sup>६९</sup>-- पुर्गल सीनों लोक में सर्वत्र भरे हुए है। कोई भी ठौर पुर्गत : गतिमान

नहीं जो पुरुगल से साली हो "। में पुरुगल लोक में रस इपर-उपर गतिशील है। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते र ।

४९--इन चारों ही भेदी की कम-से-कम स्चिति एक समय की पुद्गत के भेदों

<sup>११</sup>---पुरुगछ का स्वमाव ही ऐसा है कि अनन्त विदुद्त और पुरुगत का स्वमाव

भौर अधिक-से-अधिक असंस्वात काल की हं रेट । पुरुगलों की स्थिति के ये परिणाम भाव पुर्वाल है।

लोक-प्रमाण

(गा० ४६-५०)

έę

परस्पर मिल बाते हैं । इसी कारण इन पुरुगलों के भावीं की अनन्त पर्याय कही गयी है १९।

- ४४- जे जे बस्तु नीमने पुरमल तथी, से से समनी विस्तय व स्यांने भावे पुरमल निगवर कहा, इच्य तो उर्जू राज्यूं रहेताय बी
- ४४—आठ पर्म में वारीर असासता, अे नीपना हुत्रा छै ताम बी तिण सूं भाव पुराल कहा। तेहनें, इच्य तो नीपनायो नहीं बाब बी
- ४६—खाया तावड़ो प्रभा फंत छै, ए सगला सभाव पुराल जांग जे बले अंचारों में उद्योत छै, ए पुराल भाव निर्धाण जें॥
- ४७—हलको भारी मुहालो सरदरो, गोल बटादिक पांच संद्राण जी। घड़ा पडाह में बस्मादिक, ए सगला भावे पुरगल जांग जी म
- ४५- घरत गुलादिक दसूं विगे, भोजनादि सर्व वसांग जी। घलेसस्त्र विवघ प्रकार ना, ए सगला भावे पुदगल जांग जी।
- ४६—सङ्कड़ां मणपुदगल बलगया, पिणद्रव्ये तो बल्योनहीं अंसमत श्री । ए भावे पुदगल उभनां हुंता, ते भावे पुदगल विणस जात श्री ॥
- ६० सङ्कड़ां मण पुदगल उपनां, पिण द्रव्य तो नहीं उपनों लिगार बी उपनां तेहीज विगससी, पिण द्रव्य नो नहीं विगाड़ बी ॥
- ६१—इब्य तो कदेइ विगते नहीं, तीनोइ काल रे मांय बी। उसने में विणमे ते भाव छै, ते पुराल री परजाय नी।

पुत्रमल हैं।

हो जाती है। इसको भगवान ने भाव पुरुगल कहा है। इच्य पुरुषल तो क्यों-के स्यों रहते हैं 3 \* ।

भाव पृद्गलः রিবার দীল

५--आड कर्मभीर पाँची शरीर प्रदेशक से उत्पन्न हैं और भशान्वत है। इसीछिए भगवान ने इनकी भाव प्रदेगल कहा है । द्रव्य पुद्रगळ उत्पन्न नहीं किया जा सकता । kt--शया, भप, प्रकाश, कांति हुन सब की प्रदेगल के लक्षण भाव प्रात के चदाहरण

६७—हरकापन, भारीपन, खुरदरापन और चिकनापन आदि तथा गोरादि पाँच भाकार तथा घडे. वस्त्रादि सब चीजें भाव पुद्रगरः है। ४८-- एन, गुद्द आदि दसी विकृतियाँ तथा सब तरह के भोजन

जाना । इसी प्रकार अंधकार और उद्योत ये भी भाव

तथा माना प्रकार के शख इन सब को भाव प्रदेगल समको ३१। ४६—सेंडड्रो सन पुर्गल भन्म हो चुके परन्तु द्रव्य पुर्गल जरा

इच्य पुद्गल की शाहबतना भाव पूद्गत की विनाससीलवा

भी नहीं जले। जो उत्पन्त हुए वे भाव पुरुवल थे और जिनका विनास हुआ वे भी भाव पुदसल ।

उत्पन्त नहीं होता। ये जो उत्पन्न हुए है वे ही विनाश को प्राप्त होंगे परन्तु जो अन्तुत्पन्त पुरुगल द्रव्य है बनका विनाश नहीं होता । 🤇 -- इथ्य का सीनों ही काल में कभी नाग नहीं होता। उत्पत्ति

सेक्स्नें मन प्रद्गाल उत्पन्न होते हैं परन्तु इच्य प्रद्गाल

और विलय भाव पुरुवलों का होता है। ये भाव पुरुवल इव्य की पर्यायें हैं ३३ ।

६२—पुदगण में कहारे सामतो अमागती, दरव में भाव रे स्थाय जे

संवत अठारे पचावनें, वैसास विद पांचम वुववार ती।

६३--अजीव इब्य ओलराायवा, जोड़ कीची श्री हुवारा मंत्रार बी।

कहा। धेउत्तराचेन छत्तीय में, तियमें संना म आयजी नांग्जी

र--उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्याद में पुद्गल को शास्त्रत और आवास्त्रत कहा है, वह हुसी इव्य और भाव पुद्गल की भेद-अपेक्षा से--इसमें तरा भी शंका मत लाना 2 3 1

--अजीव इस्य का कोच कराने के लिए यह बाल श्रीनाधदारा में से १८६५ की वैयास बदी पंचमी कुछवार के दिन रची है।

# टिप्पणियाँ

१--अजीव पदार्थ (दो॰ १) :

पदार्थ राशियां दो हैं—(१) जीव भीर (२) भ्रतीव । संतार की जितनी भी कर्तुं हैं उन्हें क्षीं दो भागों में बांट सकते हैं। जीव पदार्थ का वर्णन पहली डाल में किय जा चुका है। दूसरी डाल में मतीव पदार्थ का विवेचन किया गया है। मतीव परार्थ

जीव पदार्थ का प्रतिगागी है रें। जो जीव न हो ग्रह मनीव है। जीव चेतन है। यह जी योग—जान भीर दर्शन—लाज से संपुक्त होता है। इस्त्रियों मीर शरीर के मदर मान बान जो पदार्थ मनुगद में माता है, वही जीव है। जो सब चीतों को जान भीर देंग

मनना है, मृत की दच्छा करता है भीर दुःस से मय करता है, वो हिताहित करता है भीर कर्मी का फन मीमता है, वह जीव पदाये हैं?। दसके विराशि जिसमें बेडर पूज का प्रमाय हो यह भवीव है। जिस पदाये में सुस्त और दुःस का ज्ञान नहीं है

रितामें हित की बच्दा और मनहित से मय नहीं है वह मनोव पदार्थ हैं"। १---(क) टानाङ्ग २. ४. ६६ : दो सासी पं∘ सं> जीवरासी चेव अनीवरासी चेव

(र) पन्नवमा १: पन्नवमा दुविहा पन्नचा। तं जहा जीवपन्नवमा व अभीवपन्नवमा य

²—टाणाह्न २. १. ५७ : जदस्य मं स्रोगे संसम्बं दुपन्नोभारं, संग्रहा जीवन्त्रेर अजीवन्त्रेय

३—पञ्चास्त्रकाय २.१२२ :

जाणदि पस्मदि सध्यं इच्छदि सार्खं विमेदि दुश्यादी ! कृत्यदि विदमहिदं वा भुजदि जीवो कलं तेनि !

ङ्ग्यदि विदमहिर्दे वा भुजदि जीवो कर्छ हैर्रि ४-- प्रशास्तिकाया २,१२४ हु १२४ :

२-- छः द्रव्य ( गा॰ १ ) : ्र प्रथम दाल में जीव की द्रव्य कहा है<sup>9</sup> । यहाँ ध्रदीव—सर्वेतन धर्म, ध्रधर्म, ध्राकाश, कृति भीर पुर्वत को द्रव्य कहा है। इस ठरह स्वामी जी के निरूपण के धनुसार प्रव्यों

की संख्या छ: होती है। इस निरूपण के बाबार धागन हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तराध्ययन .में.सप्टक द्रव्यों की संख्या छ: मिलती है? । वाचक उमास्वाति द्रव्यों की सख्या पाँच ही ·मानते थे। काल को उन्होंने विकला मत से द्रव्य बनताया है । दिगम्बर मासार्थ

मृत्यकृत्य भीर नेमिचंद्र ने द्रव्यों की संस्था छ। ही कही है"। समवाया द्व में कहा है-'पूरो भगाया'(सम० सू० १) प्रयति अनारमा एक है । अनारमा धर्यात ग्रजीव। स्वामीजी ने धर्मास्तिकाय ग्रादि पाँच ग्रजीव पदार्म बतलाये हैं भीर समवायांग

में 'मनात्मा एक है' ऐसा प्रहास है। प्रश्न हो सकता है कि यह विभेद क्यों ? इसका उत्तर इस प्रकार है-धर्मास्तिकाय बादि पांचों पदायों का सामान्य गुण अचेतन्य है इस सामान्य गण के कारण इन पांचों की एक झनात्म कोटिका कहने में कोई दोध नहीं भवन्त जीवों को चतन्य गुण की मनेता एक जैसे मान कहा है- 'एमे आया' (सम०सूव १) उसी तरह चर्चनन्य गुण के कारण पांच को एक मान वहा है 'एगे अजाया' इसी विविधा से बागमों में छ इस्पो का विवेचन जीवाजीवविमक्ति के रूप में प्राप्त होना है" । दिगम्बर मानायों ने भी दशे भीता से द्रव्य दी नहे हैं । जीव चेतन है भी पुद्रल प्रमल झन्य द्रश्य पौच उपयोग रहित श्रवेतन ।

१--वा० १ गा० १ : 

धम्मी अहम्मी आगासं दर्ज इदिस्माहियं। अणन्ताणि य द्वाणि काटो प्रगाट-जन्तवो ॥

रे-सस्वार्थसूत्र अ॰ ४ :

अजीवकाया धर्मोधर्माकारा पुर्गलाः ॥ १ ॥ इच्याणि जीताम्ब ॥ २ ॥

कालरकेरवेके ॥ ३ ॥ . ४-(६) पंत्रास्तिकायः अधि । १. ६ :

त चेर अस्यिकाया तेकालियमावपरिणदा जिल्ला

गच्छंति द्विषमार्थे परिषद्वणीलांशंजुसा (स) द्रव्यसंग्रह २३ : एवं छम्पेयमिरं जीवाजीवयभेद्दी द्रव्यं k-- 38 : 1- 8

रे-प्रवचनसार २,३४ :

द्व्यं श्रीवस्त्रीय श्रीवो पुत्र चेद्योवश्रीगस्त्रो। पोगास्टरम्यमारं अवर्थं द्वति अर्थातं ।

३---अरूपी रूपी अजीव द्रव्य (गा॰ २): स्वामीजी ने क्षजीव द्रव्यों के दो विमाग किये हैं—(१) ग्ररूपी और (२) स्नै भागम में भी ऐसे कयन मनेक जगह उपलब्ध है--'स्विणो चेवस्वी य अबीवा दुवि।

भवे''। 'अजीवरासी दुविहा पन्नता... रूपी अजीवरासी अरूबी अजीवरासी व''। मार्की के अनुचार ही अजीव पदार्ग के पाँच भेदों में पुद्गल के सिवा शेप चारों द्रव्य प्रस्ती— भ्रमूर्त हैं। पुर्गल रूपी-मूर्त हैं । धर्म, भ्रधमें, भाकाश भ्रीर काल का कोई ग्राहार नहीं होता और न उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं । इससे वे चसु भादि इदियों है प्रहण नहीं हो सकते हैं । यही कारण है कि जिससे उन्हें प्रमूर्त कहा है । पुर्वत के सर्प मूर्त-स्पी होता है।

रस, गन्ध, वर्ण भौर संस्थान भी होता है। इन इन्द्रिय-प्राह्म गुणों के कारण पुरूष मरूपी रूपीका यह भेद दिगम्बराचार्यों को भीमान्य है। कुन्दकुन्दाचार्य नेइस विपर में इस प्रकार विवेचन किया है :"जिन लिङ्कों—लक्षणों सेजीव भौर भजीव द्रया बाने बाउँ हैं वे द्रव्यों के स्वरूप की विशेषता को लिए हुए मूर्तिक या समूर्तिक गुण हों

है। जो मूर्तिक गुण है वे इन्द्रिय-प्राह्म हैं और वे पुर्मल द्रव्य के ही हैं और वर्णीकि भेदों से मनेक तरह के हैं। समूर्त द्रव्यों के गुण समूर्तिक जानने चाहिये।...धर्मी स्तिकाय भादि के गुण मूर्तिप्रहीण-मूर्ति रहित हैं ।" इस कयन का सार यह है-जी इन्डिय-बाह्य गुण हैं उन्हें मूर्ति बहते हैं। पुरुषल के गुण इन्द्रिय-बाह्य है इसलिये बढ़े मूर्त — रूपी इच्य है। सबरोप इच्यों के गुण इन्द्रियग्राह्य नहीं—'ग्रमृति हैं सर्तः ने इमे भपूर्व है । ४-- प्रत्येक द्रप्य का स्यतन्त्र थस्तित्व (गा॰ ३) :

स्वामीत्री ने गा॰ ३ में दो बार्ते कही हैं : (१) पांची सरीव हथ्य एक माम रहते हैं। जहां धर्म है वहीं संपर्म है, वहीं सावार

है, वहां काप है और वहीं पुर्गय। पाँचों एक क्षेत्रावगाही हैं और परासर मैंग जी हं कर रहते हैं।

1-24: 11. 8

र-समः स्∗ १**१**६ 1-(e) 24: 1(, g

<sup>(</sup>म) सम : सू: १४६ तथा सगदर्गा १८,७ ; ७,१*०* व—प्राच्यसम्ब सहितः ३, देवन्दरं, वर्दन्यन

युगनत्यातिहर भत्यन्त संकर होने पर मी--नित्य सदा काल निलाप होने पर भी--

(२) एक साथ रहने पर भी पाँचों अपने स्वतन्त्र मस्तित्व को नहीं खोतें। द्रव्यों में

उनका स्वरूप नष्ट नहीं होता और हर इव्य अपने स्वभाव में श्रवस्थित रहता है।

पांचों भनीब इत्य भी परस्पर एक इसरे में परिवर्तित नहीं होते ।

काल मिलते रहते हैं तथापि स्वस्वमाव की नहीं छोड़ते ।" ५--पंच अस्तिकाय ( गा॰ ५-६ ) :

ठाणीय घोर तत्वार्य भूत्र में भी ऐसा ही कथत है? । १--पद्मास्तिकायः अधि० १.७ :

> भागासत्यकाष् योगासत्यकाष् (स) तत्वार्थ सूत्र ४.१ : अजीवकाया धर्माधर्माकाश्वरतासाः

२--(क) कामाज ४.१.१६२ :

भागोरणं पविसंता दिता भोगासम्बद्धमञ्जलस्य । मेलंता वि य गिरुवं सुगं सभावं या विज्ञडंति॥

प्रश्न होता है फिर जीव द्रव्य क्या कहीं भीर रहता है भीर क्या वह भगना स्वरूप

या जीवा भवित्संति ।' न ऐसा हमा है, न होता है भौर न होगा कि जीव कभी मजीव ही भारता भाजीव कभी जीव । इसका भार्य है जीव द्रव्य कभी धर्म, अधर्म, भाकाश, काल या पुदगत रूप नहीं होता भीर न धर्म भादि ही कभी जीव रूप होते हैं। इसी दरह

इस बात को प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य कृन्दकृन्द ने इस प्रकार बताया है---"एहीं हवा एक दूसरे में प्रवंश करते हैं, परस्पर एक दूसरे को धवकाश-स्थान देते हैं भीर सुद

इत गायाओं में धर्म, मधर्म मीर माकारा इत तीत द्वयों को मस्तिकाय कहा गय है। पुरुगत भी मस्तिकाय है। इस तरह पौच मनीव इच्यों में चार मस्तिकाय हैं

चतारि भरियकामा अजीव काया पं॰ तं:--धम्मरियकापु अधामरियका

धोड़ सनता है ? धत्रीय पदार्य का विवेचन होने से स्वामीजी ने यहाँ पाँच धजीव

द्रव्यों के ही एक साथ रहने की चर्चा की है वैसे छहों द्रव्य एक साथ रहते हैं भीर पाँच

धजीव द्रव्यों की तरह जीव द्रव्य भी साथ रह कभी भपने स्वभाव से च्युत नहीं होता ।

स्वामीजी के कथन का बाधार बागमों में बनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। ठाणाञ्च

में बहा है-'ण एवं वा भूवं वा भन्नं वा भविस्सइ वा अं जीवा अजीवा भविस्संति अजीवा

प्रथम ढाल गा० ४ में जीव की मस्तिकाय कहा है। इन दोनों क्यनों से छ दर्जी में काम को छोड़ कर यानी गाँच बालिकाय टहरने हैं। अधनमों में भी बालिकाय ही संस्या पाँच कही गई हैं । दिगम्बर भाचार्य भी ऐता ही मानतें हैं । ं मस्तिकाम 'मस्ति' भीर 'काम' इन दो सन्दों का मौगिक सन्द है। इसकी दो परि-ं भाषाएँ मिलती है : (१) मस्ति=प्रदेश; काय=समूह । जो प्रदेशों का समूह रूप हो वह अस्तिकान हैं। (२) 'मस्ति' भर्यान् जिसका मस्तित्व है भीर 'काय' मर्यान् कांग्र के समान दिसके बहुत प्रदेश है। जो है भौर जिसके बहुत प्रदेश है वह भस्तिकाय है। इन परिमायाओं में 'मस्ति' शब्द के मर्थ में मन्तर देखा जाता है पर क्लितर्थ में कोई भन्तर नही। स्वामीजी ने जो परिभाषा दी है वह उपर्युंत दूसरी परिभाषा से संम्यूर्णंत: मितजी है। प्राचार्यं कुन्दकुन्द ने लिखा है : "धर्म प्रादि ग्राने ग्राने सामान्य विशेष प्रस्तिल में ्रनियत है, अपनी सत्ता में अनन्य हैं, निविभाग प्रदेशों द्वारा बड़े-अनेक प्रदेशी है। इनका नाना प्रकार के गुण और पर्याय सहित ग्रस्तित्वमाव है। इससे ये श्रस्तिकार · है។ ¡" १---ठाणाङ्ग ४.३.४४१ : पंच अत्थिकाया पं० तं०---धम्मत्थिकाते अधम्मत्थिकाते शागासात्पकाते जीवत्थिकाते पोग्गछत्थिकाए ।

₹—द्रव्यसंग्रह २३: एवं छुक्भेयमित्रं जीवाजीवप्पभेददो दव्वं। उत्तं कालविजुत्तं णायऱ्या पंच अत्थिकाया दु ॥ **३—मगवती सार पु∘ २३**८ ४—(क) द्रव्यसंग्रह २४ :

संति जदो तेणेदे अत्थीति भणंति जिणवरा जम्हा। काया इव बहुदेसा सम्हा काया य अत्थिकाया य । (स) प्रवचनसार २.४४,\*२ 🕫 भरणंते काया पुण बहुष्पेदेसाण पचयत्तं ।

\_५—यंचास्तिकायः ४,५ : जीवा पुरगलकाया धरमाधरमा तहेवं आयास्। अत्यिवस्हि य णियदा अणग्णमह्या अगुमहता ॥

जेसि मत्यसहाओ गुणेहि सह पञ्जणहि विविदेशि । ते होति अत्थिकाया णिप्पणं जेहि तहलुक्कं॥ -

प्रयम बाल (गा० १) में शोब की महत्त्वात प्रदेशी द्रव्य कहा है। यहाँ गा० ४-५ में पर्म, सपर्म द्रव्य के भी इतने ही प्रदेश बतलाये गये हैं। माकाश के प्रदेश मनना हैं (गा० ६)। पुरुषल संस्थात, भर्मस्थात और मनना प्रदेशी है। "

दिगम्बर मांचार्य भी वही प्रदेश संख्या मानते हैं।

ं इमं तेरह जीवे, धर्म, धर्म, झाकाश भीर पुर्गल सब अस्तिकाय है।

जीव, पर्म, प्रथम, प्राकाश, काल और पुद्गल सभी प्रस्तित्ववाली बस्तुएँ हैं। इनका प्रस्तित्व तक से सिद्ध किया जा सकता है।

जीव के प्रस्तित्व को हम पहले विद्ध कर चुके हैं (पु॰ २४ टि॰ ४)। अभीव न हो तो जीव संत्रा हो नहीं बन सकती। इस तरह जीव का प्रतिप्ति अभीव पदार्थ होना ही यह स्वयस्तिद्ध है। प्रतीव पदार्थ में पुद्राल क्ष्मी—वर्ष गंध, एन, और स्वयं युक्त होने हे अगट दूसर है। सोना और जारी, सामग्रीभार और हाइड्रोजन सब पुर्वान है। प्राप्त के बिना जीव और पुर्वान का रहना सम्बन्ध होने हो सकता दस्तिये क्यान अभावार का भी धीतल्ल ब्रिट होता है। धाकार के सहारे ही यदि जीव और पुर्वान की गर्दि मांचित होने हो सोना हो हो सहार होने प्रता होने प्रतिप्ता होने हो सामग्री का सोना कर होने हो सामग्री का सोना कर स्वर्ण की प्रता कर स्वर्ण की प्रता प्रया का सीतल्ल विद्ध होना है। क्यान का प्रता की प्रता कर सितल्ल विद्ध होना है। नया, पुराना धारि भाव नाल बिना नहीं होने। धनः कान हम्य भी है। यस साह सीत्र वाद हम्य है।

नेन पुरान, पर्य, सपर्य सीर सानाम हमा थी मनेन प्रदेशायाला भी सावित की वा सानी है। जीव देह संयुक्त होता है। देहवान होने से स्थान धानाम की धराय रिनेमा। एक धानमानी पुरान परमाण निजने सानाम ने स्थान करता है उन्तरे को प्रदेश करते के प्रदेश करते हैं। परमाण प्रदेश की रोजका है। परमाण की संवर्ध के प्रदेश करते हैं। परमाण की संवर्ध के प्रदेश करते हैं। परमाण करता के धरीन प्रदेश के प्रदेश करते के प्रदेश करते करते हैं। पर्य के प्रदेश करते के प्रदेश के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश करते के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश करते के

१—दन्यसंद्रहः १४

भौर माकाश के परमाणु जितने छोटे मैतों की कल्पना की जा सक्ती है परनुझ पदायों के विमक्त टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं इग्रलिये भनेक प्रदेशों का रोक्ना भनिवार्ग है। माकारा लोकालोक ध्यापी भौर विस्तृत है। उपर्युक्त रूप से जीव, पुरुगत, वर्ग, मधर्म भौर भाकाश का भस्तित्व भौर बहुभदेशीपन साबित है। भतः इनका भस्तिकार नाम उपयुक्त ही है।

इस व्यापनता के कारण अनन्त प्रदेशात्मकता धाने आप आ जाती है। धर्म, प्रार्म

पंचास्तिकायों के सिद्धान्त को लेकर भगवान महाबीर के समय में भी बड़ा वादविवाद था । श्रमणोपासक सद्गुक भौर गणधरगौतम से भ्रत्ययुधिकों ने वर्नार्ट् कीं । फिर महाबीर से समझ कर **ध**नुयायी हुए<sup>9</sup> ।

६--धर्म, अधर्म, आकाश का क्षेत्र-प्रमाण (गा॰ ७) : इस गाया में धर्म, ध्रधर्मधीर धाकाश इन अस्तिकार्यों के क्षेत्र-प्रमाण पर प्रकार

डाला है। स्वामीजी ने प्रथम दो को लोक-प्रमाण कहा है सौर झाकाग्नास्तिकायको लोक-म्रलोक-प्रमाण । यही बात उत्तराध्ययन सूत्र की निम्न गांघा में सूचित है:

धम्माधम्मे य दो चेव, छोगमिता विवाहिया।

कौगाकोंगे य आगासे, समपु समयसेतिए॥ ३६.७।

एक बार गौतम ने भगवान महाबीर से पूछा-"भन्ते ! धर्मास्तिकाय कितनी बड़ी हैं ?'' महावीर ने उत्तर देते हुए कहा---''गौतम ! यहलोक है, लोकमात्र है, लोक-प्रमाण है, लोक-स्पृष्ट है, लोक को स्पृष्ट कर रही हुई है। गौतम ! भगमीस्तिकाय, जीवास्तिकाय

भौर पुद्रलास्तिकाय के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ै।" इस निषय में इन द्रव्यों से झाकारा का वैधम्य है। झाकारा लोक-प्रमाण ही नहीं,

मलोक-प्रमाण भी है। इसीलिए माकाश के विषय में कहा गया है---"श्लेतओ स्रोगालोग-पमाणमित्ते" टा॰ ४.३.४४२ । १--भगवती १८.७; ७,१०

२--भगवनी २.१०: धम्मद्रियकाय में भन्ते ! केमहालप् पर्णत

शोवमा ! छोप्, छोवमेसे, छोपण्यमाने, छोयकुर छोयं चेत्र कुसिवा मं विद्वर एवमहम्मत्रियहाणु, श्रोपाकारी,मीवत्रियहाणु, श्रोगाष्ट्रत्यहाणु र्यच वि वृश्कामिकारा

٧,

यही यह स्मरणीय है कि जीव का क्षेत्र लोक-प्रमाण है। काल केवल ढाई डीप में "समय समयखेलिए"

धर्म, अधर्म, आकाश शाहचत और स्वतःत्र द्वःच (गा॰ ८-१):

दन गायाओं में ममें, मचमें भीर भ्राकाश इन तीनों इत्यों के बारे में निम्नतिवित रही गई है: (१) तीनों शाहबत हैं, भीर (२) तीनों के गुण, पर्योव भिन्न-भिन्न निर्ते काल में भ्रमरिवर्तनशील हैं। हम यहाँ दन दोनों बातों पर क्रमशः प्रकार

१) उत्तराध्ययन सुत्र में नहा है—''धर्म, प्रथम भीर भाकाश—ये तीनों इव्य जेक भीर मनादि भनन्त हैं'।"

ामों में भ्रस्तिकाय द्रव्यों का विवेचन करते हुए यहा गया है : "वे कमी नहीं ये हैं, वे कमी नहीं है ऐसा नहीं, वे कमी नहीं होंगे ऐसा नहीं, वे ये, हैं और रहेंगे। , निमत, बाधवत, सप्तत, अस्यय, सर्वाध्य और निरंत हैं"।" इससे पाँचों इस्में की

त पर प्रकाश पड्ता है।

ंबार गीतम ने धमन प्रण्वान महाबीर से पूछा---"मन्ते ! पर्मात्तिकाय, पर्मा-क्य में काल नी मौता नज तक रहती है?" महाबीर ने उत्तर दिया ! 'सब्बद्धं'-- सर्वकाल में यह उत्तर केवल पर्मातिकाय पर ही नहीं सद्धावमा क्यों पर परित होता है। इससे पर्म सादि ठीन ही नहीं सर्व हम्य सास्वत माने ह स्मट हो जाता है।

यमीरिकाय, प्रथमीरिकाय भीर माकागारिकाय दन दीनों के सामग्रें का ो चन कर गाया ११ से १३ में भाया है। इनके गुण भीर कामों की निल्का हुई। बोक्स्य मीर गुण के माधित होकर रहेबहुवर्याय है। वर्गीव हमा भीर उनके हुए होती हैं। भिल-भिल गुणों बाने महितकामों की वर्गीव मिल-भिल ही

धम्माधम्मागासा तिन्ति वि ध्य अजाह्या । अपन्जवसिया थेव सञ्चद्धे त विपाहिया ॥

F 4.4.448 :

ो य क्यानि लासो न क्यानु न अवनि य क्यारे ल अवस्तर्जन, सुर्वि अवनि स्सति त शुवे जितिने सासने अवतर् अवने अवद्विने जिल्की अगवती १.६० जा : १८ कार्यस्मिति एक : दार्र २१

पहाए मं पुष्टा । गोयमा ! सप्तदं, वृतं जार अदासमय

ils:

होंगी, यह स्थामाविक है। यम, अपमें और आकाश तीनों कालमें आने गुण और पर्यसे सहित विद्यमान रहने हैं। इनके गुण और पर्याय मिल-मिल तो हैं ही, साम ही साय किसी भी काल में एक के गुण-पर्याय दूसरे के नहीं होते !

माचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-"धर्म, ध्रयम भीर लोकाकारा स्रृथंपूनूत (एक होत्रावगाही ) भीर समान परिणाम वाले होते हैं पर निश्चय से तीनों द्रव्यों की पृषक् उपलब्धि है। इन तीनों में एकता भनेकता है। ये तीनों द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं भौर

एक दूसरे में श्रोतप्रोत होकर रहते हैं मतः एक क्षेत्रावनाही होने से पुषक नहीं हैं किर मी तीनों के स्वमाव भौर कार्य भिन्त-भिन्त हैं और हरएक भवनी अवनी-सत्ता में मौनूर हैं। एक क्षेत्रावगाहकी हब्दि से मायुवस्य होते हुए भी गुण-स्वमाय और पर्यांच नी हिट से भिन्नता को लिए हुए हैं ।"

.जो बात धर्म, प्रधर्म धौर धाकाश के बारे में यहाँ कही गई है वही बाकी हव्यों के विपय में घटती है भर्यात् सभी द्रव्य शास्त्रज स्वतन्त्र हैं।

८—धर्म, अधर्म, आकाश विस्तीर्ण निष्क्रिय द्रव्य हैं ( गा॰ १० ) : इंस गाया में धर्म, अधर्म और माकाश इन द्वव्यों के बारे में तीन बार्वे कहीं

गई हैं : (१) ये तीनों द्रव्य फैले हुए हैं.

(२) तीनों निष्क्रिय हैं, भीर

(३) पुद्रल और जीव द्रव्य ही सकिय हैं। इनके हलन-चलन किया करने की क्षेत्र लोक है।

ँइनका सम्बीकरण इस प्रकार है :

'' (१) यह पहले बताया जा चुका है कि धर्म, ग्राम ग्रीर शाकाश द्रव्य सोक-प्रमाण हैं। सोक इनसे ब्याप्त हैं॰ भीर ये सोक में फैले हुए हैं—सोकावगाड़—सोक-व्यापी हैं।

१—पद्मास्तिकाय : १.६६

धम्माधम्मागासा अपुधम्मृदा समाणपरिमाणा ।

पुषगुवलदिविसेसा कांति ज्यसमस्यक्तं ॥ २— टाणाङ्गः ४.३.३३३ :

चडहि अत्यकापृहि लागे कुटे एं॰ सं०-धम्मत्यकापुणं अध्यमत्यकापुणं जीवः त्यकाएणं पुगासत्यकाएणं

गार्ड युट्ट सिहुस्य भे" कहा है । पुत्रत का सर्य है स्वमाय से ही सर्वत्र विस्तृत—"स्ट भावादेव सर्वती विस्तृतस्वारसुष्ट्रः" ।" पुत्रुत बाद्ध पर टीका करते हुए जयसेताचा तिवते हैं—"युक्तोआंवंतरकेण स्वमावंतिकार्याः न च केविस्तिसुद्धाते जीवपदेयावको बस्यादिदेशविस्तारख्या पुत्रदिशार्यि किस्तीर्यः ।" स्वका धर्म है ः जीव-प्रदेश समुद्धार के समय हो लोक-प्रमाण निर्त्तीर्य होने हैं पर पर्मास्तिकाय धनादि पतन्त काल हे समय समाव से ही लोक में विस्तृत है। उन्नका विस्तार बन्न की तरह सादि सान्त और एक देश क्ल नही बर्ग समावतः समूर्व सोक में धनादि प्रमन्त कस से है। (दे)लिक्स का धर्म है गतिका धमाव। भावार्यकृतकुत्व तिवते हैं—"चीव द्रव्य, द्रद्भत द्रव्य विमित्तमुत पर द्रव्य की सहायता । क्ष्मावंत होते हैं। देश के जो चार हव्य है वे विमानंत नहीं है। गीन हव्य पुत्रक का निमित्त पाकर किमावंत होते हैं। धैर प्रदेश

है वे द्विमानंत नहीं है। जीव हव्य पुत्रन का निमित्त पाकर निमानंत होने हैं भीर पुत्रन कर निमानंत पाकर निमानंत होने हैं भीर पुत्रन कर निमानंत हैं निमान

निकल्प है। चीव द्रव्य की क्रिया के बहिरंग निमित्त कर्म नीक्स स्पपुद्रत हैं। इनकी हैं संगति से जीव क्षमेक विकार रूप होकर परिणमन करता है। और जब काल पाकर उत्तमय कर्म नीक्स का प्रमाद होता है तब जोव साहिक निक्तिय निक्क्स समाधिक वससाक्य सिद्ध पर्योग की पाएण करता है। इस कारण पुद्रतक ना निमित्त पाकर और निकाबान होता है। और काल का बहिरंग कारण पाकर पुद्रत करते करता करा विकार को पारण करता है। इस कारण काल पुद्रत की क्रिया का सहकार कारण है। परन्तु इतना दियोग है कि जीव द्रव्य की ताद पुद्रत निक्क्य कभी भी

नहीं होता। जीव एवं होने के जारान्त दिशी काल में भी क्रियाबान् नहीं होगा। र-प्रमात्तिकाय: १,६३ र-प्रमातिकाय: १,६३ की अयुत्तवन्त्रीय टीका रे-वंदी

जीव भौर पुद्रल गति कर सकते हैं १।" जीव भौर पुर्नलों की गति सोक के बाहर नहीं हो सक्ती—इसके चारकारन कारण बताये गये हैं : (१) गति का समाव, (२) सहायक का समाव—(३) स्त्र हैंने

करने में भ्रतमर्थ हैं।"

२---टाणांग १०.७०४ :

४—भगवर्ता १६ . =

एक बार गीतम ने पूछा: 'भन्ते ! क्या महान् ऋदिवाला देव लोकांत में सड़ा ए

से भौर (४) लोक स्वभाव के कारण ।

१---पञ्चास्तिकाय : १.६८ की बालावबोध टीका

६--उत्तः २८, ६ : गर्छक्तमो उधामी

पुद्वगले का यह नियम नहीं है। यह परसहाय से सदा त्रियावान् रहता है । (३) जीव भीर पुद्रस की हतन-धनन किया का क्षेत्र सोक परिमित है। वहाई: "जितने में लीव और पुद्रल गति कर सकते हैं उठना लोक है। बिदना लोक है उदने में

६—धर्म, अधर्म और आकाश के स्थल और पर्याय ( गा॰ ११-१४ ) : धर्मास्तिकाय का स्वभाव—जीव भौर पुर्गल द्रव्यों के गमन में सहायक होना है<sup>५</sup>। जीव भीर पुद्गल ही गमन-किया करते हैं---धर्म-द्रश्य उनसे यह किया नहीं करता किर भी धर्म-द्रव्य के धमाद में जीव और पुर्गल द्रव्य की गमन-कियाएँ नहीं हो सकतीं। पर्म-ड्रव्य स्वयं निष्क्रिय है। वह दूसरोंको भी गति-प्रेरणा नही देता। परन्तु जीव और पुरुष की गमन-क्रिया में उदासीन सहीयक होता है। जिस तरह जल मद्दलियों को तरने की प्रेरणा नहीं करता परन्तु तिरती हुई मछनियों का सहारा भवस्य होता है, उसी तरह धर्म

जाब साव जीवाण स पोग्गलाण त गतिपरिताते साव ताव छोए जाव ताव छोगे ताव दाव जीवाण य पोरमलाण तः गतिपरिताते पूर्वप्येमाः स्रोगद्विती । ३ —ठा० ४.३.३३७ : चर्डाह टाणेहि जीवाय पोग्गला य जो संवासेति बहिया छोगीता गमगवाते वं भवित्रभावेणं गिरवगाइवाते खुरस्वाते होगाणुभावेणं।

٠,,

भलोक में अपने हाय भादि के संकोचन न करने भयवा पसारने में समर्थ है ?" महावीर

ने जवाब दिया : "नहीं गौतम ! जीवों के माहारोपचित, प्रारीरोपचित मीर कलेवरोजिंड

पुद्गल होते हैं तथा पुद्गलों को भाश्रित कर ही जीव भीर भजीवों (पुद्गलों) 🕏

गति पर्याय होती है। अलोक में जीव नहीं हैं, पुद्गत भी नहीं हैं इस हेतु से देव बैंग

इय्य गित की प्रेरणा नहीं करता परन्तु क्रिया करते हुए, गित करते हुए जीव और पुरुगः का सहायक प्रकरम होता है<sup>9</sup>। बिना धर्म-द्रय्य के जीव पुरुगलों का स्थानान्तर होन सम्मव नहीं है। धर्मास्तिकाय समुचे सोक में व्यास है, यब जगह फैसा हुमा है।

सपर्वातिकाय भीर धर्मातिकाय एक ही तरह के हव्य है। पर्वातिकाय की तर्व ही पर्याविकाय कोक-प्रमाण विन्तुन है; पर दोनों के कार्यों में फर्क है। जैसे पर्य-व्य गति बहाये हैं कक्षी तरह प्रवर्ग-व्या क्विति सहायक है। जिस तरह गतिमान जीव सीर पुरान को धर्म के सहारा रहता है क्वी तरह क्विति परिणत भीर और पुरान को धर्म के सहारों की प्रावस्कता पहती है। क्लिंग हत व्याव की सहायम के जीव भीर पुरान की विवित नहीं हो सकती।

ममर्थन्य जीव और पुरुष्त की स्थिति का उदाधीन हेतु है। जित तरह रूस की खाया चनते हुए मानियों को वकड़ कर नहीं इन्हराती परन्तु उद्दरे हुए मुलाकियों का मान्य होतो है उसी तरह प्रथमे गति-फ्रिया करते हुए जीव पुरुष्त इन्यों को नहीं रोकता परन् स्थित हुए जीव पुरुष्त हम्यों को नहीं रोकता परन् स्थित हुए जीव पुरुष्त क्यों को तहीं रोकता परन् स्थित हुए जीव पुरुष्त क्यों को रोकता है। जित तरह पुत्री चलते हुए तम्मों को रोकत नहीं राजती भ्रीर न उनको उन्हरने की प्रत्या करती है परन्तु उन्हरे हुए तम्मों का मान्यार महस्य होती है चली तरह प्रथमें इन्य न तो स्थमें इन्यों को परन्तु कर स्थित हम्या है। जित सिवर होने की प्रराण करता है परन्तु प्रथमें मात्र स्थित हुए इन्यों को पूर्णों की तरह वहारा हैता है।

पर्य घोर मध्य इत्य गति स्थिति के हेतु वा इन परिस्थितियों के प्रेरक कारण नहीं हैं
एरनु केवल उरातीन या वहिरक्ष कारण हैं। अदि घर्य धीर धप्य ही गति स्थिति के
मुख कारण हेले तव को गतियोल इस्य गति ही करते एहने धीर स्थित इस्य स्थित ही
एरें, परसु वाश्रीस्थिति ऐसी नहीं है। हम हरणक भीव को गति करते हुए धौर स्थित
हैं हुए देखते हैं घट: गति या स्थिति का प्रेरणास्थ या हेनु कारण पर्य या प्रयम्भ नहीं
परनु दे भीते सुद हैं। भीते धारीनी ही प्रेरणा से गमन, स्थिति धारि जियारों करती हैं
धीर देखा करते हुए पर्य, ध्वयं करता हैं।

१--पंचास्तिकाय: १, ८४-८५

र--उत्तः ६. ६ : अङ्ग्यो काणलक्समी

१--पंचास्तिकाप : १. ६६, ६६-६६

भावना ह्रिया का स्वमाय जीव, पुरुगत, पर्म, घ्यम धीर काल को स्यान देता-सकारा देता है । प्रभावना जीवादि समस्त ह्रियों का मानन—पहने का स्थान है। वे ह्रिया साकारा के प्रदेशों को हर कर नहीं रहतें परन्तु धाकारा के प्रदेशों में स्वृत्र कर एते हैं। इसिनेंद्र माकारा का गुण सवगाह कहा गया है। धाकारा धरने में धनन जीव धीर पुरुगतादि योप ह्रियों को उसी तरह स्थान देता है जिस तरह जत नमक को स्थान देता है। किन तरह जतता हो है। किन जल के स्थान देता है। किन तरह स्थान देता है। किन तरह स्थान देता है। किन तरह स्थान देता है। विद्या तरह स्थान की स्थान की स्थान है। विद्या तरह स्थान की स्थान है। विद्या तरह स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान है। विद्या तरह की तरह जीवादि पराचे धाकारा को हुर हटा कर उसका स्थान नहीं तेते परतु उसके धानमें स्थान कर उसके स्थान से स्थान की स्थान की स्थान की स्थान स्थान नहीं तेते परनु उसके धानमें स्थान कर उसके है।

पर्मं, प्रथमं भीर माकास के प्रवगाद गुण पर अकास जावने वाता एक कुरर वार्तालाप इत प्रकार है: "एक बार गीतम ने पूछा: 'इस प्रमास्तिकाम, प्रवस्तिकाम और माकासास्तिकाम में कोई पुरा बैठने, लड़ा होने मण्या लेटने में समर्थ है!' महागैर ने जतर दिया: 'नहीं गीतम! यह मर्थ समर्थ नहीं। पर उत स्थान में मन्त जैव प्रवाह है। जिस प्रकार कोई कुटागारसाला के द्वार बन्द कर, उन्नमें एक वार्च हुनार दीन जलाने, तो उन दीनों के प्रकास परस्वर मिलकर, समर्थ कर सावन् एक स्व होनर रही है पर उनमें कोई सोने बंठने में समर्थ नहीं होता हालांकि मन्त जीन वहीं भवना होते हैं। उंची तरह प्यास्तिकास मादि में कोई पुरा बैठने मादि में सपर्य नहीं होता हालांकि मन्त जीन प्रवाह होते हैं। उंची तरह प्यास्तिकास मादि में सोई पुरा बैठने मादि में सपर्य नहीं होता हालांकि मन्त जीन प्रवाह होते हैं। 'में नोई पुरा बैठने मादि में सपर्य नहीं होता है। उंची तरह प्यास्तिकास मादि में स्व में महिन स्व प्रवाह होते हैं। उंची तरह प्यास्तिकास मादि में स्वर्थ महिन स्व प्रवाह होते हैं। 'में नोई पुरा बैठने मादि में सपर्य नई हालांकि वहाँ प्रवन्त जीन प्रवाह होते हैं।' में नोई पुरा बैठने मादि में सपर्य नई

माकास के दो भेद हैं—एक लोक भीर दूसरा भनोक । मनल माकास में जो हो है पुरुग्त भीर जीव से संयुक्त है भीर धर्मास्तिकाय, भर्मास्तिकाय से भरा हुमा है वहीं क्षेत्र दोनों काल में लोक बहा जाता है। सोक के बाद जो द्रव्यां से रहित भनत माकार है जबकी प्रत्येक बहुते हैं। इस तरह साक अगट है कि पर्म, भ्राम्म, काल, दुर्ग्य, जीव द्रव्य भाकास बिना नहीं रह सकते परन्तु दग्ते रहित भाकास हो धरता है। राजीवर पंचास्तिकाय प्रत्य में बहा है—'श्वीव, पुरुग्तवमूद, पर्म भीर सवर्म में द्रव्य सोक वे

<sup>(</sup>स) उत्तराध्ययन २८. १: भावंगं सन्तर्जनाणं, नहं कोगाहरूपंत्रां व

धनन्य हैं पर्वात् तोक में हैं। तोक से बाहर नहीं हैं। घाकान लोक से बाहर भी हैं
यह कनत है देसे प्रनोक नहने हैं। प्राकान नित्य पदार्थ हैं, क्रियाहीन द्रव्य हैं भी
वर्गोंद करो गुनों से रहित धर्मोंनु प्रमुख हैं।"

सद बहुँ यहन उठ सहजा है कि साकाय जैंगे हवाों का मारण मारण जाता है कों है उठे वार्ति और स्थितिक कारण क्यों नहीं मारा ना वार ? उत्तर दिसाया जा चुका है कि साकाय सोक सौर मारोह होनों में है। वेन मारावता के सहनार विद्व मणवान का स्थान क्यों सोकाल है। इसका कारण यह है कि सम्में सीर सचने हव्य उनके बाद नहीं हैं। सद वर्षि वर्ष मीर परामें हा महिलाह स्वीकार न किया जाय को रा साकाण ही को समय भीर स्थिति का कारण मान निवा जाय कर तो सिद्ध मणवान का सजीक में भी गमन हैंगा को कीरताय देव के बचनों के विराधित होगा। इसनिवेद नाम सीर स्थान का कारण मारावा नहीं हो सहसा स्थान का हैं हु साकाण सहसा नहीं हो हो हो तो सीर साक देव मारावा हो सदस स्थान का हैं हु साकाण सीर साम है से ही हो होने होने सीर सोक देव मारावा हो है। इसने सम्में सीर समय है पर साम नाम है। सम्में स्थान सीर स्थिति के कारण है परणु साकाण नहीं है। यह सम्में स्थान स्थान हो है। साम सम्में सीर साम हम्में सुन हम्में हैं। इस समन बातुर्यों को जोता से इसने वर्षों स्थान करों हमी है।

१०--धर्मास्तिकाय के स्कंध, देश, प्रदेश भेद (गा० १५-१६)

प्यांतित्वताय को एक नियम, बातात, बायाय बीर धवालिय इस्य बताया गया है ऐसी हालय में अपने विभाग की हो सकते हैं—यह एक प्रस्त है! इसका उत्तर एक स्वतर है! बारलव में पानित्वताय प्राप्त इस्य है और उनके चुने-बुने संग्र—विभाग— डेंग्डे नहीं दिने जा सबने पर प्राप्त इस्य में भी बसी में करता हो है है सबसी है। एक रबून जाहरण से देने समया जा सरका है! यूग बीर धाया को बार इस बाबू में बारण मारे भीर उनके समय-बारण प्रांग या दुवई करता बाहें से यह उनका हैंगा दिर मी, पोर्ट-बेंगे दिनों भी मार से हम उनके संस्ती भी करता कर सबने हैं। देशे तरह प्यानिदान में भी संसी को करना कर उनके दिनाय बनाने सने हैं।

प्रियोग का वर्ष है बातु का उनने व्यक्तिय बंतम मुख्यतन बीता। जनूका मन्यून वर्षा-रियास क्षित्र है। मेतम मुख्यमा बीत की काल करना ने बारा एक मुख्यत बीत की कार विराज्य की बात तो बुद क्यानिकार का एक ब्रह्में कहीं का हा है। होते, तीन दोता मान्यू एक कम मर्द प्रेरेस मेंने क्यों—मान्यून क्योंनिकार करना है। व्यक्ति जिलाक के देश होते। एक होता भी कम महिल्लामून क्यानिकार करना है। ता प्रयुक्ति-महत्वान के व्यक्तिताम के करना, देश बीत होती का विवाद की स्वाद

जिस तरह धर्मास्तिकाम इय्य केस्कन्य, देश और प्रदेश में ठीन विभाग होते हैं उर्ज तरह धपर्मास्तिकाय घीर धाकाशास्तिकाय के भी तीन-तीन माग होने हैं। कात इस के ऐसा विभाग नहीं होता। यह एक मद्धासमय रूप होता है—यह हम माने बाहर देखेंगे। इसी विवदाा से मागमों में महत्ती मजीवों के दस भाग बठनाये हैं।

पुद्रलास्तिकाय का एक भेद परमाणु के नाम से मधिक कहा गया है। इस तरह उसके स्तम, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार भाग होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रीवृष्ट विवेचन मागे चल कर माने वाला है।

यहाँ जो कहा गया है कि समूची प्रस्तिकाय ही प्रस्तिकाय होती है जसका एक प्रंत

नहीं, इस विषय का एक मुन्दर वार्तावाय हम यहाँ देते हैं : "है भदन्त ! धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सक्ताहै?"

''हे गौतम ! यह अर्थ संगत नहीं । इसी तरह दो, तीन, चार, पाँच, छः, सान, माठ, नव, दस, संस्थेय भीर भसंस्थेय प्रदेश भी धर्मास्तिकाय नहीं कहे जा सकते।"

"है भदन्त! धर्मास्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय हैं क्या ऐसा कहा जा सकता है!" ''हे गोतम ! यह मर्थ संगत नहीं।''

''हे भदन्त ! एक प्रदेश न्यून धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय है, ऐसा वहा वा सकता है ?"

''हे गौतम ! यह अर्थ संगत, नहीं।" 'है भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?'

''हे गीतम! चक्र का खण्ड चक्र होता है या सक्ल चक्र चक्र ?''

"हे भगवन् ! सकल चक्र चक्र होता है, चक्र का खण्ड चक्र नहीं होता ।"

"हे गौतम! जिस तरह पूरा चक्र, छत्र, चर्म, दण्ड, बस्न, ग्रागुध, मोदक-परु, छत, चर्म, दण्ड, वस्त्र, धायुघ, मोदक होता है, उनका भग्न चक्र, छत्र धादि नहीं हंगी

हेतु से गौतम ! ऐसा कहता हूँ कि धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा नहीं कहा जा सकता, धर्मात्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक प्रदेश न्युन धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।"

## १—(क) उत्तः ३६:५-६ :

धम्मत्थिकाप् तर्से तप्पप्से य आहिए। अहम्मे तस्स देसे य तप्पपुसे य आहिए॥ आगासे तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए। अदासमप् चेत्र अरुपी दसहा मते॥ (स) समदायाङ्ग सू० १४६

अजीव पदार्थं : टिप्पणी ११-१२ ८१

"हे भगवन् ! फिर किसे यह धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है **?**" 'हि गौतम ! धर्मास्तिकाय के झमंख्येय प्रदेश हैं। वे सब जब इस्स्न, प्रतिपूर्ण

नि.रोप, एक्प्रहणप्रहीत होते हैं तब वे धर्मास्तिकाय कहलाते हैं।" <sup>"है</sup> गीतम ! मयमस्तिकाय, माकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्रसास्तिकाय कें सम्बन्ध में भी ऐसा ही बक्तव्य हैं। मन्तिम तीन के मनन्त प्रदेश ' जानो । इतना ही

भन्तर हैं, शेष पूर्ववत् <sup>२</sup>।"

११—धर्मास्तिकाय विस्तृत द्रव्य है ( गा० १७ ) : गा० १० में नहा गया है— धर्मास्तिकाय, प्रथमोस्तिकाय लोक में और झाकाशास्तिकाय

सोकासोक में फैली हुई हैं। यह बताया जा चुका है कि वे किस तरह पृषुल—विस्तीर्ण हैं (पृ॰=२ टि॰ = (१))। इस गाया में इसी बात को पुनः मौलिक जदाहरणों द्वारा समताया गया है। कहीं पर पड़े हुए यूप या छाया पर हम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि वे विस्तीर्ण हैं--भूमि पर संलग रूप से छाये हुए हैं। विस्तीर्ण यूप या छाया में बीच में

<sup>त</sup>ही जोड़ नहीं मालूम देगी, न किसी तरह का घेरा दिलाई देगा। धर्मास्तिकाय सादि द्रव्यों का स्वरूप भी ऐसा ही समझना चाहिए। जीव द्रव्यके स्वरूप वर्णन में जीव को शरीर-व्यात बताया गया है (पृ० ३६ (२३))।

विस तरह धर्मास्तिकाय, भ्रथमास्तिकाय भादि लोक-प्रमाण भौर भ्राकासास्तिकाय लोकालोक-प्रमाण है उसी प्रकार शीवास्तिकाय सरीर-प्रमाण है । वह सकते हैं कि घात्मा गरीर में धूप भीर छाया की तरह ही विस्तीर्ध और संसम्न रूप से व्याप्त पदार्थ है।

इस प्रपेक्षा से पुद्रल भीर काल के स्वरूप पृथक् हैं। उसका विवेचन बाद में किया जायगा ।

१२—धर्मास्तिकाय आदि के माप का आधार परमाणु है ( गा० १८ ) : हमने टिप्पणी १० (पृ० प० झनु० २) में कहा है कि पुद्रल का भौधा भेद परमाणु होता

है। प्रदेश मनिभक्त संलग्न सुरमतम मंत्र होता है। परमाणु पुद्रल का बहसूरमतम प्रश्नाहै जो १—जीव के प्रदेश इसी भगवती तथा अन्य क्षागमों में असंख्येय ही कहे गये हैं। व्ये० दिग० सभी आचार्य ऐसाही मानते हैं। यहाँ जीव की भी प्रदेश-संख्या अनन्त किस विवक्षा से कही है—समक्ष में नहीं आता।

<sup>३</sup>--भगवती २.१० 22

उससे बिखुड़ कर प्रकेला—जुरा हो गया हो। युद्रल का विमन्त मुस्पत्ते-पुष्न मंत्र मित्रभाज्य सण्ड परमाणु है। मुतीरण सरज से भी जितना छंदन-भेदन नहीं किय ने सकता वह परमाणु है। इसे सिढों—केवलियों ने सर्व प्रमाण का मादि मूत्र प्रमाण के हैं। यह सुरमतम परमाणु ही धर्मास्तिकाय मादि द्रव्यों के माप का माप्तर है भीर जसीसे जनके प्रदेशों की संक्या का परिमाण निकाला गया है।

प्रदेश की परिभाषा इस रूप में मिलती है—"जितना भाकाश मित्रमानी पुरुषत-

परमाणु से रोका जाय उसे ही समस्त परमाणुमों को स्थान देने में समर्थ प्रदेश वालो । "
पर्मादि द्रव्यों की प्रदेश-संस्था क्रमणः समंस्थात सादि कही गई है। वह ही
सायार पर कि वह द्रव्य झाकाश के उपर्युक्त कितने प्रदेशों को रोक्ता है।
दूसरे शक्तों में परमाणु के बरावर माकाश स्थान को प्रदेश कहा बाता है।

१३-धर्मादि की प्रदेश-संख्या (गा० १६-२०) :

हुन्। राज्या में परमाणु के बराबर माहाना स्वान को प्रदेश कहा बाता है। साहान के प्रदेश परमाणुधी के मान से सनल हैं। हुनी तर्रु धर्म हम्म, धर्म हमें के प्रदेश परमाणु के मान से समंख्यान—संक्या-रहित हैं। हस तरह प्रदेशों की वर्षान परमाणु से होंगी है बजीरित प्रदिक्षणी सहस्य स्वान केला कोला कोला होता है।

परमाणु से होनी है बयोहि सविभागी पुद्रल परमाणु नेवल प्रदेश मात्र होता है। या भाराम का बूरम-मे-मुराम धेन रोगला है। भाषाये बुल्दान्द करूने हैं— "नेते ने (एक परमाणु बराबर करेगरे) भाराध के प्रदेश परमाणुमी के म मे मर्गल किने नाते हैं, उसी प्रकार गोर पर्मा, मर्थम, सप्रीत द्रक्ष के भी बरेश परमाणु

२--- इष्यमंगहः २० जावदिषं भाषामं भदिनगीपुरामाणुक्तहं । तः संबोधः ज्ञाने सम्बाणुहामहानदिहं ॥

३.—इनक्समार १ च २.६५ : जन्ने में समामतेमा, सन्तर्यक्षमा दर्शन निमास । अरहेमी वरमास, सेन परेनुस्तरों अस्तिही ।

अजीव पदार्थ : दिप्पणी १४ १४—काल द्रव्य का स्वस्य (गा० २१-२२) : इन गायामों में स्वामीजी ने काल के विषय में निम्न बात कही हैं :

(१) काल ग्रहणी भनीव द्रव्य है। (२) काल के मनन्त द्रव्य है।

(३) काल इव्य निरन्तर उत्तन्त होना रहना है। (४) वर्तमान काल एक समय रूप है।

इत पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है -

(१) काल अरुपी अजीव द्रव्य है:

घंशीरात्र, मास, ऋतु मादिकाल के भेद जीव भी हैं मौर मत्रोत्र भी हैं—ऐसा उल्लेख टाणोङ्ग में मिलता है । टीकाकार धमयदेव स्टटीकरण करते हुए तिसते हैं: 'काल

के महोरात्र मादि भेद जीव या मजीव पुद्रल के पर्याय हैं। पर्याय भीर पर्यायी की मभेद-विकास से जीव-मजीव के पर्याय-स्वरूप काल-भेदों को जीव मजीव कहा है । यह रुप्टोक्स काल इस्य को स्वतन्त्र इस्य न मानने की झरेशा से है। हम पूर्व में उल्लेख

<sup>क्</sup>र मार्थे हैं कि बुद्ध माचार्य काल को स्वतन्त्र इच्य नहीं मानते। ये काल को जीव मरीत की पर्योग ही मानते हैं भीर उसे उपचार से द्रम्य कटते हैं?। काल क्वतन्त्र इत्य है सामही—सह प्रस्त जमात्वाति के समय में ही उठ चुका था। जमात्वाति का सुर का समिमत काल को स्वतन्त्र हत्या न मानने के पता में या (पू॰ ६७ टि॰ २ का प्रथम सनुब्देद )।

वंद प्रापनी पर इंटिट डाली जाती है तो देता जाता है कि वहाँ बाल को साध्यक्त काल इस बहा गया है?। साथ उन्तेतों की स्विति में विकास दिया बाब तो ! #3.8.6 Kinia-1

समपाति वा.....भोयप्पिजीति वा जीवाति वा भजीवाति वा पदुरुवति २---रामाङ्ग २.४.६५ की टीका : समया इति या भावलिका इति वा याचालकः तर्कागावेव जीवा इति च, वीवरद्याचान्, वर्षावरदांवियोज कर्यायरभेदान् तथा अवादानां -- पुरुगका-रीनो परांचचारुजीरा इति च ।

दै—बराखावरणम् (देवेग्द्र सृति) : जवपास द्रम्यसमान्त्रो ४-(६) क्यावर्षी ३ ६.४; ३ ६.३ (त) देखिए पूर्व देव चार दिव ३

सब प्राय

ठाणाञ्ज के उस्तेस में काल के भेदों को जीव मजीव बहुने का कारण काल का दोतें प्रकार के पदायों पर वर्तन है।

दिगम्बर भाषार्य काल को स्वतन्त्र द्वव्य के रूप में मानते हैं। भाषार्य कुरतुर लिसते हैं--''पाँच ग्रस्तिकाय भौर छट्टा काल मिलकर छः ब्रव्य होते हैं। कात परि-वर्तन-लिंग से संयुक्त है। ये पट् इच्य त्रिकाल भाव परिणत और निस्य हैं°। सर्माव स्वभाव वाले जीव भीर पुद्रलों के परिवर्तन पर से जो प्रगट देखने में भाता है वही नियम से—निश्चयपूर्वक काल द्रव्य कहा गया है । वह काल वर्तना सक्षण है ।" इस कथन का भावार्थ है—जीव, पुद्रसों में जो समय-समय पर नवीनठा-और्षठास्प

स्वाभाविक परिणाम होते हैं वे किसी एक द्रव्य की सहायता के विना नहीं हो धक्ते। भेने गति, स्थिति, धवगाहना धर्मादि द्रव्यों के विना नहीं होतीं वैसे ही जीवों और पुद्रतों की परिणति किसी एक द्रव्य की सहायता के विनानहीं होती। परिणमन का जो निर्मित कारण है वह काल द्रव्य है। जीव और पुद्रलों में जो स्वामाविक परिणमन होते हैं उनको देखते हुए उनके निमित्त कारण निश्चय काल को भ्रवस्य मानना योग्य है।

स्वामीजी ने भ्रागमिक विवारधारा के भनुसार काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना है। उत्तर एक जगह (पृ॰ ६७ टि॰ २ झनु॰ २) हम इस बात का उल्लेख कर माये हैं

कि छह द्रव्यों में जीव को छोड़ कर बाकी पाँच मजीव हैं। काल इन मजीव द्रव्यों में से

एक है। वंह अवेतन पदार्थ है। मजीव पदायों के जो रूपी ग्ररूपी ऐसे दो भेद मिलते हैं उनमें काल ग्ररूपी है मर्पी । उसके वर्ण, गन्ध, रस भौर स्पर्श नहीं—वह समुत्तं हैं । -- पञ्चास्तिकाय : (क) १.६ (पाद दि० ४ प्र०६७ पर उद्धत)

(a) 8.802 — पद्मास्तिकायः १.३३ : सब्भावसमावाणं जीवाणां तह य पौरगलाणं च । परिषद्दणसंभूदो कालो जियमेण पराणशी।

—वही १.२४ : बहुमलक्को च कालोति। -पञ्चास्तिद्यायः १.२४ :

बदगद्दपगदशगरसी बदगद्दीगंचभट्टकासी व । अगुरुटहुमी अमुक्ती बहुजलक्ष्मी य कालीति॥

अजीव पदार्थ : टिप्पणी १४ (२) फाल के अनन्त द्रव्य हैं:

यह बडाया जा चुका है कि संस्था की अपेक्षा से जीव अनन्त कहे गये हैं । असे मपर्म मौर माकास की संख्या का उल्लेख स्वामीजी ने नहीं किया, पर वे एक-एक व्यक्ति हा है। पुर्वत अनन्त हैं। यहाँ काल पदार्थ को संस्थापेक्षा से अनन्त द्रव्य रूप कहा है

नर्षातृ कान इव्य एक व्यक्ति रूप नहीं संस्था में बनन्त व्यक्ति रूप है। सर्व इव्यों की विया-मूचक निम्न गाया बड़ी महत्त्वपूर्ण है :

धम्मो अहम्मो आगासं दत्र्वं होक्डमाहियं। भगन्ताणि य द्व्याणि कालो पुग्गल-जन्तवो ॥

हैंग विषय में तिगम्बर प्राचायों का सत निल्त है। उनके प्रनुसार कालाणु संस्था में शोनाकास के प्रदेसों की तरह मसंस्थात हैं । हेमचन्द्र सूरि का मनिमत भी इसी

अकार का लगना है था हैमक्द्राचार्य के सिवा क्षेताम्बर माचार्यों ने काल को संस्या की दृष्टि से मनन्त है माना है"। स्वामीत्री ने भागमिक इंटि से वहां है : "वाल के द्रस्य भनना है।"

(३) काल निरस्तर उत्पन होता रहता है: वैते माता का एक मनका संगृतियों से सूटना है मोर दूसरा उसके स्थान में मा

बाता है। दूगरा एट्टना है और तीवरा मंगुनियों के बीच में था जाता है उसी तरह बर्रमान शच बेते बीतना है बेते ही नया शच उपस्थित हो जाता है। दूसरे राज्यों में क्ट्रें तो स्ट्रेटपटिका की तरह एक के बाद एक काल द्राय उपस्थित होना स्ट्या है। यह

1-6[4]-7: 88:(=) 5-24410 SC'C 1-feating ss : क्षोबाबासपरेले इनकेनके खेठिया हु इनकेनका।

रवणाणं रामीमित्र ते कालाण् असंसदस्याणि॥ ४ — नेवरस्त्रमाहित्यसंदहः सन्तनस्त्रप्रकरणम् ( हेमचन्त्र सृरि ) : सोबाबादप्रदेखा, भिन्ताः कालामवस्तु वे । भावानां परिवर्णय, गुल्पकाल सा उच्यते ॥ ६२ ॥

६--(व) सञ्जलक प्रवरणम् (देवानम्द सृहि ) : पुग्गला अदासमदा जीवा च अलेवा

(a) अवत्रस्वप्रवरम् ( वसास्वाति ) : धर्माधर्माकाराज्येकेवसमः यहं विकसनन्तस् सत्ति-प्रवाह प्रतीत में चालू रहा, प्रच भी चालू है, भविष्य में भी हमी हव में चतू रहेगा ! यह प्रवाह प्रचादि प्रचन्त है। इस प्रवेशा हे काल इष्य सतत उत्तर हैंग रहता है।

(४) चर्वमान काल एक समय रूप है:

- - नच पदाश

काल द्रव्य की इकाई को जैन पदार्थ-विज्ञान में 'समय' कहा पता है। इस काल का सुरमतम संग्र है। सुपीरण सस्त्र से छेदन करने पर भी इनके दो भाग गरी किये जा सकते'। समय की सुरमता की कहाना निम्म उदाहरण से होगी। यस्त्र संतुर्धों से बत्त्र है।

अभ्य का यूस्पता का कहाना निस्स उदाहरण से होगी। यस तंतुमों से बता है।
प्रत्येक तंतु में धनेक हए होते हैं। उनमें उत्तर का हमा पहले दिददा है, तर वहीं गैये
का हमा दिदता है। दत तरह तर हमा के दिदने पर तंतु दिदता है और तर होंगी
के दिदने पर सकत। एक कला-कुमल यूना भीर बांग्य जुलाहा और नीमें सकत से
पीत्रता से फाड़े तो तन्तु के एको कहा के देवन में स्वित्य स्वाहर में मार्ग्य का स्वाहर की

सीप्रता से फाड़े तो तन्तु के गहने रूए के छंदन में जिनना काल सनना है वह प्राप्त कर मानंद्र्यात समय रूप है । इसी तरह से कमत-पत्र एक दूपने के उत्तर रहे वार्य मेरे उन्हें वह युवक माने की तीनी में के छंदे तो एक-एक पत्र से दूपने पत्र में जाने हूर उप नोध को जितना वक्त समय है है इस मानंद्र्यात समय रूप है । इसल के तीन मान होने हैं— समीत, बर्ममान और धनावन है । बर्ममान बाद से हैं से साम उन्हें से यूपने प्राप्त समय हुए हैं। आपानी

हान के तीन मान होते हैं- मनीत, बर्गमान और मनावा? । वर्गमान वाह है हमेगा एक समय उपस्थित स्ट्रा है। मनीत में ऐसे अन्तत समय हुए हैं। मानावें हान में सन्तत्र समय होंगे। हैं- चाल द्रप्य शास्यत-अशास्यत केंस्से ? (गा० २३,-६६): प्रवच हान में नीत हो भारतन-मानावत केंस्से ? (गा० २३,-६६): प्रवच हान में नीत हो भारतन-मानावत केंस्से ? (गा० १३,-६६): हम वाह साम्यत-मानावत है यह हमाया गया है। बर्गमात ननवमें हान हम्म है, मीत सम्मानेंसे प्रशेष्ट में हमत हम दर्श, मानावें करतों से प्रशेष में हान हम्म होगा। हान हम्म एक हे बाद एक स्टब्स्ट हों। स्टार्ग

वे—अनुषोय द्वार १ ५० १६४ वे— सामाज स्ट ३.४. १६४ भनत है°, उरान्न काल द्रव्य नाश को त्राप्त होता है और फिर नया काल द्रव्य उरान्न होता है। इस उप्पत्ति और विनादा की दृष्टि से काल द्रव्य प्रदाश्वत हैं। -

हार्रा हा इस उत्पात ग्राह विनाय का हान्य सं काल प्रत्य अलास्वत है। काल के सुरमतम भंग समय के सम्बन्ध में जैसे यह बात लागू पड़ती है वैसे ही

मार्वितना भादि काल के भ्रन्य विभागों के विषय में भी समझना चाहिए। काल नी शास्त्रतन्त्रसमाध्वता के विषय में दियम्बदानायों ने निम्न बान कही है.—

काल की शास्त्रत्ता-मशास्त्रता के बिषय में दिशम्बरावायों ने निम्न बान कही है—
"अवहार काल जील, पुरुशतों के परिणाम से जरान्त है। जीव, पुरुशत का परिणाम इस्प काल से संपूर्त है। निरुप्त मीर व्यवहार काल का यह स्वमाव है कि व्यवहार

काल समय विनाधीक है और निस्वय काल नियत-स्थितिनाधी है। 'काल' नाम याता निक्षय काल निय है—पितिनाधी है। दूसरा की समय क्या व्यवहार काल है 'यह उरान्न और विरस्तानील है। वह समयों की परम्परा से दीर्यांतरस्वामी भी कहा

वह करान्य प्रोर विष्यंक्ष्मीत है। वह समयों को परामरा से दीप्रतिरस्थायी भी कह बाता है॰।" १६ं∸फाल का देखे (गा०२७);

एक बार मौतम ने बुद्धा---"भगवन् ! समय क्षेत्र किसे बहा जाय ?" महावीर ने बहा----"गौतम ! डाईदीच भीर दो समूद इतना समय क्षेत्र बहुलाता हुँ "।" उत्तराज्यान में समय-क्षेत्र की बच्चों करते हुए कहा है : "समय समयरीला (३६.७)"। समय-तेत्र

को वर्षन इस प्रकार है: बाबुधी, बाबुधी के बारों भार सबस सबुद, उसके बारों भार पातकी सार, उन्हों कारों भार कासोदीय समुद्र भीर उसके बारों भार पुरुष्कर भीत है। इस पुरुष्कर दीन को सामुगोत्तर बरंत से भाग में विभाग करता है। कासोदीय सबूद तक भीर उन्हों बारों भीर के मर्जे पुरुष्कर होर तक के होत्र को सम्मान्धित करूने हैं। हरस्का दूसर

माम बाई दीर है। इसे मनुष्य क्षेत्र भी बहुते हैं। रे-जन्न० ३१,६: समय वि प्रस्तर प्राप्त करोड़ जिल्लीकर

समप् वि सन्तद् पप्प एवमेव विषाहिए। भाषमं पप्प सार्पप्रसपन्नवन्तिए विधा॥ १---पञ्चास्त्रिकाय: १.१००--१०१:

कालो परिणासभानी परिणामी दृष्यकालसंभूती। दौरहं एस सहाबो कालो खणसंगुरी जियदी॥

कालो ति य ववदेशी सन्भावपस्त्रगी हवदि णिल्लो । बप्परणपदंशी अवरो दीहंतरट्टाई ॥

नव पदायं समय क्षेत्र का भाषाम विष्कंत ४४ लाग मीत्रन प्रमाण है ।

काल का माप सूर्व भादिको गति परने स्थिर क्या जाता है। मनुष्य क्षेत्र में बही सूर्य गति करता है वहीं काल के दिवस मादि व्यवहार की प्रशिद्धि है। अनुष्य क्षेत्र के

बाहर सूर्य स्थिर होने से काप का माप करना धर्ममव है। बाद में बाने वानी टिमणी न० २१ में इसका विरोध स्पष्टीकरण है।

इस विषय में गौतम घोर महाबीर का बार्तालाप बड़ा रोवक है। उसे यहाँ उड़ा किया जाता है:

"सगवन् !क्या वहां (नरक में ) गये नैरियक यह जानते हैं—यह समय है यह मावितका है, यह उत्सिपिणी है, यह प्रवसिपणी है ?" "गौतम ! यह मर्थ समर्थ नहीं।"

"ऐसा किस हेतु से कहते हैं भगवन् !"

"गौतम ! इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि का मान है, इस मनुष्य-क्षेत्र में ही

समयादि का प्रमाण है, इस मनुष्य क्षेत्र में ही समयादि के बारे में ऐसा जाना जाता है

कि यह समय है, यह धावलिका है, यह उत्सिणी है, यह प्रवसिंगी है। चूंकि नरक में ऐसी बात नहीं इसलिए कहा है -- नरक में गये नैरियक यह जानते हैं -- यह समय है

यह भावितका है, यह उत्सिविणी है, यह भवसिविणी है—यह मर्थ समर्थ नहीं। गौतम ! इसी भांति यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों तक समझो ।"

"मगवन् ! क्या इस (मनुष्यलोक) में गये हुए मनुष्य यह जानते हैं-यह समय है यह बावितका है, यह उत्सर्विणी है, यह ब्रवसर्विणी है ?" "हाँ गौतम ! जानते हैं।"

"ऐसा किस हेतु से कहते हैं भगवन् !" "गौतम ! इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि का मान है, इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयादि

का प्रमाण है। इस मनुष्य क्षेत्र में ही समयादि के बारे में ऐसा जाना जाता है कि यह समय है, यह भावलिका है, यह उत्सिषिणी है, यह भवसिषिणी है। इस हेतु से वहाँ है कि मनुष्य-सोक में गये मनुष्य यह जानते हैं—यह समय है, यह भावितका है, यह उत्सरिणी है, यह भवसरिणी है।"

'गौतम ! वानव्यंतर, ज्योतियिक ग्रौर वैमानिकों के लिए बही समझो जो नैरियकों ए वहा है १ ।" देगम्बर साचार्यों के प्रतुसार एक-एक कालाणु लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में ीरातिके समान स्फुटरूप से पृथक्-पृथक् स्थित हैं। वेकालाणुद्रसंस्थात

काल के स्कंध आदि भेद नहीं हैं (गा० २८–३३):

म्म डाल में जीव को मसंस्थात प्रदेशी द्रव्य कहा है (१.१)। धर्म, ग्राधर्म भी

त प्रदेशी कहे गये हैं। भाकाश झनन्त प्रदेशी द्रव्य है। पुद्रल संस्थात, भ्रसंस्थात वत प्रदेशी हैं। प्रश्त होता है—काल के कितने प्रदेश हैं **?** 

वनाया जा चुका है कि काल का सूदमतम भंदा समय है। वर्तमान काल हमेशा

य रूप होता है। दो समय एक साथ नहीं मिलते। एक समय के विनाश के बाद मय उत्तन्त होता है। इस कारण दो समय न मिलने से काल का स्कंघ नहीं रुकंप नियम से समुदाय रूप होता है। अप्रतित समय परस्पर में मिलकर कभी

ाय रूप नही हुए । विछुड़े हुए पुद्गल परमाणुभों के मिलने की संभावना रहती नयों के समुदाय की संमावना भविष्य में भी नहीं है। भनः भनीत में काल-स्तंध व था, वर्तमान में केवल एक ही समय होने से उसका प्रभाव है और घाने के

तमय भी परत्यर मिर्चेने नहीं। मतः भविष्यत् में भी उसका भ्रमाव रहेगा<sup>9</sup> । र से प्रविभक्त कुछ न्यून भाग को देश कहने हैं। जब काल के स्कंध ही नहीं तब होगा 🎙 स्कंथ से झर्विच्डिल सूदमतम साग मात्र को प्रदेश कहते हैं । स्कंथ नहीं,

त्व प्रदेश की संमादना भी नहीं। परमाणु प्रदेश-तुल्य विन्दिल्न भाग होता क्ती शुरु उट्ट

लंबह गा० ३२ । प्र०८६ पाद-टिप्पणी ३ में उद्नुत । मवतस्य प्रकरण (देवगुप्तसृति ) ३४ :

अदासमधी पूरी जमतीताणागया अणंतावि ।

नासाणुव्यतीभी न संति संनोऽय पर्यन्तो ॥

चिरम्तराचार्यं रचित अवसूर्णि ( नवतरवसाहित्यसंग्रह : ( पृ॰ १ )

त्रभेव अञ्च च कालः स च कालः एकतिय प्र वर्तमानसमयनकारोज्जीता-नागतयोर्विन धानुन्यन्तरवेनाऽसस्याम्

है। रुक्तंय ही नहीं तब उससे प्रदेश के जुदा होने का प्रस्त ही नहीं उठता। वैसे हात में काल द्रव्य का चौया मेद परमाणु भी नहीं होता है। जीव श्रस्तिकाय द्रव्य है। प्रदेव द्रव्य हैं घर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल भी अस्तिकाय हैं । इस तरह छह द्रव्यों में पीर

नव पदार्थ

मस्ति-काय हैं । काल मस्तिकाय नहीं है । काल तीनों काल में होता है भाः ग्रस्ति गुण तो उसमें घटता है पर 'काय' गुण नहीं घटता कारण बहु-प्रदेशी होता हो हूर रहा वह एक प्रदेशी भी नहीं है।

इस सम्बन्ध में दिगम्बर भाचार्यों का मन्तव्य इस प्रकार है: "काल को छोड़ पौर द्रव्य ग्रस्तिकाय हैं। काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है इमलिए वह कायावानु नहीं हैंग।" कुन्दहुन्दाचार्य ने भी यही कहा है—''काल्स्स दु णत्यि कायत्तं' काल के कायत्व नहीं हैं । जीव, पुद्रल, धर्म, भवर्म और भाकाश प्रदेशों से असंस्थात भर्षातृ कोई मर्प-

स्यात प्रदेशी है, कोई मनन्त प्रदेशी, पर काल द्रव्य के एक से मधिक प्रदेश नहीं होते. समय--काल द्रव्य--प्रदेश रहित है धर्षांत् प्रदेश मात्र है"। धाचार्य कुन्दरुद कर निवने हैं : "माकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से जाने वाले परमाणु-पुरुत

को जितना सुरम काल लगता है उसे समय कहने हैं। उगके बाद में भौर पहने भी सर्घ निरम मूत्र परार्घ है वह कालनामा द्रव्य है। काल द्रव्य के बिना पाँच द्रार्मों है

प्रदेश एक भवता दो भवता बहुत भीर भगंदरात तथा उनके बाद भनन्त इस तरह बर्या-योष्य मदा काम रहते हैं। काल द्रव्य का समय पर्याय कर एक प्रदेश निरंदय <sup>कर</sup> १—रागाङ्ग ४.१.२६२ \*--(क) टामाङ्ग k.३.४४१

(स) वंबास्तिकायः १,३२ १--(६) सन्तत्रस्यप्रकाम् ( इमचन्त्र सृति ) : त्रव कास दिना सर्वे, प्रदेशप्रचयात्मकाः ॥ ४२ ॥

(ग) सन्ततस्वप्रदश्यम् (देवतस्य सृरि ) : **इ**.स विमा पर्मवाहुक्छेमं सन्धिशाया

६—<del>पन्या</del>प्रितशासः १,१०३

(—प्रदेशमानः २.४१ : गरिवः पहेन वि कालस्य । अपूनपानः होडा—अपहेन ु प्रदेशसाम्बन्ध

<sup>३.१६</sup> : समधी हु अप्यदेशी

जानना चाहिए। बिस द्रव्य समय का एक ही समय में यदि उत्पन्त होना, विनाझ होना प्रवंतता है तो वह काल पदार्थ स्वमाव में भवस्मित है। एक समय में काल पदार्थ के जलाद, स्थित, नाम नाम के तीनों भर्य —माव प्रवर्तते हैं । यह उत्लाद, व्यय भीर घोष्य रूपही काल द्रय्य का मस्तित्व सर्व काल में है। जिस द्रय्य के प्रदेश नहीं हैं भीर एक प्रदेश मात्र भी तत्व से जानने को नहीं उस द्रव्य को शून्य अस्तित्व रहित समन्नो '।'

१८-( गा॰ ३४ ):

इस गाया के भाव के साप्टीकरण के लिए देखिए बाद की टिप्पणी नं० २१। १६—काल के भेद (गा० ३५-३७): स्वामीत्री ने इन गायाओं में जो काल के भेद दिये हैं जनका भाषार भगवती सूत्र

है। वहां प्रश्नोत्तर रूप में काल के भेदों का वर्णन इस प्रकार है: 'हे मगवन् ! श्रद्धाकाल कितने प्रकार का है ?''

<sup>"है</sup> सुदर्शन ! ब्रद्धाकाल घनेक प्रकार का कहा गया है । दो भाग करसे-करते जिसके दो माग न हो सकें उस कालांश को समय कहते हैं। प्रसंख्येय समयों के समुदाय की मावलिका होती है। प्रसंस्थात भावलिका का एक उच्छ्वास, संस्थात भावलिका का एक नि.स्वास, हृष्ट, भनवकस्य भीर व्याधिरहित एक जंतु का एक उच्छ्वास भीर नि स्वास एक प्राण कहनाता है। सात प्राण का स्तोक, सात स्ताक का सब, ७७ तव का एक मुहूर्त, तीस मुहूर्च का एक महोरात्र, पद्धह महोरात्र का एक पक्ष, दो पक्ष का एक माल, दो माल की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक अयन, दो अयन का एक संवत्तर, र्पोच संबत्सर का एक मुन, बीस युग का सी वर्ष, दस सी वर्ष का एक हजार वर्ष, सी हेशर वर्ष का एक लाल वर्ष, चौरासी लाल वर्ष का एक पूर्वाज्ञ, चौरासी लाल पूर्वाज्ज का एक पूर्व और इसी तरह नुटितांग, नुटित, बडडांग, घडडा, घववांग, घवव, हुहकांग, हुहूक, ज्लाबान, उत्तव, पद्मांग, पद्म, निवनांग, निवन, द्यर्थनियूरांग, प्रथनिपूर, प्रयुतांग, प्रयुत, प्रयुक्तांग, प्रयुन, नयुक्तांग नयुक, चूलिकांग, चूलिका, श्रीर्यप्रहेलिकांग ग्रीर शीर्पप्रहेलिका होती है। यहाँ तक गणित है--जसका विषय है जसके बाद भौगीमक काल है।"

'है भगवन् ! मौपिनक काल क्या है ?"

"मुर्द्धन ! भ्रोपिमक काल दो प्रकार का है--पत्योपम भौर सागरोपम ।"

१---प्रवचनसार : २.४७-४२

न्य पदाय

"हे भगवन् ! पत्योपम नया है और सागरीयम नया है ?" ''सुदर्शन ! सुतीदण सस्त्र द्वारा भी जिसे छेदा भेदान अग सके बह परमाणु है। केवलियों ने उसे भादिमूत प्रमाण वहा है । भनत्त परमाणु समुदाय के समूहों के मितने हे एक उच्छलक्षणश्रदिणका, माठ उच्छलक्णस्तदिणका के मिलने से श्रदणश्रदिणका, माठ शहरणश्रहिणका के मिलने से एक ऊर्ध्वरेणु, माठ ऊर्ध्वरेणु के मिलने से एक त्रसरेणु, बाठ त्रसरेणु के मिलने से एक रथरेणु, बाठ रथरेणु के मिलने से देवहुरु और उतरकु६ के मनुष्यों का एक बालाप्र, माठ बालाप्र मिलने से हरिवर्ष के मौर रम्बर के मतुष्य का एक वालाग्र, हरिवर्ध के भौर रम्पक के भाठ वालाग्र मिलने से हैमब्त के भौर ऐरवत के मनुष्य का एक बालाप्र भौर हैमवत के भौर ऐरवत के मनुष्य के माठ बालाग्र मिलने से पूर्वविदेह के मनुष्य का एक बालाग्र, पूर्वविदेह के मनुष्य के माठ बालाग्र मिलने से एक लिक्षा, भाठ लिक्षा का एक यूक, भाठ यूक का एक यवस्थ, बाठ यवमध्य का एक अंगुल, ६ अंगुल का एक पाद, बारह अंगुल की एक विजेति चौवीस अंगुल की एक रिल (हाय), अड़तालीस अंगुल की एक कुक्षि, छानवे अंगुल क एक दण्ड, धनुष, युग, नालिका, अञ्च, अयवा मूसल होता है। इस धनुष के मा से दो हजार धनुष काएक गब्यूत, चार गब्यूत काएक योजन होताहै। इस योजन के प्रमाण से ब्रायाम और विष्कंभ में एक योजन, ऊँचाई में एक योजन

इस योजन के प्रमाण से प्रायाम और विष्क्रंभ में एक योजन, कैनाई में एक योजन और परिध में सिवरिय त्रिगुण एक पत्य हो। उस पत्य में एक दिन, दो दिन, तोत दिन स्मीर प्रायान साथ साथ राज के उने करोड़ों बालाग्र किनारे तक दून कर इच्छ पर हों हों हो ने न उन्हें मांग्र क्षा करोड़ों हो न करने हों कि न उन्हें मांग्र का सकती हो, न व दूरिया है सकते हों, न विष्या हो सकते हों । उनमें की सी वर्ष के बाद एक एक बालाग्र निकान सहन को प्राप्त हो सकते हों । उनमें की सी वर्ष के बाद एक एक बालाग्र निकान सहन को जात है ते एक साथरोगन कहते हैं। से कोटाकोटि उन्हों की स्वाप्त के पत्योगन कहते हैं। ऐसे कोटाकोटि उन्हों से प्राप्त को जात है हो। एक साथरोगन होंगे हैं। इस साथरोगन के प्रमाण से बाद कोटाकोटि सायरोगन कान का एक मुपनपुष्त साथरोग की का एक प्रमाण से साथरोगन कान का एक प्रमाण से साथरोगन कान का एक एक सोटाकोटि सायरोगन कान का एक एक स्थापन स्थापन कान का एक एक प्रमाण से साथरोगन कान का एक एक साथरोगन होंगे का एक प्रमाण से कान का एक प्रमाण से साथरोगन कान का एक एक साथरोगन से साथरोगन से साथरोगन कान का एक एक साथरोगन से साथरोगन कान का एक एक साथरोगन से साथरोगी साथरोगी साथरोगी से साथरोगी साथरोगी साथर

वर्ष का दुःपमदु.पमा, इकीस हजार वर्ष का दुःपमा, ४२ हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि बागरोत्तम का दुःयम-मुपमा, दो कोटाकोटि सागरोत्तम का सुपमदु पमा, हीन कोटाकोटि षागरोतम का सुपमा भौर चार कोटाकोटि सागरोपम का सुपमासुपमा भारा होता है। इन छः मारों के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहने हैं। दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्विणी, दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्विणी होती है।

दीय कोटाकोटि सागरोपम काल का भवमर्पिणी-उत्सर्पिणी काल चक्र होता है<sup>8</sup> ।" २०—अनन्त काल-चक का पहल-परावर्त होता है\* । ( गा० ३८ ) : गामा ३६-३७ में 'समय' से लेकर 'युद्रल परावर्त तक,के काल के भेदों का वर्णन श्विम यस है। स्वामीक्री कहते हैं—काल के से भेद शास्वत हैं। मतीत में काल के

यही भेद थे। मागाभी काल में उसके यही भेद होगे। यर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है। स्वामीत्री का यह कथन ठाणांग के झाधार पर है। वहीं कहा गया है— 'काल दीन तरह का है---मतीत, वर्तमान भीर भनागत । समय भीतीन प्रकार का है----धनीत,

<sup>कर्म</sup>सन भौर भनागत । भावनिका, मान प्राण, सावत् पुरगल परावर्त—से सव भी सनयको ही तरह तीन प्रकारके हैं—सनोत, वर्तमान सौर सनागन के ।'' इसका सर्घ यही है कि बाल के भेद सब समय में ऐसे ही होते हैं। ६१-कालका क्षेत्र प्रमाण: (गा० ३६-४०):

काल द्रव्य के क्षेत्र का सामान्य मूचन पूर्व गाथा २७ में घाया है। वहीं ग्रीर <sup>यहाँ</sup> के सूचनों से काल इय्य के शंत्र के विषय में निम्नसिनित बार्ने प्रकास में भाती हैं :

(१) काल का शंत्र- प्रमाण ढाई द्वीर है। उसके बाहर काल द्रव्य नही है। यह कान का तिरह्मा दिस्तार है। उर्स्व दिमा में उनका क्षेत्र स्योतिय कर तक €०० कोत्रत है। सपोदिया में सहस्र योजन तक महाविदेह की दो विजय तक है।

(२) बाल इनने क्षेत्र प्रमाण में ही वर्तन बरता है। उसके बाद उसका बर्तन गहीं है।

१—मगहरी ६.७

१--मगद्भी ११.४। पुर्गल के साथ परिवर्त-परमानुओं के मिलने की पुरूल-परिवर्त

वहते हैं। ऐसे परिवर्त में जो बाल लगता है वह यह बाल है। ١٠٤ وتعليم المراجع

काल का क्षेत्र प्रमाण ढाई द्वीप ही बयों है इसका कारण गावा २७ और ३४ में दिया हुआ है<sup>9</sup>। जैन ज्योतिय विज्ञान के धनुसार मनुष्य लोक मीर उसके बाहर के सूर्ग चन्द्रमा श्रादि ज्योतियी मिन्न-भिन्न हैं। मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा ग्रादि गतिशील हैं। वे सदा मेरुके चारों भ्रोर निश्चित चाल से परिक्रमा करते रहते हैं। इस गति में तीवता मंदता नहीं श्राती । उनकी चाल हमेशा समान होती है। उसके बाहर रहने वाले सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतिष्क स्थिर हैं, गतिशील नहीं हैं । मनुष्य तोह के सूर्य चन्द्रमा आदि की गति नियत चाल से होती है। इसी नियत गति के आधार पर काल के समय ब्रादि विभाग निर्धारित किये गये हैं। मुहुत्तं, महोरात्र,, पक्ष इत्वादि जो काल व्यवहार प्रचलित हैं वे मनुष्य लोक तक ही सीमित हैं—उसके बाहर नहीं। मनुष्य लोक के बाहर यदि कोई काल व्यवहार करना हो और कोई करे तो वह मनुष् रोक में प्रसिद्ध व्यवहार के भाषार पर ही कर सकता है क्योंकि व्यावहारिक काल विभाग का मुख्य भाषार नियत किया है। ऐसी क्रिया सूर्य, चन्द्र भादि ज्योतिकों की गति है। परन्तु मनुष्य लोक के बाहर के सूर्य मादि ज्योतिष्क स्थिर हैं। इस कारण उनकी स्थिति भीर प्रकास एक रूप हैं।

२२—काल की थनन्त पर्यायें और समय अनन्त कैसे ! ( गा॰ ४०-४२ ) : इन गायाधों में स्वामीजी ने दो बार्ते कहीं है :

(१) काल की भनन्त पर्यायें हैं।

(२) एक ही समय प्रनन्त कहलाता है।

इनका सप्टीकरण इस प्रकार है :---

(१) वाल का क्षेत्र ढाई द्वीप है। ढाई द्वीप में जीव सतीव सनन्त है। काव उन सब पर बर्नन करता है। उनमें जो प्रनन्त परिणाम पर्यायें उतान होनी हैं वे कान इब्स के निमित्त से ही होती हैं। धनना द्रव्यों पर वर्तन करने से काल की पर्याय संस्था धनन वही गई है।

(२) वर्तमान काल सदा एक समय रप होता है। यह एक समय ही बनन इन्सें

१—देल्यि पुरु ६० टिर १६

--- डनराध्ययन ३६,२०७ :

चन्दा सूरा य नक्ष्मणा ग्रहा तारागणा तहा। टियाविचारिको चैव पंचहा जोहगाटया॥

१३ में मे प्रत्येक पर बर्तन करता है। समय जिन द्रव्यों पर बर्तन कर रहा है उन द्रव्यों की मनन्त संस्या की भनेशा ने एक ही समय की भनन्त कहा गया है।

उराहरण स्वरूप किमो सभा में हजार व्यक्ति उपस्थित हैं और समापति एक भिनट विरम्ब केपहुँवे तो एक सिनट विसम्ब होने पर भी एक-एक व्यक्ति केएक-एकसिनट का योगकर यह बहाजासकताहै कि वह हजार मिनट लेट हैं। इसी तरह एक-एक क्न्युपर एक-एक समय गिनकर एक ही समय को झनल कहा गया है। ६३—हवी पुरुगल ( गा० ४३-४५) :

इन गायाओं में चार बातें कही गई है:

(१) पुरुषत रूपी हव्य है।

- (२) इच्यतः पुरुषत धरन्त है।
- (३) इत्यतः पुरुत गारवत है और भावतः संगारवत ।
- (४) द्रम्य पुरुगतों की संस्था की हास-कृद्धि नहीं होती, मात्र पुरुगतों की संस्था में ही हाम-इदि होती है।

इन पर यहां क्रमनः विचार निया जाता है।

(१) प्रह्मण्य रूपी द्वल्य 🕏 : मन्य द्वल्यों से पुद्रल का जो पार्यक्य है वह इस बात में है हि यन इन्य यहती है और पुरुषत हुया। उपमें वर्ण, संघ, रख, और रुपर्य पाये को है। इन बर्णादि के कारण पुरुषक दिन्दय-बाह्य होना है। इनलिये बह रूपी है।

हिंगन के मूल्य-से-मूल्य टुकड़े परमाणु से सेकर बड़े-मे-बड़ें पृथ्वी स्कन्य तक में थे मूर्ण पूज पाने जाते हैं और वे सब रूपी हैं।

<sup>मही</sup> यह बात विरोध रूप से जान सेनी चाहिए कि प्रत्येक पुट्रल में वर्ण, गंध, रस, रमं बारों कुष सुमात होते हैं। बर्फ, गाय, रम, स्तर्म हन बार मुकों में से दियो पुरुष्त में एक, क्लिमें के, क्लिमें तीन हैं ऐसा नहीं है। नवमें चारों मुख एक साथ होने हैं। हाँ र्दशासक है कि क्वितीसमय एक मुग मुक्त भीरदूसरा गील हो, कोई गुग एक समय दक्तिय-नेपबक्षीर कोई मगीलब हो । परन्तु देवने किसी गुण का समाव नहीं कहा जा सकता । बरहरू व्हरूर दिवान के सनुवार हारहोजन (Hydrogen) धीर बाउड़ोजन

बरजस्मावकामा विश्वतं योगासम्ब सहुमादी । इप्रशेवतिषंत्राच्य व सही सी पीत्पाली विको ॥

<sup>ह</sup>र्द नव पदार्थ

(Nitrogen) दोनों ही बायु रूप यन्तुएँ (Gas) वर्ण, गंध और रसहीन माने जाते हैं। ! परन्तु इनसे उनमें इन गुणों का सर्वेषा बनाव नहीं माना वा मकता। इत गुणों के इनें सिद्ध भी किया जा सकता है । हाइड्रोजन भीर नाइट्रोजन का एक स्तंपपिछ अमेरिया ( Ammonia ) नामक वायु है इनमें एक प्रंत्र हाइड्रोजन भार तीन प्रंत्र नाइट्रोक रहता है। इस ममोनिया पदार्थ में रम भीर गंध दोनों होते हैं । यह एक सर्व मन सिदान्त है भौर भाषुनिक विज्ञान सास्त्र का तो मूलमूत मिदान्त है कि "भग्न सै उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत् का विनास नहीं हो सकता।" इय मूत्र के अनुवार अमोनिया में रस धीर गंध का होना नए गुणों की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती परन् भ्रमोनिया के भ्रवयव-तस्व हाइड्रोजन भीर नाइट्रोजन में ही इन गुणों के होने का प्रमाण है। क्योंकि अमोनिया का रस और गंध हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के इन्हीं गुणों का रूपान्तर है और किन्हीं गुणों का नहीं। इन भवयव तत्त्वों में यदि ये गुण मौजूद न हे<sup>ने</sup> तो उनके कार्य (resultant) प्रमोनिया में भी ये गुण नहीं ब्रा सकते थे। स्वस्य में कोर्र ऐसा गुण नहीं हा सकता जो झणुत्रों में न पाया जाता हो। इससे धपगट होते हुए नी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसी में रस और गंध की सिद्धि होती है। इसी तरह इनमें वर्ण भी साबित किया जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पुरुगतों में

वर्ण, गण्य, रस धीर रूपसे समान रूप से रहने हैं। किसी एक भी गुण का धर्मा<sup>त नहीं</sup> हो सकता। पुराल भूतकाल में था, वर्तमान काल में है धीर अविध्यत काल में रहेगा<sup>9</sup>। वर्र

सत् है। जलाद, विनास मीर घोष्य संयुक्त है मतः द्रव्य है। १—(a) Hydrogen is a colourless gas, and has neither taste

- ?—(a) Hydrogen is a colourless gas, and has neither tast nor smell. (Newth's Inorganic Chemistry p. 206)
  - (b) Nitrogen is a colourless gas without taste or smell (Newth's Inorganic Chemistry p. 262)

2—Ammonia is a colourless gas, having a powerful pungent smell, and a strong Caustic Soda. (Newth's Inorganic Chemistry p. 304)

प्रस्त हो सकता है कि सिफंबर्ण, गंप, रस, स्पर्श ही पुद्गल के गुण क्यों कहे गरे हैं, सब्द भी उसका लक्षण होना चाहिए ? जैसे वर्णादि कमराः चक्तु-इन्द्रिय आदि के विषय हैं वैसे ही सब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है भतः उसे भी पुद्गल का गुण मानना वाहिए। इसका उत्तर यह है कि गुण द्रव्य के लिंग (पहचानने के विह्न) होते हैं और वे द्रव्य में सदा रहते हैं। शब्द द्रव्य का गुण नहीं हो सकता क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य में नित्य रप से नहीं पाया जाता है, उसे केवल पुद्गल का पर्याय ही कहा जा सकता है। कारण यह है कि वह पुर्गल स्कन्धों के पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न होता है। यदि सब्द को पुड्सल का मुण कहा जाय तो पुड्सल हमेशा शब्द रूप ही पाया जाना चाहिए परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं देखा जाता । मतः शब्द पुद्गल का गुण नहीं माना

- (२) इञ्चतः पुद्गळ अनन्त हैं : संस्था की हष्टि से पुद्गल अनन्त हैं । इस विषय में बहुधर्म, श्रयमं श्रीर भाकाश द्वय्यों से भिन्न है जो संख्या में एक-एक हैं। जीव भीर काल-द्रव्य से उसकी समानता है, जो संख्या में अनन्त हैं। पुर्नल द्रव्यों की र्षेथ्या ग्रनन्त ब्दलाने पर भी मुत्रों में एक भी द्रव्य पुद्गल का नामोल्लेख नहीं मिलता । वस्तुन. एक-एक मविभाज्य परमाणु पुद्गल ही एक-एक द्रव्य हैं । इनकी संख्यायें मनन्त हैं। एक बार गीतम ने पूछा—"मन्ते ! परमाणु संस्थात हैं, बसंस्थात हैं या झनन्त ?" मगवात ने उत्तर दिया—-'भौतम ! भनता हैं। गौतम ! यही बात भनता प्रदेशी स्कृष्य
  - (३) पुद्गल दृज्यतः शाखत है और भावतः अगाखत ।
  - (४) द्रव्य पुद्रालों की संख्या में घट-बढ़ नहीं होती।
- इन दोनों पर बाद में टिप्पणी ३२ में बिस्तार से प्रकाश डाला जायगा। पाटक रहीं देखें 1
- /s—पुदुगल के बार भेद (गा० ४६-४८) :

इन गायामों में पुद्रशल के विषय में निम्न बातों का प्रतिपादन है :

- (१) पुद्गत का सीया भेद परमाणु है।
- (२) परमाणु पुर्गल का विभक्त प्रविसागी सुदमतम पंरा है भीर प्रदेश प्रविभक्त भविभागी सूटमनम भंत ।

-भगवती २४.४

- (३) प्रदेश भीर परमाणु तुल्य है।
- (४) परमाणु मंगुल के मर्गस्पातवें भाग के बरावर होना है। पुद्रशंस की इन विशेषतामों पर गीचे क्रमाः प्रकाश डामा बाता है:
- (१) द्रागळका चीमा भेद परमाणु है: पुरान के नार मेरों में तीन तोवे होंहें में प्रामं भीर मानतान हव्य के हैं, यथा-एरंच, देश बीर प्रदेश मीर जोजा भेद परमानुंहें। यमं, मधमं भीर मानतान हव्यों से पुद्रागत का जो बीधम्मं है जिति यह बीधा भेद शम्म है। यमं, मधमं, मानतान हव्यों से पुद्रागत का जो बीधम्मं है जिति यह बीधा भेद शम्म है। ये राजां प्रद्रागत से मानता हो सकते हैं। वे राजां प्रद्रागत से मानता हो सकते हैं। वेच कि धमं मादि तीनों हव्य मानता है। जिते जाते में मी प्रतान नहीं किया जा सकता है मानतान मही किया जा सकता है मानतान मही किया जा सकता है मानतान मही किया जा सकता जसते जुदे हो सकते हैं। पुद्रागत के बार भेदों की जाते हि। पुद्रागत के बार भेदों की जाता है ही। पुद्रागतान मंत्रा प्रदर्शाणु कुकताता है। पुद्रागत के बार भेदों की जाता है ही।

धम्माधम्मागासा, तियतिय भेया तहेव अद्वा य । खंघा देसपप्सा, प्रमाण अपीत सारसारी ॥

संघा देसपपता, परमाणु भजीव चउदसदा ।।
पुद्गल के चार भेदों की ब्यास्था संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है: सन्ध् पुद्गलकाय को दक्षंप कहते हैं। दो प्रदेश से लगाकर एक कम मनत प्रदेश तक के उसके मंत्रियक मंत्रों को देश कहते हैं। सुरुमतम मंत्रियक मंत्रिया मंत्र को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश जितने विभक्त मंत्रियाज्य मंत्र के परमाणु कहते हैं।

कुन्दुन्यावायों में पुर्वान के मेरों का स्वरूप वजाते हुए बहु। है: "सकत समन्त्र पुरवनकाय को स्कंप बहुते हैं। जस पुर्वाम त्वंच के सर्द्ध माग को देश भीर उनके बद्ध माग को प्रदेश बहुते हैं। वरमानु भिनामानी होता है।" त्वंच देश मेरे सर्व्यमान को ही वर्षों दो प्रदेश तो किर एक कम प्रतत्त प्रदेश तक के प्रमुक्त विकासी को स्कंप-देश को ही वर्षों दो प्रदेश तो किर एक कम प्रतत्त प्रदेश तक के प्रमुक्त विकासी को स्कंप-देश बहुते हैं। प्रदेश भी स्कंप के प्रापं का आपा प्रवर्शन वीवाई पर सूप्तमान प्रतिक्र

१-- नवतस्वप्रकरण (देवगुस स्रि) : ६ २-- प्रशास्तिकाय : १.७४ :

संघं सपलमार्श्यं तस्म दु अदं भगंति देसोति। अद्धं च परेगो परमाणू पेव अविभागी॥

प्रदेशी तक के युद्गल स्कंध हैं। उनके सर्विभाग भागों को देश जानो । भौर निर्विभाग माग रुप जो पुर्वस्थ हैं उन्हें प्रदेश, तथा जो स्कंध-परिणाम से रहित है—उससे भवम्बद्ध है-- जसे परमाणु वहा जाता है °।"

(१) परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी अंग्र है और प्रदेश अविभक्त अविभागी अंग: पुरुषत के प्रदेश और परमाणु में जो अन्तर है वह पूर्व विवेचन से स्पष्ट है। परमाणु स्वतंत्र और घटेला होता है। वह दूसरे परमाणु या स्कंप के साथ जुड़ा हुखा <sup>नही</sup> होता। जब कि प्रदेश पुर्वतन से मायद्व होता है—स्वतंत्र नहीं होता। प्रदेश मीर

परमाणु दोनों मविभागी सूदमतम ग्रंश हैं यह उनकी समानता है । एक सम्बद्ध है श्रीर दूसरा बसम्बद्ध-स्वनंत्र-यह दोनों का बन्तर है।

षाकास, धर्म, प्रथम धीर जीव के प्रदेश तया पुर्गलास्तिकाय के प्रदेशों में भी एक मतर है। दोनों माप में बरावर होते हैं घन. दोनों में परिमाण का घन्तर नहीं। पर माकासादि जिस्तीर्ण सण्ड द्रव्य होने से झंशीभूत स्कथ से उनके प्रदेश भालग नहीं जिये जा सकते जब कि पुर्मल का प्रदेश ग्रंसीमूत पुर्मल-स्तंप से ग्रन्स हो सनता है। ग्रंसी-भूत पुरुगत-स्तंध से विन्दिन्त प्रदेश ही परमाणु है। ''परमाणु द्वव्य प्रवद्ध प्रममुदाय रा होता है ।" 'स्कन्धवहिर्मूत गुददम्बरुप एव'— वह स्वंध से बहिर्मूत शुद्ध पुद्रगत (व) प्रदेश और परमाणु तुल्य है : प्रदेश भीर परमाणु दोनों पुद्गल के मूरमतम

भंग है इनना ही नही वे तुल्य— समान भी है। परमाणु पुद्गल भाकाश के जिनने स्थान को रोकता है जनता ही स्थान पुरुषल-प्रदेश रोकता है। इस तरह समान स्थान को रोन ने बी इृष्टि से भी परमाणु सौर पुर्नत-प्रदेश तृत्य है। प्रदेश सौर परमाणु की यह तुन्यका पुरुषत इस्थ तक ही सीमित सही है। धर्मादि इस्यों के प्रदेश भी परमाणु हुत्य है बचेकि धर्मादि के परमाणुके बरावर संसी को ही प्रदेश कहा गया है, यह पहले बराया जा पुरा है।

 मवतत्त्वप्रकरण (देवगुप्त गृति) गाथा ६ का भाष्य (अभयः) : दुपदेगाद्वभगनप्यकृतियंता उ पोगहा तीय क्य सरिभागा, भागा देखीं नायध्या ॥ ३४ ॥ ते चेंच निर्णिभागा होति पर्रमणि पुरमुखा जे उ । संप्रपरिजामरक्षिया, ते परमाणुति निरिष्टा ॥ ३६ ॥ नारवार्थम्य (गुप्र । पंत शतास्त्रक्षां) ४,३४ की क्यारवा

न्य पदाय (४) परमाणु अंगुल के असंख्यातवें भाग के बरावर होता है: परमानु पुरुष

(१) परमाणु-पुद्गल तलवार की धार पर भाश्रित हो सकता है पर उसमें उत्तरा छदन-भेदन नहीं हो सकता। उसमें शस्त्र-क्रमण नहीं हो सकता। धनर ऐसा हो ही

घत्यन्त सूक्ष्म होता है। इसकी धंवगाहना ग्रंगुल के धसंस्थातक माग निउनी नही गयी है। भागमों में परमाणुकी भनेक विदोषताओं का वर्णन मिलता है। उनमें से दुव का उल्लेख यहाँ किया जाता है :

वह परमाणु ही नहीं रहेगा । (२) परमाणु-पुद्गल मर्बरहित, मध्यरहित भीर प्रदेशरहित होता है । (३) वह कदाच् सकंप होता है सौर कदाच् तिष्कंप<sup>3</sup>। जब वह सकंप होता है ती सर्व भैरा से सक्य होता है र ।

(४) परमाणु-पुर्वाल परस्वर में जुड सबते हैं क्योंकि छनमें विक्रताल होता है। मिले हुए भनेक परमाणु-पुद्यत पुत: जुदे हो मकते हैं पर जुदे होते समय जो विभाग हो<sup>ते</sup>

उनमें से किसी में भी एक परमाणु से कम नहीं होगा। कारण परमाणु प्रतिन मंत्र धीर समग्र होता है। (१) परमाणुको स्वर्ध करता हुमा परमाणु सर्व माग से स्टुट्ट मानका सर्व

करता है। परमायु के भविमागी होने में मन्य विकल नहीं भटता ।

(६) वो परमानुसों के इस्टूं होने पर डिपदेगी स्तंप होता है। इसी वाह विप्रदेशी बावन् सनन्त प्रदेशी स्त्रंघ होता है ।

(\*) परमाणु काल की भोक्षा से परमाणु कप में अधन्य एक समय और उन्हर्य है

बर्मस्यात काम तह रहता है<। १---मगवनी ४.७

1—<del>17</del>1 ...

¥—<del>₹</del>₹ ३५.¥ k—<del>40</del> 1.t.

•--वरी १२.४

٠--وژ ي\_.

### अजीव पदार्थ : टिप्पणी २४

(-) परमाणु पुरुगल एक समय में सोक के किसी भी दिशा के एक घन्त से
 पत्नी दिशा के घन्त तक पहुँच सकता है? ।

(६) परमाणु द्रव्यार्थरूपसे शास्त्रत है और वर्णादि पर्याय की अपेक्षा से अस

(१०) परमाणु पुद्गल एक वर्ण, एक गंध, एक रस धौर दो स्पर्ध युक्त हो उगर्ने काले, नीले, साल, पीले या पवल—इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो

मुगंप या दुगंत्व में से कोई भी एक गंध होती है। कटूक, तीहण, कर्मला, सष्टा, इन स्मों में से कोई एक रस होता है। वह दो स्वर्शवाला---या तो शीत और

या श्रीत और रूप, भा उष्ण और स्मिष्य, या उष्ण और रूप होता है<sup>3</sup>। कृत्दकृताचार्य परमाण के सम्बन्ध में लिखते हैं:

"वह सर्व हरूपों का संदव है—उनका सन्तिम विमाग या कारण है। वह एक, परिमानी और मूर्व होता है। वह पूज्वी, जल, विमि और बायु—व पातुमों का कारण है। परिमानी है। स्वयं कावल होते हुए भी शब्द भी ज कारण है। वह निर्म्म है। वह सुवाबकाय और प्रम्वकारा है। वह वेसे हर्स्य के कारण है वह ही स्वयं का कर्ता भी है। वह कामस्मंख्या का निकास और प्रवे

की हेतु है। एक रस, एक वर्ग, एक गंध और दो स्पर्धवाना है। ऐसा जो स्र्हेंप से विश्वत द्रव्य है उसे वरसानु जागोर।'' परमाणु कारण रूप है कांग्रें रूप नहीं, मनः यह परंग्य द्रव्य हैंप ) उसकी

में दो इन्यों के संपात की संभावना नहीं, मतः यह निरय है क्योंकि उसका विच हो सकता। सब्द पुरान का सदाण--गुन नहीं है बतः वह परमाणु का भी गुन नहीं।

शब्द पुद्राल का सराण----गुण नहीं है यतः वह परमाणु का भी गुण नहीं। परमाणु ग्रास्ट है। पर स्वयं ग्रास्ट होते हुए भी वह राज्य का कारण वहा

१—वही १८.१० २—वही १४.४

रे--भगवती १८,६

४—पद्मास्तिकाय १,७७, ६८, ६०, ६१

६---कारणमेव सन्तन्त्वं सुत्तमो निराध भवति परमाणुः । एकास वर्णनान्यां द्वित्यग्रेः कार्यस्तिका ॥

इरानन हेतु यह है : "शब्द स्कंधों के संघर्ष से उत्तन्त होता है भौर स्कंप दिना परमान् के हो नहीं सकते। भतः परमाणु ही शब्द के कारण टहरे ै।" परमाणु के बिछुड़ने पर स्कंध सूचने रागता है। इसलिए वह स्कंब के खड़ स

कारण है। परमाणुमों के मिनाप से स्कंच बनता है या पुष्ट होने सलता है इनिए स्कंध का कर्त्ता है २ ।

अपने वर्णादि गुणों को स्थान देना है अत: सावकास है। एक प्रदेश से अविक स्थान को नहीं लेता भतः धनवकाश है भयवा उसके एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का समा-वेश नहीं होता ग्रत: वह ग्रनवकाश है।

पुद्गल सूक्ष्मतम स्वतंत्र द्रव्य होने से धर्म, प्रथम, प्राकाश प्रीर जीव जैसे प्रवार भौर श्रमूर्त द्रव्यों में प्रदेशांशों की कलाना की जातीहै उसका श्राधार है। परमाणु जिने श्राकाश स्थान को ग्रहण करता है उतने को एक प्रदेश मान कर ही उनके प्रमंद्यात ग यनन्त प्रदेश बतलाये गये हैं 3 । कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—"पुद्गल को स्नाकास के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जो अन्तर लगता है वह ही समय है\*।" इस टार्ड

उनके धनुसार काल के माप का ध्राधार भी परमाणु है। २५—पुद्गल का उत्कृष्ट और जघन्य स्कंध ( गा॰ ४६-५० ) :

घर्म, अधर्म और जीव द्रव्य के प्रदेश ध्रसंस्थात हैं भीर भाकाश द्रव्य के प्रदेश भनत हैं। पुद्गल द्रव्य के स्कन्ध भिन्न-भिन्न प्रदेशों की संख्या की लिए हुए हो सकते हैं। कोई पुद्गल स्कन्य संस्थात प्रदेशों का, कोई बसंस्थात प्रदेशों का बीर नोई बनल प्रदेशों का हो सकता है पा १--पञ्चास्तिकायः १.७६ :

सहो संघप्पभवो संघो परमाणुसंगर्सपादो ।

पुट्रेष तेष आयदि सही उप्पादगी जियदी॥

२—(क) स्कन्दनते-ग्रुप्यन्ति पुद्गलविचटनेन, घीयन्ते-पुत्यन्ति पुद्गल-चटनेनेनि

Fairn:

(ल) उत्त॰ ३६.११ एमतेण पुटुत्तेण, लंधा व परमाणु व २—(क) प्रवसनगार २,४४ (स) देशिए ४० **६२ पाद-टि०** ३

४--- प्रवचनसार २,४%

४—<del>तस्वार्थमृत</del> ४.७–११

पुरुष्ण का सब-से-बहा रक्तव्य प्रतन्त प्रदेशी होता है किर भी जबके लिये प्रतन्त पाकाय मी धावस्थलता नहीं वहती । यह वैजल सोकाकास के क्षेत्र प्रमाण ही होता है । उसी वाद पुरुष्ण का फोटा-ते-क्षोटा क्लब डिजरेशी हो सकता है परन्तु बद प्रमाण में मंत्रुण के प्रसंद्यातमें भाग धर्मात् एक प्रदेश प्राक्ता से छोटा नहीं हो सकता । कानत प्रदेश कर्मा लोकाकात के एक प्रदेश दोन में समा सकता है और बड़ी कर्म प्रदेश प्रक्रम प्रदेश में फेला हुमा लोकामारी हो सकता है ।

पुरुषल-स्कंप के स्थान-प्रहण के सम्बन्ध में प्रज्ञाचभु पं॰ सुखलालवी ने बड़ा मन्दा प्रकार डाला है। । उसको महाँ उड़त किया जाता है:

<sup>1</sup>पुद्रगल द्रध्य का ग्राधार सामान्य रूप से लोकाकाश ही नियत है। फिर भी विशेष हप से मिल-भिल पुरुगल इच्चों के छाधार होत के परिमाण में फर्क है। पुरुगल इया कोई घमें, अधर्म द्रव्य की तरह सात्र एक व्यक्ति तो है ही नहीं कि जिससे उसके निए एकएम प्राधार क्षेत्र होने की सम्भावना की जा सके। भिन्त-भिन्न व्यक्ति होने में पुरुमलों के परिमाण में विविधता होती है, एकरूपना नहीं। इसलिए यहां इसके भाषार का परिमाण विकला से धार्वक रूप में बताया गया है। कोई पुरुगल सोका-कास के एक प्रदेश में तो कोई दो प्रदेश में रहने हैं। इस प्रकार कोई पुरुगत असंस्थात प्रदेश परिमित सोकाकास में भी रहते हैं। सारांश यह है कि भाषारमूत क्षेत्र के प्रदेशों की संक्या आधेवमून पुरुवल हुव्य के परमाण की संक्या से त्युन अपवा इसके बरावर हो सन्त्री हैं; श्रविक नहीं । इनीलिए एक परमानु एक सरीले धाकाय प्रदेश में स्थित स्हता हैं; परन्तु हवणुक एक प्रदेश में भी रह सकता है भीर दो में भी। इस प्रकार उत्तरीत्तर संस्था बाने-बाने इयणक, चतुरणक इस तरह संस्थाताणक स्राप्य तर एक प्रदेश, दी प्रदेश, तीन प्रदेश इन तरह असंस्थान प्रदेश तक के क्षेत्र में रह सकता है, संस्थातनक द्रव्य की स्पिति के लिये क्षमंख्यात प्रदेश काले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। असंस्थाता-गह रहंप एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक व्याने बराबर के अनंक्यात संख्या बाने प्रदेशों के क्षेत्र में रह सकते हैं। सनन्तापुर और सनन्तानंतापुर स्वंप भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि मर्म से बड़ने बड़ने संस्थान प्रदेश या धर्मस्थान प्रदेश बाले होन में रह सरते हैं। इतनी निर्दात के नित्रे बारन प्रदेशासक क्षेत्र की अस्टन नहीं। पुरुषर इत्य के गरने कहे क्षेत्र किनको स्मीवन महान्यंत्र कहा बाना है सीर की सर्वता-

१--तन्यांवर्षा (गुज्रः ) स्॰ १४ वी ध्याल्या

नव पदार्थ

नंत प्रणुपों का बता हुमा होता है वह भी प्रमंख्यत प्रदेश लोकाकाम में होस्पता है।' २६-२७—लोक में पुद्रमल सर्वत्र हैं। ये गतिशाल हैं (गाया॰ ५१):

पुराल के दो प्रदेशों से लगाकर पनना परेशों तक के स्तंप होने हैं। ये संच एक समान स्थान न लेकर मिल-भिल्न परिमाण में सीकाकार क्षेत्र को रोक हकी हैं। मत: स्कंप लोकाकारा के एक देश में होते हैं भीर पुराल-परमाण लोक ने सबन; अपना बादर लोक के एक देश में भीर मुझ्म सर्व लोक में होते हैं। क्षार सामान्य दृष्टि से पुदाल का स्थान तीन लोक नियन है। पुराल तीनों सोनों में खान-खप भरे हुए हैं। योडी भी जगह पुराल से साली नहीं है। ये पुराल गतितील हैं भीर एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते।

एक बार गीतम के प्रसन के जतर में श्रमण मगवान महावीर से बतनामा : "पर माणु-पुराल एक समय में सोक के दूर्व मन्त से पश्चिम मन्त, पश्चिम मन्त से पूर्व मंत्र, दिश्य मन्त से जतर मन्त भीर उत्तर मन्त से दक्षिण मन्त, अगर के मन्त से नीचे के में भीर नीचे के मन्त से जरर के मन्त में जाते हैं? 1" परमाणु-पुराल की बाँत किनी तीव है जसका मन्दाय इस जतर से हो जाता है।

२८—पुद्गळ के चारों भेदों की स्थिति ( गा॰ ५२ ) :

हकंच, देश, प्रदेश घीर परमाणु की जयन्य धीर उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन हुए गाणी में किया गया है। प्राणी धरनी स्थिति के बाद स्कंच, देश धीर प्रदेश उत्ती धराया में गहीं रहने परन्तु भेद, संसाव या भेदसंधात के शहारे ध्रवस्थानतित हो जाते हैं। मेरे के सहारे हमंब छोटा हो जाता है या ध्रमुक्त, संधात से हुसरे हसंब या परमाणु से मिल कर और बहा हमंब कर हो जाता है, भेरतंपात्र हो खाट हसंब या परमाणु हम होकर किर हमंब कर हो जाता है। हम तरह संबंध, देश धीर प्रदेश परमाणु-बुदुसन में। पर्योग हैं। हकंपादि की उत्तरीत परमाणु से होती है हसन्तिये हस्वार्थ नेद पर्योग

परमाथु द्रव्यों का बना हुमा नहीं होता इमलिए नित्य है, मनुरान्त है, किर

----

# ——उत्तर **३६.**११

ही है।

क्षोरपारेले कोए या भइयव्या ते उ सेनश्री ॥ एइमा सञ्ज्ञोगस्मि, लोग देले य वायरा ॥ ---भगवती (स.१० भी स्कंच या देश के मेद से परमाण निकलता है इस इंग्डिसे परमाण की स्कंघ से मलग स्थिति पर्याय है। इसीनिए झलग हुए परमाण की स्थिति को साव-पुद्गल रहा गया है। "कभी स्कंध के भवधव रूप दन सामदाधिक अवस्था में परमाणुधों का रहना भीर कभी स्कंघ से भलग होकर विश्वकलित ( स्वतन्त्र ) प्रवस्था में रहना यह सब परमाण की पर्याय--अवस्था विशेष ही है। ।"

संघ, देश, प्रदेश और परमाण अपने-अपने स्कंधादि रूप में कम-से-कम एक समय भौर भविक-से-प्रधिक मसंस्थात काल तक रहते हैं । स्वामीजी के इस कथन का आधार मनवर्ती मूत्र है र ।

२६-स्कंघादि रूप पुरुगलों की अनन्त पर्यायें ( गा० ५३ ) :

'पूरणगटन धर्माण: पुरुग्छः' पुरण-गलन जिसका स्वभाव हो, उसे पुरुगल वहते है मर्थात् जो इक्ट्रे होकर मिल जाते हैं और फिर जुदे-जुदे हो विसर जाते हैं वे पुद्गत हैं। इनद्रा होना धौर बिखर जाना पुरुगत इच्च का स्वभाव है। इस मिलने-विद्युरने से पुर्गत के धनेक तरह के माव-स्पान्तर होते हैं। धनेक तरह की पौर्गलिक वस्तुएँ जरान्त होती है। इस तरह उत्तरन पौर्यतिक पदार्थ भाव पुरुषत है। भिन्त-भिन्त स्तंपादि एव में इनकी सनन्त पूर्वाय-प्रवस्थाएँ होती हैं।

३०-पीद्गतिक धस्तुपँ विनाशशील होती हैं ( गा॰ ५४ ): पुरुषन दो तरह के होने हैं---एक हव्य-पुरुषत दूसरे माव-पुरुषत । हव्य-पुरुषत मून परार्थ है। उनका विच्छेद नहीं हो सकता। चूंकि वे किन्हीं दो पदायों के बने हुये नहीं होते मन: उनमें से क्रान्य किसी बस्त को प्राप्त करना क्रमम्भव है । ये किसी पदार्थों के कार्य ( Product ) नहीं होने पर धन्य परायों के कारण ( Constituent ) होने हैं। रत इत्य पुरुषतों से बनी हुई को भी बस्तुएँ होनी हैं उन्हें भाव-पुरुष र हुने हैं। इया-प्रकार की सब परिकतियाँ-पर्वाय माव-प्रकृत है। हम माने चारों मोर की भी जड़ बरतुरें देखने हैं वे सभी पोइयनिक हैं धर्मात् इच्च-गुद्द्यन से नियान हैं भीर भाव-पुरुष है। उदाहरण स्वरूप हमारी काठ की टेबुन, साहे की बुनी, पीठत का पेररवेट, श्ती की कारने, व्यास्टिक की केवी, हमारा निजी शरीर, हमारी निज की इन्द्रियाँ ये सभी भाव-पुरुगर है।

१---सरवार्थस्थ (गुत्र-) ४.३७ की ध्यालया पु० २३३ ६---अगरपी ६.६ : बहरतेनं पूर्व समयं, बहीतेनं अपंतेत्रजा बार्म, एवं बाद अवंत-वर्णभभो ।

मूल-पुद्दाल नित्य होते हैं । वे सास्वत हैं । माय-पुद्दाल प्रनित्य होते हैं और नार-थान है।

उदाहरण स्वरूप एक मोमबत्ती को ले सीजिये । जनाये जाने पर कुछ ही सन्व में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायगा। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है हि मोमवत्ती के नाम होने से भन्य वस्तुमों की जलति हुई हैं।

इसी तरह जल को एक प्याले में रखा जाय और प्याले में दो द्विदकर तया उनमें कार्क लगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ जल में खड़ी कर दी आयें धौर प्रत्येक पती है उपर एक कौच का ट्यूब लगा दिया जाय और प्लेटिनम की पत्तियों का सम्बन्ध हार ढ़ारा विजली की बैटरी के साथ कर दिया जाय तो कुछ ही समय में पानी गायव है जायगा। साथ ही यदि उन प्लेटिनम की पत्तियों पर रखे गये ट्यूबों पर ध्यान दिश जायगा तो दोनों में एक-एक तरह की गैस मिलेगी जो **मॉ**क्सीवन मौर हाइग्रेवर होगी र ।

फेरस सलफेट ग्रीर सिल्बर सलफेट के घोलों को एक साथ मिलाने से उनते हिन्बर घातु की उत्पत्ति होती है। इस तरह पुरुगलों के विच्छेद और परस्पर मिलने से मॉर्जिं भौति की पौद्गलिक वस्तुम्रों की निष्पत्ति होती है।

द्रव्य-पुर्गल स्वामाविक होते हैं और भाव पुर्गल कृत्रिम। भाव-पुर्गल द्रव्य-पुर्गलें से रचित होने हैं, उनकी पर्यायें होती हैं और द्रव्य-पुद्गल स्वासाविक सनुरान परार्थ हैं। ऐसी कोई दोवस्तुएँ नहीं हैं कि जिनसे इव्य-पुद्मल उत्तन्न किए जा सकें। बी संयोग से बनी हुई चीजें हैं वे नित्य नहीं हो सकती और जो धसंयोगज वस्तुएँ हैं उनना कभी विनास महीं हो सकता, वे नित्य रहती हैं।

३१—( गा० ५५-५८ ) :

स्वामीती ने इन गायाओं में भाव-पुद्गलों के बुछ उदाहरण दिये हैं ; यदा-ब्राठ कर्म, पौन शरीर भादि । नीचे इन भाव-पुरुगलों पर बुद्ध प्रकास डाला जाता है :

?-A Text-Book of Inorganic Chemistry By J.R. Partington, M. B. E., D.Sc. p. 15 Expt. 7

R-A Text-Book of Inorganic Chemistry By G. S. Newth,

F. I. C., F. C. S. p. 237

### १ : आड कर्म

पुरुगत दो तरह के होते हैं: एक वे जिनको भारमा भगने प्रदेशों में बहुण क सन्ती है और हुनरे वे जो भारमा द्वारा भपने प्रदेशों में प्रहण नहीं किए जा सनते प्रवन प्रकार के पुरुगल भारम-प्रदेशों में प्रवेश कर वहीं स्थित हो जाते हैं। इन् पारिभाषिक राज्य में कर्म कहा जाता है। कर्ममाठ हैं, जिनके ग्रलग-ग्रलग स्वमाव होंते हैं। (१) झानावरणीय कर्म झान को रोकता है। (२) दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को रोतता है। (३) वेदनीय कर्म मुल-दुःख का भनुमय कराता है। (४) मोहनीय कर्म जीव को मतवाला बना देता है। (५) ग्रायुष्य कर्म जीव की ग्रायु नियत करता है। (६) नाम कर्म जीव की स्वाति, उसके स्वभाव, उसकी सोकप्रियता मादि को निश्चित करता है। (७) गोव कर्म, कुल-जाति मादिको निश्चित करता है मौर (८) मंतराय कर्मरी वाघाएँ

#### २ : पाँच शरीर

घरीर पाँच होते हैं (१) मौदारिक सरोर, (२) वैकिय दारीर, (३) ब्राहारक दारीर, (४) तैजस् शरीर धौर (१) कार्मण शरीर<sup>9</sup>।

औदारिक गरीर : इसकी कई व्याख्याएँ की जाती हैं, जैसे : १—जो सरीर जलाया जा सके और जिसका छेदन-भेदन हो सके वह श्रीदारिक

सरीर है? २ - उदार ब्रचीन् बड़े-बड़े ब्रवबा तीर्यंकरादि उत्तम पुरुषों की ब्रोशा से जवार--

प्रपान पुरुवलों से जो रारीर बनता है उसे 'धौदारिक' कहने हैं। मनुष्य, पसु,पक्षी आदि का धरीर धौदारिक कहलाता है?।

 -- उदरण का अर्थ स्थूल होता है। जो दारीर स्थूल पदार्थी का बना होता है जो मौदारिक शरीर बहुते हैं। मौदारिक सध्द की जलाति जदर सब्द से भी हो। सकती है। इसलिए उदर-जात को भौदारिक शरीर कहा जायगा ।

४—जिनमें हाड़, मांस, रक्त, पीव, चर्म, नल, केस, इत्यादिक हों तथा जिस धरीर से जीव कर्म क्षय कर मुक्ति पासके । १--पत्णवणा : १२ शरीर पद १

२--तत्त्वार्यस्य ( गुज्ञः तृ० सा० ) गृ० १२०

रे—नवतस्य (हिन्दी भाषानुवाद-सहित ) ए॰ १४

<sup>8—</sup>Panchastikayasara(English)Edited by A. chakravarti, p.88 ५—धी ववतत्त्व अर्थ विस्तार सहित ( प्रकायक जी० जी० कामदार ) ४० ३४।

भव पदार्थ मौदारिक रारीर की उपरोक्त व्याख्यामों में बीवी व्याख्या सदीव मीट सपूर्व है।

नगीरिक परित के जराराज व्यावसामों में सौधी व्यावसा मरोत मीर मार्च है। नगीरिक परित के नगीरिक के निर्माण नहीं होते कि सौ वे मौतारिक सारीरों हैं। मौतारिक सारीर को तीसरी व्यावस्था भी व्यावस्था नहीं। मोतारिक सारीर क्षेत्र ते के स्वावस्था भी व्यावस्था नहीं। मोतारिक सारीर क्ष्याल पदायों का हो बना हुमा होता है ऐसी कोई बात नहीं है। मूल बातुमार सारीरि भी मौतारिक है, पर नह स्वाव पदायों का वना हुमा नहीं कहा जा सता। जदर से जस्म को वो के सारीर भी मौतारिक हैं मरे

मह तीवरी व्याच्या भी सदोप मानूम देती है। दूसरी व्याच्या भी कृत्रिम-वी लगती है। पहली व्याच्या काफी व्यापक है और क्षीनाहरू सरीर का नीकरीय

पहली व्याख्या काफी व्यापक है और भीदारिक शरीर का टीक-टीक परिवर देती है।

वैकिय घरीर: उस घरीर को कहते हैं जो कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मीटा, कभी एक, कभी झनेक हत्यादि विविध स्थों को—विक्रिया हैं घारण कर सके'। यह सारीर देवता और नारकीय ओवों को होता है। पण्यवण में वायुकाय के वैकिय सारीर भी कहा गया है<sup>3</sup>।

वायुकाय के बंकिय सरीर भी कहा गया है? । आहारक गरीर : जो सरीर केवल चतुर्दस पूर्वधारी मुनि द्वारा ही रचा जा साता है जो भाजारक सरीर कटने हैं ।

है उसे माहारक सारीर कहते हैं। तेनस् गरीर : जो सारीर गर्मी का कारण है और आहार रचाने का काम करना है उसे तेनस् सारीर कहते हैं। सारीर के समुक्त-ममुक क्षंग रज़रते से गरम मालून हैंने हैं वै

तेवस् ग्रारीर के कारण से ही ऐसे मालून देने हुँग । कार्मण ग्रार : कर्मनामृह ही कार्मण श्रारीर हैं ।

जीवों के साथ लगे हुए ग्राठ प्रकार के कमों का विकारहण तथा सब दारीरों का कारण रूप, कार्मण दारीर बहलाता है<sup>थ</sup>। जीव जिन ग्राठ कमों से ग्रववेटिटत होता है

१---वत्त्वार्थमृत्र (गुजन्तृ अग०) ए० १२१

३---परणवणाः १२ शरीर पद् १

दे—धीमद् राज्ञचन्द्र भाग २ पू० ६८६ अंक १७४ ४---वंस्वार्थमृत्र (गुज्ञ० मृ० भा० ) पू० १०१

k---नवतस्त्व ए० १६

जनके समूह को कार्मण धारीर कहते हैं। कोई भी सांसारिक जीव तेजस् घौर कार्मण सरीर विना नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं — ये सभी शरीर पौद्गतिक हैं — पुद्गतों से रनित हैं । पुद्गतों की पपींचें होने से ये नित्य गुड़ी हैं । ये सस्यापी और विनाशकील हैं ।

३ : छाया, घुप, प्रभा—कांति, अंधकार, उद्योत आदि

उत्तराज्यन में महा है: "शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, पूप तथा वर्ष, गंप, रव भौर स्पर्ध पुद्राल के लक्षण है। एकरव, पुष्कृत, संस्था, संस्थान, संयोग भौर किमण पर्यायों के तथाण है।" बाचक उनास्थाति के प्राय: श्री आधाय के सूत्र इस प्रकार है:

> स्पर्गरसगंपवर्णवन्सः पुद्गलाः ३। यस्त्रवन्धसीकृयस्थीस्यसंस्थानभेदतमग्रायाऽऽतपोद्योतवन्तग्व<sup>५</sup>।

स्वामीओं का क्ष्म (गा० ४६-४७) भी ठोक ऐता ही है और उसका प्राधार प्रतराजयन की उप्युंक्त नायाएँ हैं। स्वामीजी ने छाना, पूप ब्रादि सबकी भात-पुद्रत <sup>क</sup>ही है। ये पुद्रत्त के भिन-भिन्न रूप हैं। उसकी पर्याय—प्रवस्वाएँ हैं। इस बात से रिज्ञाबराबार्स भी सहस्र हैंभ ।

४--उत्तराध्ययन के क्रम से शब्दादि पुद्माठ परिणामों का स्वरूप धन हम उत्तराध्ययन सूत्र के क्रम से शब्दादि भाव-गुद्मतों पर क्रमसः प्रकास इत्योत ।

१--मिलावें प्रश्वन सार २.७६ :

ओरालिओ य देही देही वेउन्त्रिओ य तेजदुओ । आहारय कम्मदुओ पुरगलदृष्यपगा सन्त्रे॥

२—उसः २८,१२,१३ १—तस्वार्यसूत्र ४,९३

४—तस्वार्यसूत्र ६.२४

६-- मञ्चलंबद : १६

सही बंधी एइमी धूली संठाण भेदनमञ्ज्ञाता । अन्त्रोदादपसहिषा पुरुगल्दन्त्रम्म पत्रज्ञाया ॥

नव पराय १— शब्द: सब्द का सर्व है ध्वित, भाषा। शब्द दो तरह से उतल होडा है-

वैश्रसिक कहते हैं । जैसे बादलों की गर्जना। २—(१) जीव शब्द--जीवों की झावाज, भाषा झादि । (२) अजीव शब्द—बादलों की गर्जना धादि । (३) मिध्र सब्द--जीव-प्रजीव दोनों के मिलने से उत्पन्न सब्द । जैसे संस-स्वर्ग । चीसरे वर्गीकरण के अनुसार शब्द के दस भेद इस प्रकार हैं— (१) निर्हारी—घोष पूर्ण शब्द; जैसे घंटे का शब्द; (२) पिण्डिम-घोप रहित-दोल मादि का शब्द;

कहने हैं। जैसे वीणा, ताल झादि के शब्द।

(३) स्थ--काक ग्रादि का सब्द: (४) भिश्च—तुतले सन्द: (४) जर्जरित—बीणा धादि के शब्द:

(१) पुद्रगलों के संपात से झौर (२) पुद्रगलों के भेद से । जब पुद्रगब झाल में टकराते हैं या एक दूसरे से झलग होने हैं तो सब्द की उत्सति होती है। इस तरह वर्ष प्रत्यक्ष ही पुरुगलों की पर्याय है। शब्द के भनेक प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं : १—(१) प्रायोगिक—जो शब्द धारमा के प्रयत्न से उसन्त होते हैं उन्हें प्रायोक्ति

(२) वैश्वसिक--जो धाद विना प्रयत्न स्वामाविक रूप से उपन होते हैं उर्दे

(६) दीर्घ-मेघ-ध्वति के-से शब्द प्रयवा दीर्घवणीश्रत शब्द; (७) हस्य-मंद भयवा हस्य वर्णाथित राज्य; (८) पृयक्तव—भिन्न-भिन्न स्वरों के मिश्रण वाला शब्द;

(६) काकली—कोयल का शब्द और

(१०) किकिणीस्वर--नृपुर धाभूषण धादि का सब्द ? !

१—डाणाङ्ग २.३. ८१ : दोहि टागेहिसदुप्पाते सिया, संज्ञहा—साइन्नंतण वेत पुरगलाणं सहुष्पाप् निवा भिन्नांताण चैन पोरगलाणं सहुष्पाये तिवा २--पञ्चास्तिकाय १-७१ की जयसेन टीका :

"उप्पादिसो" प्रायोगिकः पुरुषादिप्रयोग प्रसनः "णियद्दो" ानवनो वैद्यानिकी ſ, .:

.. a: 9,5

111 ह--वीर्व बाहितल को एक वृक्ष के उस में जीने उपस्थित किया जाता है। शस्त्र

aluini eres रे-च्यानुष्य संस्था यह पश्चिम् से सम्बर्ध र म्याच्याचे का है को साम्ह ।

है - अवार सार्ग्य वर्ण क्यी सारह ।

ا عمد المحدد المراد والمراد المحدد ا ا کنتا کو کابت کدی سر

و محوسه ما عضو و محمو ا و سنوريد. فيطفي عدرة في عمدة ا

े साम, कार करी के साम । हीका अन्तरी कर्ना हो स्वीत साम्य ···वर्ते वे साथ र्द्धमानहर अत्तर के कारत a

म्मर्कार कोमर्न कलकार्यके कार व होका के क्रांस्म्य काह. Enfrege te be af maint far ! कत क्षेत्रान्त केर्र रेटल क्ष्युन्त ह

هم قد هوششتميرة و فيياد غواده غدما لا لا المقد والإمد جراية عملة

arrest only & the one & one :

14 6 4 6 8mg 1

शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। शब्द यातो शुभ होते हैं या अभुम। इसे ट्रस् वे (१) बात्त-मनात्त, (२) इष्ट-मनिष्ट, (३) कान्त-मकान्त, (४) प्रिय-मित्रिय, (१) मनोज्ञ-समनोज्ञ सौर (६) मनग्राम-समनग्राम होते हैं ।

शब्द कानों के साथ स्पृष्ट होने पर सुनाई पड़ता है । भगवान महावीर ने बतलाया है कि राज्य भारमा नहीं है। वह भनात्म है। य

रूपी है। वह भाषा वर्गणा के पुद्गलों का एक प्रकार का विशिष्ट परिणाम हैंगा भाषा का प्राकार बच्चकी तरह होता है। सोकान्त में उसका प्रन होता है।

भाषा दो समयों में बोली जाती है।

२—भंपकार—तम, तिमिर । जो भंषा कर देता है—जिसके कारण वस्तुमों का का

दिसलाई नहीं देता, उसे संधकार वहते हैं। साला सूर्य या दीपक के प्रकाश से जै पुरुगत तेजस् परिणाम को प्राप्त करते हैं वे ही स्थाम भाव में परिणमत करते हैं।

यह अंघकार पुर्वात परिणामी है। यह प्रकास का विरोधी है।

रे—उद्योतः तारन, ग्रह, चन्द्रादि के शीतन प्रकाश को उद्योत नहते हैं। बन्द्रपारि है प्रति समय निकलता हुमा उद्योत पुरुगल प्रवाहात्मक होता है।

४--- प्रभाः प्रदीतं भादि का प्रकाशः। सूर्यं चन्द्रमा तथा इसी प्रकार के सन्य नेदर्जी

पुर्वतों की प्रकास रश्मियों ने जो सन्य उपप्रकास निकलता है बसे प्रमा कही हैं। प्रकार पुरुषनों से निर्शरण करती हुई प्रमा पुरुषलसमूहारिमला है।

६-छात्राः यह प्रकाश पर भावरण पृत्ते में उत्तत्त होती है। छाया दो नगर की

होती है--(१) प्रतिविक्त भौर (२) परखाई । दर्गण मा जल पर गृही हुई हाता ही

प्रतिबन्धि तथा चूर या प्रकास में वही हुई माहति या बन्तु की विवरीत दिया में विवरी

हुई द्वारा परदाई' पटनाडी है।

१—राजाङ्ग २, १, ६३ २---अगवर्ग ५. ४

इहाई समोह, को अपूहाई समेह रे-स्वयंत्रती ११. ०

र---चलचरमा ११, १४ बाजर्ग देशः, क्षेत्रं, बाजर्गनाः, बाजनाः,...

रेंद्र म समर्ग्द क्रफरी क्रम ।

६--- आतपः सुर्योदि का उप्पाप्रकाशः।

७--वर्ण गंध, रस, स्पर्ग और संस्थान : उत्तराध्ययन मुत्र में कहा है : "स्कंघ ग्रोर परवाणु के परिणाम वर्ण, संब, रस, स्पर्श धौर संस्थान से पाँच प्रकार के हैं :

"कों से परिवाद पुरुवन काले, नीने, लाल, पीले घीर घुक्ल पाँच प्रकार के होते हैं। "गंघ से परिवत पुरुवत सुवत्य-परिवत और हुपैत्य-परिवत दो तरह के होते हैं। "रग से परिणत पुर्गल तिक्त, कट्, कपाय, सट्टे और मधुर पाँच प्रकार के होते हैं।

"रार्श से परिणत पुराल कर्करा, कोमल, भारी, हत्का, शीत, उप्ण, स्लिख और रक्ष माठ प्रकार के होते हैं।

"संस्थान से परिणत पुर्गल परिमण्डल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और सम्बे-पाँच प्रकार के होते हैं। " ६-- एक्ट्य: परमाणुका एक या मधिक परमाणु भववा स्कंप के साथ मिलना

एक्स है।

६-- प्रमृत्व : स्कंच से परमाणु का जुदा होना पृथक्तव है।

 संख्या : एक परमाणु रूप होना श्रवना दो परमाणु से ग्रारंभ कर ग्रनन्त परमाणुग्रों ा संच होता। सपदा द्रव्यों के प्रदेशों की संस्था के परिसणन का हेत होता।

!१~संस्थात : मगवनी सूत्र में संस्थान (धाहति) पाँच प्रहार के वहे हैं (१) परिसंडल,

२) इत, (१) वयस, (विशोध), (४) चतुरस, (चतुरशोध) धौर (४) धायत (सवा) १ । व्यानों की संस्था छ भी मिलनी है। इसका छूटौ प्रकार भनित्यस्य है । सस्थान के ा भेर भी बहे बरे हैं : (१) दीर्घ, (२) हम्ब, (३) वृत्त, (४) ध्यंत, (४) धर्यत, i) पूर्व भीर (७) परिमंडन र ।

रे-संयोग-दंप । यह प्राचीनिक भीर मैश्रीनक दो प्रकार का होता है । जीव भीर ीर का सम्बन्ध संबन्ध टेबिन के सवसवों का सम्बन्ध प्रयत्न साध्य होते से प्रयोगन है। रतो का संदोव स्वामाविक वैधासिक है।

!--विमाग-भेर। मुख्य भेर पाँच है"। (१) उत्सरिक: चीरने मा पाइने

<sup>-380 \$ . 14.21</sup> -भगवती ३६. ३

<sup>-</sup>भगवती २५. ३

<sup>-</sup>Caix-0.3.28=

<sup>-</sup>परमासा ११.३c



7

इत गायामों में वे ही मान हैं जो गा० ४४-४४ तथा ४३-४४ में हैं । स्वामीजी ने पुर्गल के निषय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :

(१) पुद्गल द्रव्यतः शास्वत है और भावतः धशास्वत ।

(२) द्रव्य-पुद्गल कभी उत्सन्त नहीं होते घौरन उनका कभी विनास ही होता है।

ं (३) भाव-पुर्गल उत्भन होते रहते हैं ग्रीर उन्हीं का विनास होता है। (४) माद-पुद्गलों की उत्पत्ति भीर विनास होने पर भी उनके भाषारभूत द्रव्य-

पुर्गल ज्यों-के-स्यों रहते हैं।

( ४ ) प्रनन्त द्रव्य-पुद्गलों की संख्या कभी घटती-बढ़ती नहीं।

मंगवती सूत्र में पुर्गल को द्रव्यायिक इस्टि से शास्वत भीर पर्यायाधिक इस्टि से मताहतत कहा है । इसी तरह ठाणाङ्ग में पुर्गल को बिनाशी धीर भविनाशी दोनों वहा है<sup>3</sup>। इत तरह स्वामीजी का प्रथम कथन मागम भाषारित है। जीव-द्रव्य के विषय में कहा जाता है:

"बीव माव-सत्रूष्ट्र पदार्थ है। सुर-नर-नारक-तिर्यद्य रूप उसकी धनेक पर्याय है।

मनुष्य पर्याय से च्युत देही (जीव) देव होता है मयवा कुछ भीर (नारकी, तियद्मया मनुष्य) । दोनों माद-पर्यायों में जीव जीद रूप में रहता है। मनुष्य पर्याय के सिवा ग्रन्य का नारा नहीं हुमा। देवादि पर्याय के सिवा मन्त्र की उटात्ति नहीं हुई। एक ही जीव उत्तन्न होता है भौर सरण को प्राप्त करता है। किर भी जीवन नष्ट हुमा भौर न उत्पन्न हुमा है। पर्योगें ही जरात्र ग्रीरमध्य हुई हैं। देव-पर्याय उत्पन्न हुई है। मनुष्य-पर्याय का नाश हुमा है। संनार में प्रमणकरताहुमा जीव देवादि माव--पर्यायों-को करता है भौर मनुष्यादि माव--पर्यायों—का नारा करता है। विद्यमान भाव —पर्याय–का ब्रमाव करता है भीर भविद्यमान

विनास नहीं होता; प्रसत् जीव की उटाति नहीं होती। एक ही जीव की सनुष्प, देव षादि भिल भिन्न गतियाँ हैंर।" १-देखिने पुरु १०४ दिन २६, ३०

९-भगवती १.४ : १४.४

१--हाणाङ्ग २. १. ८२ : दुविहा पोगता एं तं ० भेउरधम्मा चेत्र नोभेउरधम्मा

४---पञ्चास्तिकाय १.१६-१८, २१, १६ का सार ।

नव पदार्थ

यही बात पुद्गन हवा के सावन्य में भी लागू पड़ती है। विदेश काणोंनी हर्ने में एक सत् लाज सर्व द्रव्यवत है। सत् का अर्थ है—'उल्लादव्यवदीव्यवत होगें। पुद्गन-द्रव्य भी सत् वस्तु हैं। 'उसके एक रूप का नाग्र होता है, दूसरे की उत्तरि हेंगें है पर मूल द्रव्य सदाकाल अपने स्वशाव में स्विट रहते हैं और कभी नाग्र को प्रत नहीं होते।

भीर बली नाम को प्राप्त हो। इस के मरीर की उलत्ति हुई है ?

जैन पराध-विज्ञान बहुना है जान, मोमबसी, मेमनेशियम और बीव का सरीर सारि व हिमा है नयोजिन के क्या पुराणों से निमान हैं। वे क्या-पुराणों नो मिना-निज स्वर्ग-कर-परस्थानर हैं। मात पुराण हैं। जो नाम-निजय और दशित हैंगी जाती-वह मार्वो—पर्यायों और हिमा पौर्माजिक वस्तुयों नो है। वास्त्र में ही मात पुराणे का हिमा पौर्माजिक परायों ना नास और निजय होगा है वस्तु मात-पर्या-परिवर्गन पुराण-प्रश्न के ही होने हैं। वे हैं। दर मीजिक पौर्माजिक परायों के सम्मर्थ होने हैं जवन प्राण नहीं होना। वे हरेगा। मूत्र रहते हैं। हिमा बार्ग के स्वर्ग में है, पर जिन क्या-पुराणों ने वह निमान है जनका नास नहीं होगा। इस के सीर सी प्राणिन होगी है, पर जिन क्या-पुराणों के सामार पर उनकी उत्पत्ति हुई है वहरें भी ये, सब भी है सीर स्वरुगन हैं। मैगनेश्वयन के मारी स्वरंगन परार्थ सी उत्पत्ति हैं है

पर बिन ब्रम्म-पुरानों को बहुत कर ऐसा हुमा है ने नहीं भी मौहूद में । ब्रम्म-पुरान को महिलामारेजना और आव-पुरान को हिलामारेजना को कर्न गरूप से इस का में बनामा का सकता है :

हुत्तार के बार आता । (१) नवाय, १ देशक स्वेश और (४)

r

٠,

परमाणु । स्त्रंथ-देग भौर स्त्रंय-प्रदेग स्क्रंय के कलाना-प्रमुख विभाग हैं। क्योंकि स्क्रंय के जिल भी दुन है किये जाते हैं वे सब स्वतंत्र स्कंप होने हैं। नेवल प्रदेश को अलग करने गर स्वतं परमाणु प्राप्त होता है। देग भौर प्रदेश की स्वतंत्र उपलब्ध नहीं होती। स्वतंत्र भस्तिर स्कंप भवता परमाणुकाही होताहै। इसीने धालक उमास्वाति ने कहा है 'भागतः कांधादत्त्व''(४.२४)—गुरुगत परमाणुरूप ग्रीर स्तंभ रूप**है।** सही बा ठाणाङ्ग में वही गई है १। स्तंत्र परमाणुषों से उत्तन्त हैं। वे दो परमाणुषों से सेकर प्रतन्त परमाणुषों तक है

संयोगत हैं। प्रतन्तारमानुस्कंध यावन् द्वयनुक स्कंध तक का विच्छेद संभव हैं क्योकि स्कंप परमाणु-पुद्गल के पर्याप विशेष हैं, उनसे रनित हैं, मात्र-पुद्गत हैं। जब स्कंभों पर किसी भी ऐसे प्रकार का प्रयोग किया जाता है जिससे उनका भंग या विच्छें होता हो तो वे परमाणुमों को छोड़ने हैं। पर वे परमाणु मुरक्तित रहने हैं उनका मास नहीं होता । स्कंप के सब परमाणु स्वतंत्र कर दिये जाये ही स्कंप का नादा होगा पर उस स्कंघ के परमाणु ज्यो-के-स्यों रहेंने । विद्युड़े हुये परमाणु जब इक्ट्वें होते हैं ती स्कंध बनता है। इस तरह स्कंध की उत्पत्ति होती है परन्तु परमाणुर्धों का माद्य नहीं होता। वे उस स्वंध रूप में मुरिजित रहते हैं। इस तरह द्रव्य-पुरुगल हमेशा शास्वत होते हैं। उनकी वितने भी पर्याय हैं, वे बिनासक्षील हैं। उसक्ति पर्यायों की होती है भीर

मणुका स्वरूप बतलाते हुये कहा गया है कि वह भ्रष्ट्रेय है, भ्रभेय है, भ्रदाह्य है, मत्राह्य है, घनके है, घमध्य है, घपदेशी है घौर मविमाज्य है । ऐसी स्थिति में परमाणु पुर्गल के नास का सवाल ही नहीं उठता। परमाणु-पुद्गल संस्या में धनन्त कहे गये हैं। धयोगिक और ग्रविनाशशील होने से

जनकी संस्या हर समय झनन्त ही रहती हैं — उसमें घट-बड़ नहीं होती।

'द्रव्य' के स्वरूप के विषय में ग्रावार्य कुन्दकुन्द वहते हैं :

विनास भी उन्हीं का ।

रि—टाणाङ्ग २.३.८२ दुविहा पोग्गला पं० तं० परमाणुपोग्गला खेव मोपरमाणु-पोग्मला चेव।

२—ठाणाङ्ग ३.१. १६४ : ततो अच्छेचा पं० तं०— समये परेसे परमाणू १, एवमभेका २ अडम्का ३ अगिनका ४ अगद्वा ४ अमनका ६ अपपुसा ७ सतो अविभातिमा पं॰ सं॰ समते पण्से परमाणु द

''जो भारने रात् स्वमाय को महीं छोड़ता, उत्ताद-स्वय-प्रीत्य से संबद्ध होता है और जो गुण कोर पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। स्वमाव में सवस्थित सन् रूप बन् इच्य है। धर्यों में---गुण-पर्यायों में संभव-स्थिति-नारा रूप परिणमन करना इव्य का स्वमाय है। व्याय रहिन उरगाद महीं होता, उरगाद रहिन व्याय नहीं होता। उसार भौर व्यय, बिना प्रौव्य पदार्घ के नहीं होते। द्रव्य संभव-स्थिति-नास नामक भवीं (भावों) से निक्चय कर समवेत हैं और वह भी एक ही समय में ! इस कारण निक्क कर उलादिक त्रिक द्रव्य के स्वरूप हैं। द्रव्य की एक पर्याय उलान होती है और एक विनष्ट होती है तो भी द्रव्य न नष्ट होता है भीर न उसना ।" "द्रव्य की उसति भवन विनास नहीं है। द्रव्य सद्भाव है। उसी द्रव्य की पर्याय उताद-व्यय-प्रोध्य को करी हैं। भाव (सत् रूप पदायें) का नाम्र नहीं हैं। मभाव की उत्पत्ति नहीं है। भाव--( सत् रूप पदार्थ ) गुण पर्यायों में उत्पादव्यय करते हैं र ।" पुद्गल द्रव्य है बत: उस पर भी ये सिद्धान्त घटित होते हैं।

स्वामीजी भौर श्राचार्य कुन्दकुन्द के कथनों में कितना साम्य है यह स्वयं सप्ट है। इस विषय में विज्ञान क्या कहता है, भव यह मी जान लेना भावत्यक है। एम्पी डोक्लस (४६०-४३० ई० पू०) नामक एक ग्रीक तत्त्ववेत्ता ने, जड़-ादार्प ( 'मैटर'-matter ) विषयक एक सिद्धान्त इस तरह रखा था—"Nothing can be made out of nothing, and it is impossible to annihilate anything. All that happens in the world depends on a change of forms and upon the mixture or seperation of bodies.'' घर्यात् धसत् से सत् की उत्पत्ति नहीं की जा सकती मौर न यही संगव हैं कि किसीचीज कासर्वथा नास ही किया जा सके। दुनिया में जो कुछ भी है हि वस्तुभों के रूप-परिवर्त्तन पर निर्मर है तथा जनके सम्मिश्रण भीर पूर्यक् होने पर ाषारित है ।

प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता लेवाइसिये (Laovoisier) ने झनेक प्रयोग कर इसी द्धान्त को दूसरे प्रकार से इस तरह रक्खा—"Nothing can be eated, and in every process there is just as much sub-

٠,

<sup>–</sup>प्रवचनसार २. १-११ का सार ।

<sup>े 4</sup> रे. ११-१६ का सार।

₹ ₹! #!

27

tance (quantity of matter) present before and after the process has taken place. There is only a change or modification of the matter!," मर्चान् कोई सी चीन मई उसस महीं मी चा गाँगी। शियों भी रवायित प्रक्रियों के बाद बस्तु (जड़-पदार्थकी माना) उजनी ही रही है जिसे कि वस प्रक्रियों के बाद बस्तु (जड़-पदार्थकी माना) उजनी ही रही है जिसे कि वस प्रक्रियों है । वेचल जड़-पदार्थकी पदार्थ परिवर्णक देशा है।

रंग विदाल को विज्ञान में 'यह-पदार्थ को घनदवरता का नियम' (Law of ladestructibility of matter) या 'यह-पदार्थ के स्थायित्व का नियम' (Law of Conservation of matter) कहा जाता है।

स्य निवान के प्रतृतार बानु के बजन-शील में बभी नहीं भावी। भोमवती में निवान बनन होगा प्राय जनता है। बजन भोमबसी के बन आते पर जनते प्राप्त अपने प्राप्त बनुषी में होगा। बिजना बजन बन में होगा जनते हैं। जाने भागसम्प्राप्तिन चौर राहोबन में होगा।

रंगितिए इस सिद्धान्त को बाजरूल इस सन्देश में रेला ज

"No change in the total weight of all the substances taking part in a chemical change has ever been observed."

सरीत् रहार्यातक परिवर्तनों में भाग मेनेवानी कुत वस्तुयों का मार परिवर्तन के परवात् करी हुई बाजुसों के कुत बार के बराबर होता है। उनके सार में कभी कोई परिवर्गन करी देखा गया।

या विद्यान वा चिनाचे यह है कि रिमी भी स्मायनिक या भौतिक परिवर्तन में भौते मान्यसंक कार होता है और क उपस्क होता है वेचन उपस्क का बाद मार है। प्रीक सामार्थक परिवर्तन में भार केरेबानी बाहुओं का बुच चार चरिवर्तन से बती हुई बाहुओं के बुच बारने बराबर होता है भार निद्दे हैंकि महन्यसंच उपस्क या कार कहीं होता.

with refer fever steps fore (Law of Conservation of 1-General and Instrume chemistry by P. J. Durrant M. A., ph. D. p., 5



المناوع الم المعتبال ele nie

z:

्रिक्ट

110c

100

清片

1

45

ir

. 10

20 0

١.

काल्टन के मनुसार प्रत्येक वस्तु भणुत्रों से बनी हुई है। में भणु मनुतान भौर भविनाशी हैं। इसलिए रासामनिक क्रिया से पूर्व भणुकों की संख किया के मन्त में धणुधों की संख्या निश्चित रहती है सौर चूकि प्रत्येक कण

مبتوايته भार निश्चित है भतः रासायनिक किया के पूर्व व पश्चात् कुल बस्तुओं का भार 無記. रहेगा। मतः जड़-पदार्थं न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट ही हो सकता

11171 डास्टन ने जो अणुबाद का सिद्धान्त दिया है वह जैन परमाणुबाद से स **#11** मिलना है। डास्टन के प्रणुवाद के भाषार से जैसे विज्ञान का 'जड़-गदार्घ के स्र का नियम सिद्ध होता है वैसे ही जैन परमाणुवाद के अनुसार जैन पदार्थ 1 575

दव्य-पुरुवल के स्पाधित्व का नियम सिद्ध होता है। र्जन पदार्थवाद के धनुसार परमाणु ही द्रव्य-पुद्गल हैं। वे नारासील न

उनते उत्पन्न बस्तुएँ नामशील हैं। इच्य-पुरुगलों के संयोग से नये पदार्थ बन र भीर उनके विछुड़ने से विद्यमान वस्तुओं का नाश हो सकता है। उत्पत्ति भीर ध्व हव्य-पुदग्त के स्वाभाविक शंग है।

हपर के वैज्ञानिक ग्रन्वेपण भी इसी बात को सिद्ध करते हैं।

मापुनिक रेडियम (Radium) धर्मी तथा भणु सम्बन्धी भनुसन्धानों से श है कि जड़-मदार्थ (matter) सक्ति (energy) में परिवर्तित हो ह भीर प्रक्ति जड-पदार्थ में। षड़-पदार्य से शक्ति गर्मी, प्रकाश ब्रादि के रूप में बाहुर निकलती है। उ पर-पदार्थ भव भविनाशासील नहीं माना जाता । शक्ति के रूप में परिवर्तित परापं के भार में कभी बाती है। भार की कभी बस्यन्त बला होती है भीर मुहम

Inorganic Chemistry by P. J. Durrant p. 9-10)

से भी सरलता से नहीं पत्त हो जाती फिर भी बस्तुतः कभी होती है, ऐसा

<sup>1-</sup>The weight of a chemical system is the sum weights of all the atoms in it. Chemical change of of nothing else than the combination or seperati these atoms. However the atoms may change grouping, the sum of their weights, and hence weight of the system, remains constant, ( Gener

नव पदाय

इस तरह जड़-पदार्थ की मनस्वरता के नियम की शब्दावलि में परिवर्तन की माबस्वका यैज्ञानिकों को मालूम पड़ने सगी भीर उनका मुप्तान है कि प्रामाणिकता ही इंग्डिसेक्ट्र-पदार्थ के स्यापित्य का नियम'(The law of conservation of matter) और अंकि के स्थापित का नियम' (The law of conservation of energy) इन देनों नियमों को एक ही नियम में समा देना चाहिए तथा उत्रका नाम 'जड़-परार्थ मीर इकि के स्थापित्व का नियम'(The law of conservation of mass)कर देना चाहिए'।

?-The theory of relativity requires that an emission of energy E in a chemical change should be accompanied by a loss of mass equal to  $\frac{R}{cz}$ , where c is the vertical to  $\frac{R}{cz}$ . locity of light. Matter is therefore no longer regarded as indestructible by a chemical change, although the mass lost by conversion to energy in any change which can be controlled in the laboratory is quite beyond detection by the most sensitive balance; the loss of mass attending the combustion of I gram of phosphorus is 2.6×10-10 (General and Inorganic Chemistry

by P. J. Durrant p. 18) -Until the present century it was also thought that

matter could not be created or destroyed, but could only be converted from one form into another. In recent years it has, however, been found possible to convert matter into radiant energy, and to convert radiant energy into matter. The mass m of the matter obtained by the conversion of an amount E of radiant energy or convertible into this amount of radiant energy is given by the Einstein equation (E=mc1). Until the present century scientists made use of a law of conservation of matter and a law of conservation of energy. These two conservation laws must now be combined into a single one, the law of conservation of mass, in which the mass to be conserved includes both the mass of matter in the system and the mass

of energy in the system. However, for ordinary chemical reactions we may still make use of the "law" of conservation of matter-that matter cannot be created or destroyed, but only changed in form-recognizing that there is a limitation on the validity of this law: it is not to be applied if one of the processes involving the conversion of radiant energy into matter or matter into radiant energy takes place in the system under consideration. (General Chemistry by Linus Pauling pp. 4-5.)

खंडीव पदार्थ : टिप्पणी ३२

27

220

1 22 22

be entire ber ci's

die !

quir'y 1

100

100

nil's 5.

1000

187

le Y

محم

٠,

۲,

ę.

-

Edition )

परिभाषा के बनुमार शक्ति के मिल भिल्न रूप मौद्रगलिक पर्याय हैं।

में एक पूगरे में परिवर्णित हो साते हैं (देखिये पु० १२२ पा० टि०२)। इ ने गिद्ध कर दिया है कि शक्ति (energy) में भी मार होता है \*। पुर्गल

मानना रहा है। भाव का विज्ञान बड-पदार्थ ( matter ) भीर पाक्ति (en की एक दूसरे से भिन्न क्षीजें भने ही माने । पर इतना अवस्य स्वीकार करत

पिक को बह-पदार्थ से भिन्न मानने के कारण ही निज्ञान भाज प विनाहतील और उत्पत्तितील मानने संगा है। जैन पदार्थी

बनुवार एकि इध्य-पुरुष की पर्याय मात्र है कत उसकी (शक्ति की) उसकि

t-Again, a brick in motion is different from a br rest. A piece of iron behaves differently when it

or when it is magnetized, or is in motion. W form the idea of heat, motion etc., separately fro

matter of brick or iron. The thing associated

matter in this way bringing about changes in its

tion, is energy. The different forms in which

may appear are · mechanical energy, heat, light, electrical or magnetic energy, chemical er and one form of energy frequently changes in ther form. ( A Test Book of Inorganic chemi

Ladli Mohan Mitra M.Sc. B.L.page

\*- For many years scientists thought that mat

energy could be distinguished through the pe

of mass by matter and the lack of possession

by energy. Then, early in the present century it was pointed out by Albert Einstein (bor that energy has mass, and that light is acc attracted by matter through gravitation. amount of mass associated with a definite of given by an equation, the Einstein equation (General Chembury by Linus publing p.6)

जैन पदार्थविद्यान उण्णता, शस्द, प्रकाश, गति धादि की द्रव्य-पुद्गल का प्र

Ħ

ह्रव्य-पुरुगत के स्वमाव से सिद्ध है। ह्रव्य-पुरुगत ठीनों काल में अनुराल धौर प्रति-नासी है।

बिनान की सणु (atom) सम्बन्धी पारचा में भी काई। परिवर्तन हुना है।
बहुत समय तक रसायन संसार का विस्तान रहा कि सणु जट-पदार्थ के मुक्तन कर हैं। इनको बिमक नहीं किया जा सकता है। परन्तु धीरे-धीरे मीतिक विज्ञान कीकाँ के कारण सणु का बिमाजन होने समा। ऐसे प्रयोग किये वर्षे जिनसे स्मट हो का कि मणु बिमक हो। स्वता है। सीर साज सणु के जिनक होने से सनेक नौते साविकतार साह है। उन्हों सनो

माबिरकार हुए है। इनमें सबसे प्रमुख भगु बग्ब (Atom Bomb) है। यह भी खिद किया गया है कि भगु मिला-जिल सुरम क्यों का बना हुआ है। उसकी रचना तील प्रकार के क्यों से बतायी जाती है—(१) प्रोटीन (बनातक),(३)

इलेक्ट्रील (ऋणारमक) (३) धीर मुट्टील (उदाधीन)। प्रणु को विसक्त करते की प्रतिमा में बेलानिक देत रहे हैं कि उउमें उन्हें केवल तीन मून कण (Fundamental Particles) ही नहीं है पर करीब १० तरह के सन्य कल हैं।

मणु को विभक्त करने के प्रयोगों से एक विचित्र स्थिति सामने भाई है—सिन्छा चित्रण विज्ञान की पुस्तकों में मिलता है?।

I-The problem of breaking the atom down into its component particles has progessed from what appeared at first to be a simple, logical solution involving only three fundamental particles, namely, electrons, protons and neutrons, into an entangled, obscure situation, embodying a multiplicity of particles. The known and probable particles coming from the atom total at least 20, with others likely to be added before some resolution is made of the present number. ....It is much easier to return to an earlier hypothesis in which the nucleus is considered as being composed of two building blocks, protons and neutrons, which are collectively called nucleons. Perhaps all the other particles coming from the nucleus are by-products created by interaction of the two types of nucleons. (Fundamental Concepts of Inorganic Chemistry by Esmarch S. Gilreath p. 2.)

इत्टर के प्रतुतार जो प्रणु प्रविभाग्य था वह भाज ग्रन्य ऐसे प्रत्यन्त सूरम कर्नों से बना हुमा माना गया है जो बिधुत गरिपूर्ण हैं ग्रीर जिनको इलैन्ट्रोन कहते हैं।

जैन-दार्थ विज्ञान का परमाणु घटवन्त सुदम और प्रविभाज्य है । वास्तव में डास्टन का मणु स्कंध रहा । मूल परमाणुधों का विमाजन मसंभव है ।

रावादिश्व विद्यान् व्यवहार में घव भी धनु को हो द्रव्य का प्रत्या प्रंप समस्ति हैं धौर उनको कभी भी सारो प्रयोग सन्तन्ती जिल्लाकों के लिए इकाईमानते हैं। जैन डीट हे पनु को ही नहीं इलेन्ट्रोन प्रांति को भी व्यावदारिक पनु कहा जामगा । 'पनुनेव्यार' में कहा है—परागु दो तरह के हैं : सूका भीर (२) व्यावदारिक । सुन्य परागु प्रवेद भयेत, प्रयाद्ध, प्रशाद्ध और निविधाय है। व्यावदारिक । सन्त मुस्त परागु पुरन्तों की सब्दास स्विसित्यों के समागम से उरान्त होता है'।

विज्ञान कहता है कि विश्व में बस्तु का बजन या परिमाण (weight or mass) हैंगा समान रहता है। बैन तरकाम कहता है कि विश्व के जितने मूलमूठ दव्य हैं जाती सेंबस में कभी नहीं होती—वे नासको प्राप्त नहीं होतको ! मूलमूठ दव्यों का मास नहीं होता ! इसते भी यही सार निकलता है कि हव्यों का बजन नहीं सदता; वह जाता का उत्तरा ही रहता है। जैनपमें का यह सिद्धान्त जह-नदामें के जिए ही माम नहीं परता; वह स्माप नहीं परता है। जैनपमें का यह सिद्धान्त जह-नदामें के जिए ही माम नहीं परता है। जैनपमें का यह सिद्धान्त के नित्य में है हतिए यह सामुन्तिक विज्ञान के सिद्धान्त सिर्फ का प्रतिक विज्ञान के सिद्धान्त सिर्फ का प्रतिक है।

बितनी भी पौद्यालिक चीजें बनती हुई सालूम देती हैं वे सब पुर्गल-द्रव्य की

t-But atoms are the units which retain their identity when chemical reactions take place; therefore, they are important to us now. Atoms are the structural units of all solids, liquids and gases. (General Chemistry by Linus Pauling p. 20)

र-अनुवीस द्वार प्रमाण द्वार :

परमाण् दुविहे वन्तरे संबद्दा रहुनेय बन्दास्तिय । ...तत्यकां ने से वन्दासिए से कं अर्थनाचे पहुम्परमाणुपोग्यकार्य समुद्रयसमितिसमार्गामणं बन्दासिए परमाणुपोग्यके विकासीत ।

, नव पदाय

पर्याप—परिवर्तन गात्र हैं और धीतों का जो नास होता हुमा नतर बाता है वह मैं र पर्याप—पुराल-द्रव्यों के परिवर्तित रूप का ही। मूल पुराल-द्रव्य को न हो दर्शी होती है और न बिनास। वह ज्यों-का-स्यों रहता है।

र्जन मान्यता के अनुसार परिणाम द्रव्य और गुण दोनों में होता है। और यह परिणाम पदार्थ के स्वभाव की लिए हुए होता है । कहने का तासर्प यह है कि जड़-पदार्थका परिवर्तन सदा जड़ रूप ही होगा; वह चेतन रूप नहीं होगा भौर इस तरह पुर्गल-द्रथ्य जड़ स्वमाव को कायम रखते हुए द्रव्य भौर गुण पर्वींसें में परिवर्तन करेगा । "सारांश यह है कि, द्रव्य हो अथवा गुण, हरेक अपनी-अपनी बांग का त्याग किए बिना ही प्रतिसंगय निमितानुसार भिन्त-भिन्न प्रवस्यामों को प्राप्त निर्मा करते हैं। यही द्रव्यों का तथा गुणों का परिणाम कहलाता है।...द्वयणुक मनस्या हो ग त्र्यणुक सादि भवस्या हो, परन्तु इन सनेक स्रवस्थाओं में भी प्रत्गत सपने पुर्वतत हो नहीं छोड़ता। इसी प्रकार घोलाश छोड़ कर कालाश घारण करे, कालाश छोड़ कर पीलादा घारण करे, तोमी उन सब विविध पर्यायों में रूपत्व स्वभाव कायम रहता हैं। " भाषुनिक उदाहरण के लिए भ्रमोनिया गैस को ले लीजिए। यह नाइट्रोजन भीर हाँदै ड्रोजन गैस का बना होता है। समोनिया हाइड्रोजन स्रीर नाइट्रोजन गैसों की तरह हैं। जड़ पदार्थ होता है इसलिए इसमें मूलतत्वों के जड़ स्वभाव की रक्षा है। समोतिया की कड़वी गंय भीर तिगम (Caustic) स्वाद घटक पदायों के गंध भीर स्वाद गूण के रूपान्तर है भीर ग्रमोनिया हाइड्रोजन और नाइड्रोजन मेंसी का स्थान्तर। इस गर्ध पुर्गल-द्रव्य स्वमाव की रक्षा करते हुए द्रव्य और गुण रूप से पर्याय करते हैं। स्र सम्बन्य में जैन तस्व विभान भाषुनिक विज्ञान से मधिक स्पष्ट भीर बोयक है।

३३**─** (गा० ३३) :

पर्योव को दिन से दुरान-प्रम्म निरम नहीं है क्वीकि धवरधानार—परिवर्गन—गीं गमर होता रहात है परनु प्रम्म की हिंदि ने पुरुषन निरम है। उपका कभी क्विता की होता। इस तरह दुरान-प्रम्म का बाहक और समावक मेर-प्रमाणिक बीर क्वीतिर्ण में है। उमराध्यन में कहा है: "क्विप बीर परमाणु मनति की बोसा ने क्वीर

- १५ दे ४,४१ : तर्मावः परिगामः

ं (शुः पुः भाः) पुः ३४६

मनत है भौर स्थिति को भरेक्षा से सादि सान्त हैं ।" स्वामीओ के कथन का आध यही भागम वाह्य है।

#### अतिरिक्त <u>टिप्पणियाँ</u> °

१४—पर् द्रव्य समास में

प्रथम दो ढालों में पट्टब्यों का वर्णन विस्तारपूर्वक माया है। ठाणाङ्ग त भगवनी भूत्र में जनका वर्णन चुन्दक रूप में उपतब्ध है। उसमें रमूचे विवेचन

सार भा जाता है भतः उसे यहाँ देना पाठकों के लिए वड़ा लाभदायक है :

"संबोप में पमीतिकाय, प्रथमीतिकाय, स्वाकासातिकाय, व्याप्त तिकास भीत काल प्रयोक के द्वार क्षेत्र काल प्रथम क्षेत्र काल प्रयोक के संबद्धानिक स्वाप्त

स्तिकाम और काल प्रत्येक के द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और गुण से पाँच-गाँच प्रकार हैं "द्रव्य से समास्तिकाम एक द्रव्य हैं; क्षेत्र से लोकजमाण मात्र है; काल से क नहीं या ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, नह पुन, नियन, सारद

मप्तन, प्रव्यय, प्रवस्थित भीर नित्य है; भाव से भवर्ग, भगंध, भरस, भस्पर्य-पर समीब द्रव्य है द्रवा एक से गमनगण बाला है।

'द्रिय से धपमीरिकाय एक द्रव्य है; क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है; काल से व नहीं या ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं हैंगा ऐसा नहीं, प्रृव, नियन, प्राद्य प्रमात, प्रव्यंत, प्रदिखत घौर क्लिस है; बाव से प्रवर्ण, धरोप, धरस, प्रस्पा—धर

प्रमेव इत्य है तथा गुण से स्थितिगृण बाता है ! ''पाकासारितकाय इत्य से एक इत्य है; संत्र से सोकातोकप्रमाण मात्र प्रमन्त कात से कभी नहीं ऐसानहीं, नहीं है ऐसानहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, भूत नियत, सारव

मात, प्रत्या, प्रवस्थित और नित्य है; भाव से मवर्ण, धर्मण, प्रत्य, प्रस्तर—प्रस् प्रतीव हव्य है तथा गुण से ध्रवगाहतागुण वाला है । "जीवास्तिकाय हव्य से घर्मत हव्य है; क्षेत्र से सीवप्रकाण मात्र है; बाल से व

अवास्त्रकाय प्रव्या स सनत प्रव्या हुः शत्र स सारप्रकाण सात्र हैं, बाल स ब नहीं बा ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, घूब, नियत, सारः

1-240 11-11

. ५५-१६-१ संतद्दे पच्य तेऽजाई, अपश्चत्रसिया वि ध ।

हिं पहुंच्य सार्चमा, सराज्यानिया विषा। १---पहाँ से जो जिपनिया है, उनका सन्दर्भ मृत हरि के साथ नहीं है पर कि को स्पन्त काले के किय ने दो गानी हैं।

रे.स्ट्रेस्टर करन के जिल्हा इ.स.च्या करन के जिल्हा

१—(६) ठाणाङ्ग ४.३,४) १३) समयती २.१०

नव पराय

मातत, मनाय, सवन्यतं भीर निरत् हैं; माय से भवर्ग,भंगंध, मरस, भगाँ—प्रस्ती सेंस हम्म है तथा गुण ने उपयोगपुण बाला है।

"पुरुषणान्तिकाम इस्म ने मर्गत इस्म है; क्षेत्र में सोत्रप्रमाण मात्र है; कार ते कभी नहीं चा ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, भूब, तियत, पास्त, मातत, मध्यम, भवस्मित भीर निरंप हैं; मात्र से वर्ग-गंप-रग-सर्ववान स्त्री भरी

इस्य है भीर गुण से प्रहणगुण बाला है। "काल इय्य से मनन्त इय्य है; धीत से समयशेत प्रमाण मात्र है; कात से की नहीं या ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, घूब, निया, शासा

मशत, मञ्चय, मनस्यित, और निश्य है; माव से मदर्ग, मगंध, मरस, मसर्ग-महा भगीव द्रव्य है तया गुण से वर्तना गुण है १ ।"

३५-जीव और धर्मादि द्रव्यों के उपकार धर्मास्तिकाय भादि का जीवों के प्रति क्या उपकार है इस विषय में 'सगवडी' व

बड़ा सारगभित वर्णन है:

"धर्मास्तिकाय द्वारा जीवों का भागमन, गमन, बोलना, उन्मेप, मनोयोग, ववनवीय काययोग, तथा जो तथाप्रकार के मन्यगमन भाव हैं वे सब प्रवर्तित होते हैं। धर्मास्तिकार गतिलक्षण वाली है।

"मधर्मास्तिकाय द्वारा जीवों का खड़ा रहना, बैठना, सोना, मन का एकाइमाव करना तया जो तथाप्रकार के ग्रन्थ स्थिर भाव हैं वे सब प्रवृतित होते हैं। ग्रथमीतिकार स्थितिलक्षण वाली है।

"बाकासास्तिकाय जीव द्रव्य भौर ब्रजीव द्रव्यों का भावन-साध्यस्प, स्पान-

रूप है। धकाशास्तिकाय ग्रवगाहना संशणवासी है।

जीवास्तिकाय द्वारा जीव मभिनियोधक—मतिज्ञान की झनंत पर्याय, सुतज्ञान की भनंतपर्याय, अवधिज्ञान की अनंत पर्याय, मन:पर्यवज्ञान की भनंत पर्याय, केवलज्ञान की मनंत पर्याय, मतिमज्ञान, श्रुतप्रज्ञान, विमंगमज्ञान की मनंत पर्याय तथा चशुर्दान, मचसुदर्शन, मवधिदर्शन, केवलदर्शन की मनंत पर्यायों के उपमोग की प्राप्त करते हैं।

१--काल का ऐसा वर्णन उल्लिखत सूत्रों में नहीं है पर अनेक स्थलों के आधार से ऐसा ही बनता है।

२---भगवती १३.४

जीव उपयोग लक्षणवाला है। • •

"पुर्गलास्तिकाय द्वारा जीवों के ग्रीदारिक, वैक्रिय, ग्राहारक, तैजस ग्रीर कार्मण सर् थोत्रेन्द्रिय, चलुद्दन्द्रिय, झाणेन्द्रिय, रसतेन्द्रिय भौर स्पर्शनेन्द्रिय; मनोयीन, वचनयोत

३६-साधार्य वैधार्य

प्रयम दो ढालों में पट् इच्यों का विवेचन है। इन इच्यों में परस्पर में बया सार

वैषम्पं है वह सथास्यान बतासाजा चुका है। पाठकों की सुविधा के लिए ज संक्षित सूचि यहाँ दी जा रही है :

रै—पट्द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी है और बाकी चार मनिरणामी हैं। पर्यायान्तरप्राप्ति जिसके होती है उसे परिणामी कहते

धर्मादि इच्च औपाधिक परिणामी हैं। वे सदा एक रूप में रहते हैं स्वामाविक परिणामी नहीं । जीव पुदगल स्वभावतः ही परिणमन---पर्यायान्तः

करते हैं चतः परिणामी कहें गये हैं। २--एक जीव द्रव्य जीव हैं; बाकी पाँच द्रव्य मजीव हैं।

३--एक पुर्गल रूपी हैं; बाकी पाँच ग्ररूपी हैं। ¥--पाँच द्रव्य अस्तिकाय है--सप्रदेशी हैं केवल काल द्रव्य अप्रदेशी है।

५—मर्म, प्रधर्म और माकाश ये तीन प्रव्य एक-एक हैं; वाकी प्रव्य मनेक हैं। ६--- भाकाश क्षेत्र है भौर भन्य पाँच द्रव्य उसमें रहने वाले---क्षेत्री हैं। ७--जीव और पुरुगल दो द्रव्य सिक्तम हैं; बाकी चार प्रक्रिय है।

५---धर्म, मधर्म, माकाश भौर काल ये चार द्रव्य एक रूप में रहते हैं मतः नित्य जीव भीर पद्गल एक रूप में नहीं रहते इस भिन्ना से नित्य नहीं हैं।

जीव के उपकारी हैं। १०—जीव कर्ता है—पुष्य, पाप, बंध मोश का कर्ता है भीर बाकी पाँच सकर्ता ।

११-- भाकाश सर्वगत हैं; भौर बाकी पाँच भसर्वगत। १२—पट् इथ्य वरस्पर नीरभीरवत् भवगाउ भर्षात् एक क्षेत्रावगाही हैं परन्तु प्रवेश

कामयोग तया स्वासीच्छ्वास का प्रहुण होता है । पुद्गलास्तिकाम प्रहुणलक्षण बाली है

E-जीव धकारण है-दूसरे द्रव्यों का उपकारी नहीं; बाकी पांच कारणस्य !

हैं भर्पात् एक ब्रव्य दूसरे ब्रव्य स्वरूप में परिणत नहीं हो सकता ।

17

नव पदार्थ '

साधम्यं वैधम्यं की संब्राहक गायाएँ इस प्रकार हैं :

परिणामि जीवमुत्तं, सपएसा एग खित्तकिरियाय। णिच्चं कारणकत्ता, सञ्चगयमियरेहि अपवेसे॥ दुविण य एगं एगं, पंचति य एग दुविण चउरो य। पंचय एगं एगं, एएसि एय विएणेयं॥

३७ - लोक और अलोक का विभाजन

एक वार गौतम ने भगवान महावीर से पूछा: "मन्ते! यह लोक कैसाकड़ा जाता है ?" महाबीर ने उत्तर दिया "गौतम ! यह लोक पञ्चास्तिकायमय कहा जाता है ।" दूसरी बार उन्होंने कहा: "धर्म, ग्रथमं, ग्राकाश, काल, पुद्गल ग्रीर गीर जिसमें है वह लोक हैरे।"

उपर्युक्त उत्तरों से यह प्रश्न उपस्थित होता है—सोक को एक जगह पंचास्तिकायमर भौर दूसरी जगह पट् द्रव्यात्मक कहा है, क्या इन कथनों में विरोध नहीं है 🖁 भगवान के उत्तर प्रश्नकर्त्ता की मावना को स्पर्श करते हुए हैं। जब प्रश्न के पीछे प्रश्नकर्ता की भावना यह रही कि लोक कितने पंचास्तिकाय से निष्पन्न है तो भगवान ने उपधी पहला उत्तर दिया। जब प्रश्नकर्त्ताकी भावना यह पूछने की रही कि सोक किजी इय्यों से निष्यन्त है तो उन्होंने उसका द्वितीय उत्तर दिया। दोनों में परशर कोर्र विरोप नहीं हैं। दोनों उत्तरों का फलितार्थ इस प्रकार है—"लोक पट्टूब्यासक है त्रिसमें पाँच पद्मास्तिकास है और छठा काल है, जो प्रस्तिकास नहीं।"

एक तीसरा वार्वालाप इस विषय को सम्पूर्णतः स्पष्ट कर देना है।

थौजम के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा: "भाकास दों प्रकार का वहां है-(१) सोकाकास और (२) अलोकाकास । सोकाकास में जीव हैं वे तियम से एवेन्द्रिय, होन्द्रिय, वीन्द्रिय, बतुरेन्द्रिय, पीनिद्रय और धनिन्द्रिय हैं। सोहावार्स में मबीद हैं वे दो प्रकार के हैं—(१) रूपी भीर (२) भ्ररूपी। जो रूपी हैं वे चार प्रकार के हैं—स्कंब, स्कंब-देस, स्कंब-प्रदेस और परमाणुपुर्गत । जो सक्ती है वे वर्गीत-संपर्वालिकाय और सदाकात है \* 1"

. 11.4 35.0

---भपवर्ता २.१०

-- ----

इत तीसरे बार्तालाए से स्पष्ट है कि जिल पट्द्रव्यों का यर्णन प्रयम दो दासों में माया है यह लोक उन्हीं से निष्यना है । लोक के बाद सून्य माकारा है जिसे मलोक कहते है। वहाँ प्रत्य बोई द्रव्य नहीं है।

हिगन्दर साचारों ने भी लोक का वर्णन पद्मास्तिकाय भीर पट् मध्य दोनों की मधेकामों से किया है। माचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं :---

समवाओ पंचग्हं समउत्ति जिण्तमेहि पर्णतं। सो चेद इविद् छोओ वत्तो असिओ अलोओ छं।॥ पोग्गङजीवणिवद्दी घम्माधम्मत्यिकायकालङ्को । बहदि आगासे जो छोगो सो सञ्दकाले हुर ॥ भाषार्य नेमिचन्द्र लिखते हैं :

घम्माधम्माकालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये।

आयासे सो लोगो सत्तो परदो अळोगुत्तो<sup>ड</sup> ॥ सेकालेक का विभाजन धर्मास्तिकाय, भ्रथमस्तिकाय द्रव्यों के हेतु से है क्योंकि ये दोनों ही लोक-व्यापी हैं। सोकालोक का विभाजन जीव, पुद्गल, काल द्वारा सम्भव नहीं क्योंकि पुरुषलों की स्थिति सोकाकाश के एक प्रदेश मादि में विकल्प से मर्थात् प्रनियत रूप से होती है। जीवों की स्मिति लोक के प्रसंस्थातवें भागादि में होती है<sup>प</sup>। भीर कालका क्षेत्रकेवल ढाईडीप ही है। इसीलिए कहां है--- "आदो अलोगलोगो जेंसि स्क्मावदो **य ग**मणाळ्दी<sup>५,</sup>'—गमन भीर स्पिति के हेतु धर्म से भीर प्रधर्म के सङ्काव से मीक भीर धलोक हुमा है। पर्म, भयमें द्रव्यों का संव माकाश का एक भाग है। उसके बाहर इनके घ्रमाव से जीव पुद्गाल की गति, स्थति गही होती । इस तरह धर्म, ध्रधर्म इयों को स्थिति का क्षेत्र उसके बाहर के धेत्र से जुदा हो जाता है। यही लोक मलोक का भेद है।

<sup>ि-</sup>पद्मात्तिकाय १.३ । यह बात १,२२, २३ में भी कही है। १.१०२ भी २---प्रवचनसार २.३६

रै—मृज्यसंद्रह*२०* 

४—तस्वार्थसूत्र ४. १३-१४

k--पञ्चास्तिका**य १.** द७

रदर नव पराय

३८—मोक्ष-मार्ग में द्रव्यों का विवेचन क्यों !

प्रश्न उठता है कि मोश-मार्ग में लोक को निष्यन करने वाले पट्डाय प्रवास स्तिकाय के वर्णन की क्या भावश्यकता है ? जहाँ वधन और मुक्ति के प्रश्नों का ही निर्

होना चाहिए वहाँ लोक-मतोक के स्वरूप का विवेचन क्यों है इसका यूर्तिसंपर कर भागमों में है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है: "अब मनुष्य जीव भीर मग्रेर-ए पदार्थों को सच्छी तरह जान लेता है, तब वह सब जीवों की बहुविय गतियों की मी बन लेता है। बहुविघ गतियों को जान लेने से उनके कारण पुष्प, पाप, क्य और मोत है जान लेता है, तब जो भी देवों भीर मनुष्यों के काममोग हैं, उन्हें जानकर उनसे हो जाता है। उनसे विरक्त होने पर वह मन्दर भीर बाहर के संयोग को छोड़ है ऐसा हो जाने पर वह मुण्ड हो अनगारवृत्ति को घारण करता है। इससे बहुउताः भौर भनुत्तर धर्म के स्पर्श से भज्ञान द्वारा संचित कल्प कर्म-रज को धून आवड इससे उसे सर्वगामी केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन प्राप्त हीता है और वह सोडानं

जानने वाला केवली हो जाता है। फिर योग को निरोध कर वह बौलेगी महा प्राप्त करता है। इससे कर्मों का क्षय कर, निरंज हो, वह सिद्धि प्राप्त करता है और शास्वत सिद्ध होता है ।" इस विषय में माचार्य कुन्दकुन्द लिसते हैं : 'मैं मोता के कारणमून हीर्पहर महाबीर को मस्तक द्वारा नमस्कार कर मोश के मार्ग मर्थात् कारणस्य यद् इमाँ के

नवपदार्थं रूप मञ्ज को कहूँगा । सम्यक्तजानपुक्त चारित्र ही मोज का मार्ग है। 📢 चारित रागद्वेप रहित होता है और स्वपरिविक मेद जिनको हैं उन मर्घ्यों को प्रात हैंग हैं। मार्वो का-पट्डम, पञ्चास्तिकाय, नवपदार्थी का जो खडान है वह समक्रां है। उन्हीं पदायों का जो सवार्थ धनुमन है वह सम्बर्जान है। दिपरों में वहीं मी हैं मित हड़ता से प्रवृत्ति जिन्होंने ऐसे मेद विज्ञानी जीवों का जो समझे पहिन शाल-स्वभाव है वह सम्यक्षारित है ।"

इस तरह जीव, सजीव संयवा पट्डाव्यों शादिका सम्यक्त ज्ञान और बडीन सम्पर्चारित का सायार है। यही कारण है कि श्रद्धान के बोलों में तोड़, मारेड भीर सीवालीक के निणादक जीव और बजीव पदार्थी में हुई बढ़ा रतने का झाँच दिया शया है?।

१—दमरेडाल्डि ४. १४-१६

३---पञ्चान्तिकाथ : ३, १०४००

रे---गुवरार्थः ३. ६-१

मत्रय कोए अकीए वा देई सर्व्य निवेतगर। वरिष कीए सकीए वा वर्ग सन्त्रं निर्माए। वर्रिय कीरा भक्तीचा वा केर्य सम्बं विशेष्ट्र। करिय क्रीचा करीया का कुई सब्बे शिवेसप्र ह

पुण्य पदार्थ

#### : 3:

### पुन पदारथ

#### दुहा

१—पुन पदारय छै सीसरो, तिणस् मुख मार्ने संवार। काममीण शबदादिक पामें तिण यकी, तिणनें लोक जांणे श्रीवार॥

२—पुन रा मुख छै पुराल तणा, कामभीग शबरादिक जांग! ते मीठा लागे छै कम सणे बते, ग्यांनी तो जांग जेंहर समांत॥

रे—जेंहर सरीर में त्यां लगे, मीठा लागे नींव पांग। ज्यूं कमें उदय हुवे जीव रे जब, लागे मोग इमरत समांत॥

४—पुन तणा मुख कारमा, तिणमें कला म जांणी कार। मोह कमें यस जीवड़ा, तिण मुख में रह्या लग्दाय।

५—पुन पदारथ तो सुम कर्म छै, तिणरी मूल न करणी बाय। तिणनें जथातय परगट करूं, ते सुणज्यो चित्त लाय॥

#### ढालः १

#### ( जीव मोह अनुकम्पा न आणिये )

१—पुन तो पुरमल री परजाय छै, जीव रे आय लागे ताम रे लाग ते जीव रे उदय आये सुभवणे, तिणसूं पुरमल रो पुन छै नांम रेलाल । पुन परारय ओल्सी ॥

मह आंकड़ी प्रत्येक गाया के अन्त में है।

## : ३ :

# पुण्य पदार्थ

दोहा रे-जिला बर्च इन्द है। इसके संख्यते कीत एक सावने हैं। इत्य है बाजवीत-स्वदृद्धि यात होते हैं। अदा सीत प्रथा और सीविक ty tait sinal fi रिए

पुन्त कीर जाती

·--पृत्व में बात द्रव बीहरानिक होते हैं । वे बासभीग---कमारि क्य है। बर्ज की अधीनता के बारण जीव की से

थम बाँद माने हैं बराय बारी द्वाप ता हारे बहर के

है-पारित राह अर तर सर्थ होति है जिए स्थाप हरता है। तर सह

हों है के को बीरे हजारे हैं, कारी हरक बर्ज के करक से जीत के इक्कोर कहन है। समान करने हैं। के कर है हुए हैं कि का कर कर के किए के किए की

हण्डांच्या कर सराहरे । बोद क्षार्ट की क्षार्टानगा में बेचारे اع فحمد و وعم معمد درو

भागम्य कर्ण हुन करे हैं। क्सरी क्या औं कारका करीं उपन करें हैं सम् कार्य कार्युन्ते । कह पुरुष कार्याक्ष कार्यु pain | enn mai es form !

द्दान्तः ६

عليمية إلا والمعالمة هيئية المراجعة والمراجع المراجعة المراجعة المناطقة الم हंभर केर करने इत्या है वह करने हैं। वह हुए की कर्न gant & aut & au & be blines at aus fiel

को हरिए

वितासकीत कीर

द्वाराज्यस्य स्वास

(t. 1.r)

- २ च्यार कर्म ते एकंत पाप छै, च्यार कर्म छै पुन ने पाप हो सत। पुन कर्म थी जीव नें, साता हुवे पिण न हुवे संताप हो शत।
  - र—अनंता प्रदेस छै पुन तणा, ते जीव रे उदय हुवे आय हो हात। अनंतो सुख करे जीव रे, तिणसुं पुन री अनंती परज्याय हो हाड़।
- ४—निरवद जोग वरते जब जीव रे, सुभएणे छाने पुदाल ताम हो हाल। - ृत्यां पुदगल तणा छै जू जूआ, गुण परिणामे स्यारा नाम हो हाल।
- ४-साता वेदनीय पणे परणम्यां, साता पणे उदय आवे धाम हो छा। ते सुखसाता करें जीव नें, तिणसूं साता वेदनी धीयो नांम हो छाउ।
- ६—पुरतरु परणम्या सुम बाउसारणे, घणो रहणो बांधै तिणटांमहो <sup>हारा</sup> जाणे जीविये मिण न मरजीये, सुम बाउसो तिणरो नाम हो हा<sup>र</sup>ः
- ७—केड देवता नें केड मिनल रो, सुम भाउलो पुन ताय हो शाव जुनलीया तिर्यंच रो आउलो, दीसे छ पुन रे मांव हो शाव।
- मुस नामाणे आए परणम्यां, ते उदय आवे जीव रे ताय हो काउ।
   अतेक वाता सुष हुवे तेह सूं, नाम कर्म कह्यो जिल्हाय हो काउ त
- मुन बाउला रा मिनल में देवता, स्वांसे गति में बालपूर्व गुपहो स्तर है
   केर बीव पविन्ती विमुख स्थै स्थासे बात निम पुन विमुख हो सार है

२—आठ कमों में घार केतल पाप स्वरूप हैं और चार कमें पुरुष और पाप दो प्रकार के हैं। पुरुष कमें से जीव को छल होता है, कमी दुःख नहीं होता है। माठ कर्मी में पुण्य कितने १

१—पुषय के अनन्त प्रदेश हैं। वे अब बीत के उदय में आते हैं सो उसको अनन्त एख करते हैं। इसीलिय पुषय की अनन्त पर्योवें होती हैं? । पुष्प की झनन्त पर्यास्त्र

%—जब जीव के तरस्य योग कामवर्तन होता है तो उसके ग्रुभ पुद्मलों का 'ध होता है'। इन कर्म-पुद्मलों के गुणा-स्तार कशा-अल्म नाम हैं। पुण्यकार्वघः निरवद्य योगसे

६—जो कर्म-पुराण साला वेदतीय रूप में परिणमन करते हैं और सात रूप में उद्दर में आते हैं वे जीव को सज कारक होते हैं, इसते 'उनका नाम 'साला वेदतीय कर्म' रखा गया है'। ६—जब पुराण ग्रुम आयु रूप में परिणमन करते हैं तो जीव

अपने शरीर में डीर्च काल सक श्रीवित रहने की इच्छा

साता वेदनीयकर्म दाम बायुव्य कर्म :

जसके तीन भेद-

करता है और सोचता है कि मैं जीता रहूँ और सर्कें महीं। ऐसे कर्म-पुद्माली का नाम 'शुम आयुष्य कर्म' है। १—क्हें देवता और कहें मतुष्यों के शुभ आयुष्य होता है ओ पुरस्य की महति है। सुसालियों और तिर्वश्चों का आयुष्य मी

पुरुष रूप साल्म देता है॰।

१-देवायुच्य २-मनुष्यायुष्य १-जियेश्वायस्य

५—जो बर्म हुम नाम इच से परिलासन बरते हैं तथा विपाक भवस्या में हुम नाम इच से उदय में आते हैं उनते अनेक बातें हुए होती हैं इसलिए जिन भागवान ने इनको 'हुम ' नाम कर्म' कहा है। धुम नाम कर्ने : उसके ३७ मेद-(या० द-२६)

१---इम भायुप्यशान मनुष्य भीर देवताओं ही गति भीर भाव-एमी ग्रंथ होती है। वह पंचेन्द्रिय भीव विग्नय होते हैं। उनहीं जाति भी विग्नय होती है। १-मनुष्य यति २-मनुष्य धानुपूर्वी १-देव यति ४-देव धानुपूर्वी १-वेवस्टिय वाति नव पदार्थ

१०--पांच दारीर छै सुघ निरमला, त्यांरा निरमला तीन उपंग हो लाल। ते पामें सुम नांम उदय हुआं, सरीर में उपंग सुचंग हो लाल॥

११—पेहला संघवण ना रूड़ा हाड छै, पेहलो संठाण रूड़े आकार हो राल। ते पामें सुभ नांम उदे थकी, हाड ने आकार श्रीकार हो लाल।

१२—मला भला वर्ण मिले जीव में, गमता गमता घणां धीकार हो छल। ते पामें सुभ नाम उदे हुआ, जीव भोगवे विविध-प्रकार हो साल ॥

१३—भला भला मिले गंध जीव रे, गमता गमता घणा श्रीकार हो लल। ते पामें सुम नाम उदे थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल ॥

१४—भला भला मिले रस जीव नें, गमता गमता घणा श्रीकार हो लाल। ते पामें सुभ नाम उदय थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल ॥

१५-भला भला मिले फरस जीव ने, गमता गमता घणा श्रीकार हो लाल। ते पामें सुभ नाम उदय थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल !!

१६ - तस रो दशको छै पुन उदे, सुभ नाम उदय सूं जांण हो लाल।

त्यांने जूआ जूआ कर वरणवं, निरणो कीजो चतुर सुजांण हो लाल ॥

१७-तस नाम द्राम कर्म उदय थकी, तसपणी पामें जीव सीय हो लाल। बादर सुभ नाम कमें उदय हुआं, जीव चेतन बादर होय हो लाल ॥

१५—प्रतेक सुम नाम उदे हुआं, प्रतेकसरीरी जीव थाय हो लाज। प्रज्यापता सुम नाम थी, प्रज्यापतो होय जाय ही छाल । to—गुद्ध निर्मल पांच शरीर और इन शरीरों के तीन निर्मल १०-पाँच शरीर १३-तीन उपाङ्ग अपाङ्ग → ये सब शुभ नास कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं।

धन्दर धरीर और उपाड इसीते होते हैं।

११--पहिले संहनन के हार अच्छे (सजदत) और पहले संस्थान

१४-प्रयम संहतन १५-प्रथम संस्थान का आकार सन्दर होता है। सुभ नाम कर्म के उदय से ये प्राप्त होते हैं।

१२--अच्दे-अच्दे प्रिय वर्ण, जिनका जीव अनेक प्रकार से भीग १६-शम वर्ण करता है, ग्रम बाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते है ।

११-अन्छी-अन्छी प्रिय गंध, जिनका जीव अनेक प्रकार से भौग १७-दाभ गंघ

करता है, शभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती हैं।

१४-अञ्चे-अच्छे प्रिय रस. जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग १८-शभ रस करता है, ग्रम नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं।

१५-अच्छे-अच्छे प्रिय स्पर्श, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग १६-सुभ सारी करता है, शभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं।

१६—शस-दशक प्रायोदय से—शभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त वस दशकः होते हैं। में इनका भलग-अलग वर्णन करता हैं, एक और चतर छोग तत्त्व का निर्णय करें।

रेष-- 'त्रस शुभ नाम कर्म' के उदय से चेतन जीव श्रसावस्था को २०-त्रसायस्या पाता है; 'बादर शुभ नाम कर्म' के उदय से जीव बादर २१-शदस्त होता है।

१८--'प्रत्येक ग्रम नाम कर्म' के उदय से जीव प्रत्येकश्रारीरी होता

२२-प्रत्येक दारीरी २३-पर्यात

हैं: 'पर्याप्त ग्राम नाम कर्म' से जीव पर्याप्त होता है ।

480 सब पदार्थ

१६-सुम बिर नाम कर्म उदे थरी, सरीर ना अववव दिइ बाव हो लाव। सुमनाम थी नाममस्तक छमे, अवयव रुड़ा हुवै ताय हो सल॥

२०—सोमाग नाम सुभ कमें थी, सर्व छोक ने वलम होये हो सन। सुस्यर सुम नाम कमें सुं, सुस्वर बंठ मीठो हुवे सीय हो साला

ें २१—आदेज वचन सुभ करम थी, तिणरो वचन मार्ने सह कौय हो हाह। जरा किती सुम नाम उदय हुआं, जरा कीरत जग में होय हो <sup>हाल ॥</sup>

· २२—अगरुलघ् नाम कमें सूं, सरीर हलको मारी नहीं लगात हो ला<sup>त</sup>। परघात सुम नाम उदे थकी, आप जीते पेलो पामें घात हो छाड

२३--- उसास सुम नाम उदे थकी, सास उसास सुखे लेवंत हो लाल आतप सुम नाम उदे थकी, आप सीतल पेलो तपंत हो लाल।

२४- उद्योत सुभ नाम उदे थकी, सरीर नों उजवालो आण हो लाल। सुभ गइ सुभ नाम कमें सूं, हंस ज्यूं चोखी चाल वखांण हो लाल ॥

२५—निरमांण सुभ नाम कर्म सूं, सरीर फोड़ा फूलंगणा रहीत हो छाल। तीर्थंकर नाम कर्म उदे हुआं, तीर्थंकर हुवे तीन लोक बदीत हो लाल।

: २६--केइ जुगलीयादिक तिरयंच नी, गति ने आण पूर्वी जाण हो *लाल*।

ते तो प्रतंक दीसे पुन तणी, ग्यांनी बंदे ते परमांण हो राल।

- :---ियर शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर के अवधव रह २४-नियर धवाव होते हैं। गुभ नाम कर्म से नाभि से मस्तक तक के अवधव १४-मुन्दर धवपव एन्दर होते हैं।
- छन्दर होते हैं। ०--'सीमाप्य ग्रुम नाम कमें' से जीव सर्व छोक-विय होता है) ११-लोक-निमता 'छन्तर ग्रुम नाम कमें' से जीव का कंड सस्वर और मशुर २७-मुस्तरता
- 'एस्पर हुम नाम कर्म' से जीव का कंठ एस्पर और मजुर २७-गुस्परता होता है। १--कादेव बचन ग्रुम नाम कर्म' से जीव के बचन सबको २५-मारेप बचन
- रै—कादेष वचन ग्रुम नाम कर्मे से जीव के बचन सदको २८-माद्य चवन मान्य होते हैं; 'यण कीर्त्त नाम कर्म' के उदय से जगत में २६-यस कीर्त यस-कीर्त्त प्रास्त होती हैं।
- १९— अगुरुष्य ग्रुम नाम कर्म' के शरीर इच्छा या भारी नहीं ३०-धगुरुत्य माद्दस देता है। पदायात ग्रुम नाम कर्म' के उद्दश्य क्षे जीव ३१-पराघात स्वयं विजयी होता है और दूसरा झाता है।
- १३—'ब्यासीच्युवास सुम नाम कर्मो के उदय से प्राणी एलहर्क ३२-उच्यात ग्यासीच्युवास देजा है। 'आतव सुम नाम कर्मो के उदय ३३-माठा से जीव स्वयं शीतछ होते हुए भी हसरा (सामने वाटा)
- भारत (तेत ) का अनुभव करता है। १४--चितात दूम मास कर्म से धरीर ग्रीत प्रशायतुक कोता है। १४-उद्योष 'द्वन गति क्षेत्र' से इंसादि जेसी एज्दर बाल ३१-गुन ग्रीठ प्राप्त होती है।
- १९--- निर्माण ग्रुम माम कर्म' से शरीर कोई युन्सियों से रहित १६-निर्माण होता है। 'वीर्थहर माम कर्म' के बदय से मनुष्य ठीन १७-तीर्थहर-मीन कोक प्रसिद्ध वीर्थहर होता हुँ ।
- १६ की सुगलिया भादि और निर्वशों की गति और भानुदर्श प्रत्य की प्रकृत मालूम देवी है फिर की वाली कहे यह प्रमाण है।

२७—नेहलो संघेण संठाण वरज नें, च्यार संघेण त्यां में तो भेल दीते छुं पुन तणो, ग्यांनी बदे २८--जे जे हाड छै पेहला संघेण में, तिण माहिला स त्यांनें जाबक पाप में घालीया, मिलती न र

२६—जे जे बाकार पेहला संठाण में, तिण माहिला च्या

त्यांनें जावक पाप में घालीया, ओ पिण मिलतो न ई

<sup>२०</sup>---ऊंन गोतपणे आय परणस्या, ते उदे भावे जीव रे

ऊंच पदनी पामें तिण यक्ती, उंच गोत छै तिण रो न

रै१—संघली त्यात बनी अंची न्यात छैं, तिणमें **१**टे न हागे छो एहवा छे मिनप में देवना, त्यांरी वर्म छै ऊंच गोन

<sup>३२</sup>— में में गुण आने मीन रे गुमागों, जैहना धै भीन रा मांच ह

तेहवा इब नाम पुदमल तथा, ओव तथे संबोगे तांन हो

<sup>हैं है</sup> — में वृद्ध हुं में वृद्ध कर पत्ती, निम्मू हुं में कहा काम नीम ही । चीन में मुच कामी पुत्राली, स्वांस िल मुख ही नांन तांन ही हा हैं हैं — ज्या पुरान्त स ज्यान थीं, जीव बाज्यों संगार से ऊर्ज ही सन ते दूराल तब बानीया, स्वांसे त्याल न जागे मूंच ही लाग

पहले संस्थान और पहले संहनन के सिवा शेप बार संहनत भौर संस्थान में प्राय का मेल मालम देता है फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है।

-जो-जो हाद पहुछे संहनन में हैं उनमें से हैंही जो शेष चार संहतनों में है उनको एकान्त पाप में डालना न्याय-संगत महीं मालम देता ।

-जो-जो आकार पहिले संस्थान में हैं उनमें से ही जो आकार माकी के चार संस्थानों में हैं उनको भी एकान्त पाप में बाङना न्यायसंगत नहीं सालम देता १।

–जो पुरुगल-वर्गणा भारम-प्रदेशों में आकर उच्च गोत्र रूप परिणमन कासी है और उसी रूप में टटच में आती है (गा० ३०-३१) और जिससे उच्च पदों की प्राप्ति होती है उसका नाम 'उच्च गीत्र कर्म' है।

-सबसे उच्च और जिसके वहीं भी दल नहीं रूगी हुई है ऐसी जाति के जो मनुष्य और देवता है उनके उच्च गोप कर्म है १०।

— जो ओ गुण जीव के गुभ रूप से उद्य में आते हैं उनके भनुरुप ही जीवों के माम हैं और जीव के साथ 'संयोग से वैसे ही माम पुरुगलों के हैं।

—श्रीव पुद्गाल से शुद्ध होकर शाना प्रकार के अध्ये-अच्छे नाम प्राप्त करता है। जिन प्रदेशकों से बीव गुद्ध होता है उन प्रशासी के नाम भी शद है।

- जिन पुरुगक्षों के संग से जीव संसार में उच्च बहुलाठा है वे पुरासभी उच्च बहुछाते हैं । इसका स्थाप मूर्स नहीं समन्ते ११।

उद्यं गोत्र कर्म

पुष्प वर्षों के शाम गणनियान है (410 \$3-54)

मद पराव

रेश—पदवी तीयंकर ने चक्रवत तणी, वासुदेव बल्देव महंत्र रे सर बले पदवी मण्डलीक राजा तणी, सारी पुन चक्री रहंत रे सरा

३६—पदनी टेविंद्र ने नरिंद्र नी, वले पदनी बहाँदि बखाँग हो हान। इत्यादिक मोटी मोटी पदवीयां, सहु पुन तणे परमांण हो हान। ३७—जे जे पुरगल परणम्यां सुम्मणं, ते तो पुन जया सुं आण हो हान।

र्या सुं मुख उपने संसार में, पुन राफल एह पिछाण हो छहा।
.
.
३८—बाला विद्यशेया आए मिले, सेंगा तथी मिले संबोग हो छहा।

ते पिण पुन तथा परताप थी, सरीर में न व्यापे रोग हो हाड़ श्र ३६—हायी घोड़ा रथ पायक तथी, चोरंगणी तेल्या निले आंग हो हाड़ ।

दोपद चोपदादिक आए मिले, ते तो पुन तणो परताप हो हाल ॥

४१—हीरा मांणक मोती मूंगीया, बले रत्नां री आत अनेक हो छान। ते सारा मिले छीपुन धकी, पुन बिना मिले नहीं एक हो छाल॥

४२--गमती गमती विनेवंत अखी, ते अपछर रे उणीवार हो हाउ। ते पुन चकी आए मिले, वले पुत्र घणा धीकार हो हाजा

ते पुन धको आए मिले, बले पुत्र घणा धीकार ही सात्र॥

४३— ये हे सुख पामें देवता तथा, ते तो पूरा कहा। म जाय ही हाता। पल सागरों रूप सुख मोगवे, ते तो पून तथे पसाय हो राजा।

पुष्पोदय के प्रत

भादि की सहात् पदिवयी अब पुरव के ही कारण मिलली (गा॰ ३४-४३) है।

१६—-देनेज, तरेज् और महसिज्य आदि के बदी-बदी परविधी सब पुरुष के प्रतार से सिज्जी है।
१७—प्रदास्तें का तम परिजस्त पुरुषोहय से ही होता है।

१५--गीर्धवर, चक्रवर्गी, बाएरेव, बस्टरेव तथा आवहस्टिक राजा

पुण्य पदार्थ (हाल : १)

पुराकों के क्षम परिणान से संसार में एक की प्राप्त होती है। इस साह सारे साव पुराव के दी पान हैं, यह सामनी र दें —पुराव के ही प्रमाय से विप्तके हुए प्रियमनों का सिम्मन होगा

है। सकतें का संग मिलना है। और यह भी पुरुष का ही कारण है कि शरीर में रोग नहीं स्थापना। देर---पुरुष के ही शुनाय से हाथी, थोरे. तथ और पेरलों की

चतुर्गाती सेना प्राप्त होती है और सब ताह की कृदि, वृद्धि और शाम-सम्पत्ति भी बगीने परिमाणने मिलती है । ४१--- क्षेत्र (सुणी सूमि), बाग्तु (बरकारि), हिरस्य, स्वर्ण, बण,

थाण, द्वार, ब्यूजर और इत्यों बातू वे (वी बवार के चरित्र) दुरुव के प्राप्त ते ही स्त्राने हैं। च्यूजर से ही हीरे, चाके, सार्तिक, सोडी, सूने कहा सामा कहा के हब प्राप्त होने हैं। दिशा दुरुव के हमेंने से स्व

की भी क्षांत्र नहीं होती। की--द्राव से ही फिट, दिवधी और सम्बद्ध के बहुक इसकी क्षी क्षित्रणी है और अवेद इसके दुव इसके होने है।

४३--पुरत में कार्य से ही हेक्याओं के करिस्कॉन एक क्रिके हैं और बीच कार्यायाओंच्य एक करने जोगाम है । 32

- ४४—रूप सरीर नों सून्दरपणो, तिणरो वर्णादिक श्रीकार हो स्तर। ते गमतो लागे सर्व लोग नें, तिणरो बोल्यो गमे वास्त्रार हो सरा
- ४५—जे जे सुख सगला संसार नां, ते तो पुन तणा फल जांण हो हाठ। ते कहि कहि नें कितरो कहूं, वुववंत लीज्यो पिद्यांण हो लडा।
- ४६—ए तो पुन तणा सुख वरणध्या, संसार लेखे श्रीकार हो हाल त्यांनें मोख सुखां सूं मीडीये, तो ए सुख नहीं मूल लिगार हो लाग
- ४७—पुदगलीक मुख छैं पुन तणा, ते तो रोगीला मुख ताय हो लाल आतमीक मुख छैं मुगत नां, त्यांनें तो ओपमा नहीं काय हो लाल
- ४५—पांव रोगी हुवे तेहनें, खाज मीठी लागे अतंत हो लाउ। ज्यूं पुन जदे हुआं जीव में, सबदादिक सब गमता लागंत हो लाउ।
- ४६—सर्प डंक लागा जहर परगम्यो, मीठा लागे नींव पान हो लात। ज्यू पुन उदय हुआं जीव नें, मीठा लागे मोग परधांन हो लात।
- ५०--रोगीला सुख छै पुदगल तणा, तिणमें बला म जांगी लिगार हो हा<sup>ज 1</sup> ते पिण काचा सुख असासता, विणसतां नहीं लागे बार हो हा<sup>ज 11</sup>
- पर-वातमीक सुख छ सासता, त्यां सुखां रो नहीं कोइ पार हो सिन। ते सुख सदा काल सासता, ते सुख रहे एक बार हो सन्दर्भ

<sup>88</sup>—पुग्यवान के रूप—शरीर की सन्दरता होती है। उसके वर्णादि भेष्ट होते हैं। वह सबको प्रिय छगता है। उसका बार-बार बोलना स्टाता है।

४५—संसार में जो - जो सुख है उन सबको प्रदय के फल ं बानी १२ । में कह कर कितना वर्णन कर सकता हैं, बढिमान स्वयं पहचान हो ।

४६—प्राय के जो एख बतलाए गये हैं वे लौकिक ( सांशारिक ) · हार की अपेक्षा से जनम हैं। मुक्ति-छखों से इनकी तुरुना

करने से ये एकदम ही सल नहीं टहरते । ४७-पुरुष के छल पौद्रगल्कि हैं और सब शोगोत्पन्न हैं। मुक्ति

के एल आस्मिक है और अनुपम हैं।

:४६-- जिस तरह पाँव के रोगी को खाज अत्यन्त मीठी छगती है ·· , ; असी सरह पुषय के अदय होते पर इन्द्रियों के शब्दादि विषय जीव को सरका--विय स्ताते हैं।

४६—जिस तरह सर्प के बंक मारने से विप फीलने पर नीम के · पत्ते भीडे क्षाले क्षाले हैं उसी सरह प्रस्य के उदय होने पर जीव को भोग सीडे और प्रधान लगते हैं।

ko-पुरुष के शुख बोगोत्पन्त है उनमें जहां भी सार मत समकी । किर ये छल क्षण-भहर और अनित्य हैं । इन्हें विनाय होते देर नहीं छगती।

रेरे-अत्मिक ग्रंत ग्राम्यत होते हैं। इन सलों का कोई अंत नहीं है। ये सल तीनों काल में शावत हैं और सदा एक रस रहते हैं १३।

वौदगसिक और शारिमक सुखों की तुलना (गा० ४६-४१)



दें जिससे इस छोक में दुःख पाना पड़ता है और जीव के योक-संताप बढ़ते जाते हैं।

से पाप-वर्ष (गा० ५२-५३)

.१—जो पुतय की बाल्डा—कामना करता है वह काममोगों की कामना करता है। उसको नरक निगोद के दुःव होंगे और प्रिय चल्तुओं का वियोग होगा<sup>१४</sup>।

(४---पुग्य के एल अंग्रानवत है परन्तु ये भी ग्रुभ करनी विना

पूच्य-अंघ के हैस्

नहीं प्राप्त होते । जो निरवध करनी करते हैं उनके प्रथय यो सहन ही भाकर रूपते हैं । kk—पुरुष पुष्प की कामना से प्राप्त नहीं होते, पुष्प सी सहन ही भावर रूपते हैं । प्रथप निरवध योग से सथा निर्मा '(गा० १४-१६)

. भी बरती से संबित होते हैं। ६६—मंत्री केयरा और भले परिणास से नित्यय ही निर्वरा होती है भीर तप निर्वरा के साथ-साथ पुरुषसहज्ञ ही स्वामाविक भीर यर आहर क्या वाते हैं! "।

५७-- को पुरुष की कामना से निवंश की करनी करते हैं वे

पुन्त काम्म कर्ते नहीं !

(410 XU-XC)

देवारे उस करनी का ज्यां ही को कर मनुष्य-जन्म को हारते हैं। १८—पुरुष चनुर्धानी कमें हैं। जो उसकी कामना करते हैं वे मुखे हैं। वे कमें और धने के अन्तर को नहीं समयते

ह्याय से निर्मश

भीर केशल मिन्यात्व की कहि में वह है <sup>9</sup> 8 १६—युव्य से जो बस्तुर्णे मिल्ली है जनके स्थास करने से निकार होती है परम्मु जो पुरुष कल को गुजू होकर मोगमा

स्वाय से निर्मश भोग से वर्ग-वंद

है यसके विवयं कर्यों का क्षंत्र होता है \* \* । रि--वह औद पुरव तत्त्व का बाध करावे के जिए सीडीदार में

संग् १८६५ की बेड बड़ी ह सोमजार को की है।

## टिप्पणियाँ

१<del>-- दो</del>हाः १-५:

इत प्रारम्भिक दोहों में स्वामी जी ने पुष्प पदार्थ के सम्बन्ध में निम्त बाउँ का प्रतिपादन किया है:

- (१) पुष्प तीसरा पदार्थ है (दो० १) ;
- (२) पुण्य पदार्थ से काममोगों की प्राप्ति होती है (दी०१);
- (३) पुष्प-जनित काममीग विष तुल्य हैं (दी॰ २-४) ;
- (४) पुण्योत्पन्न मुख पौड्गलिक भौर विनाशशील है (दो०२, ४) ; भौर
- (१) पुष्य पदार्थ द्युम कर्म है सत: सकास्य है (दो० १)। नीचे क्रमशः इन पर प्रकाश डाला जाता है :

(१) पुग्य वीसरा पदार्थ है (दो॰ १) :

मगवान महाचीर ने कहा है—"ऐसी संज्ञा मत करों—ऐसा मत सोची हि डूच मीर पाप नहीं हैं पर ऐसी संज्ञा करों कि चुच्च और पाप हैं। '' उत्तराज्यन में ठच मार्गे में चुच्च का उल्लेख किया गया है '। ठाणाञ्ज में नवसद्भाव पदार्थों में गुर्छन स्थान र चुच्च की मिनती की गई है '। संज्ञार में इन्द्र बस्तुमों का उल्लेख करते हुएचुच मीर पात परस्पर विरोधी तत्त्व बताने यह है '। इसते प्रमाणित होता करते हुएचुच मीर पात की एक स्वतंत्र तत्त्व के रूप में मुख्य हो सहित वय पदार्थों में उसता स्थान तुर्धन मारा गया है। दियानदावायों ने भी चुच्च को स्वतंत्र बदार्थ के रूप में स्क्रांत्र किया है'।

१ - - स्वगडं २.४-१६ : नित्य पुरुषे व पावे वा नेवं सन्मं निवेसए।

अत्य पुग्णे व पात्रे वा पूर्व सन्तं निवेसए ॥

२---उत्त॰ २८.१४ (पृ॰ २४ पर उद्धृत) ३---डाणांग १.१६४ (पृ॰ २२ पा॰ टि॰ १ में उद्ध्त)

४—डाणांग २,४६ : जदस्य जं छोगे तं सन्बं दुपक्षात्रारं संजहा...पुन्ने चेव पावे चेव

१—(६) पंचास्तिकायः २,१०८ : श्रीवासिकायः माना पुराणं पार्व च श्रासनं सेसि ।

सर्वरणिज्यस्वंघो मोक्खो य इवंति ते अहा ॥ (स) द्रव्यसंग्रह २६ :

आसवर्षभणसंवरिगज्जसमोक्ला सपुरणपावा से ।

क्तवार्षपुत्र में बात कत्यों का उल्लेख है भीर पुष्प भीर पाप को भ्रासव त्व के दो नेद के हम में उपस्थित क्या है । हेमचत्राचार्य ने भी सात ही तत्व बनार ? भीर भ्रास्व क्या बंध के भेर रूप में भी पुष्प भीर पाप पदार्थों का उल्लेख नहीं वर्ष है।

्या है। संदार में हम दो प्रकार के प्राणियों को देखते हैं—एक सम्मन और द्वारे दरिड, क स्वत्य और दूबरे रोगी, एक दुःखी और दूबरे सुखी। प्राणियों के ये भेट सकस्मात हीं हैं पर उनके प्रयो प्रयो कर्नृत्व के परिणाम हैं। जो कर्नृत्व प्रयम वर्ग की व्यक्तियों का उत्पादक है वही पुण्य सन्द है।

स्वामी जी ने भागितक परम्परा के मतानुसार पुष्य को तीसरा पदार्थ माना है।

(२) प्रथय पदार्थ से कामभोगों की प्राप्ति होती है (दो॰ १)

शब्द धौर रूप को काम कहते हैं तथा गंध, रस भीर सर्घों को भोग \*।

षाव्य, रूप, गंप, रस भोर स्पर्ध क्रमताः श्रोवित्यम्, चार्यान्द्रियः, घाणित्य रसनेत्रियः भौर स्पर्धनिद्धिय के विषय हैं । ये इस्ट या क्रनिन्द्र, कान्त या बकात, प्रिय सपवा मित्रम्, सरोज्ञ प्रवचा प्रवनोज्ञ, यन-धाम प्रयवा धमनश्राम इस तरह दो-दो प्रकार के हुने हुने हुने

यहाँ कामभोग का अये है—एट, कांत, शिय, मनोज, और मन-माम धब्द, क्य, गंय, एक और एक्सर्ज हे, युक्त मोयप्यदार्थ । वे नामभोग सभीय भी हो सकते हैं और निर्भोद भी १ पढ़ कार भोगते सोध भी हो सकते हैं और बार-बार मोमने सोध्य भी । पुष्प पदार्थ से इन एट काममोगों की प्राप्त होती हैं।

(३) पुगय-जनित कामभोग विष-मुल्य हैं (दो॰ २-४) :

. इन शब्दादि काममोगों के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ पाई जाती हैं--(१) संसारासक

१--तस्वार्यस्य ६.१-४ :

जीवाजीवासन्वरूपसंवरतिर्जरामोक्षस्त्रत्त्वम्

१—तत्वायं सूत्र ६.१-४ :

३--श्रीवाश्रीवाधवास्य संवरी निर्वरा एथा । बन्धो मोक्षरवेति सप्त, तस्वान्याहर्मनीपिगः ॥

४—उत्तः ३२—३६, २३, ४६, ६२, ७४

४—सगवती ७.७ ५—उत्तः ३२—३६ ६—डाणांग २.३-८३

<del>४--</del>सगवती ७.७

१५२

नव पहा

मनुष्य की दृष्टि भीर (२) उदासीन भोनी पुरुष की दृष्टि । जो कामभोगों में दह 🖁 कहते हैं --- "हमने परलोक नहीं देखा और इन कामभोगों का ग्रानन्द तो ग्रांवों हे रे है—प्रत्यक्ष है। ये वर्तमान काल के कामभोग तो हाय में प्राए हुए हैं। भविष्य में कार मोग मिलेंगे या नहीं कौन जानता है ! भौर यह मो कौन जानता है कि परक्षेत्र 🕴 नहीं, भतः मैं तो भनेक लोगों के साथ रहूँगा ।" ज्ञानी कहते हैं-- "कामभेग स्तर हैं। कामभीग विष रूप हैं, काममीग जहर के सहस हैं। सर्व काममीग हुतम

हैं<sup>3</sup>। धनर्थ की सान हैं ४।" इस इष्टि भेद के कारण जो संसारी प्राणी हैं वे पुष्प को सब्दादि कामधोर्गे भै प्राप्ति का कारण मान उपादेय मानते हैं भीर ज्ञानी सब्दादि काममेलों को सि तुत्य समझ वैपयिक सुखों के उत्सादक पुष्य पदार्थ को हेय मानते हैं।

स्वामीजी बहते हैं ज्ञानी की दृष्टि ही ययार्थ दृष्टि है, क्योंकि वह मोह रहि गूर दृष्टि है। संसारासक्त प्राणी की दृष्टि मोहान्छल होती है जिससे वह वस्तु के बालीं स्वरूप को नहीं देख पाता भौर जो वास्तव में सुल नहीं है उनमें मुख मान तेता है। निस तरह नीम के पत्ते वास्तव में कड़ुवे होते हैं परन्तु सर्व के बंत तेने पर शरीर-मन विष के कारण वे मीठे लगते लगते हैं बँधे ही पुष्पत्रात इन्द्रिय-मुख बास्तव में दुंख की

ही हैं पर मोह कमें की प्रदलता के कारण दे समृत के समान सपूर सगते हैं। (४) प्रयोत्पन्न एस पौद्गालिक और विनाशलीला हैं (दी • २४) :

पुष्पोदय से प्राप्त मुख भौतिक हैं। ये मूख बातमा के स्वामाधिक नहीं वर भारता से मिल पौर्गतिक वस्तुमों से सम्बन्धित होते हैं । ये मूल संबोगिक और बेरीक

है, बारमा के सहब धानन्द स्वस्प नहीं। पौद्गनिक बन्तुचों पर मामारित होते के शाय-साथ ये मूल न्विर नहीं है। है

चरीर और इन्द्रियों के बारीन है, उनके विनास के साथ इनका विनास ही बाता है। है मुख विषय--चंचन-हानि वृद्धिमा है।

१--रचः ६.४.७

1-24, (.t);

सरखं कामा विमं कामा, कामा भागीविमीकमा ।

रे—बच+ १३.१६ :

सन्ते कामा दुरावरा । t----- (x. (1 :

कारी कमचात्र र काममेगा

प पदाय (ढार्छ : १) : दिप्पणी १

मारिमक बुंख की तरह ये निराकुल नहीं होते । ये सृष्णा को उत्पन्न करते हैं मौर ंघन के कारण है। जहाँ इन्द्रिय-मुख है वहाँ रागादि दोपों की सेना होती है झौर भी भवस्यंभावी है। एय पदार्थ शुभ-कर्म है अतः अकास्य है (दो० ४) :

विका परिणमन दो तरह का होता है या तो वह मोह-राग-द्वेय झादि भावों में न करता है भयवाशुभध्यानमादि भावों में। मोह-राग-द्वेप मादि मशुभ परिणाम घर्म-च्यानादि भाव शुभ परिणाम। संसारी जीव सर्व दिशाम्रों में मनेक प्रकार की वर्गणामों से घिरा हुमा है। उनमें एक वर्गणा ऐसी है जिसके पुद्गल भारम-ों प्रवेश कर उनके साथ बंध सकते हैं। जब जीव प्रशुम भावों में परिणमन करता है वर्गमा के असुभ पुरुगत धात्मा में प्रवेश कर उसके साथ बंध जाते हैं और अब त मावों में परिणमन करता है तब इस वर्षणा के शुभ पुद्गल फ्रास्मा के साय । पुर्वालों की यह विशिष्ट वर्गणा कर्म-कर्मणा कहलाती है स्रौर बंधे हुए शुप्त-र्मविपाकायस्थार्में सुख-दुःखफल देने की ध्रपेशासे पुण्यकर्मधौर पापकर्म हैं। इस तरह पुष्य कर्मधीर पाप कर्मदोनों ही पुद्गल की कर्म-वर्गणा के

r चेतन है । पुद्गल जड़ है । पुद्गल की पर्याय होने से कर्म भी जड़ है । स्वार्म कि चेंदन जीव जड़ कर्मों की कामनाकैसे कर सकताहै? पुष्य झीरः ही तो उसके संसार-भ्रमण के कारण है। ार्थ कुन्दकुन्द वहते हैं—''प्रयुम कर्म कुशील है—दुरा है और शुभ ≉ — पञ्छा है ऐसा जगत् जानता है। परन्तु जो प्राणी की संसार में प्रवेश करा ा कर्म सुद्दील--- प्रच्छा कैसे हो सकता है १ जैसे लोहे की बेड़ी पुरूप को बांघ वर्णको मी बांघती है उसी तरह सुभ तथा भराभ कृत वर्मजीव को बांघते हैं तु इत दोनों कुशीलों से प्रीति धयवा संसर्ग मत कर । कुशील के साथ संस से जीव की स्वाधीनताका विनाश होता है। जो जीव परमार्थ से दूर से पुष्प को बच्छा मान उसकी कामना करते हैं। पर पुष्प संसार-गमन क भतः तूपुष्य कर्ममें प्रीति मत कर १। ''

ोत्री भौर भावार्यं कुन्दकुन्द की विचारघारा में भद्भुत सामञ्जस्य है। सार ३ : १४४-१४७, १४४, १४०

परिणाम-प्राप्त स्कन्ध है।

२—पुण्यं शुभ कर्मे धीर पुद्गल की पर्याय है ( ढाल गांधा १ ):

ं े निवास

इस नाया में पुण्य की पुद्गल की पर्याय बताते हुए उसकी परिमाया दी वर्ड

इस विषय में पूर्व टिप्पणी १ अनुच्छेद ४ में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। स्वामीजी कहते हैं—मात्मा के साथ बंधे हुए कर्म-वर्गणों के शुन पुरुष स्पार

चंदम में--फल देने की झबस्या में--आते हैं और गुम फल देते हैं। इन्हें ही पुमन

कहते हैं । जिस तरह तेल भौर तिल, घृत भौर दूघ, घातु भौर मिट्टी भोतप्रोत होते हैं क तरह जीव भौर कर्म-वर्गणा के पुद्गल एक क्षेत्रावगाही होकर बन्ध जाते हैं। यह 🏞 यातो ब्रह्म कर्म-पुद्गलों का होता है या धूम कर्म-पुद्गलों का। हुम परिवासी है

उदय में झाते हैं। बन्धे हुए कर्म जब तक फलायस्था में नहीं झाते तब तक जीव के मुहा-दुश बरी भी नहीं होता । उदय में झाने तक कर्म-पुद्गाल सत्तारूप में रहते हैं। कर्म के उदगरमा में भाने पर जब सोसारिक सुख प्राप्त होते हैं तो बच्च पुण्य कर्मों का कहा जारण दे विविध प्रकार के दुःख उत्पन्न करने पर बन्ध पाप कर्मों का कहा जायगा। बीव !

जो कर्म बन्धते हैं वे शुम रूप से झौर जो झराम परिणामों से बन्धते हैं वे पाप हा है

एक तालाव मानें तो बन्य उसमें भावड जल रूप होगा। उस तालाव से निझ्ते हुए-भोगे जाते हुए-जल रूप पुष्प पाप होंगे। भाचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं : "जिसके मोह-राग-द्वेप होते हैं चसके भद्रुम परिचाः

होते हैं। जिसके चित्तप्रसाद--निर्मल चित्त होता है उसके गुप्र परिणाम होते हैं। जीव के शुम परिणाम पुष्य हैं और अगुम परिणाम पाप । शुम-अग्रुम परिणामों हे की के जो कर्म-वर्गणा योग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है वह क्रमशः द्रव्य-पुष्प ग्रीर इय-पाप हैरे।"

र्-तरा द्वार ( आचार्य भीपगती रचित ) : तालाव द्वार २—पद्यास्तिकाय २.१३१-२ :

मोहो रागो दोसो चित्तरसादो य जस्स भावस्मि। विज्ञदि तस्स एहो वा अएहो वा होदि परिणामा ॥ एइपरिणामी पुरणं अएही पार्वति इवदि जीवस्म। दोवह पोगगाल्मेची मावो क्रमसणं पत्ती॥

ेजीव का शुम परिणाम भाव पुण्य है। भाव पुण्य के निमित्त से पुद्गल की कर्म-वर्गणा वितेष के सुभ पुर्गल झात्म-प्रदेशों में प्रवेश कर उनके साथ बन्य जाते हैं। यह इय-पूर्ण है ।

पुष्प कर्म किस तरह पुद्गल-पर्याय है, यह इससे सिद्ध है। रै—चार पुण्य कर्म (ढाल गा० २):

इस गाया में दो बातें कही गयी हैं :

- (१) भाठ कर्मों में चार एकान्तपाप रूप हैं और चार पाप भीर पुण्य दोनों रूप । (२) पुष्य केवल सुखोत्पन्न करता है।
- इत मुद्दों पर नीचे कमशः प्रकाश डाला जाता है:
- (१) आठ कर्मों का रूवरूप: मात्मा के प्रदेशों में कर्म-वर्गणा के पुर्गलों का बन्ध होता है। बन्धे हुए कर्मों में भिन्त-भिन्न प्रकृतियों का निर्माण होता है। मूल प्रवृतियाँ माठ हैं। इन प्रकृतियों के भेद से कर्मों के भी माठ भेद होते हैं? :
- (क) जिस कमें की प्रकृति ज्ञानको झावरण करने की होती है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
  - (स) जिस कमें की प्रकृति दर्शन को मनरोप करने की होती है उसे दर्शनावरणीय कर्म वहते हैं।-
  - (ग) बिस कर्म की प्रकृति सुल-दुःस वेदन कराने की होती है उसे वेदनीय कर्म "रहो हैं।
  - (प) जिस कर्म की प्रकृति मोह उत्तन्त व रने की होती है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं।
  - (ह) जिस कर्म की प्रवृति झामुख्य के निर्मारण करने की होती है उसे आयुष्य कर्म बहते हैं।
  - (प) जिस कर्म की प्रष्टति जीव की गति, जाति, सत्त, क्षीत सादि की निर्धारण करने भी होती है उसे नाम कर्म बहते हैं।
- —(क) प्रमास्तिहाय २. १०८ की अमृतचन्द्राचार्य कृत तस्वप्रदीपिहा कृति : द्यमपरिणामो जीवस्य, तन्त्रिमत्तः कर्मपरिणामः पुद्गलानाम् पुरुषस्।
  - ( ल ) उपयुंक स्थल की जयसेनावार्यहत साल्पर्यवृत्ति : जीवस्य शुभवरिणामी भावपुर्यं भावपुर्यनिमित्तेनीरयन्तः सङ्घेधारि

गुमप्रकृतिहरः पुर्गलपरमाणुपिएडोः इष्यपुर्व -- 34: \$3,4-3 ; Simig =. 3,46 €

१५६ सब परार्थ

(छ) जिस कर्म की प्रकृति जीव की जाति, बूल ब्रादि को निर्धारण करने की हैंदी है उसे गोत्र कर्म कहते हैं।

(ग) जिस कमें की प्रकृति लाम, दान झादि में विष्त-बाघा करने की होती है छे भन्तराय कर्म बहते हैं ।

इन भाठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय भौर भतराय वे बार कर्म एकान्त पाप रूप है।

वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं---(क) साता वेदनीय और (स) ग्रसातावेदनीय! साता वेदनीय पुण्य-रूप है।

इसी तरह भायुच्य कर्म के दो भेद हैं—(क) शुन भायुच्य भौर (ख) प्रशुन भावूच। गुम मायुष्य पुष्य स्वरूप है।

माम कर्ममी दो प्रकारका है—(क) शुभ नाम कर्मभौर (ल) भगु<sup>म नाम</sup>

कर्म र । शुप्त नाम कर्मपुष्य स्वरूप है।

गोत्र कर्म के भी दो भेद हैं— (क) उच्चगोत्र कर्म झौर (स) नीच गोत्र कर्म ग गोत्र कर्म पुष्य रूप है।

 (२) पुगय केवळ सखोत्पन्न करते हैं : पुष्प झौर पाप दोनों एक दूसरे के विरोधन पदार्थ हैं। एक पदार्थ दो परिणमन नहीं कर सकता। पुष्य मुख ग्रीर दु:स दोनों डी

कारण नहीं हो सकता। वह केवल सुख का कारण होता है। पुष्प की परिभाग करते हुए कहा गया है—'सहहेऊ कम्मपगई पुन्नं\*'—मुख की हेतु कर्म-ग्राही पुण्य है ।

१—(क) उत्त० ३३.७ : वेयणियं वि य दुविहं, सायमसायं च आहिरं। (ख) टाणाङ्ग २.४.१०६

२--(क) उत्तः ३३.१३ : नामं कम्मं तु दुविहं, छह्मछहं च आहियं।

(स) टाणाङ्ग २.४.१०५ ३---(क) उत्तर ३३.१४ :

गोयं कम्मं तु दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं

(ल) टाणाङ्ग २.४.१०५

४—देकेन्द्रसृतिष्ट्रतः भी नवतस्वप्रकरणम् ( मदनस्वसाहित्यमंग्रहः ) गाः १८

एक बार कालोदायों में श्रमण मनवान महावीर से पूछा : "मन्ते ! क्या करवाण कर्ष (इच्छ) जीकों के लिये करवाण कर्णविशाकतंपुरा—प्रच्ये करत के देने वाले हैं ?" मनवान के जतर दिया : "है कालोदायों ! करवाण कर्म (इच्छ) ऐसे ही होने हैं। वें को केंद्र हुए समार प्रशाद व्यंक्रम्पूष्ठ केंद्र हुए सहार प्रशाद व्यंक्रम्पूष्ठ व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य व्यंत्रमुख्य क्षेत्रम्थित व्यंत्रमुख्य क्षेत्रम्था क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्

कोते होने हैं ऐहा वहा है। ।''
स्वाभीकों ने जो यह वहा है कि पाप के मुख ही होना है हुआ बरा भी नहीं होना वह उपर्युक्त सामस्थवन के समस्य है। धे—पुष्प की समस्य पर्योग्धें (दास्त साथ है): हम सामा में स्वाभीकों ने जो बात वही है, उसका सामार निम्न सामस्थाना है:

सर्वेशिन चेव कम्माणं, पण्यसम्मर्गता । गरियसकार्ष्यं, श्रेती सिद्दाण श्राहिच<sup>3</sup> ॥

रोप है महोते ने हात पूर्ण नमों है महल प्रदेश बंधे हुए एक्टे हैं । नहीं में कहा देरें भी तीवत्या परिवादावाला में मानी है। यह सराया नमीं ना उपस्थान पहलानी है हुए उपस्थ करते हैं। स्वतन्त्रदेशी पुर्ण नमें उपस्य में मानद स्वतन्त्र प्रदार है हुए उपस्थ करते हैं। देश तहरू दूस नमीं नी मान्य दर्शने—सीदराय—महत्त्रवार्ते किया है।

५—पुण्य निरवद्य योग से होता है ( ढाल गा॰ ४ ) :

स्वामीजी ने इस गापा में पुष्प कसे होता है, इस पर संक्षित प्रकास डाला है। भारम-प्रदेशों में कर्म-प्रवेश के निमित्त मुख्यतः पाँव हैं---निच्यात्व, प्रविरति, प्रभार, कपाय और योग। पहले चार हेतुन्नों से पाप कर्म का मागमन होता है। योग का पर है—मन, वचन भीर कायाकी प्रवृत्ति—किया। योगदो तरह के होते हैं—(१) निरवद्य योग भीर (२) सावद्य योग । भवद्य पाप को कहते हैं। मन, वचन, कार्या भी जो प्रवृत्ति पाप-रहित होती है वह निरवद्य योग है। जो प्रवृत्ति पाप-सहित होती है की सावद्य योग कहते हैं। सावद्य योग से पाप-कर्मों का मर्जन होता है। निरवद योग पुण्य के हेतु है। उदाहरण स्वरूप सत्य बोलना निरवय योग है भीर निष्या बोलग

सावद्य योग। पहले से पुष्प बंघता है और दूसरे से पाप-कर्म। इस सम्बन्ध में तत्त्वार्धसूत्र ( घ० ६) के निम्न सूत्र स्मरण रक्षने जैसे हैं:

कायावाङ्मनः कर्मयोगः ।१।

स आसवः ।२।

द्यभः पुरुषस्य ।३। अग्रुभः पापस्य ।४।

माचार्य उमास्वाति ने मन्यत्र भी लिखा है :

'योगः शुद्धः पुषयासवस्तु पापस्य तद्विपर्यातः"

दिगम्बराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं ।

माचार्य कुन्दकुन्द के मनुसार जीव के या तो शुभ उपयोग होता है भवना भएन जपयोग । सुम जपयोग से पुण्य का सञ्चय होता है भीर स्वर्ग-मुख की प्राप्ति होती है। म्रशुभ उपयोग से पाप का सञ्चय होता है भौर जीव को कुनर, तियँच, नारक के स्प में संसार-अमण करना पड़ता है। श्रमण शुद्ध उपयोगयुक्त भी होता है। गुद्ध उपयोग-वाला श्रमण मासव-रहित होता है भीर उसे मोस-मुख की प्राप्ति होती है? ।

१—उमास्वातीयं नवतत्त्वप्रकरणम् ( नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः) : आसवतत्त्वम्

२--- व्रव्यसंग्रह ३८ :

धह अछह भावतुत्ता पुर्णं पापं हवंति शलु जीवा। <del>२...</del>प्रवचनसार २.६४ ; १.११ ; १.१२ ; ३.४४

उवभोगो अदि हि सही पुग्णं जीवस्स संचयं आदि। अएहो वा तथ पावं तसिमभावे ण चयमस्यि॥ धानीण परिणद्रप्या अप्या जदि सदस्ययोगत्रहो। पावदि जिञ्जाणस्य सहीवत्रको व सम्मास्य ॥ अछ्डोद्रयेम् आदा कुणरो निरियो भवीय शरहयो। दुवसनहस्तिहि सदा अभियुदो भमदि अर्च्यतं॥ समना छद्वतुषा छहीवतुषा य होति समयन्हि। तेष वि छेर्वन्त्वा भगासदा सासदा

पुंज्य पदार्थ (ढाल : १) : टिप्पणी ६

पुष्प का बंधन शुभ योग से कहें, शुभ भाव से कहें, शुभ परिणाम से कहें प्रथवा शुभ उपयोग से, एक ही बात है। यह केवल शब्द-व्यवहार का प्रन्तर है।

माचार्य कुन्दुक्त के मनुसार बाह अनाण जिसे तदार्थ और सूत्र मुविदित हैं, जो संयम और सत्र सुक है, जो सीतराम है और जिसको मुख-दुःश सम है बहु गुढ उपमोग वाला होता है'। ऐसा असण मासल-रहित होता है भीर पाप का तो हो ही कैसे उपके पुष्प का भी बंधन नहीं होता है"। स्तेतास्त्र सालता के मनुसार चौदहवें गुण स्थान में असण प्रयोगी केवली होता है और तभी पुष्प का सब्य करता है। उसके पहले सब असणी की सुभ किसाओं से पुष्प का संबंध करता है।

६—साता चेदनीय कर्म ( ढाल गा॰ ५ ) :

पायार (टिप्पणी ३) में बताया जा चुका है कि निम्न चार कर्म पुण्य रूप हैं :

१--सातावेदनीय कर्म,

२ — शुम सायुष्य कर्म, ३ — शुम नाम कर्म, धीर

४ — शम गोत्र कर्म।

दिगम्बराचार्यभी इन्हीं चार को पुण्य कर्म कहते हैं ।

स्वामीजी मे गाया ५-३१ में इन चार प्रकार के पुष्प कर्मी का विस्तार से विवेचन किया है।

े प्रेस्तुत गाथा में सातावेदनीय कर्मे की परिभाषा देकर उसके स्वरूप पर प्रकास डाला गया है।

"यदुरवाद सातं सौख्यमनुभवति सत्सातवेदनीयम्""—जितके उदय से जीव सात-सौस्य का मनुभव करता है वह साजावेदनीय कमें है।

१-प्रवचनसार १.१४ :

छविदिर्पयत्यसत्तो संज्ञमतवर्संतुरो विगररागो । समणो समएहदुरुखो माणरा मुद्योवभोगो ति ॥

२—पद्मास्तिकाय २.१४२ :

षस्स ण वित्रदि रागो दोसो मोहो व सञ्बद्देवेछ । णासवदि सहं अस्हहं समस्टहरुक्तस्स भिक्स्यस्स ॥

रे-- त्रण्यसंग्रह रेट : सार्व छहार्य जामें शोर्व युवर्ण पराणि पार्व च ॥

भार पहार जाम शोर पुराने परानि पात था। ४---भव श्रुच्यादिगमेतं नववस्वमहरतम् ( नववस्वमाहित्यमंगहः ) =॥१०॥ की बृत्ति ٧ŧ٥ . सब पडार्य जत्तराध्ययन में कहा है 'सायस्य उबहु भेया' '-सातावेदनीय कर्म के बहुत के ही

हैं। सात—सौस्य — मुख धनेक प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे सौस्य का प्रनुका है जै वैसे-वैसे ही भेद सातावेदनीय कर्म के होते हैं।

साता ( सुख ) के छः प्रकार हैं—(१) श्रीतेन्द्रिय साता ; (२) ग्रायेन्द्रिय साता (३) रसनेन्द्रिय साता; (४) चधुरिन्द्रिय साता (४);स्पर्शनेन्द्रिय साता और (६)नेर्रीः। (मन) साता र । सातावेदनीय कर्म से इन सब सातामों (मुलो) की प्राप्ति होते 📳

मनोज शब्द, मनोज रूप, मनोज रस, मनोज गंध, मनोज स्पर्ग, मनः धूप्ता और वचः गुमता—ये सब सातावेदनीय कर्म के धनुमाव हैं?।

७—शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ ( हाल गा॰ 📢 )। इन गाथाओं में पुष्परूप सुम भायुष्य कर्म की परिभाषा और उनश्री उनी प्रकृतियों---भेडों का वर्णन है।

गुम भायुम्य कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ तीन कही गयी हैं :

(१) जिगमे देवभव की भागुष्य प्राप्त हो वह देवायुष्य कर्म ;

(२) जिससे मनुष्यमव की बायुष्य प्राप्त हो वह सनुष्याकुष्य कर्म ; बौर

(३) जियमे निर्वेद्यमंत्र की मायुष्य प्राप्त हो वह निर्वेद्यायुष्य हर्मे।

न्नानः माचार्यों ने सर्व देव, सर्व मनुष्य और सर्व निर्मर्थों की बायुष्य 🕏 🖏 बाद्ध्य कर्म को गुमाद्ध्य कर्म के बलगंत माता है? । स्वामीती ने गुम हैर, गुन मतुष्य भीर युरनिक निर्देशों की भारूष्य के हेतु. भारत्य कर्मी की ही गुणका कृत मानुन्य कमें के मेरों में बहुण किया है। उनके विकार में सर्व देव सूत्र नहीं है? न चर्च मनून्य गुन होते हैं भीर न नर्च निर्वेत ही। गुन देन, गुन मनून्य भीर कु<sup>न्तह</sup> निर्देश के कर-विरुप्त कारून के हेतु बने ही राज बागून बने के उत्तर केर हैं। स्वामीकी वे बनुसार----

tery office :

इ.—दिन्तम् 'करमण्यमाहिन्दर्भस्य' में संदूर्णम् सभी स्कान्त प्रदश्य के कुमार्गस्य

- १— जिस कर्म के उदय से शुन देव-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह शुन देवायुष्य कर्म' है।
- र—जिस कर्मके उदयसे क्षुम सनुष्य-मव का ब्रायुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ मनुष्यासुष्य कर्म' है।
- २—जिस कर्म के उदय से युगलितमंत्र-मद का प्रायुध्य प्राप्त हो वह 'सुम दिमंत्रायुध्य कर्म' है।
- ियपाणुम्य कमें है। वो तर्व तियनागुम्य कमें को गुनायुम्य की उत्तर प्रकृति मानते हैं उनके सामने प्रकृत माना कि हाची, भरत, सुकृ, कि भादि तियमों का मानुष्य राम कैसे हैं जबकि वे प्रवत शुना, विशासा, तर्रेग, ताइन शादि के दुःशों को बहुतता से भोगते हुए देखे जाते हैं! दशके समाधान में दो निल्न-निल्न चत्तर प्रात हैं:
- (१) वे विषय प्राणी पूर्वकृत कर्मी का फल भेगते हैं, पर उनका प्राणुम्य सञ्चम गहीं है क्योंक इ.स मनुनव करते हुए भी वे हमेशा ओते रहते की ही इच्छा करते हैं कमी मरने की नहीं। नारक हमेशा सोचते रहते हैं—कब हुम मरें सीर कब इत इ.सीं से पुरुकारा हो है हससे उनका प्राणुम्य प्रशुम है पर विषय ऐसा नहीं सोचते। प्रताः उनका प्राणुम्य प्रमुम नहीं हैं।
- (२) तियंशों में युगितक तियंश भी माते हैं। उनका भाषुत्य शुम है। उनकी भोता से तियंशायुष्य को शुम कहा है?।
- स्व दूवरे रास्टीकरण के अनुवार सब तिमचों का आयुष्य तुम नहीं होना चाहिए । ठाणाञ्च में ठिपंच योग्य कर्मबंच के चार कारण कहे हैं: (१) मायावीवन, (२) निकृतिमान, (३) अतीक बचन और (४) निष्णा तील-माप'। ऐसे कारणों से दियंच गति प्राप्त करने वाले तियंच जीवों का आयुष्य तुम कसे होगा है
- मानाथं दुन्दुन्द कहते हैं: "सर्गम उपयोग से जीव दुनर मादि होकर सहस 5ुओं से पीइन होजा हुमा संसार-असन करता है?।" इससे सपट है कि से मनूजों के रि-जनकरकप्रकार (समझल टीका) एक ४३:न तेपामासरमुम्युल्यने, याने
  - ुष्कानुभवनतोऽ (सम्प्रस्थ टाका ) एक ४३: न तेपामायुरप्रभुक्यने, यतो दुःकानुभवनतोऽ ते स्वायुगसमाधिपर्यन्तं तिश्रीविषयो न कदाचनाऽपि सन्तु समीदन्ते नारकवन्
- ३—भीतवलस्वप्रस्ताम् ६११६ की कृति ( नवलस्यादिरासंबदः) : मतु तिर्वमानुषः स्पूमसत्वत् उच्यते, तस्यारि युगकिकविष्यपेक्षमा प्रधानार्थं, प्रवयकृतिस्वार् । १—स्वार्क्षमः १६३६। १९—प्रवचनतार १.१९ (रिव्यूणी ४ वा० दि० ३ में उद्यन्त )

दो भेड करने रहे। एक क्र-मनुष्य धौर दूसरे उत्तम मनुष्य। उनके मनुसार हु-म का झायुष्य झतुम जायोग का परिणान टहरता है और वह सुम झायुष्य कर्म हा

नहीं हो सकता । भागम में वहा गया है: "चार कारणों से जीव किस्तिपीरेव योग्य कर्न का

करता है-मरिहंत के धवर्णवाद से, धरिहंत धर्म के धवर्णवाद से, धावार्णेगावार सवर्णवाद से सौर चतुर्विध संघ के सवर्णवाद से। ऐसे कारणों से प्राप्त होने क

किल्विपोदेव गति का झायुच्य सुम कँसे होगा ! जो कर्म सुम योग से माते हैं भौर विपाकावस्या में सुम फल देते हैं वे ही प्र

कमें हैं। कई मनुष्य, कई देव और कई तियेंचों का भायप्य शुम हेतुग्रों का परिका नहीं होता । फल रूप में भी उनका भायुष्य मत्यन्त पापपूर्ण और कव्यप्रद होता है। इस तरह सिद्ध होता है कि उत्तम देव, उत्तम भनुष्य भीर उत्तम तिर्ववों के भारून

को प्राप्त कराने वाले भायुष्य कमें ही शुभ हैं। ८—शुभ नामकर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ ( ढाल गा॰ १-२४ ): गाया द में शुभ नामकर्म की परिभाषा दी गई है। बाद की ह से रह हुइ

गायाओं में शुभ नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप का, उनके फल-कपन 🕻 भयवा उनकी परिभाषा देकर, विवेचन किया गया है।

नामकर्म की परिभाषा टिप्पणी ३ (१) (च) (पृ० १४४) में दी जा चुनी है निस कर्म के उदय से जीव को अमुक गति, एकेन्द्रियादि अमुक जाति प्रश्ति प्रा होते हैं उसे नामकर्म कहने हैं। जो उदयावस्था में जीव को ग्रुप्त गति, ग्रुम जाति मार्ग

भनेक बातों का प्रापक कर्म है वह 'शुम नामकर्म' वहलाता है (गा००) मुल नामकर्मकी उत्तर प्रकृतिया ३७ हैं। नीचे क्रमशः उनका विवेचन किमा जाता है:

(१) जिस नामकर्म से शुभ मनुष्य-गति— उन्य मनुष्य-भव की प्राप्ति होती है उसे 'शुम मनुष्यगति नामकर्म' बहते हैं (गा० ६)।

(२) जिस नामकर्म से शुम मनुष्यानुपूर्वी मिलती है उसे 'शुम मनुष्यानुर्दी नामकर्म' वहते हैं (गा० €)।

जीव जिस स्थान में मरण प्राप्त करता है बहुां से उलाति स्थान समयेनी में न होने पर उसे बक गाँउ करनी पड़ती है। जिस कर्म से बीव साकास प्रदेश की

प्रेणी का मनुष्ठाण करता हुमा जहाँ वह मनुष्य रूप से उत्सन्त होने वाला है उत उत्सत्ति क्षेत्र के मित्रमुख गति कर सके उते मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं।

(त) जिस नामकर्म से शुभ देवगित प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवगित नामकर्म' कहते हैं। गार हो।

स्वामीबी के कथनानुसार मति और मानुपूर्वी सायुष्य के भनुरूप होती है। शुभ मानुष्य के देव भीर मनुष्यों की गति और मानुपूर्वी भी शुभ होती है।

(४) वित नाम हमें हे पुन देवानुपूर्वी प्राप्त होती है उसे 'युन देवानुपूर्वी नाम-कमें कहते हैं। जिस देव का सामुख्य सुद्ध होता है उसकी सानुपूर्वी भी सुद्ध होती है (गा० १)।

नित कर्न के जदय से बक्रगति से देवगति की और आते हुए जीव के भाकास प्रदेश को योगों के भनुतार उसति क्षेत्र के मनिगृत गति होती है उसे 'शुन देवानूपूर्वी नामकर्म' कहने हैं।

(१) जिस नामकर्म से विशुद्ध पंचित्रिय जीवों की जाति—कोटि प्राप्त होती है उसे 'पुन पंचित्रय नामकर्म' कहते हैं (गा० ६)।

(६) जिस नामकर्म से जीव को निर्मल मौदारिक दारीर मिलता है उसको 'सुम भौदारिक परीर नामकर्म' कहने हैं (गा० १०)।

उदार मर्यात् स्थूल । स्थूल मोदारिक वर्गणा के पुरूगलों से निमित सरीर मयवा मोत प्राप्ति में साधन का होने से उदार—प्रवान शरीर मौदारिक कहलाता है।

(७) जिस नामपर्य से निर्मल विक्रय सरीर मिलता है उसे 'सून विक्रय सरीर नामका' कहते हैं ( गा० १० )। सर्वेद नहें, मोटे, पनले सादि विविध अहार के का —विक्रियाओं को करने में

समर्थ मारीर की बेकिय मारीर कहाँ है। यह बेकिय वर्षणाओं के करने में मारीर है। देशों का बारीर ऐसा है। यह बेकिय वर्षणाओं के पुरुवलों से रिवज यह मारीर स्वामानिक सीर सन्विष्ट दोनों प्रकार का होता है।

(६) विव नामक्ये हे नियंत प्राह्मारू समेर निवता है उसे 'सून प्राह्मारू समेर नामक्ये' कहते हैं (गा० १०)। प्राह्मारूर समेर और दुर्ववर तिल्यामी मुनियों के होता है। संस्था होने पर

त्रको निवारण के लिए प्रमान के श्राम होने पर नेप बढ़ धानी सोंदर बारा हुन्य नेपक्त तीर्युद्ध परवा नेवस्त्राती के प्राय तीर्य नेप बढ़ धानी सोंदर बारा हुन्यत्रमाण तैवस्ती धारी प्राप्त करता है। यह सोरेर महारक बगेना के पुरानों से रवित्र होता है। इनकी निर्मात धनमाँ हुने होती है। १६४ : 'सब पहार्थ

ः (६) जिस नामकर्म से निर्मल तैजस सरीर को प्राप्ति होती है उसके 'सून तैय सरीर नामकर्म' कहते हैं (गा० १०)। ा पाचन किया करनेवाला सरीर तैजस सरीर कहताता है। यह तैयन कर्या

के पुद्मानों से रिचित होता है। तेत्रोलेस्या और शीतलेस्या का कारण तैत्रस पर्पर है होता है।

(१०) जिस नामकर्म से निर्मल कार्मण सरीर की प्राप्ति होती है उसको पूर कार्मण सरीर नामकर्म' कहने हैं (गा० १०)।

कर्मवर्गणा के पुद्गत भारम-प्रदेशों में प्रवेश कर कर्म रूप में परिवत होते हैं। इन कर्मों का समृह ही कार्मण शरीर है।

(११) जिम नामकर्म से भौदारिक शरीर के भङ्गोषांग मुन्दर होने हैं उनकी पूर्ण भौदारिक भङ्गोषांग नामकर्म' कहने हैं (गा० १०)।

(१२) जिस नामकर्म से बैकियक शरीर के झङ्गोपांत सुन्दर होते हैं उसके भून वैकियक शरीर सङ्गोरांत नामकर्म' कहते हैं (गा० १०)।

(१३) जिन नामकम से धाहारक शरीर के झहोतान मुन्दरहोने हैं वने भून माहार

संगोगीय नामर्कात् वहते हैं ( गा० १० )। यह स्तरण रानना पाहिए कि संग्रेगीय नेवड सौरारिक, वंत्रिय सौर कार्यरक इत तीन सोरों के ही होने हैं, तैतन सौर कार्यन सरोर के नहीं। त्रिन तरह वड़ का

रुपये का माकार नहीं होता गर जह बरता (बाव) के मनुगार माकार बहुत करता है जमी बरह तेजन मोर कार्यन गारीर का माकार मन्य गरीरों के माकार की जप होता है। दर्गाल, जबके मंगेरांग जहीं होते !

होता है। स्पालिए जनके संगोतान नहीं होते।
(१४) जिस नमें के उदय से जबन सहन्तन-जसक्तननाराचकी प्राणि हेरी है
जने चित्र नमक्तमनाराच नामकर्म नको है (तारू ११)।

७१ मून बम्मद्रमनाराज नामामाँ नहीं हैं (गान ११)। मणियों के पारार गाम को महनन कहते हैं। नमान्त्रीत । म्हण्याना । नारावा महन्त्रत्य । नहीं मणियों महर्ग्यंथ तो संती हैं, उत्तरा प्रांत्व वा तर हैं, कैंच मैं मण्या को की ही—महिर को प्राप्तीं का ऐता नत्य अम्मद्रमनाराज वंहार्य बहुतता है। मोम ऐते गंद्रत्यांक व्यक्ति को ही विचला है।

वहरागा है। साम एन सहतत्वात व्यांत की ही निवता है। (१६) दिन नामकर्म के वहर में प्रथम मन्यात—मनववरुग्यां थी। प्रार्टित है<sup>र्सी है</sup>। वहें 'सुव सम्बद्धारम सरवात नामकर्म' कहते हैं (आक. ११)। ं सम≃समान । ',चतुर=चार । मसि=बाजू ।

पर्यक्रमत में स्थित होने पर दिश पुरस के बार्य कंधे और दाहिने पुटने, दाहिने भंधे और बार्य पुटने, दोनों पुटनों के बीच का धनतर तथा सलाट और समेंक के बीच का सन्तर—ने पारों फ़तर समान हों उसे सम्पतरत्संस्थान कहते हैं।

(१६-१६) तिन नामकर्मों से सुन वर्ष, तुन गंप, तुन रस धौर सुन सर्पे पिनते हैं पदा वित्र कर्मों से सुन वर्ष, तुन गंप, तुन रस धौर सुन सर्पे पिनते हैं पदा वित्र कर्मों से तिरों, गंव, रस धौर स्पर्ध सुन होते हों ', उन कर्मों को क्रमतः 'पुन वर्ष नामकर्म', 'पुन कर्म नामकर्म', 'पुन रस नामकर्म' और पुन सर्पे नामक्में कहते हैं (ना० १२-१४)।

(१०) बिन नामकाँ के उदस्य से जीव में हदान्त रूप से पलने-फिराने का सामध्ये उत्तन होता है जते 'तान त्रत नामकमं' त्रवृते हैं। दिस जीव में पूप से छामा में बीर हामा से पूर में बाते बादि रूप सांज्ञ हो यह त्रम जीव है (गा० १७)।

ार धान थ पूर म माने मादि रूप राक्ति हो यह त्रम औव है (गा॰ १७) । (११) त्रिय नामार्ग्म के उरम से औन का मारीर नेत्रों से देखा जा सके ऐसा स्थूल ऐ, ज्वें 'गुम बादर नामार्ग्म' कहते हैं (गा॰ १७)।

(२२) निष्ठ नामकर्म के उदय से एक दारीर का एक ही औव स्वामी हो, उसे 'शुम वरोक सरीरी नामकर्म' वहने हैं (गा० १०)।

(२३) निय नामकर्स के उरव से बीव स्वयोग पर्याचियां दूरी कर सौ—परीर, भिरवारि की पूर्णमाएँ प्राप्त कर सके, उसे 'गुम पर्याख नामकर्स' कहते हुँ ' पाठ (र )।

(२४) जिल नामकर्म के उदय से धारीर के धवयद दौत, धारिय धादि मजबून हों उसे गुन रियर नामकर्म कहने हैं (गा॰ २१)।

(२१) जिन नामकर्म से जीव के नामि से मलक तक के मान-मंग सुम हो सब

(२६) मिण नामवर्ष से जीत सददा जिय होता है उसे 'गुम सीमाध्य नामवर्ष'

(२७) जिंग नामध्ये के उदय से और को मुख्यर की प्राप्ति होती है उन्ने 'मुख ग्रन्थर नामध्ये' कहते हैं (गा॰ २०)।

—भी नरतस्यकरमम् ६११६ की बृत्ति 'वरमचक्रक' ति यदुरवारमीकस्य द्वामी वनः द्वामी सन्यः द्वामी समः दुमा स्वयंः स्वर्गादृति वर्तवनुस्तम् ।

- वर्षः वर्षः वर्षः स्थाः स्थाः स्थान्यः वर्षः वर्षः वर्षः स्थान्यः । - वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः स्थान्यः । स्वयोजनायस्य १६६

नव पदार

(२=) जिस नामकर्म के उदय से जीव का बचन बादेय—सोगों में मान्य हो व 'सुम बादेय नामकर्म' कहते हैं (गा० २१)।

पुर भारत नामकम' कहते हैं ( गा० २१ )। (२६) जिस नामकम के जदय से जीव को यस और कीत्ति की प्राप्ति होती है के

'पुम यशकीति नामकर्म' कहते हैं ' (गा० २१ )। (३०) जिस नामकर्म के जदय से सर्वजीवापेशा शरीर हत्का प्रवा शरी गर्हे

होता उसे 'शुम प्रमाशलयु नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २२) !
(३१) जिस नामकर्म के उदय से मश्ती जीत भीर ग्रन्य की हार होती है जे

'सुम पराघात नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २२)।

(२२) जिस नामकर्म के जदय से जीव मुलपूर्वक श्वासोच्छ्वास ने सबता है की 'सुम स्वासोच्छ्वास नामकर्म' कहते हैं (गा॰ २३)।

(३३) जिस नामकर्म के उदय से जीव स्वयं शीतल होते हुए भी उप्प शासुङ हेंग हैं उसे 'शुभ शातप नामकर्म' कहते हुँ॰ (गा० २३)।

ह उस 'सुम ब्रातप नामकम' कहते हैं" ( गा० २३ )।
(३४) जिस नामकमें से जीव धीतल प्रकाशयुक्त होता है उसे 'सुम बबीत नामानी

कहते हैं (गा० २४)। (३४) जिस नामकर्म से जीव को हंस म्रादि जैसी मुन्दर चाल—गठि प्राण हैंगे

है जसे 'शुम (बिहायों) गति नामकर्म' नहते हैं (गा॰ २४)। (३६) जिस नामकर्म से जीवका सरीर फोड़े - फुन्सियों से रहित होता है जै

'धुम निर्माण नामकर्म' कहते हैं; स्वया जिस कर्म से जीव के सवस्य स्थासन स्थवस्थित होते हैं वह 'धुम निर्माण नामकर्म' है' (गा० २४)। (वैध) जिस नामकर्म के उदम से तीर्महत्स्य प्राप्त होता है उसे 'धुम कर्नहर्म

(३७) निस नामकर्म के उदय से तीर्यहरस्य प्राप्त होता है उते 'गुम तीर्य नामकर्म' कहते हैं (गा० २४)।

ह—स्यामीजी का विशेष मन्तत्व (ढाल गा० २६-२६):

स्वामीनी के मत से कुछ तिबंजों को गति और मानुत्वीं यून है और हमीन्द्र पूर्व की महति मानी जानी चाहिए। उदाहरणत्वरूप यूनीत्वा धारि तिबंजों को श्री वर्ष प्रयम संहान और प्रयस संस्थान के सहय मस्त्यां और माशार विधेन त्रिवर्शन और

१--'गुम यस नामकर्म' से छेकर 'गुम पगकीर्ति मामकर्म' तक (२०-२१) द्रमश्कि बद्दलाता है।

२—भी मवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६ की वृति : यदुद्वाद्वविविद्ये वायवष्टपीरं भवी सन्मूर्यविष्यन्यातरनामकर्मे ।

 ٠,

संस्थान में हो जहें भी पुष्पोदान मानना चाहिए। बयोंकि पुष्पोदय के विना सीसी परिष्यों भीर भाकारों का होना सम्भव नहीं मालूम देता। स्वामीणी कहते हैं—"भीने को बहा है बहु भानी बुद्धि से विचार कर कहा है। भनिता प्रमाण तो केवलजानी के दकतें को हो मानना चालिता।"

१०- उच्च गोत्र कर्म (डाल गा० ३०-३१) :

निस कर्म के उदय से उच्चकुल मादि की प्राप्ति होती है उसे 'उच्च गोव कर्म' कहा वस है। उच्च देव मीर उच्च मनुष्य उच्च गोव कर्मवाले होते हैं।

उच्च भोज कमें से कई प्रकार की विदोधतायें जास होती हैं—जाति-विधिष्टता, कुल-विधिष्टता, बल-विधिष्टता, रूप-विधिष्टता, त्यांशियिष्टता, भूत-विधिष्टता, लास-विधिष्टता और ऐस्वर्य-विधिष्टता। इस कमें के उदय से मनुष्य को जाति, हुल, बल, रूप, ता, युग, साम और ऐस्वर्य विषयक सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है।

बान गापा ११ के साथ घार सुन कभी का विवेचन समात होता है। सत्तार्वपुत्र में साता वेदनीयकर्ष, सुन मानुष्यकर्ष, सुन नामकर्ष, उच्च गोककर्ष के उत्तरीत सम्बद्धन मोहतीय, हास्य, रति, पुरुष वेद इन प्रष्टतियों को भी पुष्पक्य वहा तथा है:

"सर्वेशतम्बङ्खहास्यरतिपुरुववेदगुभायुनांमगोत्राणि पुगयम्" (e.२१)

रिगन्दरिय परमरा में हव मूत्र के स्थान में दो गूत्र हैं—''सद्दे वमुमायुंनामगोज्ञानि उरवर्ष' (२१) और ''अजोज्यन् पापम् (२६)'। इनवे सन्द दे कि यह परमरा सम्बद्ध मोहनेव, हारम, रिंड और दुस्पवेद को गुम्म प्राप्ति स्वीकार नहीं करनी।

रा विश्व में प्रमाणमु परिवत गुमनानती तिनते हैं: 'परवेशासकी परामार के महामू पूर्व पुष्पक से निर्देशित सामगुरत, हाल, रित और पुरुषके से बार प्रातिमों हरिये क्यारे प्रातिमों हरिये क्यारे प्रातिमों हरिये क्यारे माति से प्रातिम के प्रमाण के

१- तत्त्वार्थमूक (तु॰ मृ॰ बा॰ ) स्॰ ८, २६ की याद टिप्पमी पू॰ १४२ ।

(নাঃ ३०)

| उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुष्य कर्म | की सर्वमान्य | प्रकृतियाँ ४२ ही है : |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| १सातावेदनीय कर्म की                         | ŧ            | (गा० ३)               |
| २—नुम मायुष्य कर्म की                       | ą            | (না০ ৬)               |
| 3                                           | _            | f                     |

(गा॰ १-२१) ₹—नुम नामकमे की

४—उच्च गोत्रकर्म की

क्ल ४२

इत ४२ प्रकृतियों का उल्लेख संतो। में इस प्रकार मिलता है:

सा-उद्यगोअ-मण्डम - एरइम - पंचिदिजाइ - पण्देश ।

भाइतितगुगुर्वगा, भाइमसंघयण-संग्रण **॥** वरणवडका - गुरुल्यु - परधा - कसास - आयुरतीर्थं । एमसगर् - निमिण-तसदस - एरनरविरिभाउ -विरथपर्र ॥

तस-वायर-पत्रज्ञत्तं पत्तेयं धिरं तमं च समर्ग च। एस्मर - आइरज - जमं, तमाइदममं इमं होर्र ॥

११-कर्मों के नाम गुणनिष्यत्न हैं (गा॰ ३२-३४):

कर्म का नाम उसकी प्रकृति-गुण के शतुका होता है। उसाहरण सका के नण . (मुच) उरान्त करता है वह सातावेदतीय कर्म बहुवाता है। तिगहे बेना वर्व जा

में होता है बेचा ही उसकी कल मिलता है। जीते जिसके सातावेदतीन कर्म वा बात है च्ये मुख की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के जिस कर्म के उदय में अंगा नुष शाम . होता है उसीहे अनुसार उसकी संबा होती है। जैसे सातावेदनीय कर्न है उसी है वित की व को मुख होता है वह मुत्री कहताता है। यही बात तब क्यों के लिए

दश्हरी चार्ट्स ।

कर्म पुरुष्त की कर्रीय है। पुरुषारों के-कर्मी के-को मानावेशनीय बारि किन स्मिन नाम है वे जीव के नाम पुरुषातें के मध्यन्त में पटिन हैं।

बीव मुन्तर, बादेर बचन वाला, ग्रैर्वष्ट्रर ब्राटि बहुलाता है इतना वारव वह बर् पुरुष्णे के हम्म बुद बना है।

-वस्त्रण्य प्रचरम (श्लिका स्ट्रिंग) ११, १३, १३

पुरुषन के जो शुम नाम है जैसे 'तीर्यक्कर नाम कर्म', 'उच्चयोत्र नामकर्म' वे इस कारण से हैं कि इन पुरुषतों ने जीव को बाद—स्वब्ध किया है।

ं जिन पुरानों के संयोग से जीव मुखी, तीर्पेंद्धर मादि कहलाता है वे कर्म भी उत्तम पंजा से पोषित किये जाते हैं—उन्हें पुष्प कहा जाता है।

मही यह प्रस्त किया जा सकता है कि पुस्तन जीन से पर वस्तु है, पुद्रस्त-संबद होने से ही जीन को संसार-प्रमाण करना पड़ता है फिर पुद्रस्त से जीन के सुद्ध होने की बात दिन सद्ध प्रदर्श है। उस तरह सालाव में मन्दा जल रहने में हम तरह सालाव में मन्दा जल रहने से स्वच्छ 1. उसी तरह साल कमी के औन सीलन कहातात है भीर स्वच्छ जा रहने से स्वच्छ 1. उसी तरह साल कमी के औन सीलन कहातात है भीर सुद्ध कमी से सुद्ध । जिस तरह स्वच्छ या स्थलच्छ जन के मूमने पर ही तालाव रिक होता है भीर पूर्व मन्द्र से साल स्वच्छ के मूमने पर ही तालाव रिक होता है भीर पूर्व मन्द्र होता है में से ही सुद्ध मन्द्र से मार होता है। इस तरह पुष्ट कमी से जीन के सुद्ध सेने भी बात पानकों के परिसादन भी सोता से है।

ुण का वर्ष है—सो बाला को प्रीवन करें। बाग्ना—पान कमों से मिलन हुई धारता करता गुन कमों का —पुष्प कमों का धरंत करती हुई परिव होती है करी वहीं एक्षी, करता होती है। जेते हुएल धाहार से रोग बड़ता है, तथ्य धाहार से रोग परता है धीर पय-बाल्य दोनों प्रकार के बाहार का खान करने से चीक धारत से रोहन होता है केसे हमार से हुए होता है, गुष्प से गुन्त होता है, धीर पुष्प-बाल सेनों से रोहर होते से मोता होता है।

िन महित के पूर्ण वर्ष के दिन बात की माति होती है, स्वाम विदेवन (या० ४ के देश में) कर कुनने के बाद मत्तुन नावाओं में स्वामीती में पुत्रोपत के मात होने वाले मुनी का बातान कर्षन दिना है। उनसेहारात्मक कर के स्वामीती कहते हैं:

"पुत्रोपत में की जीवों को (१) उचक परिवात; (२) संपीतक गुन; (१) गारिक स्वाप्त; (१) गुल स्वाप्त के स्वाप्त; (१) गुल स्वाप्त क्ष्योपत क्ष्योपत क्ष्योपत क्ष्योपत के स्वाप्त है।

"पुत्रोपत में की जीवों को (१) उचक परिवात; (२) संपीतक गुन; (१) गारिक स्वाप्त के स्वाप्त है।

"पुत्रोपत गुन्दर बोर दिनसे को बीर संज्ञन तथा परिवारिक गुन बोर (६) गुन्दर

१--- प्रत्यं नाम प्रनाति भारमायं परिजीवरोनीति प्रत्यम् 22

स्पत्तित्व ( रूप की मुन्दरता, वर्ग सादि की खेंच्छा, मधुर त्रिय बेलीसादि) प्रत होते हैं।"

स्वामीबी पुत: बहते हैं : "इतना ही नहीं देवगति और पत्योवन सागरेतन के दिन गुरा भी पुष्प के ही पत्न हैं।"

पुष्पीदय से प्राप्त सांवारिक सुनों की यह परिवकता उराहरण स्वस्त है। वो में सांवारिक सुना है वे पुष्प के फनाहैं। सुन्दर सरीर रूप है, मुदर इदिश रूप है, हुवर वर्णादि रूप से, मुदर उपयोग—परियोग प्राप्तों के रूप में और इसी तरह कर करें रूप से पुरुषतों का सुन परियमन पुष्पीदय के कारण ही होता है। पुष्पीदय से सुन सी में परियमन कर पुरुषत जीव को संसार में नाना प्रकार के मुख देते हैं, दिनमें विगे

सम्मव नहीं। स्वामीजी का उपर्युक्त कथन उत्तराध्ययन के शध्ययन ३ से समस्वित है। वर्ष क्रा गया है :

"जरूज्य शील के पालन से जीव उत्तरीत्तर विमान वासी देव होते हैं, हूर्नन्द शे वरह प्रकाशमान होते हुये वे मानते हैं कि हमारा यहाँ से व्यवन नहीं होणा। देव हाँगे युवा मास हुये भीर इच्छानुसार रूप बनाने की शांक्रमाले देव संबद्धों हुव वर्षों कि विमानों में रहते हैं। वे देव अपने स्थान का आयु-ग्राय होने पर बहाँ ते व्यवकर बहुन योनि प्रात करते हैं, वहाँ उन्हें दश धंभों की प्राप्ति होती है। क्षेत्र-बालु, हिल्ल-कुर्ण, युवा भीर दास-दासी—ये चार काम स्कृत्य प्राप्त होते हैं। वह पित्र, बालि सीर क्य गोनवाला होता है। वह सुन्दर, निरोग, महाबुद्धिशाली, सर्वश्रिय, मशसी और बनरात होता है। यह सुन्दर, निरोग, महाबुद्धिशाली, सर्वश्रिय, मशसी और बनरात

इसी सूत्र में भन्यत्र कहा है र :

"गृहत्य हो या सायु, युवतों का पालन करनेवाला देवजोक में पाता है। गृहगणे युवतो कीवारिक सारीर को सोड़कर देवजोक में बाता है। जो संदृत निम्न होता है क मा तो सिद्ध होता है या महास्पद्धिताली देव। चहा देवों के सावास उत्तरिक्त पर रहे हैंवे हैं। वे सावास स्वरूप मोहवाले सुविताल देवों से सुक्त हैं। वे देव सीर्ग मामूर्ग के स्वदियन, देवल्की, सम्मानुसार स्व बनानेवाले, नवीन वर्ग के समान बीर कोड़ सूर्ग

१—उत्तः ३.१४-१८

२--उत्तर ६,२२, २४-२८

 शै दीतिवाले होते हैं। गृहस्य हों या भिक्षु जिन्होंने कपायों को शान्त कर दिया है, वे संयम भीर हुए का पालन कर देवलोक में जाते हैं।"

₹३—पोंद्गलिक सुखों का वास्तविक स्वरूप (गा० ४६-५१) :

पुष्प से प्राप्त मुखों का वर्णन कर स्वामीत्री प्रस्तुत गायामों में सार रूप से कहते है—"इन मुलों को जो मुख कहा गया है वह संसारापेक्षा से। इस संसार में जो नाना प्रकार के दुःस हैं जनको प्रपेशा से ये सुझ हैं। यदि जनकी सुझना भोक्ष-मुखों—प्राप्तिक सुखों से की जाय तो ये मुखामास रूग ही प्रतीत होगे।" यही बात स्वामीबी ने प्रारम्भिक दोहो में वही है। इस पर टिप्पणी १(३),(४) में कुछ प्रकास डाला जा चुका है।

` पौद्गतिक सुख ग्रीर मोश-मुख का पार्थक्य इस प्रकार है:

(१) पौद्गतिक मुख सापेज होते हैं। एक ब्रवस्था में घच्छे लगते है दूसरी में बैसे <sup>नहीं</sup> मी सगते। जैसे जो मोजन निरोगावस्था में स्वादिष्ट लगता है वही रोगावस्था में इंबिक्ट नहीं होता। मुक्त धारमा के मुख निरंतर मुख रूप होते हैं।

- (२) पौर्गितिक गुल स्थायी नहीं होते, प्राप्त होकर चले भी जाते हैं। मुक्ति के गुल स्पायी हैं; एक बार प्राप्त होने पर जिकाल स्विर रहने हैं।
- (१) पौर्गतिक गुल विभाव धवस्या—हण्णावस्या के मुख हैं; मोदा-मुख गुद्ध धारमा का सहय स्वामाविक मानन्द है।

बिख करह पाण्डु रोग वाले ब्यक्ति को सभी वस्तुय पीली ही पीली नवर भाठी है इत्ताहि वे बंदी नहीं होती बंदे ही इन्द्रियों के विचयों से सम्बन्धित भौड़गतिक गुख मोह-इस्त मनुष्य को मुख रूप सगते हैं हालांकि वे बास्तव में बीते नहीं होते ! विपय मुसों में वधुरता थीर धानन्त का धनुमय जीव की विकारयस्य धवस्या का गूकर है जबकि मीजन मुख बात्मा की स्वामादिक स्थिति का परिचास है।

स्वामीबी ने इते. एक मौतिक इंप्टारंत द्वारा स्वय्य किया है। चौब-रोगी की सुब-नाता मुखबर होता है। जेते सुबनाता पौर-रोग के बारब मुख रूप मानूब देश है बैते री वैपनिक---पीर्तिक गुल कभी गुलबर कहीं होते पर कोर्यक्त कारमा की समूर

 (४) वीर्तितक मुख क्षेत्र के साथ पुष्त करी पुरुष के संदोत के बारण उत्तम होने हैं- के दुस्तरेश है होने हैं पर बालिक तुम और के मान परवापु के अधीर से उत्तान

नहीं होते. । झात्या के प्रदेशों से परवस्तु के एकाना क्षय होने पर झाने आप बन्तु क के रूप में प्रगट होते हैं मतः स्वामाविक हैं।

- (४) सांसारिकं सुलों का भाषार पौर्गिलक वस्तुएँ होती हैं। इन मुलों के मनुगर के लिये पुर्द्गलों के मोग की भावस्यकता रहती है। मोक्ष सुंख में ऐसी बात नहीं है। उर्दे वाह्यायार की मावश्यकता नहीं होती । उदाहरण स्वरूप पौर्गितक मुख वर्ण, पंर, ए, स्पर्श भौर राज्य संबंधी भीग उपभीग से सम्बन्ध रखते हैं जबकि मोश मुझकें तिरेश भोगोपमोग बस्तुमीं की मावश्यकता नहीं होती। वे मारमज्ञान में सहब रमणस्म है। स वरह एक सापैश है भौर दूसरा निरपेश।
- (६) पौर्गलिक मुख नारावान है। 'कुसागमिला इमे कामा' (उत्त. ७: २४)-काम भोग कुशाब पर स्थित जलविन्दु के समान बस्थिर हैं। इन्ट बस्तुवों का सन्धन वियोग देला जाता है। यह वियोग स्वयं दुःल रूप है। शरीर और इन्द्रिमें के लर नारावान होने से उनसे प्राप्त मुख भी नारावान हैं। भारियक मुत इन्द्रिय बन्ध की हैं भौर इसलिये शास्त्रत है। भारमा अमूर्त है। वह निरंप पदार्थ है। अधिक मुख उनश निजी गुण है। भारमा की तरह उसका मुख भी समर है। भारिनक मुख मर्पात् गुड़ारमा का मुख । यह मारना के मावरण के क्षय होने से प्रगट होता है, सत: वह सुन, हाली की तरह ही धातव, सध्यव, सध्यावाध और सनन्त है।
- (७) पौद्गलिक मुख भोगते समय भन्दो सगते हैं वरन्तु कृतावस्था में दु बरागी हैं हैं। जैसे कियाक कल बर्ण, गंघ, रस बीट लार्य में मुन्दर बीट शाने में स्वाहित्य हैं<sup>जा है</sup> पर पचने पर प्राची को ही हरण कर लेता है, बैसे ही पौर्मातिक मुख मोगते समय पूर्व-भद समते हैं पर विपास सवस्या में दारण दु स देते हैं? । उनके सुन समित हैं भीर हैं की परम्परा धनना है । मोश मुख जैसे भारम्य में होते हैं बैसे ही। धना में होते हैं।

#### हरेगा नुन कर होते हैं।

1-24: 11, to जहां च किरागच्छा संगीरसा, रमेन बर्दनन च शुक्रमाना ! ते सुरू जीविय पद्माला, गुभीवमा कामोला जियाने

\*-- 24. 12 नगरेक्टोस्सा बहुबारुहृस्यः, यगमहृत्याः अन्तिस्मयोक्तः।

र्समारजोडनम् व विषयक्षात्वा, सामी आजवान व कामनीगा व

षंक्षेप में ''इन्द्रियों से लब्ध मुख दु.ख रूप ही हैं क्योंकि वे पराधीन हैं, बाधा सहित हैं, विच्छित्त हैं; विषम हैं मौर बंबन के कारण हैं। वें मात्म-समुख —विषयातीत, मनुषम, धनत भीर भव्युच्छिल नहीं होते '।"

इंग ठरह स्वयंतिद्व है कि पौर्गलिक सुख वास्तविक सुख रूप नहीं केवल मुमामास है।

<sup>१8</sup>--पुण्य की पाञ्छा से पाप का यंध होता है ( गा॰ ५२-५३ ) :

स्वामीत्री ने इस ढाल के भौषे दोहें में कहा है : 'पुन पदारय शुम कर्म छै, तिणरी . यून न करणी चाय।' पुष्प की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए-—इसी बात को यहाँ विगेष हेप से स्वय्ट किया है।

पुण्य की कामना का अर्थ क्या है ? उसका अर्थ है कामभोगों की इच्छा करना, विषय-मुलोंको भोगने की इच्छा करना । जो काममोग—विषय-मुलोंको पाने या भोगने भी इच्छा करता है उसके एकान्त पाप का बँधन होता है, यह सहब ही थोघ-गम्य है। इसमें संमार में बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है। भव-भ्रमण की परम्परा इ.त. है। संसार की कृद्धि होती है। तरक-निगोद के दुःख भोगने पढ़ते हैं। विषय-मुख की कामना से उलटा वियोग-त्रनित दुःख होता है।

उत्तराध्ययन में वहा है 'भोगा...विसफलोबमा ?' भोग विषकत की तरह है। 'पष्टा करुपतिवाता' वे सीन के समय मधुर सनते हैं पर विदाकावस्था में उनका फल <sup>बटुक</sup> होता है। 'अलुक्यदुद्दावद्दा<sup>द</sup>' भोग परंपरा दुस के कारण है। उसी सूत्र में वहा है— के तिने काममीगेल, एगे कुनाय शक्टर 1 — नो काममीग में गुड होता है वह बनेला नरक में जाता है।

स्वामीजी ने जो वहां है उनका भाषार ऐसे ही भागम बाक्य है।

१५-पुष्य संघ के हेतु ( गाव ५४-५६ ) :

इन गाथाचों में स्वामीजी ने निम्न विद्यानत प्रतिशदित किये हैं : (१) पुष्प की कामना से पुष्प उत्तान नहीं होता । वह धर्म-करनी का सहब

पन है। १---(क) प्रवचनसार १.७६

<sup>(</sup>म) वही १.१३

t-- 24+ 86.88

<sup>1-20. 2.4</sup> 

(२) निरवद्य योग, भली लेख्या, भले परिणाम से निर्वरा होती है, पुत्र प्राकृति हुन्य से सहज ही लगते हैं।

्त सं चहन हा तमते हूं।
(३) निर्करा की करनी से ही पुष्प लगते हैं?। पुष्प प्राप्त करने की अन्य कि

स्वामी कांतिकेय लिखते हैं: "यामा, मार्डव मादि दस प्रकार के वर्ग सामें का नाम करनेवाले भीर पुत्प कर्म को उरान करनेवाले कहे गये हैं परनु पुत्र के प्रयोजन-इच्छा से इन्हें नहीं करना चाहिए। जो पुत्प को भी पाहना है वह पुत्र केंग्र ही को चाहना है क्योंकि पुत्प मुनति के संप का कारण है भीर मोत पुत्र के भी झ से होता है। जो क्याय सहित होता हुमा विषय मुत्र को तृष्णा से पुत्र की संवता

न दरता है। जो कथाय साहत होता हुमा विषय मुख की तृष्णा से पुष्य ही महित्ता करता है उसके विमुद्धता दूर है। युष्य विमुद्धिमूलक है—विमुद्धि से ही उसने हैं है। क्योंकि युष्य की बांधा से तो। युष्य बंध होता नहीं भीर बांधारिश दूसने हैं व

का बंध होता है ऐसा जानकर यतीरवरी ! पुष्प में भारर (बांदा) मन करो !" स्वामीजी के मत्तव्य भीर स्वामी कार्तिकेच के मत्तव्य में क्षेत्रत बार्नुशासी

समानता ही नहीं शब्दों की भी भारवर्षजनक समानता है।

बनोक ४०८९ का मावाये देते हुए तंक महेलद्रमारती जैन निना हैं : 'धातवेदनीय, पुनमान, पुनमान, पुनमोन को मुख्यकर्म बहे तरे हैं। बार बांका कर्म, मतात्रा बेदनीय, मामुष नाम, मामु भीर मामु भीत समूत्र गीव वे नापकर्म बहे की

है। बन लगान पर्याप्त पापुत्र वासु वाद प्राप्त वाद को वाद विकास है हैं। है। बन लगान पर्य (मान, मार्डर बाहि) को बार का नाम करनेशाना बीट दुन में परान्त करनेशाना कहा है हो। देवन दुम्मोगर्सन का मिनाय रन कर। इनशे हैंन स्वीचन नहीं क्योंकि दुम्म भी बंच ही है। वे यमें वो बार जो बाहिना कर्म है करा

रे—हारवाद्रदेश ४०६-४११ परे राजवात, वावहमस्य कानिया संस्ता। दरकस्य व सर्ववत, वर दुक्कर्य व बावला ह दुक्कं नि हो समस्यात, संस्तातिक रिंदी होरि।

v2

उपण न वा सम्प्रदार्थं, संस्तारी तेल दिशी होरि। इस्त समाहर देंडं, पुरस्तकारीनेत जिलामी को महिकारित पुरुष, सम्बद्धारी दिस्तकारीत्वस्तार्थात्वः इर कस्म दिसीदी, दिसीदिस्त्वारित कुलावि व इस्तार्यः स पुरुष, करी जिल्लिका पुरुष्तिकारी। इस्तार्यः सामित्रका, कराची पुरुष्ति स सामार कृतव व र सामित्रका, कराची पुरुष्ति स सामार कृतव व

१७५ नाव करतेवाने हैं और भवातियों में प्रशुम प्रकृतियों का नाश करते हैं। पुष्पकर्म संसार कै मन्द्रय को देने हैं इसिनए इनसे (दस धर्म से ) पुष्प का भी व्यवहार मनेशा बंध होता है सो स्वयमेद होता ही है, उसकी बोछा करना ठो संसार की बोछा करना है भीर ऐसा करना दो निदान हुमा, मोलायीं के यह होता नहीं है। जैसे किसान खेती मनाब के लिए बरता है उसके पास स्वयमेव होती है उसकी बोखा क्यों करे ? वसे ही मोतार्षी को पुष्प बंध की बांछा करना योग्य नहीं रे ?"

यह स्वामीत्री के उद्गारों पर सहत्र सुन्दर टीका है।

मन, दवन, कावा की निष्नाप-प्रवृत्ति को शुभ योग या निरवद्य योग कहने हैं। भारता की एक प्रकार की कृति विशेष को लेख्या कहते हैं। लेखाएँ छ: हैं-कृष्ण, तीर, कारोज, तेवो, पर्म भीर शुद्ध । प्रयम तीन नेस्वाएँ भवर्म नेस्वाएँ कहलाती है धीर धनिम तीन वर्म हेरवाएँ। सपमें लेरवाएँ दुर्गति की कारण हैं और वर्म लेरवाएँ पुत्रि की ह

बायन, समृत, समिरत, तीव झारम्भ में परिणत सादि योगों से समायुक्त मनुष्य इंड नेत्स के परिचामवाला ; ईप्यांतु, विषयी, रतलोतुष, प्रमत्त, धाररूमी सादि रोजें हे समामुक मनुष्य भीन सेरमा के परिणामवाना ; भीर वक, कपटी, मिध्याहरिट, कार कोलें हे समायुक्त मनुष्य कारोत केरना के परिणामवाला होता है। नम, सवाय, दान्त, विषयमी, दइपनी, पायमीव, बाहमहितेयी बादि योगीं से हरामुक पुरत देवी ; प्रसादिवत, बान्तात्मा, जितेन्त्रिय सादि मोगों से समामुक पुरव र्द ; भैर बार्त बना रोडप्पान को त्यान वर्ग और गुत्रप्यान को व्यानेवाला आदि

केतें है बनायुक व्यक्ति गुरू मेरवा में परितमन करतेवाला होता है। कीरवाज दो टरह के होते हैं--शान संवता संगुत्त । परिचाम संवीत सारवा के हत्त्वस्यात्र ।

हराती वहते हैं शिरवत योग, वर्ष तेरना और गुन परिवासों से वसी की निवंता होने हैं, व्यवित बाद-बर्ग बारव प्रदेशों के दूर होते हैं। ऐते बावन पुष्प स्वयमें कार नरेती है त्यन बाते हैं। पुष्प बचों के लिए सकत किया की सावासका री हैं है। इब धोद से बद निर्देश होती है तो बातमरेंदों के बनन से बातुर्वीतक (-Literatat &. sef-A



ो कामना करता है क्योंकि संसार-भ्रमण केवल पाप से ही नहीं होता पुण्य से भी होता वया मोस भी पुष्प धीर पाप दोनों के शय से प्राप्त होता है ।

ह्य ठरह स्पष्ट है कि पुष्पार्थी धर्म और कर्म के मर्म को नहीं जानता। जो रहस्य-ते बात्नायों है वह धर्म की कामना करेगा, कर्म की नहीं।

'को पौर्वतिक काममोगों की वौद्धा करता है वह मनुष्य-मव को हारता है"— लामीत्री के इस कपन के पीछे उत्तराध्ययन के समूचे साववें सध्ययन की भावना है। वहाँ वहा गया है : 'जिस प्रकार सिला-पिला कर पुष्ट किया गया वर्बीयुक्त, बढ़े <sup>देट</sup> भीर स्वूल देहवाला एलक पाहुन के लिए निश्चित होता है उसी प्रकार भ्रायमिष्ट विस्तित रूप से नरक के लिए होता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक काकियों के लिए इनार मुद्राएँ सो देता है, धीर कोई राजा धरम्य माम साकर राज्य को सो देता है <sup>क्डी प्रकार देवों के काममोगों</sup> से मनुष्यों के काममोग सुक्छ हैं ; देवों के काममोग सौर बाबु मनुष्यों से हवारों गुण धायिक हैं। प्रजाबान की देवगति में धनेक नयुत वर्ष की स्थिति होती है, उस स्थिति को हुईद्धि सनुष्य सौ वर्ष की छोटी भायु में हार जाता है। विद प्रकार टीन व्यापारी मृत पूँची लेकर गये। उनमें एक में साम प्राप्त किया। विराम्त पूरी तेकर बायस माया। तीसरा मूलचन क्षोकर लौटा। मनुष्य-सद मूल पूँचे केसमात है, देवनति लाम के समान है। नरक और तिर्यञ्ज गति मूल पूँची को सोने

के समान है। विराय-मुखों का सोलुपी मूर्च जीव देवस्य भीर मनुष्यस्य को हार जाता . है। यह हारा हुमा जीव सदा नरक भीर तिर्यक्ष गति में बहुत सम्बे काल तक दुःस पाता है जहां से निकलना दुलंग होता है ।"

१७-त्याग से निर्जरा-भोग से कर्म-यन्ध (गा० ५१)

स्थानाङ्ग में कहा है: "शब्द, रूप, रस, गंच और सार्ध मे पाँच कामगुण हैं। औव श पांच स्थानों में मावक होते हैं, रक होते हैं, मूज्जित होते हैं, यद होते हैं, सीन होते हैं भीर नास को प्राप्त करते हैं। १—उत्तः २१.२४

हुनिहं सवेद्रण य पुष्यपानं, निरंगणे सन्त्रओं निष्पमुक्के। विस्ति। समुद्दं व महाभवीयं, समुद्दपाले अपुणागर्म गए॥ 3--340 a. 5'8'66-66

होता है।

पुष्प की कामना का सबे है—काममोगों की कामना। काममोगों की क करना—धिवरित है, धार्षध्यात है, धनुस्तांततः मात्र है, धारसमात्र को छोड़ पर में रमण है। वह न निरवच मोग है, न गुम लेखा है धौर न मुन परिणाम। सावच योग, धनुम लेखा भीर धनुम परिणाम है। इनके पुष्प नहीं होता, पाप का

१६—पुण्य कास्य वर्षी नहीं ( गा॰ ५७-५८ ) :

इत गायामों में स्वामीजी ने दो बात कही हैं :

(१) पुण्य चतुःस्पेती कर्म है। उसकी बाल्या करनेवाला कर्म भौर धर्म का म

नृहीं जानता ।

(२) पुष्प प्राप्त करने की कामना से जो निर्जरा की क्रिया करता है वह करनी स्रोता है भीर इस मनुष्य भव को हारता है।

जो भारमा को कर्मी से रिता कर बहु पर्म है । संयम और तर पर्म के ये भेर हैं । संयम से नये कर्मी का भारत करता है, तर से संवित कर्मी का परिधा होकर भारमा परिगुद्ध होती है । पानिक पुरुष संयम और तर के द्वारा कर्मीय प्रपत्नील होता है । जो पुष्प की कामना करता है वह बल्टा कर्मीयी है। क्सी

अपराबाद होता है'। जो पुष्प का कामना करता है यह उपना करता है वह संवार ' पुष्प मौर कुछ नहीं चतुःस्पर्धी कर्म हैं"। जो पुष्प की कामना करता है वह संवार ' १— उत्तर २८, ३३ :

पृषं चयश्तिकरं, चारित्तं होइ आहियं ॥ २—उत्त० १६. ७७ :

्र—-उत्तर १०. ७७ : पूर्व धम्मं चरिस्सामि, संज्ञमेण तवेण या।

६--- उत्तर १६ प्र० २६-२७ संजमएण भंते ! जीवे कि जणबह ? संजमएण भणगहयसं जणबह ।

स्त्रमण्य भत् ! जीव कि जगयह ? तवेण वोदार्ण जण्यह !! सबेण भेते ! जीवे कि जगयह ? तवेण वोदार्ण जण्यह !! %—जन्नः ३६.२४ :

सम्हा प्यसि कम्माणं, अणुभागा विवाणिया।

एएसि संबरे चेब, सबने य जए हुही।। १--- पुत्रव किस सरह पुद्राल की पर्याय है यह पहले (टिप्पणी र पूर १४४) बताय सा पुका है। करूप, सृह, सुर, लघु, धीत, उप्जा, निसंघ और सुध से आव

आ चुका है। कक्य, स्वृत, गुरु, छुतु, धीत, उच्जे, स्तिय आ स्वि स्वर्थ हैं। ये आठी स्वर्थ पुरुषक में एक साथ नहीं रहते। कर्कय सुर्व में ते की पुरुष, गुरु स्वु में ते कोई एक, बीत उच्च में ते की पुरु, लिनाय स्वा में ते की

एक, इस तरह चार स्पर्य अरहान्य में एक साम रह सकते हैं। परमाणु में स्थित हुन, स्थान, उच्च इन चार स्पर्यों में से कोई दो अविरोधी स्पर्य होते हैं।

पुण्य पदार्थ (ढाल : १) : दिप्पणी १७

/ ही कामना करता है क्योंकि संसार-असण केवल पाप से ही नहीं होता पुष्प है तथा मोक्ष भी पुष्प और पाप दोनों के ध्रय से प्राप्त होता है ।

इस तरह लए है कि पुष्पायीं धर्म और कर्म के मर्म को नहीं जानता।

मेरी पारवार्यों है वह पर्य की कावना करेगा, कमें की नहीं।
''जो पीर्यालिक कामश्रोतों की बीखा करता है वह मनुष्य-भय को हार स्वामीत्री के हव करन के चीखे उत्तराध्यक्त के समूचे सावर्षे क्राय्यक की म मेरी कहा गया है: ''जिल प्रकार खिला-चिला कर पुष्ट किया गया चर्से

बही कहा गया है: ''जिस प्रकार सिला-पिला कर पृष्ट किया यदा पर्यों पेट मीर स्तून देहवाला एसक पाहुन के लिए निश्चित होता है उसी प्रकार निरिच्छ का से गरक के लिए होता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक कारिक हमार मुदार्ग सो देता है, और कोई राजा समस्य माम साकर राज्य की सं

उत्ती प्रकार देवों के काममोतों से मनुष्यों के काममोग तुष्य है ; देवों के का मापु मनुष्यों से हवारों पुग साधक हैं। प्रभावान की देवगति में मनेक नयूर मिनीत होती है, उस स्विति को दुर्वृद्धि मनुष्य सो वर्ष की होती मापु में हार

बिर प्रकार दीन व्यापारी मूल पूंत्री लेकर गये । जनमें एक ने लाम मा इतरा गूल पूंती लेकर बारार धाया । तीसरा मूलपन सोकर औटा । मतूय पूंती केसमान है, देवतीत साम के समान है । मरक धीर तिर्यक्ष गति मूल पूं

के समार है। बिराय-मुखों का कोलुपी मुखे और देवस्व धीर अनुष्यस्व की . हैं। यह हारा हुमा और सदा नरक धीर तियंग्र गति में बहुत सम्बे काल पाता है यहाँ से निकलना दुर्लम होता है'।"

पता ६ वहा से निकतना दुनम होता है"।" १७-स्थाम से निर्जरा-मोग से कर्म-यन्य (गा० ५६)

स्थानाञ्च में कहा है : "तान, हम, रख, तंप धीर सार्च येवांच कामनुष हर पौच स्थानों में बावक होते हैं, रक होते हैं, मून्दिर होते हैं, एड होते हैं, है धीर नाम की प्राप्त करते हैं 3

\$-340 S\$.58

द्विषं सनेत्रण च द्वयपानं, निराणे सव्यक्षे विष्णमुन्दे। वरिता समुद्दं च सहस्रवीयं, समुद्दाते अपुनामनं गए ॥ १—तद्यः ४.२.१८.१८.१ कर्ं 'दिन पीच् को अंज्डी सरह म ज़ाना हो, उनका स्याम म किया हो हो दे बीव लिए महित के कर्ता, प्रशुभ के कर्ता, प्रशासम्य को उत्पन करने वाले, मनि स्वयुक्त करते, वाले और संसार को करने वाले होते हैं। इन पाँच को घच्यी तरह जाना उनका त्याग किया हो तो वे जीव के लिए हित के कत्ती, शुम के कर्ता, सामर्थ उत्पन्न करने वाले, नि:श्रीयस की करने वाले और सिद्धि को देने वाले होते हैं।

<sup>4</sup>'इन'पौचों का स्थाग करने से जीव सुगति में जाता है और स्थाग न करने हुपैति में जाता है ।"

्र स्वामीजी का कथन इस भागम-यात्रम से पूर्णतः समयित है। ुं पुष्प से नाना प्रकार के ऐश्वय भीर सुंख की वस्तुएँ भीर प्रसाधन मिलते हैं। इनको स्थाप करता है उसके कर्मी का क्षय होता है, और साथ ही सहव भाव से कीं बंधेन होता है पर जो प्राप्त भागों भीर मुसों का गृद्धि भाव से सेवन करत उसके जिल्ला कर्मों का संघन होता है जिन्हें दूर करना महा कठिन कार्य होता है। 📆 अनुमुख्यम्न सूत्र में कहा है : "जी भोगासक होता है वह कर्म से जिस होता

,म्मोगी, लिप्त नहीं होता । मोगी संसार में अमण करता है, समोगी-स्वामी जन्म-मरण मुक्त ही जाता है।" "गीले भीर मुखे मिट्टी के दो गीले फी जाँग तो गीला दीवार विंग्स जाता है, मूला नहीं विगस्ता । वैसे ही कामलालसा में मुख्यित दुर्वृद्धि के प विषेक्षं जाते हैं। जो काममोगों से विरक्त होते हैं उसके कर्म नहीं विषक्ते "।" " र--टोर्जान : k.१,३६० : पंच कामगुणा पं= तं--सहा स्वा गंधा रसा कासा

ी । पंचहि टाणेहि जीवा सम्बंति तं । सहेहि बाद फारोहि ४, एवं रम्बंति ६ मुर्च ···ः ६ सिरुक्षंति ७ अन्कोयवन्त्रवंति .c. पंचदि टार्णोह जीवा विणिपायमावन्त्री . सं - सर्हें जाव फासेहि ६ पंच हाला अपरिपणाता जीवाणं अहिनाते अग्रमा असमात अगिस्तेवात अजाणुगामित्तात भवति, सं ---सर्। जाव कासा १०, प टाणा एवरिन्नाता जीवाणं हिताते समीते जीव आणुगामियसार भवति सं-

सहा जाव फासा ११, यंच टाला अपरिवर्णाताः जीवार्ण हुमारिमामणस् सर्वे ्र सं क्ष्माचरा जाव कामा १२, वृंच रामा परिकाला जीवालं समाविगममाप् भर्त ्रात्ते <del>। स</del>ारा सात फासा १३ 1-30. 14. ¥1-¥3 1 दवनेयो होह मोगेष समोगी नीविटप्पी। भोगी समद संसारे अभोगी किपमुखाँ **व** 

रती सन्तो व दी इस गोल्या मिहियामया। े हो वि भावदिया हुन्हें जो बही सीव्य स्मार्व है ं वर्ष स्मान्त दुग्मेदा में बरा बायराच्या। •विरुगः द व कार्यान्त अदा वे दत्तकारीकप्*रा*ः

इसी मूत्र में झन्यत्र कहा है: "शब्दादि विषयों से निरुत्त नहीं होनेदाले का भारम-प्रयोजन नष्ट हो जातुर है। काममोगों बे निष्टत्त होनेवाले का भारमार्थ नष्ट नहीं होता। ।"

कत्यत्र कहा है: "घर, भणि, कुण्डलादि क्रोमूपण, गाय, घोड़ादि पश्च कौर दास-दासी इन सबका त्याग करनेवाला कामरूपी देव होता है? ।''.

ी दिगम्बरीचार्यं भी ऐसां ही मानते हैं। हुए विषयं में भावायं कुल्दुज्य के कयन का सार इस प्रकार है: ु, "निश्चन ही बिविय पुष्य गुम परिणाम से उत्तन्त होते हैं। ये देशें तक सर्व संसारी भीवों के विषयनूच्या उसन्त करते हैं। पुनः उदीर्गनूच्य, तूच्या से दुःखित भीर हुसर्सठत वे विषय सौस्यों की भ्रामरण इच्छा करते हैं भीर उनकी भोगते हैं। सुरों के भी स्वभावसिक सौहय नहीं है। वे भी देह की वेदना से मार्स हुए रम्य विषयों में रमण-कीका करते हैं। मुखें में मिसरत बेच्यायुष्पारी इन्द्र तथा पत्रवर्ती गुम उप-

योगात्मक भीगों से देहादि की मृद्धि करते हुँ ।" पाप से प्रत्यक्ष दुःस होता है भौर पुष्य से प्राप्त भोगों में भारतिक से दुःस होता है। ऐंडी स्विति में अंबी 'पुष्पं घीर पाप इनमें विरोपता नेही', इन प्रकार नहीं मानता वह मेहिबंदल घोर, प्रवार संसार में प्रमण करता है। जो विदिशाय पुरुष इच्यों में राग भपना ढेंप को नहीं प्राप्त होता वह देहोड्मव दुःस को नष्ट करता है \*।"

₹ - 300 v. 14-2€ : हर कामाणियद्वस्स असहे अपराग्नहे। सोचा जियाउवं सागं जं भुक्तो परिभर्त्सई॥

दर कामाणियद्वस्स असदे नावरान्धरं। परदेहिनिरोहेण अवे देवि वि 4.3 005-1

· · प्राप्तं मनिश्टलं प्रसरो दासगोरमं। \_ c सम्बद्धे चहुतार्गः वासस्योः अविस्मानि ॥

-- egi 1. \*\*\*\*

## पुन पदारथ ( ढाल : २ )

दुहा

१—मव प्रधरे पुन नीपजे, ते करणी निरवर जांग वयांठीस प्रकारे भोगवे, तिणरी वुधवंत करजो पिछांग

२—पुन नीपजे तिण करणी ममे, तिहा निरजरा निरंवे वांग तिण करणी री छैं जिल आगना, तिल माहे संक म आंण १—केई सामु बाजे जैन रा, त्यांदीधी जिल मारा नें पृत्रे

पुन कहें कुमातर में दीयां, त्यांरी गई अभितर पूट<sup>8</sup>

४—काचो पाणी अणगल पावे तेहमें, कहें छै पुन में पर्ग ।
ते जिण मारण सुं बेगला, मुला अस्पांनी मर्ग <sup>8</sup>

४—साव विना अनेरा सर्व में, सबित अबित दीयां कहे पूर्व ।

बले मांव रेखे टाणा अंग रो, ते तो पाठ बिना छै अर्थ गुन ।।

६—किंगही एक टांगा अंग ममे, पाल्यो छै अर्थ किरिते। ते किंग समन्य टांगा अंग में नहीं, जोय करो तहतीक ।

७—पून नीरत्रे धैं क्लि विधे, जोवो सूतर सांव। थी बीर जिलेनर मायीयो, ते सुगत्रो वित्त क्याय ह

# पुण्य पदार्थ ( हाल : २ )

## दोहा

₹—पुषय नौ प्रकार से उत्पन्न होता है। तिस करनी से पुष्य के नवीं होता है उसे निरवस जानी। पुराय ४२ प्रकार से भीग में

निरवद्य है

आता है। बुद्धिमान इसकी पहचान करे<sup>9</sup>। २—जिस करनी से पुराय होता है उसमें निर्जरा भी निश्चय पुण्य की करनी

ं ही जानो । निर्जरा की करनी में जिन-आज्ञा है इसमें जरा विजंदा की निय भी शंका सत करो थ। कई जैन साधु कहलाने पर भी जिन-मार्ग को पीठ दिखाकर इपात्र को दान देने में पुग्य बतलाते हैं। उनकी आभ्यंतरिक

ऑसें पूट चुकी है। ४—जो विना छाना हुआ कच्चा वानी पिलाने में पुगय और धर्म बतलाते हैं वे जिन-मार्ग से दूर हैं। वे अज्ञानवरा अस में भूले हुए हैं।

क्यात्र मौरसचि दान में पुण्य नह (दो० ३-६)

k--सायु के अतिहिक्त अन्य सबको भी सचित्त-अचित देने में वे पुरव कहते हैं और (अपने कथन की पुष्टि में) स्थानाङ्ग सूत्र का नाम हेते हैं; परन्तु मूल में ऐसा पाठन होने से यह अर्थ शुस्यवत् है।

 ऐसा विपरीत अर्थ भी स्थानांग की किसी एक प्रति में धुसा दिया गया है परन्तु सब प्रतियों में नहीं है । देख कर जांच करो ३ ।

७--पुरव दपार्जन किस प्रकार होता है इसके लिए सूत्र देखो। सूत्रों में इस सम्बन्ध में बीर जिनेन्दर ने जो क्दा है उसे चित्र स्था कर छनी।

ं ढाल हे २

[राजा रामजा हो रेण्छ मासी --- ए देखी ]

१—पुन नीपजे सुम जोग सूं रे लाल, सुम जोग जिण आगना मांव हो । भविक जण।

्ते करणी 🥳 निरजरा तणी रे लाल, पुन सहिजां लागे छ आय हो ॥ भविक जुण

, - पुन नीपजे सुभ जोग सुँ रै छाल॥

२-- जे करणी करे निरजरा तणी रे लाल, तिणरी आगना देवे जगनाय हो । भ०°। तिण करणी करतां पुन नीपजे रे लाल, ज्यूं खाखलो गीहां रे हुवे साथ हो ॥ म॰ <sup>9</sup>पु॰ <sup>9</sup>॥

३—पुन नीपजे तिहां निरजरा हुवे रे लाल, ते करणी निरवद जांग हो। ं सावदा करणी में पुन नहीं नीपने रे लाल, ते सुणज्यो चुतर सुर्जाण हो ॥

४—हिंसा कीयां मूठ बोलीयां रे लाल, सायु में देवे अनुव अहार हो। तिय सं अल्प आउलो बंचे तेहनें रे लाल, ते आउलो पार ममार हो॥

५--लांबो बाउपो बंधे तीन बोल मूँ रे लाल, लांबो बाउपो छैपून मांग ही।

ते हिमान करे प्राणी जीव री रे लाल, वर्ते बोले नहीं मूगावाय हैं।

६--तवास्य ध्यम निर्धय में रे लाल, देवे पायू निरदोप च्यार्ट झाला हो है

. .: 2 \_\_\_ 2 \_\_ \_\_ 6 .

मां हीतां बोलां पुन नीतवे है हाल, दागा अंग 'तीवा दाणा मनार हो छ बाद की प्रत्येक गाया के बन्त में इसी तरह, 'मिक्क अप' और 'पून सीमने गुन

९—-पुष्य शुम योग से उत्पक्ष होता है। शुभ योग जिन क्षाङ्ग शुम योग ति ं में है। युम योग निर्वता की करनी है; उससे पुष्य सहज के हेतु हैं, ं ही भाकर छाते हैं। ं बंध सहज फ २२--- जिस करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन · निर्जरा के--ं भगवान देते हैं। निर्वरा की करनी करते समय पुषय अपने जिन-माज्ञा में ही आप उत्पन्न (संचय) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ ! : तुप । ु रे-जहाँ पुरायोपाजन होगा यहाँ निजरा निश्चय ही होगी; जिस जहाँ पुण्य होता करनी से पुगय की उत्पत्ति होगी वह निश्चय ही निरवद्य वहाँ निर्जरा झं होगी। सावद्य करनी से पुदय नहीं होता। (इसका ा, खुलासा करता है ) चतुर और विज्ञ जन छने । धुम योग की <sup>18</sup>—'स्थानाङ्ग' सूत्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिसा नियमा है ः मञुभ सल्पायुट करने से, भूठ बोलने से तथा साधुको अग्रुद आहार के हेतु सावदा देने से—इन तीन वातों से जीव के अल्प आयुष्य का बंध होता है। यह अल्प आयुष्य पाप कर्म की प्रकृति है। . ४-९-वर्डी कहा है कि जीवों की हिसान करने से, मूठ नहीं गुम दीर्घायुके हेतु बोलने से और सथारूप ध्रमण निर्पत्य को चारी प्रकार के प्राप्तक निर्दोष आहार देने से इन तीन बातों से दीर्घ निरवध है क मासक ानदाप आहार दन स—इन तान बाता स दाय आंदुष्य का बंध होता है। यह दीर्घ आंदुष्य प्रथम में हैं।

७--हिंसा कीयां मूठ बोलीयां रे लाल, सायू में हेले निदे ताब हं आहार अमनोगम अनीय गरी दीवें रे लाल, तो अमुम कांबी आज्ञा वेजाव हं

म—सुम लोबों आउपो अंगे इण विगेरे लाल, ते पिण आउपो पुन मांव हो ते हिसा न करे प्राणी जीव री रे लाल, वले बोले नहीं मूसावाय हो।

६—त्तपास्य समण निर्प्रय ने रे लाल, करे बंदणा ने नमसकार हो। पीतकारी वेहरावें ज्यासं आहार ने रेलाल, ठाणा अंग तीजा छांणा मध्यर हो।

१०—एहीजपाठ मगोती सूतर ममे रे लाल, पांचमें सतक पष्टम उदेश हो। संका हवे सो निरणों करो रे लाल, तिणमें कड़ नहीं लवलेस हो॥

११—वंदणा करतां खपावे नीच गोत नें रे लाल, उंच गोत बंबे बले ताय हो। ते बंदणा करण री जिल आगना रे लाल, उत्तराधेन गुणतीसमां मोय हो।

१२—धर्मकथा कहैं तेहनें रे लाल, बंधे किल्याणकारी कमें हो। . उत्तराधेन गुणतीसमां अधेन में रे लाल, तिहां पिण निस्तरा धर्म हो॥

१३—करे वीयावन तेहनें रे लाल, वंधे तीर्थंकर नाम कमें हो। उत्तराधेन गुणतीसमां अधेन में रे लाल, तिहां पिण निरंजरा धर्म हो।

१४--बीसां बोलां करेंनें जीवड़ों रेलाल, करमां री कोड़ खाय हो। जब बांचे तीयकर नाम कर्म ने रेलाल, गिनाता आठमा अधैन मांग हो।।

मनुम दीर्घायुच्य

के हेंतु सावदा है

गुभ दीर्घायुच्य के

हेत् निरवद्य है

पुण्य पदार्थ (ढाछ: २)

, - देने से--इन सीन बातों से अग्रुभ दीर्घ आयुष्य का बंध होता है।

<-- वहीं कहा है कि हिसा न करने से, मिय्यान बौलने से

और तथारूप ध्रमण निर्मय को, बन्दन-नमस्कार कर उसको चारों प्रकार के प्रीतिकारी आहार दान देने से ग्रुम दीर्घ भायुष्य कर्मका बंध होता है । यह पुष्य है।

१०-ऐसा ही पाठ भगवती सूत्र के पंचम शतक के पन्ड उद्देशक में है। किसी को शंका हो तो देख कर निर्णय कर छै। इसमें जराभी भूठ नहीं है । ११ -- वंदना करता हुआ जीव मीच गोत्र का क्षय करता है और उसके उच गोप कर्म का बंध होता है। बंदना करने की

जिन आहा है। उत्तराध्ययन सूत्र का २१ वर्ष अध्ययन इसका साक्षी हैंं । ११ -- उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में बद्दा है कि धर्म-

क्या करते हुए जीव ग्रुम कर्म का बंध करता है। साथ ही बड़ों धर्म-कथा से निजा होने का भी उल्लेख हैं । ११ -- उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में यह भी बहा है कि ,

वैपाहत्य करने से तीर्पंडर मामकर्म का बंध दोता है। साथ ही वहां बैयाकृत्य से निर्जरा होने का उल्लेख भी हैं 🏸 । हैंह-- शाता सूत्र के आहरे अध्ययन में यह बात बड़ी गई है कि

बींद २० बातों से बमों की कोटि का क्षप बरना है और दनते उसके वीर्यष्टर बामकर्म का बंध होता है \* १ ।

भगवती में भी ऐसा ही पाठ वंदना से पुष्य भीर निर्वेश दोनों

यर्ग-वदासे पुच्च भीर निर्मास दोनों

वैयापृत्य से पुष्य भीर निर्वेश होनों

जिन बालों से बर्च-थव होड़ा है उन्ही

f

१५--सुबाहू मुमर आदि इस जणा रे लाल, त्यां सावां में असणादिक बेहराब हो। त्यां बांच्यो आउपो मिनल रो रे लाल, कहाो बिगाक सुतर रे मांव हो ॥

१६—आण भूत जीव सत्व में रे लाल, दुःस न दे उपजावे सोग नांव हो। अञ्चरणया में अतिष्पणया रे लाल, अपिट्टणया परितार नहीं दे ताय हो।।

१७—ए छ प्रकारे बंधे साता बेदनी रे लाल, उलटा कीवां असाता चाव हो। भगोती सतपंघ सातमें रे लाल, छठा उदेसा मांय हो॥

१५ — करकार वेदनी बंधे जीवरे रे लाल, अठारे पाप सेब्यां बंधाय हो। नहीं सेव्यां बंधे अकरकार वेदनी रे लाल, मगोती सातमां सतक छुठा मांव हो॥

१६—कालोबाई पूछुगो भगवांन में रे लाल, सुतर मगोती माहिए रेस हो। किल्यांणकारी कर्म किण विच बंधे रे लाल, सातमें सतक दत्तमें उदेस हो॥

२० —अठारे पाप थानक नहीं सेवीयां रे लाल, किल्यांणकारी कमें बंघाय हो । अठारे पाप थानक सेवे तेह सूं रे लाल, बंबे अकिल्यांणकारी कमें आय हो ॥

-२१—प्रांण भूत जीव सत्व नें रे लाल, बहु सबदे च्यांरूड माहि हो । स्वारी करे अणुकम्मां दया आणतें रे लाल, दुःख सोग उपजावे गाहि हो ॥

. २२—अजूरणया ने अतिष्यणया २ लाल, अपिट्टणया ने अपरिताप हो ।

यां चुबदे से बंधे साजा वेदनी रे लाल, यां चलटा सुंबंधे असाजा पाप हो ॥

१४—विराक सूत्र में उल्लेस है कि समाह जुमार आदि दस जानें में सासुओं को अधनादि देवर सनुष्य-आयुष्य को बांचा की १६-१७-आगवती सूत्र के सातवें सतक के छठे उरेशक में जिन भगवान में देता कहा है कि प्राणी, मूत्र, जीव और सत्त्व को दुःख नहीं देने से, शोक उरस्य नहीं बरने से, न भूराने के, से, मेदना न करने से, न पीटने से और प्रवासना न

भागत पापों के सेवन करने से कर्डण वेदनीय कमें का बंध होता है भीर इन पापों के सेवन न करने से अठ्डेण वेदनीय कमें का बंध होता है 'रा हिन्ने कमों का बंध होता है 'रा हिन्ने कमों का सात का के दूसरें उदेगक में कालोहाँ वे भागवान से प्रान किया कि कल्याणकारी कमों का बंध

ने भारत से प्रान दिया कि कश्यानकारी कमी का बंध कमें होता है ? उत्तर में भारत ने बनाराय कि अध्यक्त कमें होता है ? उत्तर में भारत ने बनाराय कि अध्यक्त पाय स्थानकों के सेवन नहीं करने से कश्यानकारी कमें का क्या होता है और उन्हों अध्यक्त पाय स्थानकों के सेवन से अक्ष्यानकारी कमें का बंध होता है ? ? !

रहे-१२-सु प्रामी, भून, जीव और साल इनके प्रति इसा लाकर महामाग करने हो, इस उत्तराज नहीं करने हो, जीक उत्तराज नहीं करने हो, म भूगने हो, न रहाने हो, न प्रीप्त हो और प्रत्याना न देने ही, इस प्रकार १४ बोलों हो साता वेदनीय कर्य का बंध कोना है १९ ! निरवद्य मुपात्र द बा फल: मनुष्य

धायुष्य साता वेदनीय वर्म के द्याः बंध हेनु निरवद्य है

वक्ता - सक्क्ता वेदनीय कर्म के बप हेतु अमराः सावस्मानस्वस्म है

सावस निरवस ह पापों केन मेवन से बस्यामकारी वर्म सेवन से सक्त्याम-कारी वर्म

साजाबेदतीय कर्य

के बर हेन्छी बा

प्रत्य राज्येत

<sup>\*[</sup>मरों को दुव्यों करता !

- २२—माहा आरंभी नें माहा परिग्रही रे छाल, करे पॉचिंद्र नी घात हो। सद मांस तणो भखण करें रे लाल, तिण पाप मुं नरक में जात हो।।
- २४—माया कपट में गूढ़ माया करे रे लाल, वले बोले मूसावाय हो। कूड़ा तोला में कूड़ा भागा करे रे लाल, तिण पाप सूं तिरजंव थाय हो।।
- २४.—प्रकत रो मदीक नें बनीत हैं रे लाल, दया नें अपछर भाव जांण हो। तिण मुं बंधे आउपो मिनख रो रे लाल, ते करणी निरवद पिछांण हो।
- २६--पाले सरागपणे साधूपणो रेलाल, वले श्रावक रा वस्त बारहो। बाल सपसा नें अकांम निरमरा रेलाल, यां सूं पामें सुर अवतार हो।
- २७—काया सरल भाव सरल सूं रे लाल, वले माणा सरल विद्यांग हो । जेहवो करे तेहवो मुख सूं वह रे लाल, यांसू वंधे पुभ नाम कम जाण हो ॥
  - २८— ए च्यारूं बोल बांका वरतीयां रे लाल, बंधे असुभानाम करमही। ते सावद्य करणी छै पाप री रे लाल, तिणमें नहीं निरजरा धर्म हो।
  - २६—जात बुळ बल रूप मो रेलाल, तप लाम सुतर राजुराय हो। ए आठोई मदकरे नहीं रेलाल, तिणसूं ऊंच गीत संवाय हो।।
  - २०--ए आठोई मद करे तेहनें रेलाल, बंबे नीचगीत वर्मही। ते सावद्य करणी पाप दी रेलाल, तिणमें नहीं दुन वर्मही।

२३--- महा आरम्भ, सहा परिवह, पंचेन्द्रियं जीव की घात तथा मध-मांत के मक्षण से पाप-संचय कर जीव नरक में जाता है १७।

नरकायुके वंघ हेत्

२४—साया—कपट से, गृह साया से, मृठ बोलने से, मृठे तोल, मृठे

ī

ŗ

माप से जीव तियंश (योनि में उत्पन्न) होता है 101 २४—प्रहति के सद्र और विनयवान होने से, दया से और अमात्सर्य मार्व से जीव मनुष्य आयु का बंध करता है।

मनुष्यायुष्य के बंध हेत्

तिर्यञ्चायु के

वंध हेत्

महता, तिनय, द्या और अकपट भाव ये निरवण कतंत्र्य है । ।

२६ — सामु के सराग चारित्र के पालन से, भावक के पारह धत रूप चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से छर अवतार—देव-भव प्राप्त होता है ३०। २७-२८-काविक सरलता से, भावों की सरलता से, भाषा की सर-

देवायुष्य के बंध हेत् धुमन्मशुभ नाम-

कर्मके बंध हेत्

. छता से तथा जैसी कपनी वैसी करनी से जीव ग्रुभ नामकर्म का बंध करता है। इन्हीं चार बातों की विपरीतता से अग्रुभ नामकर्म का वंध होता है। काथिक कपटता आदि सावग्र कार्य हैं। ये पाप के हेतु हैं। इनसे निर्जरा नहीं होती ११

उच्च गोत्र ग्रीर नीच गोत्र कर्म के वंध हेतु

२६-३०-जाति, कुछ, बछ, रूप, सप, छाभ, सूत्र (की जानकारी) ं और टकुराई इन आठों मदौं (अभिमानों ) के न करने से जीव के उचमोत्र का बंध होता है और इन्हीं आठों

मदों के करने से नीच गोत्र का बंध होता है। सद करना सावय-पाप किया है। इसमें धर्म (निर्वरा) और पुरुष महीं हैं २० ।

\$£0.

नव पदाः

- २१—ग्यांनावर्णी नें दरसणावर्णी रे लाल, बले मीहणी नें अंतराय हूं ये च्यांरूद एकंत पाप कमें छै रेलाल, त्यांरी करणी नहीं आपा मांव हो
- ३२—वेदनी आउपो नांम गोत छुँ रे लाल, ए च्यांरूई क्यें पुन पाप हो तिणमें पुन रीकरणी निरवदकही रे लाल, तिणरी आग्या दे जिणआपहो।
- २२—ए भगवती शतक आठमें रे लाल, नवमां उदेसा मांग हो। पुन पाप तणी करणी सणो रे लाल, ते जाणे समदिष्टी न्याग हो।।
- २४---करणी करे नीहांणी नहीं करे रे लाल, चोखा परिणामां समक्तवंत हो। समाथ जोग बरते तेहनो रे लाल, खिमा करी परीसह खमंत हो।।
- . २५—पांचूं इन्द्री नें वरा कीयां रे लाल, बले माया कपट रहीत हो। अपासत्यपणो स्थांनादिक तणो रे लाल, समणपणे छै सहीत हो।।
- ३६—हितकारी प्रवचन आठां तणो रे लाल, धर्मक्या नहै विसतार हो। यां दसो बोलां बंधे जीव रे रे लाल, किल्याणकारी कर्म श्रीकार हो।।
- ३७—ते किल्याणकारी कर्म पुन छुँ रेलाल, त्यांरीकरणी पिण निरवद जांण हो। ते ठाणा अंग दसमें ठाणे कहतो रे लाल. तिहां जीय करो विद्याण हो।।
- २८—अन पुने पांण पुने कहा। रेस्टाल, केण सेण बस्त पुन जांग हो। मन पुने बसन कामा पुने रेस्टाल, मससकार पुने नवमों विद्यांग हो।

पुण्य पदार्थ (दाल: २)

३१—ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोडनीय कर्म और

भन्तराय कर्म ये चारों एकान्त पाप हैं 1 जिस करनी से इन कर्मों का बंध होता है वह जिन-आजा में नहीं है? 3। ३२--वेदनीय, आयप्य, नाम और गोत्र वे चारों कर्म पुरुष और पाप दोनों रूप हैं। प्राथ रूप बेदनीय, आयप्य, नाम और जावाग्ररणी चार पाप

बेदनीय धार्म

पुण्य कुर्मी

करनी निः

क्रमवती = उल्लेख ह

निरवर

गोत्र कर्म जिस करनी से होते हैं वह करनी निरवध है। इस दरनी की आजा भगवान देते हैं १४। . ११—पुरुष पाप की कामी का अधिकार भगवती सम के आटचें

शतक के मर्वे उद्देशक में आया है। उसका स्थाय सम्यक् दृष्टि सममते हैं २%।

रे४-२७-करनी कर निदान--पाल की इच्छा न करने से, शुभ कल्याणका बंध के द परिणाम और सहयश्त्व से समाधि योग में प्रवर्तन से. क्षमापूर्वक परिपद्द सहन करने से, वांची इन्द्रियों को चय करने से, माया और कपट से रहित होने से, झानादि की उपासना से, अमणत्व से, आठ प्रवचन भाताओं से संयुक्त होते से, धर्म-कथा कहते से,---इन इस बोलों से जीव के कल्याणकारी कमी का बंध होता है। ये कल्याणकारी

कर्म प्राय हैं और इनको प्राप्त करने की करनी भी स्पप्ताः निर्वय है। ये इस बोल स्थानाङ्ग सूत्र के इसवें स्थानक में कहे हैं। देख कर पुरय-करनी की पहिचान करो र 1 रेट-अन्त पुरव, बात पुरव, स्थात पुरव, शस्या पुरव,

बद्ध पुरंप, शत पुरुष, बचन पुरुष, कावा पुरुष और गमस्कार प्रत्य-इस सरह भी प्रत्य (भगवान के) करे हैं।

३६--पुन्य बंधे नव प्रकार सूं रे लाल, ते नवोई निरवद जांग हो ते नवोई बोलां में जिण आगना रे लाल, तिणरी करज्यो निद्याण हो

४०—कोई कहै नवोई बोल समचे कह्या रेलाल, सावद्य निरदद न कह्या तांगहो सचित अचित पिण नहीं कह्या रे लाल, पातर कुपातर रो पिण नहीं नांम हो।

र्भू विपासं । मचित अचित स्रोतं कह्या रेलाल, पातर कुपातर ने दीयां तांगही। पुन नीपजे दीयां सकल तूँ रे लाल, ते भठू बोले सुतर रो ले ले नामहो॥

न्साध्तक्षावर्क पातर ने दीयां रे लाल, तीर्थंकर नामादिक पुन याप हो। अनेरा ने दान दीयां थकां रे लाल, अनेरी पुन प्रकत बंधाय हो॥

४३—इम कहै नांम लेई ठाणा अंग नों रे लाल, नवमा ठाणा में अर्थ दिखाय हो। ते अर्थ अण्हुंतो घालीयो रेलाल, ते भोलां ने खबर नकाय हो॥

४४—जो अनेरा नें दीयां पुन नीपजे रे लाल, जब टलीयो नहीं जीव एक हों।

कुपातर में दीयां पुन किहां बकी रे छाल, समक्री आंण ववेक हो ॥

४५—पुन रा नव बोल तो समचे कह्या रे लाल, उण ठामें तो नही छैनीकालहो। ज्यूं बंदणा वीयावच पिण समचे कही रे छाल,ते गुणवंत सुं लेजो संमान हो।।

४६—वंदणा कीवां खरावे नीच गोत नें रे लाल, उंच गोत कर्म बंबाय हो । तीयंकर गोत बंधे वीयावचे कोयां रे लाल ते पिणसमचे कहा है ताय हो।।  पूर्य बंध इन्हीं भी प्रकार से होता है। ये सब बोल निरवध है। इन सबमें जिन भगवान की आज्ञा है। बुद्धिमान इस बात की पहचान करें २०।

पुष्य के नवीं बोल निरवद्य व जिन-माज्ञा में है

४०-४१-को कहते हैं कि भगवान ने नवीं बोल समुखय--(विना किसी अपेक्षा के) कहे हैं। सावध-निरवध, सचित-अचित, पात्र-अपात्र का भेद नहीं किया है। इसलिए सचित अचित दोनों प्रकार के अन्त आदि देने का भगवान ने कहा है, तथा पात्र-कुपात्र दोनों को देने को कहा है सबको देने में पुरुष है। ऐसा कहने वाले सूत्रों का नाम <sup>हेकर</sup> भुठ बोलते हैं।

सवों बोल क्या भवेका रहित हैं है (गा० ४०-४४)

<sup>४२--- ने</sup> कहते हैं कि साधु धावक इन पात्रों को देने से सीर्यद्वर मामादि पुराय प्रकृतियों का बंध होता है तथा अन्य स्वीगी को दान देने से अन्य पुगय प्रकृति का बंध होता है रि

४१- वे स्थानाङ्ग सूत्र का नाम लेकर ऐसा बहते हि और नवे फुगांक स्यानक में अर्थ दिखलाते हैं। परन्तु न होता हुआ अर्थ वहां घुसा दिया गया है—भोले लोगों को इसकी सर्वर · नहीं है।

४४ — यदि 'अन्य को' देने से भी पुष्य होता है तव तो एक भी श्रीव बाकी नहीं रहता । परन्तु कुपात्र को देने से पुरव कैसे होता । यह विदेक पूर्वक समझने की बात है र ।

४४-- पुरव के नी बोल समुखय (दिना लुलाया) कहे गये हैं ; समुज्बय स्थानाज्ञ सूत्र के ६ वें स्थानक में कोई निचीड़ नहीं है। बोल भपेशा रहित नहीं इसी तरह बंदना और वैयाइत्य के बोल भी समुख्यय (না॰ ১২-২১)

क्दे हैं। गुणी इनका सर्म समक्ष छें।

४६— बंदना करता हुआ जीव नीच गोत्र को स्त्याता है और उच योत्र का बंध करता है तथा वैपाइत्य करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। ये भी समुख्य बोल हैं।

.--

- ४९ —तीयंकर गोत यंगे बीस बोल सूं रे लाल, त्यांमं पिण समने बोल अनेक हो। समने बोल घणा छै सिधंत में रे लाल, त्यांमं कुण समने विगर बवेक हो॥
- erneri
- ४५—जो अन पुने समने दीवां सकल नें रे लाल, तो नवोई समने जांप हो। हिवे निरणों कहूं छुं नवां ही तणो रे लाल, ते सुणज्यो चुतर सुजांण हो॥
- ४६—अन सचित अचित दीघां सकल नें रेखाल, जो पून नीपजेई। तान हो। तो इमहीज पुन पांणी दीयां रेखाल, लेग सेण बसतर पुन आंग हो॥
- ५०---इमहीज मन पुने समचे हुवे रे लाल, तो मन भूंडोइ वरत्यां पुन बाब हो। वले वचन पुणे पिण समचे हुवे रे लाल, भूंडो वोल्यांई पुन बंशाय हो॥
- ५१—काय पुने विण समचे हुवे रे लाल, तो काया सूं हिंसा कीयां पून होय हो। नमसकार पुने पिण समचे हुवे रे लाल, तो सकल ने नम्यां पुन जीय हो।।
- ५२—मन बचन काया माठा बरतीयां रे लाल, जो लागे छै एवंत पाप हो। े तो नवोई बोल इम जांगजो रे लाल, उथप गई समवे री थाप हो॥
- ५३—मन बचन काया सूं पुन नीपजे रेळाल, ते निरवर बरत्यां होय हो। तो नवोई बोळ इम जांणजो रेळाल, सावदा में पुन न कोय हो।

बोलों बी

(All & RE-KR)

४७—इसी प्रकार २० बार्तों से तीर्यद्वर गोत्र का बंध बतलाया ंगया है। उनमें भी अनेक बील समुख्यय हैं। इस प्रकार सिद्धान्त में (जैन सूत्रों में ) समुचय बोल अनेक है। विना विवेक उन्हें कीन समस सकता है ?

४८--- यदि सभी को अन्त-पान देने से अन्त पुषय होता हो सब हो सभी बोलों के सम्बन्ध में यह बात समको। अब में नदाँ ही बोलों का निर्णय करता है। चतुर विज्ञ इसको एने । ४६---पदि सचित-अचित सब अन्त सब को देने से पुराय होता ई तब तो पानी, स्पान, शप्या, वस्त्र भादि भी सचित-अधित सब सबको देने से प्रयय होगा !

६०-इसी तरह वर्दि सन पुरुष भी समुख्य हो तब तो सन को हुष्प्रहुत्त करने से भी पुरुष होगा तथा वचन पुरुष भी समुख्य हो तो दुवंचन से भी पुराय बंधना चाहिए।

<sup>६१</sup>----विद कावा पुराय भी समुख्य हो तो कावा से हिसा करने यर भी पुरव होना चाहिए। हमी तरह नमन्कार पुरव भी समुचय हो तो सबडों नमस्कार बरने से पुरुष होना बाहिए।

११---अब वर्दि मन, बचन और बाया बी दुष्पद्वति से एकान्त---केवल पार ही लगता हो तथ तो नवीं ही बोलों के सबन्ध में यह बात आही। इस प्रकार समुख्य की बात बढ काती है। है है---अब बहि यह साल्यता हो कि सब, बचन तथा कादा की निवय प्रकृति से पुल्य होता है तह नहीं ही बोलों के

सम्बन्ध में यह समयो । सावव से कोई पुरव नहीं होता ।

- ४४—नमसकार अनेरा नें कीयां बकां रे लाल, जो लागे छै एकंत पात सो अनादिक सचित दीयां बकां रे लाल, कुण करसी पुन री बाग है
- ४४—निरवद करणी में पुन नीपजे रे लाल, सावद्य करणी सूं लागे पाप हं ते सावद्य निरवद किम जांणीये रे लाल, निरवद में आग्या दे जिंग आपही
- ५६—अन पांणी पातर में बेहराबीयां रे लाल, लेण सवण वस्त्र बेहराव हो त्यांरी श्रीजिण देवे आगना रे लाल, तिण ठामें पून बंबाव हो।
- १७—अन पाणी अनेरा में दीयां रे लाल, लेण सेण वसतर देवे ताय हो। त्यांरी देवे नहीं जिण आगन्या रे लाल, तिणरे पुन किहां थी बंबार हो।
- ५५--सुपावर में दीयां पुन नीपजे रे लाल, ते करणी जिण आगना मांग्र हो। जो अनेरा में दीयांईपुन नीपजे रे लाल, तिणरी जिण आगना नहीं कांग्र हो॥
- ४६—ठाम ठाम सुतर में देखली रे लाल, निरजरा में पुन री करणी एक हैं।
  पुन हुवे तिहां निरजरा रे लाल, तिहां जिन आगनां छै बरोग हैं।
- ६०—नव प्रकारे पुन नीपजे रे लाल, ते भोगवे बयालीस प्रसार हो। ते पुन उदे हुवे जीवरे रे लाल, सुल साता पामें संसार हो
- ६१-ए पुन तमा सुक्ष कारिमा रेलाल, ते विगसंतां नहीं बार हो विणयी बंद्धा नहीं कीजीये रेलाल, ज्युं पामें मब पार हो



٤

रचना-काल

मभोग से संसार की वृद्धि होती है पु और घोक को प्राप्त करता है।

४ गुरुवार को यह ओड़ कोठारण

ा करता है वह कामजोगों की ही

६ की करनी चाहिए । अन्य कामना चाहिए । जो पुरुष की बांछा करता हारता है 🦥 ।

ति है यह बताने के लिए सं॰

नव पदार

संसार वधे कामभोग सुं रे लाल, तिहां पामें जन्म मरण सोंग हो

---वंद्या कीजे एक मुगत री रे लाल, ओर वंद्या नकीजे लिगार हो जे पुन तणी बंछाकर रेलाल, ते गया जमारो हारहो॥

—संवत अठारे तयांले समे रे लाल, काती सुद चोय विसपतवार हो। पुन नीपजे ते ओलखायवा रे लाल, जोड़ कीथी कोठास्या मकार हो ॥

र—जिण पुन तणी बंछा करी रे छाल, तिण बंछीया काम नें मोग हो

) "11

r anno g ag arrainn ag ga Polip de soon af g'ig glub g G afa afag an ann g a

e ay anny angel i and andere

gram for any day of a little bride.

the group was the group of the same street

a should be set that the shorter.

.

# पुण्य पदार्थ ( डाल : २ )

### टिप्पणियाँ

## १—पुण्य के हेतु और पुण्य का भोग ( दो० १):

स्थानाञ्च भ्रुत्र में नहा है!—"पुष्प नी प्रकार का है—प्रमा पुष्प, शान प्र बस्त पुष्प, लयन रे पुष्प, श्रायन रे पुष्प, मन पुष्प, वचन पुष्प, काय पुष्प, और नमस्य पुष्प।"

सही पुष्प का प्रयं है—पुष्प कर्म की उत्पक्ति के हेतु काये। प्रल, पान, वार स्थान, रापन के निरवदा दान हो, सुप्रहुत मन, वचन, काया से तथा मृति के नमकी से पुष्प प्रहुतियों का बंच होता है। प्रतः कार्यं भीर कारण को एक मान पुष्प के कारण की पुष्प की संज्ञा दी गयी है।

क्य का तथा दा गया है।
स्थानाङ्ग के टीकाकार थी घमयदेव ने प्राप्ती टीका में नवविष पुष्प को बक्ताने
वाली निम्न गाया उदल की है:

अन्नं पान च वस्त्रं च आळयः शयनासनम् । शुभूषा वंदनं तुप्टिः वुवरं नवविषं स्मृतम् ॥

हत नाया में बताये हुए पुष्पों में छ: तो वे ही हैं वो मूल स्वानाङ्ग में अस्तिविड हैं किन्तु मन, बचन म्रोर काम के स्थान में यही मावन पुष्प, गुष्पुता पुष्प मोर पुष्टि पुष्प हैं। नवविष पुष्प की यह परमरा मदस्य हो मागमिक नहीं है।

#### १—टाणाङ्ग ६. ३. ६७६ :

णविषेषे पुरने पं॰ सं॰ अन्तपुरने, पाणपुरणे, सरधपुरने, केणपुरणे, सर्पणपुरने, मणपुरने, पविषुर्यणे, कायपुरणे, नमोश्चारपुर्यणे

#### **२—गृह,** स्थान

1—धप्या—संस्तारक-विद्वाने की वस्तु

ः) : टिप्पणी २

हण, उन्तरवापन, पाद-प्रशासन, धर्मन, प्रणाम, मनःश्रुद्धि, एरण (मोजन) शुद्धि इन भी की नी पुष्प कहा है'। इन नी भंदों का संकलन है जो दिगान्दर मन से एक दांता की दान । करनी वाहिए? ।

,प्पों से उन्हीं पुष्यों की घोर संकेत करते हैं जिनका है।

। प्रकारे पुन नीएजे, ते करणी निरवद क्षांणे''—शन-दान ंहैं जब वे निरवद्य होते हैं। जब प्रनन-दान धादि सावद्य नहीं होता।

हि कि कमों के दो विनाग होते हैं—(१) पुष्प धोर हे मुखानुभूति उत्तरम्न करना। त्याप का स्थान है प्ष्प धोर पाय दोनों ही के प्रमेक धन्तरपेद हैं। धोर तांच्य प्रहति प्रपता स्थान है। पुष्प कर्म के ४२ भेद भेद धनने स्थान के धनुवार कत देता है। क्यों है। पुष्प कर्म प्रपते धन्तरपेदों की विश्वास से ४२ सरे धनने स्में में बहा जाता है—भीव पुष्प कर्म का फल

त और जित-आहा की नियमा (दो ०२):

विषादित करते हैं :

्षुष्प का बंध होता है उससे निर्जरा धवस्य होती है । में होती है—निनानुमोदित होती है ।

हानों पर बाद में बिस्तृत प्रकाश काला है (देखिए ।यों में बिस्तृत विवेचन भी है।

ष्वमं च पणमं च । य गवविद्वं प्रयणं ॥ ३—'सापु के सिया दूसरों को अन्नादि देने से तीर्घकर पुण्य गर् भिन्त पुण्य प्रदृति का यंध्र होता हैं' इस प्रतिपादन की अर्थी (यो० २-३):

'मन्त पुष्प' मादि के साम विशेषात्मक मपवा स्वास्पात्मक सन्द नहीं हैं। इनका प्रय दो प्रकार से किया जा सकता है : पंच महात्रतपारी मुनि को, जो योग्य पात्र है, प्रामुक एपणीय ब्राहार बारि

देना धन पुष्प मादि है।

२--पात्रापात्र के भेदातिरिक्त चाहे वो भी हो उसे सक्ति-प्रक्ति धन प्रारि देना भन्न पुष्य भादि है।

स्वामीजी कहते हैं—"मन्त पुष्प धादि की पहली व्यास्या ही ठीक है । क्योंकि निर दान से ही पुष्प हो सकता है सावदादान से नहीं। प्रमात्र को सनित-प्रनित देना साव दान है वह पुष्प का हेतु नहीं।" उदाहरणस्वरूप स्वामीत्री कहते हैं---ध्वन के ए बिन्दु में प्रसंस्य प्रपुकायिक जीव हैं। उसमें बनस्पति जीवों की नियमा है। धान्ता

भी सचित हैं। जो इन सजीव चीजों का दान करता है उसके पुष्य का बंध की होना मुनि ऐसी बप्रामुक वस्तुमों को लेते ही नहीं। वे प्रामुक प्रवित्त बस्तुएँ लेते हैं। ह वस्तुमों को मपात्र हो ले सकते हैं। मपात्र-दान सावद्य है।" स्वामीजी कहते हैं कि जोसावद्य दान में पुष्प बठलाते हैं वे ज्ञान-चलुमों को खो चुके।

स्वामीजी के समय में कई जैन-सायु ऐसी प्ररूपणा करते रहे कि पंचवतपारी साबु

को बाहार बादि देने से तीर्यंकर पुष्प प्रकृति का बंध होता है और सापु के दिवा भन को देने से प्रन्य पुण्य प्रकृति का बंध होता है—ऐसा स्वानाङ्ग में लिखा है। स्वामीओ कहते हैं--"स्यानाङ्ग के मूलपाठ में ऐसा कुछ नहीं है। असे मंत्र के बिना

सूत्य का कोई मूल्य नहीं रहता वैसे हीपाठ विना ऐसामर्थ करना 'म्रजानलस्तनवत्' है।" फिर ऐसा बर्यभी स्थानांगकी सद प्रतियों में नहीं है। किसी-किसी प्रति में जो ऐसा मर्थ देखा जाता है वह स्पष्टतः बाद में जोड़ा हुमा है । स्थानाञ्ज के उस सूत्र की, जिसमें नौ पुष्यों का उल्लेख है, टीका करते हुए शमन-देव सूरि लिखते हैं :

"पात्रायान्नदानाद् यस्त्रीर्धकरनामादिपुग्यप्रकृतिबन्धस्तदृन्नपुग्यमेवं सर्वव्र"— धर्यात् पात्र को भन्न देने से तीर्थंकर नामादि पुष्पप्रकृति का बन्ध होठा है। भवः भन्त दान 'धल पुष्प' बहुताता है। इसी प्रकार पान से तेकर धयन पुष्प तक जानना चाहिए।

यही पान-दान से सीमंतर प्रादि पुष्प-प्रकृति का अंध कहा है न कि हर किसी को सनादि देने से । पान प्रमानुक नहीं सेता । प्रतः पान को प्रानुक देने से ही पुष्प होता है । ज्वाह पुष्प-प्रकृतिका वंप भागों के तिकृता के पास प्रानिप्त है । भागों में उद्दुक्ट तीकार होने से पित्रच दान से तीचें कर पुष्प-प्रकृतिका का अंच होता है अपनय प्रमान पुष्प-प्रकृतिकों का। राज प्रमान प्रमान पुष्प-प्रकृतिकों का। राज प्रमान प्रमान पुष्प-प्रकृतिकों का। राज प्रमान प्रमान

४--पुण्य-यंत्र के हेतु और उसकी प्रक्रिया ( गाधा १-३ ) :

इत बाल के दोहें १,२ और इत गाधाओं में जो सिद्धान्त दिए गए हैं वे इस प्रकार है:

- (१) पुष्प गुभ योग से उत्तरन होता है।
- (२) गुभ योग से निजंस होती है और पुष्प सहज रूप से उत्पन्त होता है।
- ं (३) नहीं पुष्प होगा वहाँ निर्जरा श्रवश्य होगी।
  - (४) सावद्य करणी से पुण्य महीं होता ।
  - (४) पुष्प की करणी में जिनाझा है।
  - हम नीचे इनपर क्रमशः विचार करेंगे।

(१) पुष्य प्रामधोगते उत्यन्त होता है : इत विषय में कुछ प्रभाग पूर्व में जाता या चुका है ( देवित्य पूक १५५ दिक १ )। योग का ध्यते हैं कर्ता, क्रिया, व्यापार । योग तीन है—कादिक कर्म, वादिक कर्म धोर माराधिक कर्म। हिंदा करना, चारिक करा, हिंदा करना, चारिक करा, प्राहित कर्म। हिंदा करना, क्रिया करना, प्राहित करा, प्राहित क्रिया है। धायव योगता, मुक्त करना धारित समुम वाधिक योग है। दुम्पीन, क्रियो को मारते का विचार, दूपती करना धारित समुम वाधिक योग है। दुम्पीन, क्रियो को मारते का विचार, ईप्पी, ध्रमुवा धारित समुम माराधिक योग है। यो दावे विचारी काथिक धारी के प्राहित स्वाप्त सार्थ सार्थ स्वाप्त है। यो दावे विचारी काथिक धारी के प्राहित स्वाप्त स्वाप्त है।

हिंदा न करना, चोरो न करना, ब्रह्मचर्य का पासन करना गुम काययोग है। सात, हिंद, पित बोलना गुम काययोग है। बहुंद औरि वी अकि, टेनोरिंब, शुद-विनयारि गुम मनोयोग हैं । सिदलेन कहुने हैं—धर्मस्वान, गुद्रम्यान का प्यान

१--तरवाधंस्य (.१ भाष्य

२...... राजवार्तिक ६.२ वार्तिक : भौरसाध्य्येषमध्येषारः गुभः कावयोगः । सावद्वित्रमित भाषमादिःग्रुभोवारयोगः । भईरादिभक्तित्रोहर्षमुत्रविवयादिः गुभौ मनोयोगः ।

२०४

नव प

कुरात मनोयोग है। मूर्च्याचाव परिषड्— प्रमुख योग है। मूर्च्या न रखना मनोयोग है ।

माचार्य पूज्यपाद ने लिखा है--काया, वचन मौर मन की किया को योग हैं। भारमा के प्रदेशों का परिस्पन्दन-हलन-चलन योग हैं।

जिस तरह मकान के द्वार, तालाब के नाला और नौका के दिद्र होता है बंधे ही जी योग होता है। जैसे मकान के द्वार से प्राणी पर में प्रवेश करता है वैसे ही योग से पुरुगल भारम-प्रदेशों में भाग्नव करते हैं; जैसे नाले के द्वारा तालाव में जल ह होता है, वैसे ही योग द्वारा कर्म भारम-प्रदेशों में इक्ट्रे होते हैं: जैसे छिद्र द्वारा न में जल भरता है वैसे ही योग द्वारा मात्म-प्रदेशों में कर्म सचित होते हैं?।

योगयुक्त जीव के बाहम-प्रदेशों के परिस्पन्दन से कर्म-वर्गणा के पुर्वत बाला प्रवेश करते हैं। यदि योग शुभ होता है तो कर्म पुष्प रूप होते हैं। यदि योग म होता है तो कर्म पाप रूप होते हैं।

(२) ग्रुभ योग से निर्जरा होती है और पुष्य सहज्ञ रूप से उत्पन्न होता है इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा चुका है (देखिये पृ॰ १७३-४ टि

१५)। स्वामीजी ने अन्यत्र लिखा है-जब जीव शुप्त कर्तव्य-निरवद्य क्रिया कर है तब कर्मों का क्षय होता है। इससे जीव के सर्व ग्रास्म-प्रदेशों में हलन-चलन होती है जिससे भारम-प्रदेशों में कर्मों का भाश्रव होता है। जब गुभ योग के समय जी<sup>व ह</sup> मात्म-प्रदेशों में स्पन्दन होता है तब सहचर नामकमें के उदय से पुष्प-कर्म मात्म-प्रदेश में प्रवेश पाते हैं। मन-वचन-काया के योग प्रशस्त और अप्रशस्त दो तरह के होते हैं

मप्रसस्त योगों से पाप का प्रवेश होता है। प्रसस्त योगों से निर्जरा होती है। निर्जरी होते समय भारम-प्रदेशों का जो परिस्पन्दन होता है उससे पुष्प-कर्म बाहुन्ट होकर बाह्म-

१-- तत्त्वांथसूत्र ६.१ की वृति : अनिभध्यादिधर्मग्रुक्तध्यानध्यायिता वैत्ति मनीयोगः कुगळः, मुच्छांरुक्षणः परिग्रह इति मनोज्यापार एव ।

२--सवार्थसिद्धि ६.१ की वृत्ति : कर्म किया इत्यनथान्तरम्। कायवाङ्मनसा कर्म कायवाङ् मनकर्म योग इत्याच्याप्त

आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगः ३-(क) तरा द्वार

(ख) तत्त्वार्थसृत्र भाष्य : ग्रुभाग्नुमयोः कर्मणोरास्तव णादास्तवः सरः छल्ल्यार्वि वाहिस्तोवोवत्

Congert Vistadall & २०५ ों स्थान पाते हैं। प्रसस्त योग से ये कर्म विपाकावस्था में प्रच्छे फल के देने

ते हैं इसलिये पुष्प वहलाते हैं । ) वहां पुरुष होगा वहां निर्जरा अवस्य होगी : स्वामीजी ने मागे पलकर भिन्न-

ों के मनेकपाठ दिए हैं जिससे इस सिद्धान्त की वास्तविकता स्वयंसिद्ध होती है। हराहोती है वहांपुच्य नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां पुच्य होगावहां . नवस्य होगी। सुम योगों से निर्जरा होती है भीर प्रासगिक रूप से पुण्य का बंध गया ४-३७ तया दिव्यकी ४-२६)।

साबब करनी से पुषय नहीं होता : बाद में स्वामीजी ने मूत्रों से हनेक ये हैं उनसे यह बात स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। इसके लिए पाठक देख गाया

पुरुष की करनी में जिन-आज़ा है : श्वेताम्बर माचायों ने सुभ योग से पुण्य ाता है भीर दिवस्वर माचार्यों ने गुम उपयोग से । जब पुष्य भी बंघन रूप है उसके उत्पादक शुभ योग प्रयवा गुभ उपायोग हेय हैं प्रववा बाह्य ? न कहते हैं: "जो ज्ञानदर्शनचारित्रमय रक्षत्रयी रूप मोक्ष-मार्ग को नहीं ही निरवय नय से हेय होने पर भी पुण्य को उपादेय समझ उसे करता यहाँ पुष्प का प्रधं है पुष्प को उटान्त करने वाले सुध उपयोग।) जो यह है कि इप भौर मोझ का हेतु 'निज' है वही पुष्प भौर पाप दोनों को

ा ही निरचद करणी करतां, करम तणी खय जानी है। सर्जापरदेश चले छें, त्यांसूं पुन छाने छें आंजी रे॥ ४२॥ ारी करणी करें तिण काले, जीव रा चाले सर्व परदेशों रे।

इचर नाम करम सूउदे भाव, तिणस्ं पुन तणो परवेशो है॥ ४३॥ वन काया रा जोग तीनुइ, पसत्थ ने अपसत्य चाल्या रे। व जोग तो पाए ना दुवार, पसत्य निरजरारी करणी में घाल्या रे ॥ ४४ ॥ स्प्रकास २. ६३ की टीका:

ारमानुभृतिरुचिविपरीतं मिध्याद्यंतं स्वग्रुदारमप्रवीतिविपरीतं मिध्याञ्चानं

हरसद्भयनिरच्छन्यिविविषरीतं सिभ्याचारित्रसिरयेवत्र \* कारणं, तस्माव्दवा-भेराभेरतकप्रयस्थकनं मोक्षस्य कारणमिति योजसौ न जानाति स एव पद्भं निरुवयनपेन देयमचि मोद्दयमानुस्यमुपादेवं करोति पार्वदेवं करोतीति

----

मोह से करता है<sup>9</sup> । जो दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय प्राला को नहीं जानता बहे पुष्प भीर पाप दोनों को मोत्र का कारण जानकर करता है। <sup>19</sup> बहुत प्रस्त उठता परमतवादो पुष्प भीर पाप को समान प्रातक स्वतंत्र करते हैं

परमतनायी पुष्प भीर पाप को समान मानकर स्वच्छंत रहते हैं, किर उनकी दोर दिया जाय है इतका उत्तर बहादेव इत प्रकार देते हैं: 'जब मुद्धारमानुमृतिक्क्स पृप्ति से पुत्त बीतराम-निवंदकर समाधि को पाकर ष्यान में मात्र हुए पुष्प धौर पा समान जानते हैं, तब तो जानना दोष्प हैं। परन्तु जो मूढ परत समाधि के पाकर भी पहत्व प्रवस्ता में दास प्रमाण का मादि पुत्त विभागों को छोड़ रहे हैं हैं पृति-वद में छह मावस्तक कभी को छोड़ते हैं, वे दोनों बातों से प्रस्त हैं हैं वे न तो यती हैं, न श्रावक ही। वे निदा योष्प ही हैं। तब उनको दोष ही हैं हैं जानना है।"

जानना ?।"

दिराग्वर विद्वानों की हाँच्य से शुन, असून भीर सुद्धोक्तोन का स्थान स्व प्रकार है

"वंच परमेच्ये की बंदना, अपने असून क्यों की निन्दा और प्रतिक्रमण दुस्त के कार है ( भीत के कारण नहीं ) स्वतिष्ठ जानी पुरुष स्त तीनों में से एक भी न तो कारण, के कराता, न करते तथ की भाग जानना है ।

कराता, न करते हुए को भवा जानता है'। एक वानमय सूद्र पवित्र भाव को धोर कर ध्यय बंदन, निष्दत धोर प्रतिक्रमण करना जानियों को मुक्त नहीं । बदना करें, निन्दा करों, प्रतिप्रमण लेकिन जिसके धमूद्ध भाव हैं उसके नियम से संघय नहीं हैं पत्रका ! गुद्धोपसीमामों के ही संघम, सील, तप होते हैं, मुद्धों के ही समक् दर्भ धीर सम्पद्भान होते हैं, सुद्धों के कमीं का नाम होता है। दुत्तिल मुद्ध उपरोध ही प्रधान हैं । विगुद्ध भाव ही धारमीय है। मुद्ध मात्र को ही पर्म सम्ब कर

ह निर्माश है। विश्वेश भीव ही भारतीय है। युद्ध भाव को ही पसं तमन कर संगीकार करो। वही चारों गतियों के दुसों में पड़े हुए इस जीव को मानद स्थान में राजता है । मुक्ति का मार्ग एक युद्ध भाव ही है । युभ परिणान ने पर्य-१---परमारसम्बद्धाय २. ६३

२—वही २. ५४ २—वही २. ५५ की टीका

४—वही २. ६४ -६—वही २. ६४

<sup>.</sup>६-- वही २. ६६ ७--वही २. ६७

द—वही २. ६८ ्र—वही २. ६६

स्यता से होता है। ' धन्म परिणामों से सबर्म-पाय होता है। इन दोनों से -सुद परिणाम से कर्म का बंध नहीं होता"।"

त्री वीतराग देव, द्वादशीर द्वास्त्र भीर मुनिवरों की भक्ति करने से पुष्प होता है प्रभाग नहीं होता 1 इस कंपन के मान का स्कोटन ब्रह्मदेव ने अपनी टीका कार किया है:

इन्स्ट्रन्द तिसन्ते हैं—"पदि भागव्य में महैरादि में भक्ति, प्रवनन—मानम र बलावता होती है यह गुम उपयोग युक वर्षा होती है। सरागवर्षों में ना सम—बेद को दूर करना, बन्दर-मन्दरकार सहित प्रामुख्यान, मनुष्यव विद्य नहीं है। निरवय ही सम्मर्दर्शन मेरि बात का उनसे देना, ता, उत्तक गोषक कमारि स्टाग-बंगीवर्षों को बच्ची है। वो मूनि मक्तर के समय-संघ का प्रकास बोर्स वेदानानाहित्र उत्तकार (सम्भवित्तारों में प्रभान होजा हैंग)

तस २. ०१

की टीका

<sup>38-28-8-38.5</sup> 

नव परार्थ २०८

"वह श्रमण, जिसे पदार्य भौर मूत्र मुविदित हैं, जो संबन भीर तर से संब्द जो बीतराग है भौर जिसको मु:ख-दल सम हैं गद्ध उपयोगवाला है<sup>9</sup> ।

"सिद्धान्त के धनुसार श्रमण शुद्धोपयोगयुक्त और शुमोपयोगयुक्त दो तव्ह के ही हैं। उनमें जो गुद्धोपयोगयुक्त होते हैं वे साधाव रहित होते हैं। बाबी सावव सहि

होते हैं र ।"

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि दिगम्बर प्राचार्यों के धनुसार एक सीमा के बार मुभयोग हेय हैं। जब तक मुनि गुद्धोपयोग की प्रवस्था में नहीं पहुँचता तब तक सुन्येंब विहित हैं। मुनि को शुद्धोपयोग की भ्रवस्था में पहुँचना चाहिये। किर उसके विष्

बन्दन, प्रतिक्रमण मादि क्रियाएँ भी ह्व हैं। ग्रुभयोगों की पुष्प की कामना से तो क्री करना ही नहीं चाहिए।

थी विनय विजयजी कहते हैं—"संयति मुनियों के भी शुभयोग शुभकर्मों का साधन करते हैं, जीव को कर्मरहित नहीं करते। समयोग भी मोझ-सुख को नास करनेशनी स्वर्ण-श्रृंखला के समान हैं। ग्रत: गुभ योगाश्रव का भी परिहार करें।

स्वाभीजी ने लिखा है—''जब मुनि झाहार, गमनागमन झांदि शुभ्योजों ही करता है तब निर्जराके साथ-साथ मानुपिक फल के रूप में पुष्य कर्नी का माध्य भी होता है। जब मुनि गुभयोगों का स्थन करता है- जैसे उपनास मादि तास्या करता है तब उसके निर्जरा होती है, पुष्प का भाधव नहीं होता। जब तक वह सुम्मोर्ज में प्रदृत्त होता है वब तक उसके निर्जरा के साथ-साथ पुष्प का भी वंग होता है। चारित्रिक विकास के तेरहवें गुण स्थान में भी मुनि प्रयोगी नहीं होता। दिनना भाचारों के भनुसार यह शुद्धोपयोगी होगा। दनेताम्बर मत से उसके भी पुष्पकर्म की

बंध होता है। मानुषितक रूपसे पुष्प कमों का बन्धन होने पर भी शुभवीत हुँ<sup>व नहीं</sup> क्यों कि वास्तव में वे निर्जरा के ही हेतु हैं। गेहूँ के साथ पयाल की वरह पुच है भनायास भाकपित होते हैं।

१---प्रवचनसार १.१४ २---वडी ३.४४

सर्वते ग्रुभक्रमांचा ॥ शुद्धा योगा रे यत्रपि यदारमनां। हवनिश्वविद्यमंदि। कांचननिगडांस्तान्यपि जानीयात्।

३--पान्त संधारस ७.७

.स.च (ढाळ : २) : टिप्पणी ४ २०६ ५-- अगुन अल्यायुष्य और शुभ दीर्घायुष्य के बंध-हेतु ( ना॰ ४-६ ) :

गाया ४ में 'स्वानाः क्षेत्र किस पाठ का उल्लेख है वह इस प्रकार है:

विद्वि दार्नीद्व जीवा अप्याउभक्तते बस्यं पगरिति, तं॰—पाणे अविवातिका अवित मुखं बहुवा अवह वहास्त्रं समभं वा भाहणं वा अफादण्णं अणेसणिरत्र्वेणं असणपाण-बाह्मसाहुमेनं पहिळाभिचा भवह, इच्चेतीहे विहि ठाणीहे बीवा अप्पाउअचाते कम्सं पगोति। (३. १. १२४)।

पहाँ प्रस्तापुष्पकर्म वंध के तीन हेतु कहे गये हैं : १—प्राणादियात.

२---गुपाबाद धौर

ŀ

ď

11

१—ववारुग' यसप<sup>३</sup>.साहन<sup>३</sup> को मतासुक<sup>४</sup> सनेदगीय<sup>५</sup> आहार का प्रतिलास। शामियों ने हिंता करता, मूठ बोलना, मूलगुणवारी श्रमण सायु को संचित्त और घस्त बाहार देता वे तीनों ही कर्म सावत है। प्रमुख गोम हैं। जिन-प्राक्ता के बाहर

है। इनवे सत्तापुण का बंध होता है भीर वह पाप-कर्म की प्रकृति है। गवा ४-६ में 'स्वाना हूं' के जिस पाठ की मूचना है यह इस प्रकार है :

र्धिह शर्मीह जीवा दौहाउथचात बन्मां पारेति, तं ---णो पाणे अविवातिचा भार को मुनं कृतिका भवति तपारुनं समन्त्रं सा मार्ग्यं या फामुप्सणिज्ञेणं असण-<sup>रातकाद्भागा</sup>रेने परिकामेचा भवह, इच्नेतींद्र तिहि आगोद्वे जीवा दीहाउपलाए

म्ही दोषांचुम्पवर्ध बच के तीन हेतु कहे हैं :

१-प्राणातिसात न करता,

रे—ह्वा न कंतना भौर

 १-- डक्स्ट थ्यव निर्धेय को प्रापुक एयमीय ब्राह्मर से प्रतिनामित करना । िट्या श्रदसर्वे स्तं—स्वसारी नेपायादि वा वस्त्र स तपास्तः दानोचित्र इत्त्वरः

िका हर हफाकरे का वर्ष कार्य हक्तांनहका सन्तिति स माहती मूळ्याच्यासन्ते - त्या भवट--ध्रमका मानिनी पत्माद तत्नायाई तनिकसद्वायाई सर्थतक

--रेषड्-वांच्यं व्हानास्तार्वस्ववयस्य साथुनियंवहेवनीयं-कस्यः

ये तीनों बंध-हेतु निरवद हैं। गुम योग है। नगवान की प्राज्ञा में हैं। रीकी पुष्पकर्म की प्रकृति है। उसका बंध मूज योगों से है, यह इस पाठ से सिंढ है।

'स्यानाङ्ग सूत्र' में बहा है : प्राणातिवातविरमण, मृदावादविरमण, प्रतार विरमण, मैंयुनविरमण मीर परिग्रह्विरमण इन पांच स्यानों से बीव कर्मन्त

छोड़ता है :

पचहि ठाणेहि जीवा रतं बसंति, सं॰—पाणातिवातवेरमणेणं जाव परिगाहनेरमं

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिन बोलों से दीर्पायुष्य कर्म का बंध बताया स्व है उनसे कर्मों की निर्जरा भी होती है।

६-- अग्रुम-शुम दीर्घायुप्यकर्म के वंध-हेतु (गा॰ ७-६):

तिहि डाणेहि जीवा असभदीहाउयचाए कम्मं पगरेति, तंत्रहा पाणे अविग्रविण भवइ मुखं बदत्ता भवद तहारूवं समगं वा माहगं वा हीलेता णिदिता सितेता गरित

यहाँ मशुभ दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु इस प्रकार कहे गये हैं :

१--- प्राणातिपात. २---मपाबाद धीर

हए ममनोज धौर मग्रीतिकारक माहार का प्रतिलाम ।

युम दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतुओं का सूचक पाठ इस प्रकार है:

भवह णौ सुसं वदिचा भवह वहारूवं समणं या माहणं वा वंदिचा नर्मसिचा सङ्गारिख समाणेचा करूछाणं मंगळं देवचं चैतित पञ्जुवासेचा मणुरनेणं पीतिकारपूर्व भस<sup>क</sup>

बस्मं पगरेंति ( ३. १. १२५ ) ।

पाणलाइमसाइमेणं पविजाभित्ता भवह, इच्चेतेहि विहि ढाणेहि जीवा एड्डीहाउ<sup>तहते</sup> यहाँ गुम बीर्पानुष्पकर्म के बंध-हेतु इस प्रकार कहे गये हैं: १--- प्रामाविरात न करना.

अवसाणिता अन्नयरेण असणुन्नेणं अपीतिकारतेणं असणपाणसाइमसाइमेणं प<sup>हिहानेखे</sup> भवइ, इच्चेतेहि तिहि डाणेहि जीवा अस्पदीहाउअताए कम्मं पगरेति (३.१.१४४)

(4.2,813)

३—तथारूप थमण निर्यय की हीलना, निन्दा, खिसा, गर्हा झौर धरमा<sup>त इसी</sup>

प्राणातिपात स्रादि स्रशुम योग हैं। साबद्ध हैं। जिन-स्राज्ञा के विरुद्ध हैं। की

परिणाम पूर्वक इन मशुभ कर्तव्यों को करने से मशुभ दीर्घायुष्य का बंध होता है।

विद्धि अणेहि जीवा सभदीहाउअत्ताते कम्मं पगरेति, संजहा-णो पाणे अविदातिक

२—मृपा न बोलना ग्रीर ijŧ

7

<del>र ...</del>तवारूप श्रमण माहन को बंदन-नमस्कार, सत्कार-सम्मान कर, उस क्त्याणरूप, मंगलरूप, देवत चैत्य की पर्युपासना कर उसे मनोझ, प्रियकारी आहार से प्रतिलाभित करना।

हुम दीर्घामुष्यकर्म पुण्य की प्रकृति है। उसके मही वणित बंध-हेतु भी शुभ हैं। 'समबायाङ्ग' में कहा है—निर्जरा पाँच हैं : प्राणातिपातविरमण, मृपावादविरमण,

मदत्तादानविरमण, मैयुनविरमण भीर परिग्रहविरमण :

पंच निरुवस्ट्वाणा पन्नता, संग्रहा--पाणाड्यायाओ नेरमणं, मुलावायाओ वेरमणं,

अदिन्तादाणाओं वेरमणं, मंद्रुणाओं वेरमणं, परिग्गहाओं वेरमणं ( ४. ६ )। इस पाठको 'स्वानाङ्ग' के उपर्युक्त पाठके साथ पड़ने से यह स्पष्ट है कि जिन बोलों से सुभायुष्यकर्म का बंध बदलाया गया है उनसे निर्जराभी होती है।

७—अशुभ-शुभ आयुष्यकर्म का यंध और भगवतीसूत्र ( गा॰ १० ) : यहाँ 'भगवती सूत्र' के जिस पाठ का जल्लेख है, यह इस प्रकार है :

कहं णं भंते ! जीवा असभदीउयत्ताए कम्मं एकरेति ? गोयमा ! पाणे अहवाएता, भुतं बहुता, वहारूवं समणं या, माहणं वा हीलिका निदिचा विसिक्ता गरहिता अव-

मन्त्रिता अन्त्रवरेणं अमणुण्त्रेणं अपीतिकारपूणं असण-पाण-साइम-साइमेण पडिलाभेचा पूर्व बलु जीवा अग्रुभवीहाउयताए कम्मं प्रकरित ( ४. ६ )।

कहं में भेते ! जीवा सभदीहाउयत्ताय कम्मं पकरेंति !

गोपमा ! नो पाणे श्रह्वाहृता नो मुसं यहत्ता तहारूनं समणं वा माहणं वा वंदिचा बा नमंसिता जाव पर हुनासिता अन्नवरेणं मणुरनेणं पीतिकारपूर्णं असन्दर्शणसाहमसाहमेणं

पहिलानेता पृत्रं सन्तु जीवा समदीहाउयत्ताए कम्मं प्रकरित (४.६ )।

'नगवती' का यह पाठ गौतम भीर भगवान महाबोर के प्रस्तोतर रूप में है जब कि स्थाना हुं का पाठ 'भववती' के उत्तर मात्र का संकलन है। दोनों पाठों का सर्प एक ही है। यह पाठ भी हती बात को सिद्ध करता है कि पुष्प-माने के बंध-देतु गुन गोन क्य होते हैं और पायकर्न के अध-हेतु मसूभ योग रूप ।

८—थंदना से निर्जय और पुण्य दोनों (गा॰ ११):

'उत्तराध्यमन' का सम्बन्धित पाठ इस प्रकार है :

वन्द्रमपूर्व भन्ते जीवे कि जनपर्। वर्श्नायमोर्थ कम्मे खबेर्। जण्यायोर्थ कम्मे

रश्र

नव पदार्थ

(1.35)

निवन्धइ । सोइरमं च र्ण अपिडहपं आणाग्रळं निव्यत्तेह दाहिणमातं च वं जन्नद ह शिष्य ने पूछा—"भगवन् ! जीव बन्दना से बया उत्तरन करता है ?" सनवान महाबीर

ने उत्तर दिया-"नीव गोत्रकर्मका क्षय करता है, उस गोत्रकर्म का बंग करता है मप्रतिहत सीभाम्य तथा माजान्कन प्राप्त करता है और दाखिन्य भाव उसन करता है।" 'वन्दना' का भर्ष है मुनियों का स्तवन करना । यह गुम योग है। नीन गोत्रहर्म ही क्षेप निर्जरा है। उस गोत्र का बंध पूष्य-कर्म प्रकृति का बंध है। शन सोग से निर्वेष होती है भीर सहन रूप से पुण्य का बंध होता है, यह सिद्धान्त इत प्रश्नोतर से मन्द्री

तरह सिद्ध होता है। ६-धर्मकथा से निर्वरा और पुण्य दोनों (गा॰ १२):

'उत्तराध्ययन सूत्र' के जिस पाठ का यहाँ सकेत है, वह इस प्रकार है : धम्मकद्दापु णं भन्ते जीवे कि जगयह । ध० निज्ञारं जगयह । धम्मक्दापु णं

पवयणं पभावेद् । पवयणपभावेणं जीवे आगमेसस्स भइताषु क्रमां निबन्धह् ॥ २१.२६ इसका मर्थ है : "है भन्ते ! धर्मकथा से जीव क्या उत्पन्न करता है ?" "वह निर्जरा करता है। धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन की प्रभावना से जीव झागामिक कार्त

में भद्र रूप कर्नों का दंघ करता है।" धर्मकथा स्वाध्याय तप का भेद है । तप का लक्षण ही कर्मों को दूर करना । टीकाकार ने धर्मकया से धुभानुबन्धि शुभक्तमें का फल बतलाया है ।

यहाँ भी धुभ मोग से निर्जरा भौर पुण्य दोनों कहे हैं। धर्मकथा करना निश्चण है [भ योग है, निरवद्य है घौर जिन-घाता में है। —उत्तर ३०. ३४

वायणा पुच्छमा चेव सहेव परियद्दणा। भण्येहा धम्मकहा सम्भाक्षो पंचहा भवे ॥ —धर्मस्था आगमिष्यतीति आंगमः—आगामी कालस्तिसन् ग्रव्यद्भद्रतपा— भनवरतकरुयागवयोपछक्षितं कर्मं निवसाति, गुभानुवन्धिगुभमुपार्जवर्वाति भावः

पुण्य पदार्थ (ढाळ : २) : टिप्पणी ११

គគ

Ħ

यहाँ 'उत्तराध्ययन' के जिस पाठ की भ्रोर संकेत है वह इस प्रकार है : वैवात्रक्वेर्ण भन्ते जीवे कि जणयह । वे० तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निवन्धइ॥ (२६.४३) इसका मर्य यह है:

"मते ! वैपानृत्य से जीव क्या जलन करता है १<sup>97</sup> "बह तीर्थंकर नामकर्म का वंध करता है।"

निरवद्य वैवाहत्व सुभ योग है । वैवाहत्व माम्यंतरिक तभों में से एक तप है ै। मतः

उससे निर्वरा स्वयंसिद्ध है। उसका फल पुष्य प्रकृति का बंध भी है। ११—तीर्थंडर नामकर्म के यंध-हेतु (गा० १४) : इस विषय का 'ज्ञाताधर्मकथा' का पाठ इस प्रकार है:

इमेडि य णे बीसाएडि य कारणेडि आसेविययहुष्टीकएडि विस्थयरनामगोयं कम्मं निब्बचेत संजडा---अरहंतसिद्धपवयणगुरुवेरव<u>ह</u>स्छए वनस्सीसु ।

वच्छवा य तेसि अभिनस नाणीवओगीय॥१॥ इंसणविणप् भावस्सप् य सीस्रव्यप् निरद्दयारो । खणळवतवचियाए वैयावच्चे समाही य ॥ २ ॥ अपुष्यनाणगहणे एयभची पवयणे पहावणया।

प्एडि कारणेडि तित्थपरचं एडड सो उ॥३॥ नायाध्यसक्दाओं ८

यहाँ क्षीर्यंकर नामकर्म के बंध-हेतुमों की संस्या बीस बदलायी गयी है जबकि 'तत्वापंतूत्र' में इनकी सस्ता १६ ही प्राप्त है। तत्वापंतूतकार ने (१) विद-बत्यनता, (२) स्वविर-बत्सलता, (१) तस्त्वो-बत्सलता घोर (४) घरूर्व ज्ञानज्ञहण इन बार देतुमों को गूक्यत नहीं किया। भाष्य में 'भवकत काल्डनल्ब' की म्याक्या में इस सीट वनस्वी के संग्रह-जनग्रह-मनुम्रह की मवस्य ग्रहम किया है। ₹-24. 1. 1.

पायच्छितं विस्तानो वैयावच्यं तहेव सामाओ। मार्व व विभोसायो एसी अस्थिन्तरी टबी व 368

हम यहाँ माममोक्त बीसों हेतुमी का तत्त्वार्थनाव्य, सर्वार्थसिंद टीका

विद्वेतन टीका सादि के सामार से सम्टीकरण कर रहें हैं :

बिन बोसों से तीर्यंकर नामकर्म का बंध होता है वे इस प्रकार है:

(१) भरिष्ठंत-पत्सळ्वा : पनपातिय कर्मी का नाम कर केवलज्ञान, केवलदर्धनमा करने वासे महतों की भाराधना—सेवा १-। 'तत्त्वार्यमुत्र' में इसके स्वान पर 'मीई

मक्ति'--'परमभावविग्रुवियुक्ताभक्ति' ( ६.२३ और भाष्य ) है। मक्ति वर्षांद् परस-

उरक्रव्ट भाव-विशुद्धि मुक्त मनुराग ।

श्री विद्वतेनगणि ने यहाँ भक्ति की व्यास्ता करते हुये तिला है—'व्हर्दे भविषयों का कीर्तन; बन्दन; सेवा; पुष्य, पूप, गन्ध से धर्चन; भागतन-प्रतिमाप्रतिकान भौर स्नानविधिरूप भक्ति ।" यह मर्थ मूल सूत्र भाष्यानुसारी नहीं, यह सप्ट है। 'परमभावविशुद्धियुक्ताभक्तिः' इसका मधे इन्होने ययासंभव मभिगमन, बन्दन, पर्देशान

मादि भी किया है \* भीर वही ठीक है।

(२) सिद्ध-बस्सलता : सिद्धीं की माराधना---स्तव, गुणगान । (३) प्रवचन-वरसळता । तत्त्वाय-'प्रवचनभक्ति' । श्रृतज्ञान-विद्वात का

गुणगान । भहंत शासन के भनुष्ठायी श्रृतधर, बाल, बृद्ध तपस्त्री, शैक्ष, स्वानारि ही संग्रह-जपग्रह-मनुग्रह। बछड़े पर गाम जिस तरह स्नेह रखती है उस तरह सार्थन

पर निष्काम स्तेह**ः।** १—जयाचार्य (भ्रमविध्यंसनम् ) पृ० ३८१-८२

२—सर्वार्थसिद्धिः भावनिग्रुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः

२ — सिद्धसेन टीका : सद्भुतातिशयोरकीर्तनवन्दमसेवावुष्पधूपान्धाध्यवनायतम्प्रि माप्रतिप्ठापनस्नपनविधिरूपा

४--- सिद्धसेन दीका : यथासम्भवनभिगमनवन्दनपर्युपासनयथाविहितकमपूर्वकार्यवन-

धवणधद्यानस्थाणा ६—जयाचार्य ( भ्रमविध्वंसनम् ) ४० ३८३

६—ज्ञणचार्य ( भ्रमविष्यंसनम् ) पृ॰ ३८२

•—(क) भाष्य : अईच्छासनानुष्टापिनां शुरुपराणां बाळवृद्धरुपहिनग्रेक्षासानादीनां व

सङ्ग्रहोपप्रहानुप्रहकारित्वं प्रवचनवत्सकृत्वमिति ।

(छ) सर्वार्थतिद्धिः बत्से चेनुबत्सधर्मणि स्नेहः प्रवचनवरसळ्ल्यम् ।

विद्वतेन के प्रनुसार 'प्रवचन-भक्ति' का धर्य है--प्रागन--श्रुवज्ञान का विहित-हम-पूर्वक थवण, श्रद्धान ब्रादि<sup>९</sup>।

- (४) गुरू-बस्सल्या : धर्म-गुरु का विनय<sup>२</sup> । 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान में । विन्मक्ति' है।
- (४) स्थविर-बस्सङता : ज्ञानष्ट्रय, वयोत्रय स्यविर साधुमीं का विनय ।
- (६) बहुभुव-बस्सलता : बहुमागम प्रम्यासी साधु का विनय । इसके स्थान में विमूत्र' में 'बहुश्रत-भक्ति' है।
- तपस्वी बत्सल्ता : एक उपवास से घारम्भ कर बड़ी-बड़ी तपस्यामों से युक्त
- अभिश्णकानोपयोग : मभीश्ण मुद्ध मुद्ध —प्रतिक्षण । ज्ञान मर्यात् द्वादसाय-। उपयोग भर्यात् प्रणिधान---मूत्र, भर्य भीर उभय में भारमध्यापार, भारम-र । वाचना, प्रच्छना, धनुषेता, पर्मोरदेश का मन्यास<sup>क</sup> । जीवादि पदार्प भान में सतत जागरूकता ।
  - ) दर्यन-विशुद्धि : जिनों द्वारा उपदिष्ट वत्त्वों में शंकादि दोपरहित्र निर्मल ति, इप्टि, दर्शन का होना । तत्वों में निर्मल श्रद्धान रूप सम्यगृदर्शन

ब्द् प्र॰ २१४ पा॰ दि॰ ४

२—जवाचार्य (भमविष्वंसनम् ) ४० १८६

रे—वही पृ० ३८३

४--वडी प्र. १८२

६-- सिउसेन टीका

सर्वार्थसिद्धिः जीवादिवदार्थस्वतस्वविषये सम्याजाने नित्यं मुख्या अभीरणजानो-

७—(६) सिद्धेन टीका ।

(त) सर्वाविति : जिनेन भगवतान्त्रेतर(मेप्पिनोपहिन्दे निर्देश्यक्क्षणे मोधक्रमंति श्रीकारणगांदर दि:

**१०—-**विनया सस्वार्थः विनय संपन्नता । सम्यजानादि स्य मोध मार्ग, ज सापन मादि में उचित सरकार मादि विनय से मुक्त होना । ज्ञान, दर्शन, वारि भौर उपचार विनय से मुक्त होना ।

११—आवस्यकः । सस्यार्थः 'मानस्यकापरिहाणि'। सामायिक मादि छह् मास्तर्के का भावपूर्वक धनुष्ठान करना, उनका मावपूर्वक कमी भी परित्याग न करना ।

१२—थील-मतानविचार : हिंसा, घसत्य भादि से विमरण रूप मूल गुर्गे के द्रत कहते हैं। उन वर्तों के पालन में उपयोगी उत्तर गुणों को घील कहते हैं। उनके पालन में जरा भी प्रमाद न करना। उनका मनतिचार पालन करना। इत और जैन में निरवद्य दृत्ति ।

१३—क्षणळव संवेग : तत्त्वार्थ : 'म्रभीइण संवेग' । सांसारिक भीगों के प्रति बतत—नित्य उदासीनता १।

१४-- तप: मनशन आदि तप। शक्ति को न खिपाकर मोधमार्ग के स्नूर्ण शरीर-क्लेश यथाशक्ति तप है ।

१—सर्वार्थसिद्धिः सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्षमागेषु तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्यकृत्वा सत्कार आदरो विनयस्तेन सम्पन्नता विनयसम्पन्नता।

२—(क) जयाचार्य ( भ्रम विध्वंसनम् ) पृ० ३८१

(ख) सिद्धसेन टीका

(क) भाष्य : सामायिकादीनामावश्यकानां भावतोऽतुष्ठानस्यापरिहाणिः।

सर्वार्यसिद्धि : पर्यणामावस्यकवियाणां यथाकालं प्रवर्तनभावस्यकापिकाः

४—(क) भाष्य : घीरुयतेप्वात्यन्तिको सृग्रमप्रमाद्ऽनिवारः ।

(ख) सिद्धसेन टीका : ग्रीलमुत्तरगुणाः पिग्द्दविग्रुद्धिसमितिभावता (इयः) प्रतिम्

भिषद्दरुक्षणा--- व्रवपद्दणात् पञ्च महाव्रवानि रजनीभक्तविरविपर्यवसानान्य क्षिसानि ।

(ग) सर्वार्थसिदि : अहिसादिन मतेप तत्विवालनाधेषु च म्रोधवर्बनादिषु गाँछे निरवद्या बृत्तिः ग्रीस्वतेष्वनतीचारः ।

---सर्वार्धसिद्धिः संसारद्वन्त्रान्नित्यभीदवा संवेगः

--सर्वार्थसिद्धिः अनिगृहितवीर्यस्य मार्गाविरोधि कायरक्षेत्रस्तवः

े १५-त्यामः सायु को प्रानुक एपणीय दान । यवाराक्ति संपाविधि प्रयुग्यमान बाहार, धमन धौर ज्ञान-दान संवायक्ति स्वाग है। ।

विडवेन ने 'त्याय' का मर्प मूठों को भीर विशेषतः सितयों को दान देना किया है। यिवर्षे के प्रविरिक्त प्रन्य भूवों को दिया गया दान 'स्वाम' की परिमाया के प्रन्तमंत नहीं भाता । भगयदेव ने यविजनोचित दान को ही त्याम कहा है।

१६--वैवावृक्य । तत्त्वार्थः, : 'संघसायुवैवापृत्त्यकरण'। दिगंवरीय पाठ में 'संघ' शब्द <sup>नहीं</sup> है। संघ का सर्पे सिद्धेन ने सामु, साम्बी, शावक भीर श्राविका किया है<sup>९</sup> । इनके मनुबार वैषाकृत्य का सर्थ है संघ तथा सामुर्कों की प्रानुक माहारादि से सेवा करना है। दिगन्दरीय पाठ में 'संघ' शब्द न होने से साधुमों के मितिरिक्त धावक-धाधिकामों की वैवाहत्य का भाव नहीं माता। वैवाहत्य का भागमिक सर्व है दस-विध सेवा अर्थात् मानार्व, उपाध्याय, स्पविर, तपस्वी, म्लान, धीक्ष, कुल, गण, संप मौर सापनिक की सेवा । यहाँ संघ का मर्थ है गण—समुदाय ४ । सायमिक का मर्थ हैसमान धर्मवाला सामु भयवा

## १--(६) भाष्य : यथायक्तिहस्यागः

٠,

- (व) नावाचम्मक्दाओ ८.६६ अभयदेव टीका : चिवाए त्यागेन—यतिजनीचिव
  - (ग) सवार्धसिद्धि : स्थागो दानम् । तित्रविधम् आहारदानमभयदानं ज्ञानदानं चेति । तच्छक्तितो यथाविधि प्रयुज्यमानं त्याग इत्युच्यते ।
  - (च) सिद्धसेन टीका : स्वस्य न्यायाजितस्यानुकम्पानिजितातमानुपद्दारुम्यनं भूतेभ्यो विग्रेपतस्तु विधिना यतिजनाय दानम् ।
- रे--सिद्धाेन टीका : व्याहुएस्य भावो वैयाहुत्त्यं, साधूनां, गुसुक्षूणां प्रासकाहारोपिध-
  - यव्यास्तवा भेषत्र विधासमादिषु पूर्वत्र च ज्याहत्तस्य मनोवाकार्यः शुद्धः परिणामो वैयावृत्यमुख्यते ।
- '४---(क) ठावाङ्ग ५. १-३६७ टीका : कुळं--चान्द्रादिकं साधुससुदायविगेपरूपं प्रतीर्ध, गणः—कुळसमुद्रायः सङ्घो—गणसमुद्राय ।
  - (ख) भगवती : च-च की तृत्ति : समृहंणं—ित समृहं—साधुसमुदायं प्रवीत्य, तत्र कुळं चान्त्रादिकं, तत्समृहो गणः कोटिकादिः, तत्समृहस्सवं, प्रत्यनीकता चैतेपामवणवादादिभितिति ।

२१८ नव पदार्थ साम्बी । मतः सिद्धतेन का संघ याद का म सन्देहाराद है। 'सर्वार्विदि' में

इग्रका अर्थ किया है-"मूनियों में-शायुओं में दुःस पढ़ने पर निरवस विधि से वेर् दूर करता । । '

१७-समाधि: इनुके स्थान में 'तत्वापंगुत्र' में 'संपन्नापुनमाविकरण' है। दिगंबरीय पाठ में 'संप' शब्द नहीं है। जैसे माण्डागार में माण सर्व जाने पर बहुत से सोगों का उपकार होने से बाग को ग्रान्त किया जाता है उसी प्रकार मनेक दत और धील से समृद्ध मृनि के तप करते हुए किसी कारण से विष्न उत्सन होने .पर उसका

संघारण करना-धान्त करना साध-समाधि है?। 'समाधि' का भर्ष है जिलस्वास्था"। सिद्धतेन ने इसका भर्व किया है-स्वस्था, निरुपदवता का सत्पादन ।

१८-अपूर्व शान-पहण : मत्राप्त शान का बहण करना ।

१९—धवि-भक्ति : सिद्धान्त की मक्ति।

२०--- प्रवचन-प्रभावना : 'ठत्वार्यंमूत्र' में इसके स्थान पर 'मार्ग-प्रभावना' है। मिमान छोड़, ज्ञानादि मोज मार्ग को जीवन में उठारना मौर दूसरों को उसका सारेड देकर उसका प्रभाव बढाना ।

भावार्य पूज्यपाद ने इसका भर्ष इस प्रकार किया है-"ज्ञान, तप, दान भीर जिन-पजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना ।" यह व्यास्था प्राचार्य उमास्वाति की स्वोपन उपपुँक व्यास्था है मिल है। दात

और जिन-पूजा को प्रवचन-प्रभावना का अंग मानना मूल आगमिक व्याख्या से बहुन दूर है।

१-(क) ठाणाङ्ग ५-१-३६७ टीका :

साधर्मिकः समानधर्मा लिङ्गच : प्रवचनतस्चेति

(ख) ठाणाङ्ग १०.१.७१२ टीका : साइम्मिय—ेचि समानी धर्मः:सधर्मस्वी

घरन्तीति साधर्मिकाः-- साधवः

२ —सर्वोर्घसिद्धिः गुणवद्दुःखोपनिपाते निरवदेन विधिना तदपहरणं वैयावृत्त्वम् । सर्वार्थसिदि : यथा भाग्रहागारे दहने समुत्यिते त्रत्रममनमनुष्ठीयते बहुपकारता. त्तथाऽनेक्यतयीलसम्बद्ध्य मुनेस्तपसः कुतिचित्रप्रसूहे समुगस्थितं तस्मन्याप

समाधिः -नायाधम्मकद्वाओ ५.६६ अभयदेव टीका : <---भाष्य : सम्यग्दर्यनादेमीक्षमार्गास्य निर्दृत्य मानं करणोपदेशाम्यां प्रशावना --सवार्यसिद्धिः शानतपोदानजिनपुत्राविधिना धर्मप्रकायनं मार्गप्रभावना

वीर्यह्नर बंधकर्म के जो हेतु मागमिक परम्परा तथा व्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रंपकारों के द्वारा प्रतिगादित हैं वे सब सुभ योग रूप हैं। उनके मर्य में बाद में जो मन्तर माया वह लप्ट कर दिया गया है। उनमें से भनेक बोल बारह प्रकार के तमों के भेद हैं, जिनमें निर्जरा स्वयसिद्ध है। इस तरह साबच योगों से निर्जरा और साथ ही पुष्प का बंध होता है, यह भच्छी तरह से सिद्ध है।

१२—निरषय सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य का वंध ( गा॰ १५ ) :

'सुस विपाक सूत्र' में सुवाह कुमार का कथा-प्रसंग इस रूप में है:

एक बार भगवान महावीर हस्तिशीर्ष नामक नगर में पघारे। बहाँ के राजा मदीनश्चनु का पुत्र मुबाहु कुमार उनके दर्शन के लिए गया। वह इस्ट, इस्टब्स, काल, कात्त्रस्य, प्रिय, प्रियस्य, मनोज्ञ, मनोज्ञस्य, मनोहर, मनोहरस्य, सौम्य, सुभग, भियदर्शन मीर मुरूप था। गौतम ने भगवान महाबीर से पूछा-"'भन्ते! मुबाहु-कुमार को ऐसी इच्टता, सुरूपता और उदार मनुष्य-ऋदि कैसे प्राप्त हुई है ? पूर्व भव में वह क्या था ?" भगवान महायीर ने बतलाया—"पूर्व मव में सुवाह कुमार हेस्तिनापुर नगर का सुमुख नामक गाथापति या। एक बार धर्मधोष नामक स्वविर हिस्तिनापुर पपारे। उनके मुदत नामक मनगार महीने-महीने का तप करते थे। एक बार मासिक तपस्या के पारण के दिन सामुदानिक गोचरी के लिए वे इस्तिनापुर में गये। युदत्त सनगारको साते हुए देल कर सुमुख गायापति सत्यन्त हमित सीर सलुष्ट हुमा। बहु मासन से उठ बैठा। किर मासन से उतर उसने जूने उदारे। एक-साटिक उत्तरासन लगा सात-माठ हाय सामने गया और तीन बार मादक्षिण-प्रदक्षिणा कर बन्दन-मम्स्कार किया । बंदना भीर नमस्कार कर यह भत्तपर---रसोईपर की भोर गया। 'मपने हाप से विपुल महान-यान-साव मौर स्वाब का दान दूंगा'—ऐसा सोव तुष्ट-प्रमुदित हुमा। देते समयभी तुष्ट-प्रमुदित हुमा। देकर भी तुष्ट-प्रमुदित हुमा। बुद हव्य, मुद्र दाता, मुद्र पात्र होने से तया तीन करण तीन योगों भी मृद्धिपूर्वक मुदस्त भनगार को दान देने से मुमूल गायापति ने संसार को परीत-स्थित किया; मनुष्य-मायुष्य का बंध किया । सुमुख गामापति बहुत दिनों तक जीवित रहा भीर बहुरे र--वंदिता जमसिता जेणव भत्तवरे तेणेव उदागच्छा, उदागच्छिता सपूर्ण

विपुरेणं असणपाणलाइमसाइमेणं पहिलाभिस्सामि ति गुहे, पहिलाभेमाणे " गुट्टे पहिलाभिएति गुट्टे। तए वं तस्त एमुद्दस्त गाहाबद्दस्त तेवं द्रव्याद्देवं दापनाग्रदेणं पताप्रदेणं विविदेणं विकरमञ्जूणं ग्रदेने अणगारे पहिलाभिए समाणे संसारे परिचीक्ते मणुस्साउए निवदे

रहें८ नव पहार्थे म्बो<sup>१</sup>। मतः विद्यवेन का संय सन्द का स्र सन्देहास्पर है। 'वर्गयंतिर्द में इका मयें किया है—'गुणियों में—'डायुमों में इत्त पढ़ने पर निरवड विधि वे ववे र करना' !'

र करना"।" १७—समाधि : इसके स्वान में 'कलायंत्रुष' में 'संपद्यासुसमिकर' है। गंवरीय पाठ में 'संस' सब्द नहीं है। संसे मान्यवार में प्राय त्राय जाने पर बहुत से

ापराच्या पाठण राज्य पाद नहां हो। यह साहसामार में झाल तथा जान पर यहुण्य पोर्त का उपकार होने से झाग को सान्त किया जाता है उसी प्रकार घनेक बड़ और ल से समुद्र मृति के तथ करते हुए किसी कारण से बिच्न उत्सन होते ,पर उच्छा बारण करना—पान्त करना साधु-समापि हैं ग

'समापि' का मर्थ है चित्तस्वास्या<sup>४</sup> । विद्वदेत ने दशका मर्थ किया है—स्वस्या, लाइवदा का उत्पादन । १५—अपूर्व झान-महण : मप्रास सान का ग्रहण करता ।

१६-श्रुति-अकि : विद्वान्त को भन्ति । २०--प्रवचन-प्रभावना : 'वत्वार्यमुत्र' में इवके स्थान पर 'मार्ग-प्रमावना' है।

र्पण-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवय भूमान खोड़, ज्ञानावि भोज मार्ग को जीवन में उठारना और दूवरों को उठका उद्देश रुपला अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवयान-अवय

धाचार्य पूज्यराद ने इसका धर्य इस प्रकार किया है—"ज्ञान, तप, दान धौर न-मूजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना रे।"

यह व्याच्या मानार्य उमास्त्राति की स्वोपन उपपुक्त व्याच्या से किन है। तत C जिन-पूजा को प्रवचन-प्रभावना का मंग मानना मूल मागमिक व्याच्या से बहुत है।

 (क) ठाणाङ्ग ५-१-२६७ टीका :
 साधर्मिकः समान्यसां छिङ्गच : प्रवचनतत्त्वि
 (ख) ठाणाङ्ग १०.१.७१२ टीका : साइम्मिय-नित समानो धर्म्म-सध्मेरवेन चरन्वीत साध्मिकाः-साध्यः

-सर्वार्थाताद्वः : गुणबर्दुः जोपनिपाते निरवधेन विधिना वदयहर्णं वैधावस्य । -सर्वार्धातिद्वः यथा भावदागारे दहने समुस्थितं उत्प्रयमनमञ्ज्यीयते बहुणकात्या-स्वयाज्ञेककवर्याष्ट्रसम्बद्धस्य मुनेस्वयसः कुतिविद्यत्यद्वे समुपस्थिते वतसम्यास्य समाधिः -नायाध्यममहद्दाओं ८.६६ असयदेव टीकाः

-भाष्य : सम्यन्दर्यनदिमोक्षमार्गस्य निर्दृत्य मानं करणोपदेशास्यो प्रभावना सवार्यसिद्धि : ज्ञानवपोदानविनपुत्राविधिना धर्मप्रकारनं मार्गप्रभावना

٤;

ं धीर्षेद्धर बंधकर्म के जो हेतु भागीमक परम्परा तथा प्रवेताम्बर-दिगन्बर धंपका के द्वारा प्रतिमादित है वे तब युन योग कर हैं। उनके मर्थ में बाद में जो मन्तर भाग यह लग्ट कर दिया गया है। जनमें से भरोक योग बारद प्रकार के तों के भेद हैं दिनमें निर्वार क्यांसिद हैं। इस तरह सावध्य योगों से निर्वेरा भीर साथ ही पुष्प का वैध होता है, यह बच्दी तरह से सिद्ध है।

१२—तिराव सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य का वंध ( गा॰ १५ ) : 'पुष बिसाक सूत्र' में मुबाहु कुनार का क्या-प्रसंग इस रूप में है :

एक बार भगवान महाबीर हस्तिशीर्ष नामक नगर में पथारे। बहाँ के राजा मरीतसमु का पुत्र मुबाहु कुमार उनके दर्शन के लिए गया। वह इट्ट, इट्टरूप, कान्त, कालहर, त्रिय, त्रियहर, मनोज्ञ, मनोज्ञहर, मनोहर, मनोहरहर, सौम्य, सुनग, त्रियरचंत धौर मुख्य था। गौतम ने भगवान महाबीर से पूछा---'भन्ते ! मुबाहु-हुमार को ऐसी इप्टता, मुरूपता और जदार मनुष्य-ऋदि कैसे प्राप्त हुई है ? पूर्व भव में वह क्या था ?" भगवान महाबीर ने बतलाया— धूर्व मव में सुवाह कुमार इस्तिनापुर नगर का मुमुख नामक गायापति था। एक बार धर्मपोध नामक स्थविर हितिनापुर पचारे। उनके मुदत्त नामक बनगार महीने-महीने का घर करते थे। एक बार मासिक सास्या के पारण के दिन सामुदानिक गोवरी के लिए वे इस्तिनापुर में एते। पुरक्त मनगर को माते हुए देख कर गुमुख नायापति मत्त्रन्त हुर्गित मीर हमा। वह मासन से उठ बैठा। फिर मासन से उठर उसने नूने उतारे। एक-वाटिक उत्तरावन तथा साठ-घाठ हाय सामने गया धीर तीन बार भादिशिज-नदिशिणा कर कदत-नमस्कार किया । बंदना भीर नमस्कार कर वह असपर--- रखोर्द्यर की भीर प्या । 'बाने हाप से वितुत प्रधान-पान-साथ घोट स्वाय का दान दूंगा'-ऐसा सोव पुष्-प्रमृद्धि हुमा। देवे समयभी तुष्ट-प्रमृद्धि हुमा। देवर भी तुष्ट-प्रमृद्धि हुमा। मुद्र ह्म, मुद्र दावा, मुद्र पात्र होने से तथा तीन करण दीन योगों की गुडियूर्वक मुद्रस क्तपार को दान देने हे मुमूल गावापांत ने संवार को परीत-साधत किया; मनूचन मानूच का बंध किया? । मुमूल गामानित बहुत दिनों तक बीबित रहा धीर बहु व

<sup>ि—</sup>हरिया बारिता नेवेद अववरे हेमेड उद्यागच्या, उद्यागांच्या समृतं हरोनं दियुक्तं अन्तराजकात्मवादिनं गरिवानिस्ताति कि युद्धे परिवानेताले कि युद्धे परिवानिष्ठि तुद्धे। तुत् लं तहस प्रमुक्तं वास्तरास्त्र हेलं इन्वपूरं एसपाइदेवं प्रयादेनं निर्देशं निकानपद्धेनं पहले अन्यारे परिवानिष्ठ सन्ताले स्वारं परिवानेता सनुस्तावप् निवाने

कालकर हिताबीय नगर में मदीनवानु के यहाँ मारिणी की कृति से पुत्रस्य से क हुमा है। योतम ! युनाहु कुनार ने इस प्रकार दान देने से इच्छा मादि स मनुष्य-मृद्धि प्राप्त की है।"

ह्वी तरह 'मुस विभाक भूत्र' के धेव ६ मध्यवतों में महतन्ति कृतार, ग्रुवात कृत सुवासव कुमार, निनदास, बैश्यमण कुमार, महावत कुमार, महतन्ति कुमार, महत्व कुमार भीर वरदस कुमार के संबार परीत—संक्षिप्त करने और मृत्य-मानुष्य प्रा करने का जल्लेस है।

निरवध मुपान दान से निर्वरा और साथ ही पुष्प-कर्म का बंध होता है, यह इन प्रकरणों से प्रकट है।

१३--साता-असाता वेदनीयकर्म के यंध-हेतु (गा॰ १६-१७) :

यहाँ 'भगवतीसूत्र' के जिस पाठ का उल्लेख है वह इस प्रकार है :

कडूं में भन्ते ! जीवाणं सातायेषिणजा कम्मा कञ्जीत ! गोपमा ! एाणामुक्त्याप् भूयाणुक्रप्याप् जीवाणुक्रप्याप् सत्ताणुक्रप्याप् गृत्वे पाणाणं जाव सत्ताणं अवस्वयाप् असीयणयाप् अञ्चलपाप् अति-पणयाप् अदिश्वयाप् असीयावणयाप् एवं सन् गोपमा ! जीवाणं सायायेषणिजा कम्मा कञ्जीत ।

कह्रं णं भन्ते ! जीवाणं असायावेयणिज्ञा कम्मा क्रज्वंति ! गोवमा ! पर दुवस्तणसाप प्रस्तोयणयाप परकृरणयाण् परिविष्णयाण् परिवृत्त्वाण् परपरिवायण्याप् यहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं दुवस्त्यवाण् सोयणयाण् जाव परिवायणयाण् परं बुतु गोयमा ! जीवाणं अस्तायायेयणिज्ञा कम्मा कर्जाठे । (७.६)

गोतम : ''मते ! श्रीव साता वेदनीय कर्म का वंच कैसे करते हैं ?'' महावीर : ''गोतम! प्राणानुकमा' से, भूतानुकमा से, जीवानुकमा से, सस्वानुकमा इ, बढु प्राणी, भूत, श्रीव धीर सस्वों को दुन्तर' न करते से, सोक्टं न करते हैं,

<sup>--</sup>अनुकम्पा : जेते मुक्ते दुःख अग्निय है बेते ही दूसरे प्राण, भूत, जीव और सत्त्रीं को है, इस मायना से किसी को क्लेज उत्पन्त व करना।

<sup>&#</sup>x27;अनुपद से दुःख द्यार्द चित्र बाले का बूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानवे का भाव।'

<sup>—</sup>दुःखं पीदा रूप आत्म परिणाय ।

<sup>—</sup>योकः योचन=दैन्यः उपकारी से सम्बन्ध तोड् इन विकटना उत्पन्न इरना ।

बदूरण ४ से, मटिप्पण ४ से, मिन्ट्रन ९ से, अपरितापन से । हे गौतम ! इस तरह और बाठा वेदनीय कर्म का बंध करते हैं।"

गौतम : "मन्ते जीव प्रसाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं है"

महाबीर : "गौतम ! परदुःख से, परशोक से, परजूण से, परिडिप्पण से, परिषट्टन से, परपरितापन से, बहु प्राणी, भूत, जीव ग्रीर सत्वों को दुःख देने से, शोक करने हे, जून हे, टिप्पण हे, पिट्टन हे, परिवायन हे। इस तरह गौतम! जीव मसाता वैदनीय कर्म करता है।"

'तत्वार्यसूत्र' में साता भीर भसाता वेदनीय कर्म के बंध-हेतु इस प्रकार बतलाये गये हैं :

भूतनत्यतुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः शान्ति : शौचमिति सद्देशस्य (६.१३)

ढःश्चरोक्ष्तापाकन्दनवथपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसङ्केद्धस्य । ६.१२ (१) भूत-मनुकस्मा, (२) वर्षी प्रमुकस्मा, (३) दान, (४) सरागसंयम प्राद् योग

(४) सान्ति भीर (६) शीच-ये साता वेदनीय कर्म के हेतु हैं।

(१) दु:ख, (२) शोक, (३) ताप, (४) मालन्दन, (४) वस मीर (६) परिदेवन-ये प्रसाता वेदनीय कमें के हेतु हैं।

सरानसंयम के बाद के 'मादि'सब्द द्वारा भाष्य मौर 'सर्वार्थसिद्धि' दोनों में भकाम निर्जरा और बाल तप को ग्रहण किया गया है।

यह स्पष्ट है कि साताबेदनीय कर्म के जो बंध-हेतु 'तत्त्वार्थसूत्र' में प्रतिपादित है वे प्रातमिक उल्लेख से भिन्न हैं। भागम में दान, सरागसर्थम, संगमासंगम, प्रकास-निर्वरा घोर बाल ठप इनमें छे एक का भी उल्लेख नहीं है। 'तत्वार्थसूत्र' में 'प्रती-मनुकम्पा' को प्रतम स्थान दिया है पर प्रामम में वैशा नहीं है। 'उल्यायमून' में बण्जि हत सब हेतुओं का सम्मक् धर्य करने पर ये सब भी निरवय टहरते हैं।

बीं को दुल मादि देना सावय कार्य है। दुःसादि न देना निरवय है। जीवों को दुल मादि न देने से निजरा होती है, यह पहले विद्ध किया जा चुका है। यहाँ जनते सातावेदनीय कर्म का बंध कहा गया है, जो दुष्य कर्म है। इस तरह गुम योग निवंश भीर मानुपंगिक रूप से पुष्प के हेतु सिद्ध होते हैं।

४---पूरण : शरीरापचयकारी गोक।

६—दिप्पण : ऐसा शोक जिससे अधु छाछादि का क्षरण होने छन । ६-- पिद्दन : यष्ट्यादि से वादन।

२२२

१४--फर्फरा-अकर्करा घेदनीय फर्म के वंध-हेतु (गा॰ १८) : यहाँ उद्घितित संवाद 'भगवतीमूत्र' में इस प्रकार है :

कहं जं मंते ! जीवाणं स्वत्सवेयणिज्ञा स्त्रमा कन्त्रवि! गोयमा ! पाणाह्वार्णं

मिष्ठार्यसणसल्छेर्ण एवं सन्तु गोयमा! जीवाणं ककसवैयणित्वा कम्मा करवे

"मन्ते ! जीव कर्करा वेदनीय कर्म का बंध केंसे करते हैं ?" "गौतम ! प्राणातिपात यावत् मिष्यादर्शनग्रत्य" से । हे गौतम ! जीव इस प्रक कर्करा वेदनीय कर्म का बंध करते हैं !"

कहं णं भन्ते ! जीवा अकहसवेयणिजा कम्मा करजंति ? गोपमा ! पाणाइवाय

वेरमणेणं जाव परिगाइवेरमणेणं कोइविवेगेणं जाव मिच्छादंसणसल्खविवेगेणं एवं ध्लु गोयमा ! जीवाणं अकक्कसवेयणिज्जा कम्मा करजंति । (७.६)

"मन्ते ! जीव धकर्कश वेदनीय कर्म का बंध केंसे करते हैं १º

"गौतम ! प्राणातिपात यावत् परिग्रहविरमण से, क्रोच-विवेक यावत् मिष्पादर्शन-शत्य-विवेक से । हे गौतम ! इस तरह जीव धककेश वेदनीय कर्म का बंब करते हैं।" ंयह पहले बताया जा चुका है कि प्राणातिपात सादि के विरमण से निर्वरा होती

है। यहाँ उनके विरमण से धकर्कस वेदनीय कर्म का बंध बताया गया है, जो धूम कर्म है। इस प्रकार प्राणातिपात विरमण मादि सुभयोगों से निजरा भीर बंब दोनों

का होना प्रमाणित होता है। १५---अकल्याणकारी-कल्याणकारी कर्मों के बंध-हेतु (गा० १६-२०) : 'भगवतीसूत्र' में कालोदायी का वार्ताताप प्रसंग इस प्रकार है :

् अत्यि णं भंते ! जीवाणं पावा कम्मा पावफरुविवागसंज्ञत्ता करजंति ! इंता, अत्य । हें नं भंते ! जीवानं पावा कम्मा पावफुळविवागसंजुत्ता करवति !......काछोदारें!

विवाणं पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले तस्स णं श्रावाए भइए भवइ तभो पच्छा परिणममाणे विपरिणममाणे दुस्यताए जाव भुग्जो भुग्जो परिणमति एवं रुन छोदाई ! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता करजंवि ।

--प्राणाविषाव यावत् सिम्यादर्घन शस्य तक अहारहं पाप इस प्रकार हैं : प्राणाविषात, शृपावाद, अदत्तादाल, मैयून, परिषद्द, क्षीध, मान, भाषा, छोस, हाग, द्वेप, कटह, अभ्याखान, पैशुन्य, परपरिवाद, रवि-अरवि, भाषाग्रुपा और

221 धरिप मं भते ! जीवाणं करलाणा कम्मा करलाणफलविवागसंजुत्ता करजन्ति ! इंता ! भरिय । वहूं वं भेते ! जीवाणं बहाणा बम्मा जाव वज्जन्ति !…कालोदाई ! बीवाणं पाणाहवायवेरमणे जाव परिगाहचेरमणे कोहविवेगे जाव मिष्णारंसणसाहविवेगे वस्त वं भावाए नो भर्ए भवह सभी पच्छा परिणममाणे परिणममाणे सस्यत्ताए जाव नो दुनसत्तापु भुरजो भुरजो परिणमङ्ग एवं स्वतु कालोवाहै ! जीवाणं बहाणा बम्मा जाव करतंति। (७.१०) इसका भावार्थ इस प्रकार है:

"नगवन् | जीवों के किये हुये पाय-कर्मों का परिपाक पापकारी होता है ?" "कालोदायी ! होता है।" "मगवन् ! यह केंग्रे होता है !" "कालोदायी ! जैग्रे कोई पुरव मनोज्ञ, स्थानोसाक मूळ (परिपक्च), भठारह प्रकार के व्यवनों से परिपूर्ण विष्युक्त भोतन करता है, वह ( भोजन ) मापातमद्र ( खाते समय मन्द्रा ) होता है, किनु ज्यों-व्यों उतका परिणमन होता है त्यों-त्यों उतमें दुर्गन्य पदा होती है-वह 'धीरबाम-मद्र नहीं होता । कालोदायी ! इसी प्रकार प्राचातिसात यावत् मिष्यादर्धनग्रत्य ( मठारह प्रकार के वाप कमें ) भागातमत्र भौर परिणाम विरक्ष होते हैं। कालोदानी ! दय तरह पाय-कर्म पाय-विचाक वाले होते हैं।"

"मगवन्। जीवों के किने हुवे कत्याण-कर्मों का परिपाक कत्याणकारी होता हैं ?" "कालोदायी ! होता है।" "मगवन् ! केंग्रे होता है !" "कालोदायी ! बंग्रे शेर्ड पुरव मनोज, स्वालीनाक गुद्ध (परियन्त्व ) मठाव्ह प्रकार के व्यवनों से परिपूर्ण, भौरवि निधित भोजन करता है, यह भारातभद्र नहीं समजा, किन्तु असी-असी उतका परिवयन होता है हवाँ-हवाँ जनमें मुख्यता, सबर्गता और मुखानुपूर्वि उरम्न होती है— रह परिवासका होता है। कालोदासी ! इसी प्रकार प्रामानिसासविसीत सावत् विष्पारचनदान-विराति धारातम्य नहीं सवती, विनतु परिवायम्य होती है। कालो-दादी ! इत ठरह कत्वाय-कर्न कत्वाय-विपाझ बाल होते हैं।"

हम प्रचंद में पान कर्म पान-विराक वाले भीट कत्नाम कर्म कत्नाम-विराक वाले रहें परे हैं। श्रामातिरात बारत् विष्पार्यनग्रस्त हत अग्रायः वार्ते के देवन वे पार-वर्षे कार्यक और जनकी दिसींत के करनायकर्ण का वंध कहा पना है। सही भी मकाराज्य वे-प्यूपनीय वे ही दुष्प-कर्म बीमाति कही पह है । मानाजिनार्मकर्णित बावर् विष्यत्रपंत्रात्व वे निवंशा होती ही है।

228 नव पदार्थ १६-साता-असाता घेदनीय कर्म के बंध-हेतु विषयक अन्य पाठ (गा० २१-२२)

इन गायामों में 'भगवतीमुत्र' के जिस पाठ का संकेत है वह इस प्रकार है : सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्यश्रीगबंधे णं भंते ! बस्स कम्मस्स उद्गुणं ! गीयमा !

पाणाणुकंपयाष् भूयाणुकंपयाष् एवं जहा सत्तमसर दुस्समाउद्देसए जाव अपरियानगयाण्

सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्यजीगनामाए कम्मस्स ढद्रुणं सायावेयणिज्जकम्मा॰ जाव बंधे । असायानेयणिज्ज-पुच्छा । गोयमा ! परदुक्खणयापु परसोयणबायु बहा सत्त्रमसप् दुस्समाउद्देसए जाव परियावणयाए असायावेयणिज्यकम्मा॰ जाव प्रश्नोगरंचे। (८.६)

इस पाठ का धर्य वही है जो टिप्पणी १३ में दिये हुए पाठ का है। इस पाठ से मी 'शुभयोग से ही पुष्प-कर्म का बंध ठहरता है।

े१७--नरकायुष्य के बंध हेत् (गा० २३) : इस विषय में 'भगवतीसूत्र' का पाठ इस प्रकार है :

त्रेरद्वगाउपकम्मासरीर-पुच्छा । गोयमा ! महारंभयापु . महापरिगाह्यापु

कुणिमाहारेणं, पंचित्रियवहेणं, नेरह्याउयकम्मासरीरप्यभोगनामापु कम्मस्स उदपूर्णं नेरहवाउपक्रमा सरीर० जाव पश्रोगवंचे । ( ८.६ )

, १--महा मारम्म. 🐫 २--महा परिप्रह.

३---मासाहार. : ४--पंचिन्द्रम जीवों का वस **भौ**र

५- नरकायुष्यकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्मका उदय ।

ु, .. 'स्यानाञ्ज' में इस विषय का पाठ इस प्रकार है :

चर्राह ठाणेहि जीवा णेरवियत्ताए करमं पकरेति, संज्ञहा-सहारंभठाते महापरिगाहणावे पंचित्रियवदेणं कुणिमाहारेणं (४.४.२७३)

यहाँ नरकायुष्यकार्मणसरीरप्रयोग बंध के हेतु इस प्रकार बताये गये हैं :

. 'तत्वार्यमुत्र' में बहुप्रारम्भ, बहुपरिग्रह धील-राहित्य ग्रीर बत-राहित्य को नरकापुष्य

के बंध-हेतु कहें हैं : बहारम्भपरिपहर्त्वः च नारबस्यायपः। (६.१६)

निःगीष्ट्रमतत्वं च सर्वेपास्। (१.१६)

ं ब्रोगमे उल्लिखित हेतुमाँ में ग्रील-राहित्य भीर बठ-राहित्य का माम नहीं है। नर्कायुव्य सश्म है। उनके बंध-हेतु भी सम्भ हैं।

```
१८—तियंच आयुष्य के यंध-हेतु ( गा० २४ ) :
```

इत बथ-हेतुमों का वर्णन 'भगवती सूत्र' में इस प्रकार है :

वित्त्रिस्त्रजोणियाउभकम्मासरीर—पुच्छा । गोथमा ! माइछयाप्, नियब्छियाप् थिलवत्रयणेणं कृष्टुल-कृष्टमाणेणं, तिस्विस्त्रजोणियाउभक्रमा॰ जाव पयोगवधे ।

यहाँ दिवंचायुष्कार्मणसरीरप्रयोगबंध के निम्न हेतु कहें गये हैं : (भग॰ ८.६)

(t) माबाबीपन,

(२) निकृति भाव-कापट्य, 

(४) मूठे तोल-माप भीर

(४) वियंबायुष्कार्मणसरीरप्रयोगनामकर्मका उदय ।

'स्यानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है :

थर्डीह ठाणेहि जीवा तिरिक्खजोणियत्ताए कम्मं पगरेति, तं•—माइछताते

गेयहितुताते अञ्चियवयणेणं कृष्टतुलकृष्टमाणेणं (४.४.३७३) 'उत्तावंनूत्र' में माया, निःशीतत्व भीर घरतत्व-ये तिर्वेच प्रायुव्यवंष के हेतु कहे

गो है: माया तैर्वत्योनस्य (६.१७); नि.चीड्यतत्वं च सर्वेषाम् (६.१६)। मारामोक भीर 'तत्वार्यमूत्र' में बणित हेतुमी का पार्यक्य स्वयं स्वय्ट है।

मगुम तियंत्र मायुष्य के संघ-हेतु भी मगुम हैं।

१६--मनुष्यायुष्य के पंध-हेत ( गा० २५ ) :

भगवडोनुष्य में मनुत्यानुष्य कर्म के बच-हेतुओं का वर्णन इस प्रकार है: मणुरुताजयसम्मासरीर-पुष्टा । गोषमा ! पगद्दभद्दवापु, पगद्दविणीयवापु,

सामुद्रोसमयाषु, असन्द्रारियाषु, मणुस्सावयद्यमा० जाव पर्योगदर्थे। (८.६) मनुष्यापुरकामंबद्यरीरमयोगवंच के हेतु ये है :

(१) महति की मदता.

(२) प्रदृति की विनीतजा, (१) बानुकोसवा—सद्यवा

(४)यमास्त्रम् क्रोर

(१) मनुष्पानुष्कार्मयवधिस्त्रयोवनामकमें का उदय ।

इस विषय में 'स्थानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है :

सुभ मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु भी सुभ हैं। २०—देवायुष्य के वंध-हेतु (गा० २६):

चर्डीहे डाणेहि जीवा मणुस्सत्ताते कम्मं पगरेति, संबहा-पगतिमहताते।

अल्पारम्भपरिपहर्त्वं स्वभावमार्दवार्ववं च मानुपस्य । (६.१८)

'तत्त्वार्थसूत्र' के बनुसार (१) मल्पारम्म, (२) मलगरिवह, (३) मार्दवः

देवायुष्य के बंध-हेतुम्रों का वर्णन 'भगवती मूत्र' के पाठ में इस प्रकार है :

कम्मेणं, अकामनिज्जराए, देवाउयकम्मासरीर॰ जाव पयोगबंधे। ( ८.६ )

यहाँ देवायुष्पकार्मण शरीरप्रयोगवंच के बंध-हेतु निम्न रूप से बताये गये हैं :

१--सकपाय चारित्र । कपायावस्था में सर्व प्राणातिपातविरमण, सर्व मृपावादविरमण,

सर्व अदत्तादानविरमण, सर्व मैथुनविरमण और सर्व परिप्रहविरमण रूप पाँच

२--पापों के आंधिक त्याग रूप देश-संयम । स्थूब प्राणाविषात, स्यूब मृपावाद, स्यूब अद्चादान, स्वदारसंतोप, स्यूळ परिग्रहविरमणवत, दिरुपरिमाण, उपभोग-परिभोगपरिमाण, अनर्थद्रगडविरमण, सामायिक, देशावकाशिक, पौपधोपशस

रे—वाळ अपाँद मिध्यात्वी । उसकी निरुष्य तप त्रिया को बालवपत्रमं **कर**ते हैं ।

(१) सरागसंयम .

(२) संयमासंयम<sup>2</sup>. (३) वालतपःकर्म ३,

(४) भकामनिर्दरा<sup>भ</sup> ग्रीर

(४) देवायुष्कार्मणशारीरप्रयोगनामकर्म का उदय !

ध-कर्म निर्वरा के हेतु अनगत आदि करना सकाम वप है। विना अभिछापा-परवयता से-भूख, तथा, धूपादि के परिवहों को सहन करना अकाम निजंस है।

महावर्तों का पालन । यह सक्लसंयम है ।

और अविधिसंविभाग वर्तों का पालन ।

देवाउयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, बाळवरी

(४) मार्जव—ये चार मनुष्यायुष्य कर्म के वंध-हेतु हैं। भागमोक भौर इन हेतुओं का पार्यक्य स्पष्ट है।

विणीययाए साणुक्कोसयाते अमच्छरिताते । (४.४.३७३)

'तत्वार्यसूत्र' में मनुष्यामुख्य के बंध-हेतु इस प्रकार वर्णित हैं :

रन विषयक 'स्थानाञ्ज' का पाठ इस प्रकार.है : ष्ट्रहि डार्वेहि जीवा देवाउयचाए कम्मं पगरेति, तंत्रहा—सरागसंत्रमेण संबमासंब्रमेणं बाख्तवोकम्मेणं अकामणिज्जराषु । (४'४.३७३)

'तत्वार्थमूत्र' का पाठ इस प्रकार है :

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि देवस्य । (६.२०) यहीं यह विशेष प्यान देने की बात है कि इन हेतुमों को तस्वार्षकार ने साजा

बेदनीय कर्मबंध के हेंतुमों में भी स्थान दिया है। गुम देवायुष्य कर्मबंध के हेतु भी गुम है।

२१--शुम-अशुम नामकर्म के वंध-हेतु (गा० २७-२८) :

यहाँ संकेतित 'मगवतीमूत्र' का पाठ इस प्रकार है :

धभनामकम्मासरीर — पुष्ठा । गोयमा ! काउरह्यथयाप्, भावुरह्यथयाप्, भागुरह्यथाप् भक्तिंबादणजोगेणं, सभनामकस्मासरीरः जाव पयोगर्वपे । अस्रभनामकस्मासरीर--इच्ज । गोबमा ! कावअणुरञ्जवपाष्, भावअणुरञ्जवपाष्, भासअणुरञ्जपपाष्,

विदंबायणाडोरोणं, अग्रभनामकम्मा॰ जाव पयोगबंधे ( ८.६ )।

युव नामकार्यंवधरीरप्रयोगवय के हेतु इस प्रकार है :

(१) काया की ऋजुता,

(२) भाव की ऋतुना,

(१) मापा की ऋजुता,

(४) ध्रविसवादनयोग — वसी वसनी वसी करनी धौर

(१) सूब नामकार्यणगरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

बतुव नामकार्मकाराधरप्रयोगवय के हंतु इस प्रकार है (t) कामा क्षे मनुबुता,

(२) भाव की सन्द्रा,

(१) भाषा को सनुज्ञा,

(१) प्रजूपनामकासंबद्धिरप्रयोगनामक्त्यं का उदन।

जाबार्यमूत्र' में इस बियम का पाठ इस प्रवाद है :

चोगस्कता क्षिमसाइवं चाटुमस्य बाज्यः । (६,८१)

विपरीतं ग्रमस्य । (६.२२)

नव पदार्थ

शुभ नामकर्म के बंध-हेतु शुभ हैं भीर प्रशुभ नामकर्म के प्रशुभ ।

२२--उच्च-नीच गोत्र के वंध-हेत ( गाथा २६-३०) :

'भगवतीसुत्र' में उच्च गोत्रकर्म के बंध-हेतू का जो वर्णन माया है वह इस प्रकारहै:

उच्चागीयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! जाविश्रमदेणं, कुछश्रमदेणं, बङ्श्रमदेणं, स्वअमदेणं, तवअमदेणं, स्वअमदेणं, लामअमदेणं, इस्सरियअमदेणं उच्चागोपक्रमासरीर॰

जाव पयोगवन्धे । नीयागोयकम्मासरीर—प्रच्छा । गोयमा ! जातिमदेणं, कुटमदेणं, बडमदेणं, जाव इस्सरियमदेणं नीयागोयमकम्मासरीर॰ जाव पयोगमन्ये (६.६)

उच्चगोत्रकार्मणशारीरप्रयोगबंध के हेत् ये हैं :

(१) जाति-मद न होना.

२२८

(२) कूल-मद न होना.

(३) बल-मद न होना.

(४) रूप-मद न होना.

(१) तप-मद न होना. (६) धत-मद न होना.

(७) लाभ-मद न होना,

(८) ऐदवर्य-मद न होना घौर

(६) उञ्चवीत्रकार्मणदारीस्त्रयोग नामकर्म का उदय ।

नीचगोत्रकार्मणसरीरप्रयोगबंध के हेतु ये हैं:

(१) जाति-मदः (२) कुल-मद,

(३) बल-मद.

(४) स्म-भद,

(४) तप-मद,

(६) धत-भद,

(७) लाम-मद.

(६) ऐस्वर्य-मद घौर

(६) नीचगोत्रकार्मणदारीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

'तत्वार्यसूत्र' में उच्च गोत्र तथा नीच गोत्र के बंध-हेतु इस प्रकार हैं :

परात्मिनन्दाप्रयंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्रावने च भीवेगोंत्रस्य (६.२४) वद्भिपयंथो नीचैर्वृस्यनुत्सेकी चोत्तरस्य। (६,२४)

इन पाठों के मनुसार परनिन्दा, झारमप्रशंसा, सदगुणों का झाच्छादन झीर म्बद्गुजों के प्रकासन ये नीच गोत्र के बथ-हेतु हैं भौर इनसे विपरीत मर्थात् परप्रशसा, षात्मनित्दा मादि उच्च गोत्र के बंध-हेतु हैं।

बुम उच्च गोत्र के बध-हेतु शुभ हैं और मीच गोत्र के बंध-हेतु प्रसुभ हैं।

२३—झानावरणीय आदि चार पाप कर्मों के वंध-हेतु ( गा० ३१ ) :

कर्न माठ हैं। पुष्प भीर पाप इन दो कोटियों की भपेक्षा से वर्गीकरण करने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय भौर ग्रन्तराय—ये चारों एकांत पाप की कोटि में माते हैं (देखिए पु० १४४-६ टि०३ (१))।

**बंध-हेंतुमों की इंस्टि से पाप कर्मों के बंध-हेंतु** भी पाप रूप हैं। जिस करनी से पाप कर्मी का बंध होता है वह सावस भीर जिन-माज्ञा के बाहर होती है। जाना-बरणीय मादि चार एकान्त पाप कर्मों के बघ-हेतु नीचे दिये जाते हैं, जिनसे यह कथन स्वतः प्रमाणित होगा ।

## १--- ज्ञानावरणीय कर्म के वध-हेतु:

- (१) ज्ञान-प्रत्यनीकता,
- (२) ज्ञान-निह्नव,
- (३) ज्ञानान्तराय.
- (४) ज्ञान-प्रदेष.
- (४) ज्ञानासातना भौर
- (६) ज्ञान-विसंवादन योग ।
- २--दर्शनावरणीय कर्म के बंध-हेतु :
  - (१) दर्शन-प्रत्यनीकता, (२) दर्शन-निह्नन,
  - (३) दर्धनान्तराय.
  - (४) दर्शन-प्रदे<del>ष</del>ः

  - (४) दर्शनासातना भौर
  - (६) दर्शन-विसंवादन योग ।

#### र---मोहनीय कर्म के वंध-हेत् :

- (१) तीव कोघ.
  - (२) तीव मान.
  - (३) तीव माया.
  - (४) तीव लोम.
  - (५) तीव दर्शन मोहनीय धौर
    - (६) तीव चारित्रमोहनीय ।

## ४--धन्तराय कर्म के दंध-हेतु :

- (१) दानान्तराय,
- (२) लाभान्तराव.
- (३) भीगान्तराय.
- (४) उपभोगान्तराय भौर
- (५) बीर्यान्तराय ।

### २४-चेदनीय आदि पुण्य कर्मी की निरचद्य करनी (गा॰ ३२):

भानावरणीय मादि चार एकान्त पाय-कर्मों के उपरान्त वेदनीय, प्रायुष्य, नाम धीर गोत्र ये चार कर्म भीर हैं तथा इनके दोन्दों भेद हैं:

१—सातावेदनीय भग्नातावेदनीय २—मुन पायुष्य सनुम पायुष्य १—नृन नाम प्रमुख नाम ४—उक्त पोत्र नीत्र गोत्र

इनमें में मात्रावेरनीय बादि बार पुच्च कोटि के हैं और बगातावेदनीय बाहि र बार कोटि के (देशिए पू॰ १४९ टि॰ १)।

दनके बर हेंदुयों का उत्तरन दिया ना चुका है उना यह बताया ना चुका है कि कर मात्रावेदनीय पादि बनों के नव-हेंदु गुन योग भीद गाउ कर सनागावेदनीत दक्षों के बह हेदू प्रमुख सेल कर है।

उत्तरहारदेवक का से स्वामी है ने उसी बात को बही पुन: रुहराया है।

२५—'भगवती सूत्र' में पुण्य-पाप की करनी का उल्लेख ( गा॰ ३३ ) :

मनको सूत्र' ततक त उद्देशक १ से बेदनीय, धायुष्य, नाम और गीत्र कर्म के वंपन्तुओं से सम्बन्धित पाठों के घवतरण उत्पर दिने जा चुके हैं। जानावरणीय मादि बार एकात पाप कर्मों के बंपन्तेत्र विपयक पाठ अमतः वहाँ इस प्रकार मिलते हैं:

- (६) वाणावरिनावरमाससीरपाओगावंचे वां भते ! बस्त बरमस्य उद्दर्णं ? गोवता ! नाणरिवणीयपाए, वाणिताह्वणयाए, वाणंतराएणं, वाण्यदातेणं, वाण्यातावाचापा, वाणविसंवादणाओगेणं वाणावरिनज्जनमासरीरपाओगनामाए बरमस्य उद्दर्शं वाजावर्राणज्जनमासरीरपाओगवंचे ।
- (३) दृश्तिकावरशिजनकमाससीरपाओगचंधे वं अंते ! कत्स कम्मस्स उदएणं ! गोयमा ! इंसव्यक्तियादगु, एवं जहां वाावादियाज्जं, नवरं इंसवनामं पेत्तव्यं, जाव इंसवित्तव्यव्यक्तियोवं इंसवावरियाव्यमससीरपाओनामाप् कम्मस्स उदपूर्वा जाव प्रभोगवंदे ।
- (१) मोइणिककम्मासरीर—पुज्ज । गोयमा ! विज्यकोहपाए, विव्यमाणपाए, विव्यमायपाए, विज्वडोमपाए, विज्यदेसणमोहशिक्षयाए, विव्यपरिचमोहशिक्षयाए मोहणिककमासरीरणकोरा० जाव प्रयोगार्थने ।
- (४) अंतरहषटमासरीर—पुज्जाभोदमा! हाजंदरापूर्णं, टाभंतराष्ट्रं, भोरांतराष्ट्रं, डब्नोभंतराष्ट्रं, बीरिवंतराष्ट्रं अंतराहषडमासरीरपयोगनामाप् स्मास्स उद्ग्रणं अंतराहषडमामार्योग्यनेको

र्द--कल्याणकारी कर्म-यंध के दस बोल ( गा० ३४-३७ ) :

मिल-मिल पुष्प कभों के बंग-हेतुओं का पुणक-पुणक विवरण पहले सा पुका है। इन गायाओं में स्वामीजी ने 'स्थानाजु सुत्र' के दस्त्य स्थानक के उस पाठ का मर्ग उमीस्पर किया है, विसमें मंद्र कभों के प्रधान बंध-हेतुओं का समुख्य रूप से संकतन है। वह गाठ रहा प्रकार है:

दबीह क्रांबीह जीवा आगमेसिमहाबाद कम्मं पारित त॰—अनिदाबताते, दिक्वे पंरन्तेवाद, जोगमाहिषवाते, खित्रसम्बताते, बिद्धीदवाते, अमाहास्वाते, अथा-स्त्याते, एसामस्वताते, प्रवापवच्यस्याते, प्रवापत्रक्रमावनवाद् । (१०. ४४८)

स्वका भावार्थ है—देव स्थानकों से—बाठों से जीव प्राणामी मब में मह स्पद्धन भाव करता है: (१) अनिदान : तप प्रादि पापिक प्रनुष्टान के फलानरूप संसारिक प्रोमार्दि से

नव पडार्य

२३२

 (१) अनिदान : तर मादि पामिक प्रनुष्टान के प्रतायक्य सीवारिक मोनादि से प्रापना-कामना करने को निदान कहुने हैं, उसका प्रभाव ;
 (२) दृष्टिसंपन्नता : निर्मत सम्बद्धस्ति से संयुक्त होना ;

(२) द्दान्यस्यन्तता : निमल सम्यक्दस्य सं सयुक्त हाता ; (२) योगवाहिता—समाधिभाव । योगीं में, वाह्य पदार्थी के प्रति, उत्तुक्ता हा

मनाव ; (४) क्षान्ति-क्षमणता ; माक्षोरा, वध, वंधन मादि परिपह-सहन

(४) जितेन्द्रियता—इन्द्रिय-दमन ; (६) अमाथाविता : छल, कपटादि का प्रमाय ;

(७) अपार्य्यस्थता : जान, दर्शन, चारित्र की उपासना । श्रम्यादर पिन्ड, म्रीम्ह्र्व पिण्ड, निरंद पिण्ड, निरंदाग्र पिण्ड प्रादि का तेवन न करना ;

(=) स्थामस्य : पार्वास्थतादि भवगुणों से रहित मूल उत्तर गुणों से संवृक होगः

(१) प्रवचन-बस्सल्ला—पाँच समितियों भीर तीन गृहिका सम्बक्तालन भीर

(१०) प्रवचन-उद्भावनता—धर्म-कथा-कथन । यह भद्र कर्म सुभ है धीर यहाँ विचत उसके बंध-हेतु मी सुभ हैं ।

यह यद कम शुभ है झार यहा योगत उसक वय-हतु मा शुभ है। इस पाठ से भी यही सिद्ध होता है कि पुष्प कर्मी के वंग-हेतु निस्तय होते हैं। २.९—पुष्पय के तय योख ( सा० ५४ ) :

दिवीय दाल के प्रथम दो दोहों में जो बात कही है वही यहाँ पुत: कही गयी है (देखिए पू० २००-२०१ टि० १,२)। इस पुतर्शक का कारण यह है कि स्वामीयी

प्रापे आकर इत नवीं ही बोली की प्रऐसा की चर्चा करना चाहरे हैं प्रौर *वव चर्ची* उत्सानिका के रूप में पुनराष्ट्रित करते हुए उन्होंने कहा है : "पुष्प उत्सन्ति के नवीं हेतु निरवच हैं। वे जिन-माता में हैं। सावध-निराव

व्यक्तिरक्त रूप के नवीं बोत पुष्प-यंत्र के हेतु नहीं हैं।'' २८—क्या नर्यों घोळ अपेक्षा रहित हैं ? (गा० ४०-४४) : इत गावार्यों में भी बही पर्या है, जो धार्यान्यक रोहीं (२-६) में हैं। इस संबंध में

नू वें टिप्पणी के में कुछ नकारा काला जा जुका है। कहवों का कपन है कि जिन स्थल तर सन्त पुष्प, वान पुष्प के बोल बाए है बही की भगवान ने यह निर्देश नहीं किया है कि समुद्ध को हो देना, समुद्ध करह का सन्त-गर्न हो देना साथि। इत्यनिये वान-स्थान, शबिश-संबित, एपकीय-सनेवकीय का जन्म नहीं ह्या। सबको सब तरह के भोजन भीर पेय देने से पुष्प कर्म होता है।

मल पुण्य, पान पुष्य ब्रादि का इस प्रकार सर्य करना स्वामीजी की दृष्टि से न्याय-त नहीं। उनके विचार से इस प्रकार का मर्च करना जिन-प्रवचनों के विपरीत है। ात दान से कभी पुण्य नहीं होता।

--पुण्य के नी बोलों की समभ्र और अपेक्षा (गा॰ ४५-५४) :

ं पूर्वों में प्रनेक बोल बिना प्रपेक्षा के दिये हुये हैं। उदाहरण स्वरूप-वंदना का बोल श॰ ११ मोर टिप्पणी =)। सूत्र में भाव इतना ही उल्लेख है कि बंदना से मनुष्य नीव भावका सम करता है और उस गोत्र का बंध। किसकी बंदना से ऐसा फल मिलता है, स्वका बहुर उस्तेख नहीं। वैसे ही वैयाहत्त्व के बोल में कहा है कि वैवाहत्त्व से तीपकर पीन का बंग होता है। किसकी बैमाइस्प से तीर्यंकर गीन का बंग होता है इसका भी उत्तेख नहीं। सोप-बिचार कर इन बोलों की धरेशा--संगति बैठानी पहती है। इसे प्रकार इन नौ बोलों के संबंध में भी समझना चाहिए। इन नौ बोलों का वही <sup>हंबडाई</sup> होगा जो कि स्नागम का सर्विरोधी प्रयोग निरवद-प्रकृति का घोतक होगा क्लोकि मृद्द दिलाया जा चुका है कि पुष्प कर्नों की प्रकृतियों के बंध-हेतुमों में एक भी ऐसा कार्य

स्वामीदीका तर्क है कि नौ बोलों में नमस्कार-पुष्प का भी उस्लेख है। किये म्मकार करने से पुष्प होता है, इसका नहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं है, परन्तु इससे हर क्ति को नमस्कार करनापुष्प काहेतु नहीं होता। 'नमोद्वार मूत्र' में मणवान ने भंद नमस्य-पद बडलाये हैं; जन्हींको नमस्कार करने से पुष्प होता है, मन्य सोगों को

स्त्री प्रकार मन पुष्प, वचन पुष्प धीर काय पुष्प का उत्लेख है, परनु दुष्पपृक्त मन, इपन भीर काय वे पुष्प नहीं होगा, उनकी गुम प्रश्नृति से ही पुष्प होगा। वसी प्रकार मन पुच्च, पान पुच्च का सर्व भी पात्र-सरात्र, सवित्त-सवितः सौर एवकीय-सनेवकीय के बेराबार परकरता होता । धागमों के अनुवार निषंत सामू को शवित, एक्टीय धन-हात बाहि का देता ही पुष्प है। यन दान निरस्य या पुष्प-स्थ के ट्रेंग् नहीं। स्वामीयी

(१) यदि यन्त पुष्प, पान पुष्प का सर्वे करते छनन पान-सप्तान, करूप-सकरूप भीर भीर का का के विदेश की मानस्तरका नहीं और कर्न दानों में पुष्प ही की जब िनत में स्वान, प्रम्मा और बस्त पुत्त के सम्बन्ध में भी नहीं बाउ बायू होनी। सन

पुष्प, बचन पुष्प झीर काम पुष्प में भी गुन-प्रगुन प्रवृत्ति का प्रन्तर रहे भावस्यकता नहीं होगी; हर प्रकार के मन प्रवर्तन से पुष्प होगा। इसी प्रकार नम पुष्प में भी नमस्य को लेकर भेद करने की भावस्यकता नहीं रहेगे; किसी को नमस्कार करने से पुष्प होगा। इस तरह 'गुम योग से पुष्प होता है' यह

मान्य विद्वाल ही धर्यमून्य हो जायगा।

(२) यदि नमस्कार पुष्प केवल पंच परमेटियों को नमस्कार करने वे हो माने और मन, वचन तथा काम पुष्प केवल उनके युम प्रवर्तन में, तो उस हालत में घृत्र की स्थापना नहीं टिक सकती। केवल धन्न पुष्प और पान पुष्प को हो वनुच्य—भरे रहिल मानते का कोई कारण नहीं, सबको मध्या रहिल मानता चाहिए। यदि नमस् पुष्प, मन पुष्प, वचन पुष्प मोर्ट काम पुष्प को स्थापना माने हों तो उस रिसियी धनन पुष्प, वचन पुष्प मोर्ट काम नाने हों तो उस रिसियी धनन पुष्प, सम् पुष्प, सम् पुष्प, सम् पुष्प को सामने होंगा और यहाँ कहना होगा

निवंब-श्रमण को प्रामुक भीर एपणीय कल्प वस्तु देने से ही पुण्य होता है।

(वै) बान के सम्बन्ध में ध्यमणोपासक का बारहवी धार्तिपद्धिमाशवा दिया दिसामुमक है। उन्हों नहीं भी इस बत का उत्तरेख घाया है वहाँ पर धमय-निष्कं धे धरित निर्दोप धन्न धादि देने की बात कही गई है। उदाहरण स्वरूप 'सुवाराई' में कहा है: "ध्यमणोपासक निर्धय-ध्यमणों को प्रायुक्त, एयणोय धीर स्वीकार करने योग धरी-

पान, खाद्य, स्वाद, वस्त्र, पान, कंबल, रनोहरण, भोपपि, मंपम्य, पीठ, पाट, धन्म भौर स्थान देते रहते हुँ। ।"

'मगबती भूत' में पूर्णिका नगरी के धावकों के वर्णन में भी ऐवा ही उन्हें।

भाषका भूत में मुंगको नगरी के धावकों के वर्णन में भी ऐवा ही उसी है । 'जायकरवाङ्ग मूत्र' के प्रथम मध्ययन में धानन धावक ने हवी क्या में बाद वत्र को पारण किया है । 'भूतकृताङ्ग' में भागे जाकर लिखा है : "...रह प्रश

१—स्वहताङ्ग २.२.११ : समने निर्मार्थ कायुप्तमित्रतेन असनावाणकाद्मान्तर्वेन बत्यपित्रमाइकेवच्यावपुंच्नेनं भोसद्दोसरत्र्वेनपीटच्ट्यानेकासंभावपूर्व परिकारत्येन ...विद्रांति ! ...भावत्री २.५ : समने निर्मार्थ कायु-प्रस्तित्रतंनं असन-पान-कायु-सार्युगं, बत्य-परिवारक्तं कायु-प्रस्तित्रतंनं असन-पान-कायुन्त

सार्चमं, क्ल्य-पांत्रमाह कंत्रक पात्रांक्षमं, पांत प्रका-दात्रा-संतर्भ भोधह-प्रमानेत्रं परिकासमामा भागाविष्माहिष्मित वरोक्रमीह अनार्थ भागाविद्दात्र । १८ : १००० व

 -वरासकर्या १. ४० : कम्बर् वे समने नितान्ये वायश्चे स्वतिमाने अवन-यानवार्त्तमार्थेव व्यवस्थलानिकरायशुक्ति पीरकामध्याधिकार्यकर्यं श्रीवर्ष्यमाने य पीकार्यमानस्य विशिक्तः । वें नहीं ।

योजन निराने बाले ध्रमचोत्रासक झायुम्ब दूरा होने पर मरण पाकर, महाच्हिंद वां वया महाचूर्ति बाले देवनोकों में से कोई एक देवलोक में जन्म पाते हैं'।" इससे प्रक हेजा है कि पुष्प का संवय अमच-निर्मयों को अन्न आदि देने से हो होता है और सन्

पुष्पारिका प्रवेशिक में करना प्रभीष्ट है।

(१) विचार करने पर मालून देगा कि पुष्प-संचय के जो नो बोल बताए म है वे देनीय, नाम, गोत्र धीर धारुष्य कर्मों की गुन प्रकृतियों के बंध-हेतुओं की बात प्रमुख्य है। इन बंध-हेतुओं को सामने रखकर ही नो बोलों का धर्म करना धर्म कृष-वग है। इन बंध-हेतुओं को सामने रखकर ही नो बोलों का धर्म करना धर्म हैगा। वही स्वास्त्र क्रमण-माहून को प्रधनादि देने के पूष्प कहा है, वर्ष दा

'पुर्यक्ता टीका' में पुज्य-संय के हेतुमों की व्याच्या करते हुए निवा है: 'पुनाक की--चोबंकर, गण्यर, प्राचार्य, स्विंदर और मुन्तनी को मन्द करा, पुनाकों को निवार करा है। प्राच्य का अदान करना हुएता में को कि निवार प्राच्य का अदान करना पुनामों को विवर्ष करान करना करना कि प्राच्य के प्राच्य के प्राच्य करना करना कि प्राच्य के प्राच्

पिनती है। मृत सब्द 'नमोक्षार पूने' हैं, जिसमें पुष्पादि से पूजन करने का समावेर

-प्याताज्ञ २.२.१६: ते सं प्यास्केषं विद्वारेणं विद्वाराणा बहुई समाई समाजे
कासमर्गायमां पारणित वार्जिना आबाहित उप्पन्नित वा अनुप्पन्नित मा बहु भणाई 'यवस्वायित बहुई भणाई 'यवस्वापुणा बहुई अन्ताई अन्ताताण्य देशित बहुई अन्ताई अन्तावणाण्य संद्वारा आक्षीद्रायदिक्कंता समादिवण कारणात्र कार्विया अन्त्यति द्वार अन्ति संव्याद्वार कारणात्र्य कारणात्र्य कार्वे

विश्व सम्वर्गात देवकोएय देववाय उवनवारी भवति, तेज्ञा—स्विष्ट्रिण सरण्डतः एव सव स्वायरतेव एव सव स्वायरतेव - स्वेत्यरत्वाकाम्या (ध्वमुक्ता दीकायुर ४६-४६): त्यायेव्यः तीर्धस्यान्यराशःस्वर्धः स्विष्ट्यनेव्योक्त्यन्तातं (१) त्यायोक्यो निव्दस्यतिकात्वत् (१) त्यायेव्यः स्वया यावतं सामस् (१) त्यायेव्यो निर्देच्यात्वक्वस्यत्वत् (१) त्यायेव्यः स्वयाः स्वय सामस् (१) असाः सुमांकस्यः (१) सामः सुम्यमाताः (०)क्षस्य सुम्य स्वाराः (६) विश्वस्यवित्यपूर्णने सामद्वार्थाने (१) रिटेशांत वर द्वस्य

भन्तुमंत्र १ पानपुर्व २ वायपुर्व ३ केम-पुर्व ४ सपनपुर्व ४ सनपुर्व ६ विद्युचित्र कारपुर्व ६ नमोद्यार पुर्व ।" रश्व

नव पदार

नहीं होता। 'पूजन' सब्द द्वारा पुष्पादि से द्रव्यपूजा का सकेत किया गया है तो व मवस्य दोपस्य है।

यह ब्यास्या देने के बाद उसी टीका में लिखा है : "तीयँकर, गणपर, मोशमार्गानुयायी मुनि ही मुनात्र हैं।

"देश विरतिवान् गृहस्य तथा सम्यक्दष्टि पात्र हैं।

"दीन, करुणा के पात्र, संगोपांग से हीन व्यक्ति भी पात्रों के उदाहरण र सम्मिलित हैं। "इन दो के भ्रतिरिक्त शेष सभी भ्रमात्र हैं।

"मुपात्रों को धर्मबुद्धि से दिये गये प्रामुक अप्रानादि के दान से अधून कर्नों से महती निर्जरा तथा महान् पुष्प-बंध होता है।

"देश विरति तथा सम्यक्दष्टि श्रावकों को सप्तादि देने से मुनियों के दान से

मपेक्षा घल्प पुष्प-बंघ तथा घल्प निर्जरा होती है।

"मंग विहीनादि को अनुकंपा की बुद्धि से दान देने से श्रावकों को दान देने से

भपेक्षाभी भल्पतर पुष्य-बंध होता है। "कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर दान के लिए जाता है भौर उसे यह सोन कर दान देना पड़ता है कि भ्रपने घर भागे इस व्यक्ति को यदि हुन

नहीं देता हूँ तो इससे अपने अर्हत् धर्म की लघुता होगी। ऐसा सोच कर दान देने बाता व्यक्ति प्रत्यतम पुष्य-बंध प्राप्त करता है।

"करुणा के वशीभूत होकर कुत्ते, कबूतर प्रभृति पशुमों को भ्रमय दान तथा भ्रम दान

देने से पात्रत्व के ग्रमाव में भी करुणा के कारण निश्चित रूप पुष्य-बंध होगा ही। "सत्य स्याद्वादमत से पराङ्मुल अपने घर में आए हुये बाह्यण, कापालिक तया तापतों को धर्म का माजन समक्ष कर घयवा यह समझ कर कि इन्हें भी दान देने से पुष्प-

वंव होगा—दान न दे। लेकिन मेरे द्वार पर माया हुमा कोई भी व्यक्ति निराग्न होकर लौट न जाय और यदि वह दिना अलादि को पाए ही लौटता है तो इससे जैनपर्म की जुगुप्ता होगी सयवा ऐसा करने से मेरे दाक्षिण्य गुण में कमी मायेगी, ऐसा सीच कर

मारिनक बुद्धि से जिनधमें से विमुख व्यक्तियों को भी ययाशक्ति मशनादि दान से दान गुण की उपबृंहणा तथा धर्म-प्रभावना होती है ।" १--भीनवतस्वप्रधरणम् (एमंगला टीका) प्र॰ ४१

'पुनंगना टोका' के उपर्युक्त विषेचन का सार यह है कि स्वस्य मिष्पालियों को इच्छापूर्वक देने के प्रतिरिक्त सबको ग्रन्त देने में कम या प्रधिक पुष्य होता है। तस्व विजंद में दान के निपंध की शंका करने की मावस्थकता नहीं। तस्य यह है कि मागमों में मुनान प्रयांत् ध्रमण-निर्वय को छोड़ कर प्रत्य किसी को प्रप्नादि देने से पुष्प होता है, ऐसा विदान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता ।

श्रावक के बारहवें वत प्रतिथि-संविभाग का स्वरूप बताते हुये तस्वार्यमूत्रकार म्ह्ते हैं :

"व्यायागत, कल्पनीय प्रन्तपानादि द्रव्यों का, देश-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से, भाने अनुमह की प्रकृष्ट बुद्धि से संयतियों को दान करना अतिथिसविभागवत है। ।"

न्यायागत का भर्य है--भगनी कृत्ति के भनुष्ठान-सेवन से प्राप्त-भर्यात् भगने । कल्पनीय का भर्ष है---उद्गमादि-दोप-वर्जित ?।

मलरानादि द्रव्यों का ग्रर्थ है-प्रशन, पान, साव, स्वाव, वस्त्र, पात्र, प्रतिश्रव

वंस्तार भौर भेपनादि वस्तुएँ ।

देत-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से का मर्च है-देश, काल के मनुसार श्रद्धा--विगृद परिणाम धौर सत्कार—मान्नुत्वान, धासन दान, बंदन धनुवननादि की परिचाटी के

पनुषह की प्रहत्य बुद्धि का सर्थ है-मैं पंच महावत युक्त सामु को दे रहा हूं, इसमें वेरा प्रनुष्ट-कत्नाण है, इस उत्सुष्ट भावना से ।

रे—तस्त्रासमुत्र ७.१६ भाष्य : अतिथिसंत्रिभागो नाम न्याशगतानां **ब**स्थनीयानाः मन्त्रातादीनां द्रव्याणां देगकालध्यासस्कारकमोपेतं परयातमानुमहत्रुद्धमा संवनेभ्यो दानमिति ।

१-- सिर्देश र १६ : न्यायोद्भिनक्षत्रियविद्गृहाणां च स्वष्ट्रचनुष्यानम् ।...तेन वादया स्वायेनागवानाम्।

वही : करपनीयानामिति वदुगमादिद्दोपप्रक्रितानाम्

१-वर्षीः भगनीयपानीयसाग्रस्यायस्त्रपात्रतिभयसस्तारभेषत्राहीनाम् । प्रह्मकः

रे-मही : भद्रा विशुद्रस्थिकारियामः पात्राधरेका । सरकारोऽभ्युत्यानासवद्गनकादृत्रानुः बन्दाहिः। बनः परिपादी। देवकाळातेश्ची यः पाको निर्देश स्वरोदे अस्य

६-वहीः परवेति वरुष्टया भारमयाःनुषद्दबुद्धा समायसनुषदी सदावतपुरतैः सार्जनः विषदे बद्दानीयाद्याद्दत इति ।

संपविषां को—दवका प्रयं है—मूल उत्तर गुण वे सम्मन संप्रास्त्रामां को। म प्रवृत्त सामुनों को ' ! माय्य-माठ के 'करमीय', 'ध्रदा-सरकार', 'ध्रनुषह-बृद्धि' और 'वर्षाठे' शब्द और

धम्बों की 'विद्येष टोका' से यह स्पष्ट हो बाता है कि तत्वार्यकार ने संबंधियों—गढ़ को ही इस वत का पान, साधुमों के प्रह्म योग्य बस्तुमों को हो करत्वीय देन इन मा है। मूल मून स्पर्धों दिपान्यीय टीका भीर वार्तिक हैं भी हतीका समर्थन करते हैं। स यह है कि बारहर्वे कर के 'प्रतिथं' सब्द की व्याख्या में साधु के प्रतिरक्त किसे मन प् वान देने का विपान नहीं है। ऐसी हातत में दूसरों को दान देने में गुच्च की स्वान्त करना स्वतंत्र करवाता है।

दान की परिभाषा 'तत्वार्थ सुत्र' में मत्यत्र इस प्रकार है: 'धनुगृह के किये धरती वस्तु का उत्तर्थ करना दान है' (अञ्चयहार्थ क्वस्थाठिसमों दानम् ७.३३)। वहीं निर्धा है: 'विधि, देयवरतु, दाता भीर प्राहुक की विधेयता है उसकी (हान की) विधेयता हैं (विधिक्रव्यद्वायपात्रविधेयपादहित्रेयः ७.३४)। मात्य में 'पान्नेऽतिक्सों दानम्' भर्मत् पार्व के विधेयव्यद्वायपात्रविधेयपादहित्रेयः ७.३४)। मात्य में पान्ने विदेशः' की व्यास्था करते हुये मात्य में लिखा है: 'पात्रविधेयः सम्यन्यद्वंत्वानचारिक्रवरसम्यन्तवा विधे प्राप्तक् दान, वात्त और और वर्ष की सम्यन्तता वे पात्र में विधेयता वर्धा है। 'पार्वविधेयः अस्त्रव्यं प्राप्तक् द्वार्थ में में भी भीवों के कारण मूल गुणों से युक्त स्वृता पात्र की विधेयता वर्धो है (मीक्षकारणहाताक्ष्योगः पात्रविधेयः ७.३६)। हव्य विदेश की व्यास्था करते हुवे विवर्ध

धर्मापकरणानि च सम्यादर्गनायुपर्वृष्टणानि दातन्यानि । श्राप्थमार योग्यसुपयोजनीयम् । प्रतिश्रयश्च परमधर्मश्चद्रया प्रतिपादयितन्य इति (छ) राजवार्तिक ७,२१ : धारिकनाधकतोषेतन्यानः संयसम्बनायुष्ट

 <sup>(</sup>व) राजवार्तिक ७,२१ : चारिक्रशाभवशोपेतत्वात् संयममिवनायय्व भतवीत्यतिथिः
 (ग) ध्रुवसागरी ७. २१ : संयममिवराध्यन् भति भोजनार्थ गच्छति वः सोम्

१९ पुरुषानार ७. २१: संयममावराध्यन् अवात भावताय १०६० च निर्मे निर्मेश विधः ।... यो मोक्षाचे उद्यवः संयमतत्परः ग्रुद्धः भवति तस्नै निर्मेश विद्या भवता प्रमापना विद्या भवता ।। स्वापना विद्या ।। स्वापना विद्या

हैं विसत्ते स्वाध्याय, तब मादि की वृद्धि होती है वह द्रव्य विद्येप हैं ( क्षपस्वाध्यायपरि-वृद्धितुत्वादिर्द्धयविशेषः ७.३६ )।

उपमुक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि दान की विरोध रूप से स्वतंत्र व्यास्मा करते हुँए भी वहाँ पात्र में घसंयतियों को स्थान नहीं दिया है।

'मगवडी मूत्र' में घरांयतियों को 'प्राप्तक अप्राप्तक-अग्रन पानादि' देने में एकान्त पाप वहा है :

समगोवासगस्य णं भंते ! वहारूवं असंत्रयं अविरय-पहिदय-पहासायपाव-कम्मं फाइएण वा, अफाइएण वा, एसणिज्जेण वा, अणेसणिज्जेण वा असण-पाण- जाद कि कन्जह ? गोयमा ! एगंतसो से पाने कम्मे कन्जह, नरिय से कावि निरवरा करवड् (८.६)।

ऐंडी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में दिये गये प्रसंसित दानों में पुष्प की प्रस्तना नहीं की जा सकती।

पूर्व विवेचन में मिल-मिल पुष्प कमों के बंध-हेतुमों के उस्लेख माये हैं। उप-वंच के इन हेंतुमों में सार्वभीम दान को नहीं भी स्वान नहीं है। उपाक्त धमण-निवंद को प्रापुक एवणीय भाहारादि के दान से ही पुष्प प्रकृति का बंध बउनाया है। ट्य यही है कि मल-पुष्प, पात-पुष्प मादि की व्याक्ता करते हुने पात्र क्स में सामु को है स्वीकार करना भागमानुसारी व्यास्था है।

३०--सावच-निरवद्य कार्य का आधार ( गा० ५५-५८ ) :

स्वामीबी ने गाया ४४ से १४ तक यह सिंद्ध किया है कि साबद्ध दान से पुष्प क्ष्में का बंच नहीं होता। सार्वभीम रूप से कहा जाय तो इसका सामन यह होगा कि वारव कार्य वे पुष्प-कर्म का बंध नहीं होता, निरवस कार्य वे पुष्प-कर्म का बध होता है।

भत होता है-निरवय कार्य सौर सावय कार्य का सामार बता है? स्वामीकी म्रों बताने हैं--विय कार्य में दिन-मात्रा होती है यह निरस्य कार्य होता है और निव कार्च में जिल-मात्रा नहीं होती वह सावय कार्य है।

वसहरव सक्त बोरों का पात करता, प्रताय क्षेत्रना पादि बडारह पार्चे का देश दिन-पाता में नहीं है। ये सामय कार्य है। दिया न करना, मूछ न बीनना मादि वित-मादा में हैं। ये तिरस्य कार्य है।

विरवध कार्य में मनुका मन, बचन और कार के जीन मूल हैं और सारव कार्य में

प्रयुक्त मन, यचन मौर काय के योग मनूत्र।

वंबवि सापूमों को प्रधानादि देने से संबंध का बोधण होता है। संबंध का बोधों के संबंधितात जिन-पाना में है और निरंक्ष कार्य है। उसमें प्रधीत धूम र क्ष्म है भीर उससे पुत्र का संबंध होता है। सम्ब दानों से सर्वय का बोधण होता है। उनमें जिन-पाना नहीं। ये साबब कार्य है। उनमें प्रष्टुण होता प्रधुम सीक प्र

भीर उससे पाप का बंध होता है। भाषायं पूर्वणाद नियते हैं: ''शुन्न परिणामनिई'ल योग शुन्न है भीर मनुन पी णामनिईत योग समुन ! शुन्न-मगुन कर्मों के कारण योग शुन्न सा मगुन नहीं होते से ऐसा हो तो गुन्न योग होन हो, क्योंकि गुन्न योग को भी आनावरणादि कर्मों के ह का कारण माना है। 1'

शुवनापरी तस्वार्णगृति में इतना विद्येष है: "गुमाधुन कम के हेतु मात्र से वाद में पुन-मधुन हो तो संयोगी केवली के भी जुमाधुन कम का प्रतंत जास्वित होगा। प्रवेत वात नहीं होगा। प्रवेत नहीं किया किही ने कहा—पे विद्यान के ता वह वाद में मधिक तत भीर खुताध्यतन कर सकेगा। जनके परिचान विद्यान केते विद्यान में मधिक तत भीर खुताध्यतन कर सकेगा। जनके परिचान विद्यान निर्माण केता मधिक करने परिचान विद्यान केता मधिक प्रवेत का नहीं किया। प्रवास मौकार्ण में कहा भी है—स्व भीर पर में जलना होने वाला सुक-दुःस यदि विद्यादिव्यंक है हो अप्यान्य होगा, यदि संकत्यवृत्वंक है तो पाराप्रव होगा। ।"

3प्पाध्य होगा, याद सनवस्पुदक है तो पापाध्य होगा । । ? र—सर्वाथिसिदि ६.१ टीका : कथं योगस्य ग्रुआग्रुभस्वय् १ ग्रुभरिणामनिर्देशे वीग : ग्रुभः । अनुगरिणामनिर्देशयाग्रुभः । न तुन: ग्रुभग्रुभक्तंकारणत्वेन। ययेश्युम्बर्ध ग्रुभरोग एव न स्यात् ग्रुभयोगस्यापि ज्ञानारणादिकभ्येदेतुत्वान्युरम्बाद।

चुनसामरी हित्त ६.३: न तु शुभाष्ट्रभक्तंद्रताम्ह्येन गुभाग्रुभो योगौ वर्तते। त्या सि सयोगकेविलनोऽपि शुभाग्रुभक्तंमसङ्ग स्यात्, न च तथा। नद्य क्रिंगे योगोऽपि ज्ञानावस्णाद्वित्तमस्त्रेतंते। यथा केनियुक्तम् भो विद्यु स्थि योगोऽपि ज्ञानावस्णाद्वित्तमहेत्वस्त्रेतंते। यथा केनियुक्तम् भो विद्यु स्थि पोषितो वर्षते केतं त्यं प्रकां मा कृषिकस्त्रायाः हित, तेन द्वित्त्यस्त्रवित्रानास् वादि प्रयोक्तर्भवित्रतेति, तेन पृक्ष प्रवाह्मयोगोऽङ्गीकियताम्, शुभयोग एव वादित्र स्वय्यम् स्व यदा द्वित् परिवाहेन प्रकाहित्र वाद्यम् विद्यास्य स्व विद्यानित्र वाद्यम् विद्यास्य स्व विद्यानित्र विद्यानित्य विद्यानित्य विद्यानित

विग्रुविसार्व्यरिमात्रदेतुत्वादिति । तदुकम्—"विग्रुविसार्व्यरेमात्र' चेत्र स्वरास्यं एखाएखम् । प्रवयपापाव्यते युक्ते न चेद् व्यर्थस्तवार्दतः ॥ (भाष्ठ मीर्मासा म्होक ६५ ) .

इत सम्बन्ध में प्रज्ञाचानु पं. सुखलातजी लिखते हैं—''योग के शुभल और झशुभल का बाबार मावना की सुभासुभता है। सुम उद्देख से प्रवृत्त योग सुम, सीर मगुन उहेरय से प्रष्टत योग प्रमुख है। कार्य-कर्म-बंध की मुभागुभता पर योग की पुनानुमता प्रवतन्त्रित नहीं; क्योंकि ऐसा मानने से सारे योग प्रमुम ही बहलायेंगे, कोई पुत्र नहीं बहलायेगा; क्योंकि शुभ योग भी झाठवें मादि गुण स्थानों में मगुन ज्ञाना-बरणीय पादि कर्मों के बन्ध का कारण होता है (इसके लिए देखी हिन्दी 'कर्म-बन्य' माग चौषा : ''गुण स्वानों में बंध विचार'' ; तथा हिन्दी 'कर्म प्रन्य' भाग २) १ ।''

उपर्कुतः वीनों उद्धरणों में जो बात कही गई है वह ग्रत्यन्त ग्रस्पष्ट तथा सदिन्य है। इस्तिखित 'क्में-प्रत्यो' के संदर्भों में भी इस संबन्ध में कोई विरोध प्रकाश डासने बाती बात नहीं। धुमयोग से ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का उल्लेख किसी भी मागम में प्राप्त नहीं है।

म्बी भावनाबाद का सहारा लेकर ही हरिभद्रसूरि जैसे विद्वान् माचार्य ने द्रव्य-नात<sup>र</sup> भौर पुण-पूजा<sup>9</sup> को अमुद्ध कहते हुए भी जनमें पुष्प की प्ररूपणा की है।

न्वामीओं ने प्रकारान्तर से इस भावनावाद का यहाँ सम्बन किया है। उनकी र्षेट ते भावना, मासव प्रवया उद्देख से योग शुभ-मधून होता है, यह सिद्धान्त ही म्पृड है। सर्वे के दिन हैं। सीठ के कारण एक जन सामुकी रहा है। एक मनुष्य <sup>ुने</sup> राति हुमा देखकर सीत-निवारण के लिये मिन्न बता कर उसे तराता है। स्वामीकी !--वस्वाधंसूत्र (तृ० आ० गुज्र०) पु० २५२

१-- भप्टरप्रकरण : स्नानाप्टक : ३-४ :

इत्वृद्धं थो विधानेन देवतातिथिप्जनम्। बरोवि महिनारम्भी तस्यैतद्पि घोभनम् ॥ भारमुद्धिनिमिकत्वास्थानुभारसिद्धितः। रुपञ्चिद्दोषभावेऽपि तदन्यगुणभावतः॥ १—वही : पुत्राप्टकम् : १-४ :

इदागमेवंशासानं प्रत्यवै:युविभावतै:। लोडेबां बहुनिबांऽपि पुष्पेजात्यादिसम्भवेः ॥ भष्टादावहिनिन् कतरुत्यगुजभूतवे इंग्वे देवदेशव या साञ्चदेत्युराहता ॥ स्क्रीनेस स्वस्तेत्र कृष्याद्भावप्रमञ्ज्ञाः। इस्स्क्यांक्रिकत्वाद् विजेवा सबंगायनी ॥

धन्यत्र कहते हैं—यदि भावना से योग गुन हो तो यह योग भी गुन होगा ! ह भनुष्म जैन साधु को धनुकम्पायरा सचित्त जल देता है। यदि मावना से योग पुन हो साधु को सचित्त जल देना भी सुन योग होगा !

सायु को सन्सित जल देना भी शुभ योग होता ! मागम में मंत्रि को लोहे के सक्त-मस्त्रों की मगेशा भी मधिक तीरण मीर वाका सन्दर्भ कहा गया है। प्राणिमों के लिए यह पात स्वस्म है। कहा है—"सायु मी

रास्य कहा गया है। प्राणियों के लिए यह घात स्वरूप है। कहा है—"शायुषा मुलगाने की कभी इच्छान करें। प्रकाश और शीत भादि के निवारण के लिए? किञ्चित भी भ्रमि का भ्रारम्भ न करें। वह भ्रमि का कभी सेवन न करेंगे।"

इसी तरह साथु के लिए सचित्त जल का वर्जन है। कहा है-"निर्जन १४ वें

भव्यन्त तृथा से भातुर हो जाने भीर जिल्ला के सुस जाने पर भी सायु गीतोरह ही सेवन न करे<sup>क</sup>।" साथ को सकत्य का सेवन कराना जरी उसके वर्गों का भन्न कराना है दस प्री

सायु को सकत्य का सेवन कराना जहीं उसके बतों का मञ्ज करना है वर्ष प्रि मुलगाने भीर संवित्त जल देने में भी हिंदा है। ऐसी हातत में मावना से मुगान <sup>देव</sup> का निर्मय करना विद्याल-सम्मत नहीं। जो जिन-माजा के बाहर की निर्मा करते हैं उससे पावना, उसके माध्य भीर उद्देख सुन नहीं बहे जा सकते।

स्वामीबी प्रापे कहते हैं—एक सनुत्य सायूषों को बंदन करने की प्राप्त से बद के निकनता है। रास्ते में प्रयुत्तापूर्वक पतता है। औदों का पात होता है। बॉद वास्त से मोग गुन हो तो भीवों का पात करते हुए प्रयुत्तापूर्वक पतना की गुन होता!

१-(क) दशवैद्यालिक सूत्र : १,३३, ३४ :

जायतेषं न इच्छन्ति पावर्ग जल्ह्छप् । निष्ठस्यमनपरं सत्यं सन्यभो वि दुरासयं ॥ भूषाण्यस्यमायात्रो इच्ववाहो, न संसभो । सं पाव-स्पावद्वा संजया हिन्दि नारमे ॥

 <sup>(</sup>प) वस्ताप्ययन गृतः २.०:
 न में निवारणम् अस्य छविकाणं न विज्ञाः।
 भदे त अणि मेवानि इड निवल न चित्रतः

भदे तु भौगा सेवानि इह भिश्च न चिनाय ॥ २—उच्चाप्यस्त गुत्र : २,४,४ :

वड पुट्टो विवासार रोगुडी स्टब्सेक्ट । सीटर्स न मेरिका विवडसेक्ट्रने वरे ॥ दिन्ताराज्य पत्थेय साहरे स्टिशिस्ट । वरिज्यसम्बद्धारीने से विविश्वे परिसर्ट ॥

्रश्च एक यावक पर्य-नाम की भावना से खुते मुँह स्वाध्याय-राजन करता है। यदि मानना से योग पुन हो वो जीवों का मात करते हुए सुने मुँह स्तवन मादि करना भी पुन योग होगा!

भी परिपासनाद प्रमुद्ध इन्य पूचा में कुष्य का प्रस्पक हुमा उसकी घ्रासोचना करते हुए स्वामीची कहते हुँ— 'कई कहते हैं कि घरने परिपास घरने होने चाहिए फिर जीव-हिंदा को नहीं स्वत्या। जो हुतरे और्यों के प्राणों को सूदता है उनके परिपास नहा घरने केहे हैं हैं प्रमानों में जह है—प्रमें, प्रमाने घोर पर्यों के हुँगु औन-पात करने में पान होता है। किर भी कई कहते हैं, पाने के सिए औन-हिंहा है पाप का अंग नहीं होता क्योंकि परिपास विद्युद्ध है। जो उत्तर कर औन-हिंहा कर रहा है उसके परिपासों को मच्छे बताना निर्मे विकेशहत बात है है।

(—िम्सु-मन्य स्तावस (काव १): बिरत इविरत री चीचाँ : बाल ८, १,४,६,०: साथ में तपाव अगत सुं अपयांती, ते तो पाप अग्रतां में पेहलों है। किम में हैं दुत्त एकों अपयांती, तिकने पिहत बढ़ीने के मेहलों है। काम में दुत्त पर के अपयांती, तिकने पिहत बढ़ीने के मेहलों है। काम ते प्रवास में खुत पर में तो तो रह मित्रामी वि पूरी है। अगत री हिरता में पाप न जागें, में मत निर्मेश इसी है। अगत री हिरता में पाप न आगें, में मत निर्मेश इसी है। किम कर कर में मति कर से ता काम तो पाप में में मति काम तो मति है। वातों है वातों है। वातों में बहुत जाता मतान में, तथ पायद री हुने वातों है। क्यों सू जीव मूमा ज्योंने पाप न सरसे, त्यारा पट मों से प्रि मान्यातों है। क्या दुनीवां मूमा ज्योंने पाप न सरसे, त्यारा पट माने प्रो मान्यातों है। क्या दुनीवां मारा माहि चालें, कर न मरें जीव किम बाते हैं।

वो पिण बीर कहाँ छें तिण में, छ काय रो मारणहारी रे ॥ २—(क) वही : दा० ६. डोडा १-३ :

जिंक भागम मोहें इन करतें, भी जिल सुख सूं भाष।
भाषे भन्तें पाने कारणे, जीव इरवा हैं पाप स केंद्र भागती इस कहें, धार्म कांत्रें हणें जीव कीव। भोखा परिलांमा जीव सारियों, स्वारें उसके पान कोव।। जीव सारें हैं उद्देश में, तिकसा चोला कहें परिलांम। ते बडेक दिक्क एम उप दिनों, बडे जेनी धरावें मांगा। (क) धारी : इत १२.३०.३३

जीव मार्यो हो पाप छाने नहीं, बोखा चाहीजें निज परिणांम हो व तिचरा चौछा परिणांम किहां थकी, पर जीवां सा सुरें के प्रांच हो।। ऐसी परिस्थिति में गुम-सगुम योग का निर्णायक तस्त्र मावना या उद्देश वर्ष परन्तु यह कार्य जिन-प्राजा सम्मत है या नहीं यह तस्त्र है। दि कार्य कि प्राज्ञा सम्मत है तो उसमें मन, वचन, कार्य की प्रवृत्ति पुन योग है और यदि कार्य जिन-प्राज्ञा सम्मत नहीं तो उसमें प्रवृत्ति प्रमुम योग है:

मत वचन काया र योग तीन्हुं, वावय निरवर वांगी।

निरवर जोगां री श्री विण माम्मा, तिणरी करों पिछ्नाची रे।

जोग नीम व्यापार ठणों हैं, ते मला ने भूंडा व्यापार।

भवा जोगां री जिण मागना हैं, माठा जोग जिण मागना बार रे।

मन वचन काया भवी परवरताचें, यहस्य नें कहें जिनसा।

ते काया भवी किण विष परवरताचें, तिणरों विवरों सुगों वित स्थान।

निरवर किरतव महिं काया परवरताचें, तिणरों विवरों सुगों वित स्थान।

विश्व किरतव से हैं जिण माम्मा, किरतव नें काय जोग शेंग।

स्वाभीजी ने कहा है: ध्यान, वेस्ता, परिणाम भीर सम्यवराय वे सार्थ हैं

गुम-अयुभ दोनों तरह के होते हैं। सुम ध्यान, गुभ क्षेस्ता, सुन परिणाम भीर सम्यवराय वा सार्थ में

१— भिद्ध-प्रन्थ रत्नाकर ( स्वयड १ ) : जिनाम्या री चौपई ढाछ : ३,३८-४१ : २---वही : ढा० १, १२-१६ :

धर्म में एक्ट दोनू ध्यांन में, जिण आत्या दीधी वास्तार रे।
आरत स्त्र ध्यांन माटा वेहुं, यांने ध्याव ते आत्या बार रे।
तेत्र पदम एक्ट देख्या भर्डी, त्यांने जिल साथा में निर्दर्श धर्म रे।
तीन माटी देख्या में आत्या नहीं, जिल सूं वेचे पाप कर्म रे।
मटा परिणांन में जिल आपना, माटा परिणांन आय्या वार रे।
मटा परिणांन निरदर्श नीपनें, साटा परिणांन पाप दुवार रे॥
भटा अध्यक्षाय में जिल आपना, आत्या वार माटा अध्यक्षाय रे।
मटा अध्यक्षाय में निज आपना, स्ताय भट्याया स्वेचा वेच्या परिणांन अध्यक्षाय रे।
ध्यांन देख्या परिणांन अध्यक्षाय, ध्यास्त्र भट्यांन देख्या परिणांन अध्यक्षाय, ध्यास्त्र देखा परिणांन अध्यक्षाय, ध्यास्त्र भ्राया वांन रे।
ध्यांन देख्या परिणांन अध्यक्षाय, ध्यास्त्र भट्यांन से आप्या वांन रे।
ध्यांन देख्या परिणांन अध्यक्षाय, ध्यास्त्र भ्राया वांन रे।

युन ब्यान, युन वेदया, युन परिणाम और युन अव्यवसाय चारों युन और प्र भाव है। इसते निर्वाद के साथ पुष्य का बंध होता है। यद्मुम ब्यान, अनुम के मधुन परिणाम धीर अमून अव्यवसाय चारों अचुन और अपस्यत भाव है। इसते कर्मी का बंध होता है। इन्हें एक उदाहरण या समझा जा सकता है। साथ को क करना निरद्य कार्य है। अपूर्वदक का प्रतिक्रान, विराग, परिणाम और प्रव्यवसाय मनोयोग च है। यदनासूर्वक साथ की सुन्ति करना युन वचन योग है। ज कर बंदना करना युन काय योग है। दरार-वेसन का व्यान, वेदया, परिणाम सम्बद्धाय सम्म बनोयोग व्य है। वचन और काम वे उस और प्रमुत्ति व

प्रमुभ वचन और काय बोग हैं। भावना सायुन्धंदन को होने पर भी अचन और काय के योग प्रमुभ हो सकते भावना की शुद्धि से योगों में उस समय तक शुद्धि नहीं व्ययिनी जब तक वे सपने स

पह सकता। दूप भोर जन को ठाउँ ताबद्य भोर निरंबय के छन फिल-फिल छापू के पात पहुंचने पर यदि बढ़ भाव सहित कापू को बन्दना करता है तो उनके का घम होता है। तायु-बन्दन के निष् जाना, बड़ों से नोटना भोर सा बनोर रहुँचने पर जबसे बन्दना करना—ये तोनों भिन्न-भिन क्लेज हैं। उस

बाना बाबु की बददार करते के तिए हैं। वाबु बददा करना उत्तर दोनों काची वे मिल हैं। ये ठोनो कर्तन्म एक नहीं हैं'।" रि—भिष्यु-दान्य राजाकर (व्यद्ध १) : बिस्त हरिस्त हो चीचों : डांड ६.१२-१६

नेव पदार्थ

परिणामवाद का प्रयर दान-व्यवस्था पर भी हुया। मानार्व हरिप्रद्वर्ताः 'निसाप्टक' में कहा है—''जो यदि व्यानादि से युक्त, गृह-माना में दूरर धौर का माराज्य से अनद की तरह मिनाटन करता है तो उनकी दिवा माराज्य से अनद की तरह मिनाटन करता है तो उनकी दिवा 'वर्षवम्यवकरो' है। जो मृति दीवा ते कर भी उपने विवद वर्षत करता है की सवस्य महिता करने में स्वन्य है से हैं। मन्य दिवा करने में स्वन्यं, गरीज, मन्या, पंगु धादि मृत्युच्च मानीविका के तिय निवामीवात है तो वह 'श्विच-निवा' है। उक्त तीनों तरह के मिनुष्यों को निधा देने वाले व्यक्ति को खेनानुष्य प्रायम कत कि हो स्वव विवाद स्वायम कत को देने वाले के माराय के अनुवार फल मिनता है, क्योंकि विद्युद्ध माराय कत को देने वालों है। विवारघार को लक्ष्य कर उपयुक्त गायामों में स्वायमेशी ने कहा है—

₹8

"पात्र को प्राप्तुक एपणीय सादि कल्य बस्तुएं देने से पुष्प होता है। स्वय क्रियों से कल्य-सक्त्य देने से पुष्प का बन्य नहीं है।" स्वामीओं ने सम्यत्र कहा है: पात्र कुपात्र हर कोड़ में देनें, तिल में कहीनें दातार। तिणमें पात्रर दोन मुगत रो पावडीयों, कुपात्र सूं क्लें संवार रे॥ प्राप्तीं जीवों ने दोन देवें हों, से एक्त सपमें दोन। पर्मी में दोन निरदोषण देवें, ते पर्म दोन कहाँ भगवान रे॥

पर्मी में दोन निस्तोत्त्र वेते, ते पर्म बंग कहाँ भगवान रे॥
युगावर में बीयां संवार पर्टे हुँ, कुमावर में बीयां युं संवार ।
ए बीर क्या साचा कर जांगों, तिष्ममें संका नहीं हुँ विभार रे॰॥
ओ दोन युगावर ने दोगों, विष्ममें भी निष्म माया जांच रे।
प्रवादद संग में भागना नहीं, तिष्मते युग्यंत करनों विद्यांच रे॥
पावर दुगावर दोने ने दीयां, विक्त जांगे, दोवां में पर्म रे।
पर्म होषी युगावर दोने में, कुमावर हुँ नीयां प्रवास हुं होसे

यमं होती युगतर दांन में, कुगतर में दीयां पाप कमं रे॥ वंतर कुवंतर थी निणवर कहा, भोमं ठांण ठांणामंग मांग रे। पुलंतर में दीयां निण प्रागना, कुवंतर में माम्या नहीं कांव रेगे॥ - अध्यक्ष्मकरण : मिक्काप्टक ४.८ :

कानुणामित्र चैताम्यः फर्छ क्षेत्राञ्चसारतः। चित्रेपमायपञ्चापि स विद्युदः महत्रदुरः॥ —भिक्षु यत्य सत्त्राकर (स्वयः १) : विराव इविस्त से चौर्षाःशात १६, ४०,४६,४० —चदौ : जिनास्या से चौर्षाः शास १,३० ३० ४

# ३१--उपसंहार ( गा० ५६-६३ ) :

इन माथाओं में जो बार्त कही गयीं हैं वे प्रायः पुमध्यः हैं। इन गाथाओं के उपसंहारा-रमक होने से इसी , डाल के प्रारंभिक भावों की उनमें पुनरुक्ति हो यह स्वाभाविक है। पुष्प की प्रयम दाल संवत् १८५५ की कृति है। यह दूसरी दालसंवत् १८४३ की कृति है। प्रयम दाल में विषय को जिस रूप में चठाया गया है, द्वितीय टाल में विषय को ज्जी रूप में समाप्त किया गया है। प्रयम ढाल के प्रारंभिक दोहों तथा गावा संख्या १२-४ - तक में जो बात कही गयी है वही बात इस डाल में ६१-६३ संख्या की माथामों में है। ६०वीं गाया में जो बात है वही प्रारंभिक दोहा संख्या १ में है। ४१वी गाथा में बार रूप में उसी बात की पुनरुक्ति है जो इस ढाल का मुख्य प्रतिपाध विपन है। जपसंहार के रूप में यहाँ निम्न बातें कही गयीं हैं:

(१) निर्वेश और पुण्य की करनी एक है। जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्वेश होगी ही। बेस कार्य में निर्जरा है वह जिन भगवान की आज़ा में है।

इत निषय में यरेष्ट प्रकास टिप्पणी ४ (पृ० २०३-२०८) में डाला जा चुका है। ष्य-हेतुमों का विवेचन और उस सम्बन्ध में दी हुई सारी टिप्पणियाँ इस पर विस्तृत ) पुष्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है, ४२ प्रकार से भीग में आता है।

इसके स्पष्टीकरण के लिये देखिये टिप्पणी १ (पृ० २००-१)।

मत-पुष्प, पान-पुष्प भादि पुष्प के भौ प्रकारों में मन-पुष्प, वचन-पुष्प भीर काय-पुष्प भी समाबिष्ट हैं। भन, बचन और काय के प्रवास्त व्यापारों की संख्या निर्दिष्ट करना संभव नहीं। ऐसी हामत में नौ की संस्था उदाहरण स्वरूप है; प्रन्तिम गहीं। मन, बचन भौर काम के सर्व प्रसस्त मोग पुष्प के हेतु हैं। पुष्प-बंध के हेतुमों का जो विशेवन पूर्व में बाया है उसमें मन-पुष्प, बचन-पुष्प झौर काय-पुष्प के अनेक उदाहरण सामने बाये

'विदोपावस्यकमाध्य' में सात बेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीम, हास्य, पुरुषवेद, रात, बुनायु, सुम नाम, सुम गोत--इन प्रकृतियों को पुष्पप्रकृति कहा गया है । सुमायु में १—विग्रेपावस्यकभाष्याश्हरू६ :

सार्वं सम्मं हासं पुरिस-रवि-सभायु-णाम-भोत्राहं । पुरणं सेसं पानं णेयं सविवासमविवासं ॥ २४८ नव पहार्थ

देव, मनुष्य भौर तिर्यद्ध की बागु का समावेश है। शभ नामकर्म प्रकृति में ३७ प्रहृतिर्वे कर समावेश है। इस तरह 'विशेषावस्पकनाध्य' के सनसार ये ४६ प्रकृतियाँ सुन होने से पुष्य रूप हैं।

'तत्त्वार्धमूत्र' के प्रनुसार भी पुष्प की ४६ प्रकृतियाँ हैं। प्रागन में सम्मकृत मेर्छनी, हास्य, पुरुपवेद, रति इन्हें पुष्प की प्रकृति नहीं माना गया है। इन्हें न गिनने से पुष्प ही प्रकृतियां ४२ ही रहती हैं (देखिये टिप्पणी १० पु० १६७-८) । बांचे हुए उन कर्म ४२ प्रकार से जदय में आते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार फत देते हैं। वही

पण्याका भोग है। (३) जो पुगय की वांडा करता है वह कामभोगों की वांडा करता है। कामभोगों की

वांडा से संसार की वृद्धि होती है। इस विषय में प्रथम ढाल के दोहे १-४ घोर करवंबंघी टिप्पणी १ (९० ११०-११)

इष्टब्य है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य का निम्न चित्तन प्राप्त हैं

निर्मय-प्रवचन में "पुष्य भौर पाप दोनों से मुक्त होना ही मोश है ।" "विन्ने पुष्प भौर पाप दोनों हो नहीं होते वही निरंतन है ।"

पुष्य से स्वर्गादि के मुख मिलते हैं और वाप से नरकादि के दु:ख, ऐसासोन कर की पुष्प कर्म उत्पन्न करने के लिये शुभ किया करता है वह पाप कर्म का इंग्र करता है। जैसे पाप दु.स का कारण है वैसे ही पुष्प से प्राप्त भोग-सामग्री का स्वन भी दुर्व

का कारण है, प्रतः पुष्य कर्म काम्य नहीं है। ''जो जीव पुष्प भीर पाप दोनों को समान नहीं मानता वह जीव मोह है मोहिं

हमा बहत काल तक दःख सहता हमा भटकता है "।"

१--नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः भाष्यसहित नवतत्त्वप्रहरूणम् सायं उद्यागीयं सत्तत्तीसं त नामपर्गाओ।

विन्ति य आद्धणि वहा, वायालं गुन्तपर्गाओं ॥ ७ ॥

२---परमारमप्रकाच २.६३:

पावेँ गारुउ विरिउ जिउ पुर्वेँ अमर विदाणु । ....दोहि विश्वह णिव्वाणु ॥

३--परमात्मप्रकाश १.२४:

. अस्ति न पुषर्गं न पापं यस्य .....।

.....स एव निरम्जनो भावः।। ४--- परसारमप्रकाश २.५५ :

जी विविध्यम् जीउसम् पुरुषु विवाद विदीह। सो चिर दुवसु सहंतु जिय मोहि हिटह छोड़ ॥

२४६ "वे पुष्प अच्छे नहीं जो जीव को राज्य देकर सीम्न ही दुःख उत्पन्न करें"।" "यद्यपि मसङ्गूत व्यवहारनय से द्रव्यपुच्य और द्रव्यपाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं ; भीर मयुडनिश्चयनय से भावपुष्य और भावपाप ये दोनों भी घारस में भिन्त हैं, तो भी सुद्ध विध्यनय से पुष्प-पाप रहित शृद्धास्मा से दोनों ही मिल और वंगरूप होने से दोनों उमान ही हैं। जैसे कि सोने की वेड़ी और लोहें की वेड़ी ये दोनों ही बाथ के कारण होने ो समान हुँ-।" "पुष्प से घर में धन होता है; यन से मद, मद से मतिमोह (बुद्धिभ्रम) ौर मतिनोह से पाप होता है; इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न होवे 3 । "

काम-भोगों की दुच्छा—निदान के दुष्परिणाम का हृदयस्पर्धी वर्णन 'दशाश्रुतस्कंच' प्राप्त है। वहाँ मुचरित-तप, नियम धौर बहानमें बास के बदले में मानुपिक काम-गों की कामना करने वाले श्रमण-श्रमणियों के विषय में कहा गया है :

"ऐवे साथु या ताच्नी जब पुन: मनुष्य-भव प्राप्त करते हैं तब उनमें से कई तथारूप यमण-माहन द्वारा दोनों समय केवली-प्रतिपादित धर्म सुनाये जाने पर भी उसे सुनें, यह सम्भव नहीं। वे केवली प्रतिपादित धर्म मुनने के प्रयोग्य होते हैं। वे महा इच्छावाले, महा भारम्भी, महा परिव्रहो, प्रवामिक घोर दक्षिणनामी नैरविक होते हैं तथा मागामी बन्म में दुर्लमबोधि होते हैं।

''कोई पर्मको मुनभी लेपर यह संभव नहीं कि यह पर्मपर श्रद्धाकर सके, विस्तास कर सके, उसपर रुचि कर सके। मुनने पर भी वह पर्म पर श्रद्धा करने में षयनवं होता है। वह महा इच्छायाता, महा घारंभी, महा परिवही धोर मयानिक होता है। वह दक्षिणमामी मैरयिक भौर दूसरे जन्म में दुर्सभवोधि होता है। १--- परमात्मप्रकाश २.५७ :

में पुणु पुर्वाई भहाई वाणिय ताई भणंति । जीवहूँ रजहूँ देवि रुद्ध दुवस्तहूँ जाहूँ जगंति॥ र-वहीं र.४४ की टीका :

यवान्यसद्भृतम्यवद्दारेण द्रव्यपुष्यपाचे परस्परभिन्ने भवतस्वयवागुद्धनिश्चयन भावपुरवयाचे मिन्ने भवतस्त्रपापि गुवनिश्रयनयेन पुरयपापरहितग्रदासमः सकायाद्विकाणे धवणंकोहनिगलवव्यनमं प्रति समाने एव भवतः। रे—वही २.६० :

उरामेण होह विहवी विहनेण मधी मणूण मह-मोही । मह-मोहेल व पार्वता पुरुषं अम्ह मा होउ॥

४-- दवा : १०

२५०

नव पदा

" कोई पर्म को मुन सेता है, जब पर थड़ा, विस्तास बीर रांच भी करने सका पर सम्भव नहीं कि वह शीलब्रत, गुणवत, विरमणग्द, प्रत्यक्वान बीर पीयगीलाव बहुण कर सके।

" कोई तथास्य ध्रमण-माहुत द्वारा प्रस्तित धर्म मुत लेडा है उत्तर प्रज्ञ विस्तास भौर स्वि करने लगता है तथा शोलखतादि भी प्रहुण कर लेडा है पर महस्त नहीं कि बह मुंडित हो पर से निकल ध्रमगारिता ग्रहण कर सके।

"कोई तपारूप अमण-माहन द्वारा केवली-प्ररूपित धर्म मुनता है, उसार श्रद्धा, विश्वास और हिंव करता है दया मुण्ड हो घर से निकल प्रनगरिता—प्रश्ना प्रहण करता है पर संभव नहीं कि वह हमी जन्म में, इसी मब में सिद्ध हो—हर्ष हुआँ प्र भन्त कर सके !"

्र पर तक। इस प्रकार निदान कर्मका पाप रूप फल-विपाक होता है।

जो तप ब्रादि इत्यों के फलस्वरूप काममोगों को कामना करता है धीर वो हुने भाव से केवल कमंश्रय के लिए तपस्या करता है उन दोनों के फल-विपाक का सिर्फा 'उत्तराध्ययन पूत्र' के चित्तमंभून मध्ययन में बड़े ही मार्मिक ढंग छे किया ना है। यह प्रकरण दशाशुतस्थंग में प्रक्षित उक्त विद्वान्त का सोदाहरण विवेचन है। उनमें संक्षित सार नीचे दिया जा रहा है।

कांपित्व नगर में चूलनी रानी की दुखि से उत्पन्त हो सम्भूत महांद्रक, महा दास्ये चनवर्ती बहारत हुमा। चित्र पुरिमताल नगर के विशाल धीट कुल में उत्पन्त हो चर्म मुक्कर दोधित हुमा। एक बार कांपित्व नगर में चित्र धौर सम्भूत देगें मिले धौर प्राप्त में मुल-दुःख फल-विपाक की बातें करने सने।

तान्य को — "इस सेने खु-इस फल-विपाक की बातें करने समे। सन्पूत को — "इस सेने में महं एक दूसरे के बात में दर्द बाले, एक दूसरे है मंत्र करने बातें और एक दूसरे के हितनी थें। द्याणें देश में हम सोनों साब यें, बीतर पर्वेत पर स्मृत, मुतनेगा के किनारे हॅंस भीर कासी में चाण्यात थे। हम देशतें में मुर्दिक देस थे। यह हम दोनों का खटनों मन है जितमें हम एक दूसरे है पूर्क हुए हैं।"

वित बोते—"राजन् ! तुमने मन से निदान किया था, उस कर्म-एस के विराह से हमारा वियोग हमा है १ .')

१—उत्त- १३.५

बम्मा निवाणस्वद्धा तुमे राय विचिन्तिया । तेसि फ्खविवागैण विष्पश्रोगम्बागया ॥

पण्य पदार्थ ( ढाळ : २ ) : दिप्पणी ३१

सम्भूत बोर्त-- 'हे जिता! मैंने पूर्व जन्म में सत्य धीर शीचयुक्त कर्म ।

उनका फल ग्रहां भोग रहा हूं। क्या तुम भी वैसा ही फल भीग रहे हो ?"

होता है ।

₹- 380 ₹₹.2c-2€ :

इत्थिगपुर्राम्म चिता दृश्युमं नरवई महिद्वीयां । बामभोगस गिद्रण नियाणमस्त्र करं।। हस्स में अपविद्यासस इमें प्यास्ति करां। अत्यमानो वि जे प्रमा कामभोतेल मुख्यिओ ॥

वित्त बोलं--'मन्त्र्यों का मुचीर्ण-सदाचरण सफल होता है। किए हुए

का फल भीने बिना मक्ति नहीं होती । मेरी झारमा भी पुष्प के फलस्वरूप उत्त

भौर कामभोगों से युक्त थी। पर मैं घल्पाक्षर और मेहान घर्यवाली गाया की

कर जानपूर्वक चारित्र से यक्त होकर धमण हमा है।"

सम्भूत बोले--- ''हे भिक्ष ! गृत्य, गीत घोर वाद्ययन्त्रों से युक्त ऐसी खियों के

बार के साथ इन भोगों को भोगो । यह प्रवच्या तो निश्चय ही द खकारी है।"

विता बोले-- "राजन ! भजानियों के प्रिय किन्तु सन्त में दुख दाता-- कार

में वह मुख नहीं है, जो काम-विरत, शील-गुण में रत रहने वाले तरोधनी निध्

"राजन् ! चाण्डाल-भव में इत धर्माचरण के श्रम फतस्वरूप यहाँ तुम महा !

साली ऋदिमंत ग्रीर पुष्य-फूल से युक्त हो। राजन् ! इस नासवान जीवन में जो ह

पुष्पकर्म नहीं करता है, वह धर्माचरण नहीं करने से मृत्यु के मृह में जाने प

करता है। उसके दुख को श्लातिजन नहीं बंटा सकते, वह स्वय महेला ही दुख भार क्योंकि कर्म कर्ता का ही मनुसरण करते हैं। यह मात्मा मपने कर्म के वरा होक

था नरक में जाता है। पाञ्चानराज ! सूतो तुम ग्रहान भारम्म करने वाले मत

सम्भूत बोले-भेहे साय ! माप जो बहुते हैं उसे मैं समसता हूँ, किन्तु हे

में भीग बन्धनकर्ता हो रहे हैं, जो मेरे जैसे के लिए दुर्वय हैं। हे जिल ! मैंने हरि

में महाम्बद्धियाली नरपति (भीर रानी) को देखकर कामभीन में मासक हो नियान किया था, उसका प्रतिक्रमण नहीं करने से मते यह फल मिला है। इ

धर्म को जानता हुमा भी काम-मोगों में मुख्यित हूं । जिस प्रकार कीवड़ में पैस

हाथी स्पत को देखकर भी किनारे नहीं था सकता उसी प्रकार काम-नुमाँ में हुमा मैं सामु के मार्ग को जानता हुमा भी मनुसरण नहीं कर सकता।"

चित्त बोले—"राजन् ! तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुद्धि नहीं है, तुम बारम परिग्रह में भासक हो । मैंने व्यर्थ हो इतना बकबाद किया । भव मैं जाता हूँ ।"

.....२ जाराज्य हुः। भाग व्यय हा इतना बक्यात क्या। स्व म जाता हूं।'
साथु के वचनों का पालन नहीं कर भीर उत्तम काम-मोगों की भोगकर पाडान
राज बहादत्त प्रधान नरक में उत्तन हुए।

महींप चित्त काम-भोगों से विरक्त हो, उत्कृष्ट चारित्र और दम ह्या सर्वप्रेय

संयम का पालन कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

धागम में चार बातें दुतंत्र कही गई है: (क) मनुष्य-बन्म, (व) वर्ग-प्रश (ग) श्रद्धा धौर (प) संवम में बीर्ष । निदान का ऐसा पाप फल-विपास होता है कि इन चारों की शांति दुर्जम हो जाती है। इस तरह निदान से संसार की तृति होती है मुक्ति-मार्ग शींत्र हाथ नहीं भाता।

्राचाना चाल हान गहा आया। (४) बांडा एक मुक्ति की ही करनी चाहिए, पुत्रय अथवा सांसारिक एखाँ की बाँ। भागम में कहा है: "कोई इहनोक के तिए तप न करे; परतोक के लिए ही न करे; कीर्ति-स्तोक के लिए तप न करे; एक निर्वरा (कमें-साय) के लिए ता को और

कर ; काात-स्वाक के । यहा तम न करे ; एक निर्वास (कर्म-स्य) के लिए ता हर । । किसी के लिए नहीं । यहां तम-सामांव है । । "कोई इहलोक के लिए सावार-चाँगि का पालन न करे ; परलोक के लिए साचार का पालन न करे ; कीर्ति-लोके के लिए साचार का पालन न करे, पर सिद्देंतों बारा प्रक्षित हेतु के लिए ही सावार श्री पालन करे, एका किसी हेतु के लिए नहीं । यही सावार-समागि है । "

#### १—-उत्त० ३.१ :

चलरि परमंगाणि, दुष्ठहाणीह जन्तुणो । माणुसर्च धर्ड सदा संजर्ममि य वीरिम्म ॥

## २—दयवैकालिक ६.४.७ :

मो इस्लोगद्वपाए तदमहिंद्रेजा, नो परलोगद्वपाए तदमहिंद्रेजा, नो किंपि ययग-सर-सिलोगद्वपाण तदमहिंद्रेजा, नम्नत्य निम्नस्ट्वपाए तदमहिंद्रेजा वार्ष पर्ग भवद् ॥ ७॥

### ३-वडी ६.४.६:

चरनिवहा सन्तु आवार-समाही भवर, तं जहा। नो हरस्रोगद्वाष् आकार महिद्देमा, ना प्रस्तोगद्वाष्ट्र आवारमहिद्देमा, नो क्रिक्वण-सर्शस्त्रोगद्वाप्ट्र आवारमहिद्देमा, नन्तर्य आरहन्तीह हेर्जीह आवारमहिद्देमा चरस्यं यमं गर्ध। "जिसके और कोई प्राया नहीं होती, धीर जो केवल निर्जरा के लिए तप करता है, वह पुराने पाप कभी को घन दालता है ।"

स्वामीजी ने भ्रन्यत्र कहा है :

"निर्वेद जोग तो सामु प्रकार्व से कम्स्यय करवाने प्रकार्व है। निर्वेद जोग प्रकार्ता महानिर्वेदा हुने हैं। कमी री कोह खरें हैं। इस कारणे प्रकार हैं। डिस पुत्र के स्वाप्त प्रकार्व महीं। जो पुत्र समावाने जोग प्रकार तो जोग सदास होत हुने। पुत्र से वादना ते जोग समाध हैं।

"धुभ जोग प्रवर्तावता पुत्र्य लागे छै ते साधु रैं सारे नहीं । भाषरा कर्म काटण नै जोग प्रवर्तायां बीतराग नी साला छै । तिण सुं निर्वाध जोग भाजा महिँ छै ।

"निर्वेत जोग पुन्न ग्रह है। ते दानवारी सामृ से शक्ति नहीं। निर्वेद जोग सूं पुन्न लागें ते सहवे ताने हैं। तिल उत्तर सामृ राजी भिल नहीं। जाणपना माहि भिल मूं नांगे हैं—म् युव्य कर्म ने काटना हैं। इलने काटवा विवा मोने मारशेल मुख हुवे नहीं।

"इन पुन्न सूं हो पुद्रवतीक मुख पाने हैं। तिम उपर हो राजी हुमां साठ घाठ पाडूना कर्म बंधे तिम सूं सामु चारितियां ने राजी होगो नहीं रे!"

यो सर्व काम, वर्व राग धादि से रहित हो केवल मोत के लिए धर्म-क्रिया करता है वर्षे क्लिय मकार मुक्ति प्राप्त होली है, इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है। एक बार ध्रमण भगवान महाचीर ने कहा:

" है बायुम्मान् धवजो ! मैंने निर्यंत्य-वर्ष का प्रतिकारत किया है। यह निर्यंत्य-प्रवत्त तथा है, बायुक्त है, अधिवृत्य है, केवन है, वंद्य है, नेवायिक है, यान का नाग्र रूपो बाता है, विद्वि-मार्ग है, पुलि-मार्ग है, निर्वाद-मार्ग है, निर्वाद-मार्ग है। प्रविद्वित्य-मार्ग है। यह अर्थ दुःखों के यस का गार्ग है। इस मार्ग में विश्व और विद्व हैये हैं, युद्ध हैये हैं, मुन्द होते हैं और प्रतिविद्वास है वर्ष दुःखों का सन्त करते हैं।

#### १--इएवंकालिक ६,४,८ :

विविद्द-गुण-तवी-रए य निष्कं

भवह निरासए निकादिए। ववसा भुगह अराज-पावर्ग

वनसा अमह पुराण-यावार जुको सया तब-समाहिए॥

रे---भिक्ष-पन्य रत्नावर ( सरव १ ) : टीक्स होसी सी **चर्चा** 

२५४ ंनव पदार्थ

" जा निर्देश इस प्रवचन में उपस्थित हो, सर्व काम, सर्व राग, सर्व संग, सर्व लेह से रहित हो सर्व चरित्र में परिष्टब—हड़ होता है उसे मनुत्तर ज्ञान से, मनुत्तर दर्जन से

भीर भनुत्तर शान्ति-मार्ग से अपनी भारमा को भावित करते हुए भनन्त, भनुतर, निर्व्यापांत, निरांबरण, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण धौर श्रेष्ठ कैवतज्ञान और केवतदर्शन की उत्तति होती है ।

"फिर वह भगवान, प्रहेत्, जिन, कैबली, सर्वन मौर सर्वदर्सी होता है। फिर वह देव, मनुष्य भीर प्रमुरों की परिषद् में उपदेस ग्रादि करता है। इस प्रकार बहुउ वर्षों तक केवली-पर्याय का पालन कर धायु को समाप्त देख भक्त-प्रत्पास्थान करता है घौर घनेक भक्तों का धनशन द्वारा छेदन कर धन्तिम उच्छवास-निःश्वास में विद्र

होता है भौर सर्व दुःखों का भन्त कर देता है।

" हे ब्रायुष्मान् श्रमणो ! निदानरहित क्रिया का यह कल्याण रूप फल-विपाक। जिससे कि निर्प्रन्थ इसी जन्म में सिद्ध हो सर्व दु:सों का अन्त करता है। "

:8:

पाप पदार्थ

# पाप पदारथ

## दुहा

१—पाप पदारय पाइओ, ते जीव ने घणी मयंकार। ते घोर रुद्ध छै बीहांमणो, जीव ने दुःख नों दातार॥

रि—पाप तो पुराल द्रव्य छैं, त्यांने जीव लगाया ताम। तिणसूं दुःख उपजें छैं जीव रे, त्यांरो पाप कमें छैनाम।।

२—जीन खोटा खोटा किरतब करें, जब पुदगल लागे ताम। ते उदय आयां दुख उपजे, ते आप कमाया काम॥

४—ते पाप उदय दुख उपजे, जब कोई म करजो रोस। आप कीयां जिसा फल भोगवे, कोई पुरगल रो नहीं दोस॥

४—पाप कमें नें करणी — 🗢 🗅 🐪 ताम । त्यांनें जधातच परर होता ।

# : 8: पाप पदार्थ

पाप पदार्थ का स्वरूप

दोहा

-पाप पदार्थ हेय है। वह जीव के लिए अत्यन्त भयंकर है। वह घोर, रह, बरावना और जीव को दुःख देने वाला है।

नाप प्रद्रगल-कृत्य है। इन प्रद्रगलों को जीव ने पापकी पुरिभाषा भारम-प्रदेशों से स्था स्थिय है। इनसे जीव को दुःस

दत्पन्न होता है। भतः इन पुद्रगलों का नाम पाप कर्म है।

त्रव जीव हरे-हरे कार्य करता है तब ये (पाप कर्म रूपी) पाप भीर पाप-प्रत द्गल भाकर्षित हो आत्म-प्रदेशों से छम जाते हैं। उद्य स्वयंद्रत है

आने पर इन कर्मों से दुःख उत्पन्न होता है। इस तरह वि के दुःख स्वयंष्ट्रत हैं।

पोदय से जब दुःख उत्पन्न हों तब मनुष्य को क्षोभ ों करना चाहिए । अीव जैसे कर्म करता है वैसे ही वंधी करती वंसी सरनी

। उसे भोगने पहते हैं। इसमें प्रद्गालों का कोई दीप

क्मों और पाप की करनी ये एक दूसरे से भिन्न हैं । पाप कमें धौर पार

ने पाप कर्मों के स्वरूप को यथातभ्य अभव से प्रकट की करती निल-ा हैं। चित्त को स्थिर रखकर छनना। भिन्न हैं

## ढाल : १

# (मेधकुमर हाथी रा भव में …)

- १—धनधातीया च्यार कर्म जिल भाष्या, ते अभपडल बादल ज्यूं जाने। त्यां जीव तणा निज गुण नें विगास्था, चंद बादल ज्यूं जीव वर्म इस्लो ॥ पाप कर्म अन्ताकरण ओलबीनें ॥
- २—ग्यांनावर्णी नें दर्शनावर्णीय, मोहणी नें अन्तराय छै तान। जीव रा जेहवा जेहवा गुण विगास्था, तेहवा तेहवा कर्मा रा नाम ॥
- रे---ग्यांनावर्णी कर्म ग्यांन आवा न दे, दर्सणावर्णी दर्शण आवे दे नांही। मोह कर्म जीव नें करे मतवालो, अंतराय आद्यो वस्तु आद्यो छै माही॥
- ४—ए कमें तो पुरगल रूपी चौफरसी, त्यांनें खोटी करणी करे जीव स्याया। त्यांरा जदा सूं खोटा खोटा जीव रानाम, तेहवा इज खोटा नामकमें रा बहाबा।
- ४—मां च्याहं कमां री जुदी जुदी प्रइत, जूजा जूजा खे त्यांरा नाग। त्यांसुंजूजाजूजाजीव रागुण अटबया, त्यांरो योड़ो सो विस्तार बहुं छूं संग ध

त्रत्येक गाया के अन्त में इसकी पुनरावृत्ति है।

१--जिन भरावान ने चार घनघाती कमें कहे हैं। इन कमों घनघाती कमें क्षीर को अभ्रयदल—बारलों की तरह समक्षो । जिस तरह बादल चन्द्रमा को दक हेने हैं उसी प्रकार हम करों ने जीव को भाष्यादित कर उसके स्वाभाविक गुणी की विकृत (कीका) कर दिया है।

२—शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय वे चार घनवाती कर्स हैं। कर्सी के वे ज्ञानावरणीय आहि नाम क्रमयः आत्मा के उन-उन जानादि गर्गों को विकृत करने में पत्रे हैं।

रे-शानावरणीय कर्म लाग की उत्पन्न नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कमें दर्शन को अत्यन्त होने से शेकता है। मोडनीय कर्म जीव को सतवाला कर देता है। अन्तराय क्रमें अच्छी बस्त की वावि में बाधक होता है।

¥—ये कर्म चतुःस्पर्गी रूपी पुदुगल है। जीव ने ब्रो कृत्यों से इन्हें आतम-प्रदेशों से लगाया है। इनके उदय से जीव के (भजानी आहि) वरे नाम पहते हैं। जो कर्म जैसी तराई उत्पन्न करता है उसका नाम भी उसीके अनुसार है।

६-- ज्ञानावरणीय आहि चारों बतों की प्रकृतियों एक दसरे से भिन्त है। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार इनके जिल्ल-भिन्त गाम हैं । ये बर्ज जीव के जिल्ल-जिल्ल गणीं को शेवले-भरकाते हैं। अब में इनके स्वस्य को इस विस्तार से क्ट्रेसा ।

उनका सामाज स्वभाव

चतवाती कर्मी के नाप

प्रत्येक का स्वभाव

गण-निधन्त नाभ (गा. ४-४)

६—ग्यांनावर्णी कर्म री प्रकृत पांचे, तिणसूं पांचोइ ग्यांन जीव न पांचे मत ग्यांनावर्णी मतग्यांन रे आडी, सुरत ग्यांनावर्णी सुरत ग्यांनन आहे।

नव पदार्थ

७—अवधि ग्यांनावर्णी अवधि ग्यांन नें रोके, मनपरज्यावर्णी मनपरज्या शांधी केवल ग्यांनावर्णी केवल ग्यांन रोके, यां पांचां में पांचामी प्रकृत बांधी ॥

प्रमानावर्णी कमें पयउपसम हुनै, जब पामें छै च्यार म्यात। केवल ज्ञानावर्णी तो खयोपसम न हुनै, आ तो खय हुवा पामें केवलचांत्र.

 दर्मणावणीं कर्म री नव प्रकृत छै, ते देखवानें मुणवादिक आवे जीवां में जावक कर देवे आंधा, त्यां में केवल दर्मणावणीं सगलों में वामे

१०-चपू दर्गणावणीं कर्म उदे सूं, जीव चयू रहीत हुवै अंग्र अयांग अचयू दर्गणावणीं कर्म रे जोगे, च्यारू दंतीयां री पर जारे हांव

११—अविध दर्मगावणीं कमें उदे मूं, अविध दर्मन न पानें अभि। केवल दर्मणावणीं तथे परसमे, उपने मही केवल दरमण देमे।

१२—निद्या मुत्रो तो मुस्रो जगायो जागे, निद्या २ उदे दुसे तागे छैडा<sup>3</sup> स्टेंडमों जीद में नीद आये, निद्या नीद तत्रो छै दुसर तागे

१६—अवया रे नीद छहे मूं ओह ने, हाल्यां चाल्यां नीद आहे। भावनी नीद छहे मूं ओह ने, हाल्यां चाल्यां नीद आहे। भावनी नीद छी हिला चीनोदी, नित्र नीद मूं ओह आहह हह असे हैं ६-४-शालारामीय वर्म की चांच प्रहृतियाँ हैं। जिनसे जीव पांच झानों को नहीं पाता । मतिझानावरणीय वर्म मतिझान के छिए रकावर स्वरूप होता है। भुत्रश्नावरणीय वर्म भुत्रश्नात को नहीं आने देशा। अविध्यानावरणीय कर्म भविष्यान को रोकता है। सन्त्यवंवारणी वर्म मन-पयंच शान को रहिं होने देता और केनस्थानावरणीय केवल-शान को रोकता है। इन पांचों में पांचवीं प्रहृति समसे अधिक समी होती है।

६---रहानावरणीय कमें की नौ प्रहृतियों हैं, जो नाना रूप से रेखने और एनने में बाधा करती हैं। व जीन को रिटन्स्ट अंधा कर देती हैं। इनमें केवलर्स्डनावरणीय कमें प्रहृति संपत्ते अधिक पनी होती हैं।

प्पप कापक धना हाता है। १०--चानुररांगवरणीय कर्म के उदय से जीव चानुहान---विरुत्क भंगा और अज्ञान हो जाता है। अचानुररांगवरणीय कर्म के योग से(अव्हेच) चार हन्दियों की हानि हो जाती है।

११--अवधिर्श्वनावरणीय क्मं के उर्व से जीव अवधिर्शन को मधी पाता तथा केवल्ट्यनावरणीय कर्म-प्रसंग से केवल-र्शन स्पी दीएक प्रकट नहीं होता ।

१४-१-मी सीचा हुआ प्राची जवाने पर सहज जागता है— समझी मीड 'गिदा' है, 'गिदा जिया' के उपर से जॉन क्षेत्रमी है जागता है। बैठ-१६, ले-पह चीन को मीड़ भावी है—उसका नाम 'प्रचल' है। जिस बिदा के उर्व से जॉन की करते-फिरत मीड़ आर्जी है वह 'प्रचला-प्रकल' है। पांचर्सी बिदा' स्थानगृद्धि' है। इस्तो जी कर्या दे वार्चर्सी बिदा' स्थानगृद्धि' है। इस्तो जी कर्या ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों का स्वभाव

(गा.६-७)

इसके क्षयोपराम बादि से निप्पन्न भाव

द्र्यनादरणीय कर्म की नी प्रकृतियाँ (पा.६-११) २६्२

नव पदाव १४—यांच निद्रा में च्यार दर्शणावणीं थी, जीव अंग्र हुने जानक न मुक्ते ल्यारो

देखण आश्री दर्शणावर्णी कर्म, जीव रे जावक कीमी अंगरी।

१७—मोहणी कर्म तणा दोय भेद कह्या जिल, दर्राण मोहणी ने चारित मोहणीक्ष्री। इण जीव रा निज गुण दोय विगास्त्रा, एक समकत नें दूजो चार्तिक्<sup>री।</sup>

१८—वले दर्शण मोहणी उदे हुवे जव, सुध समकती जीव रो हुवे मिष्यात्री चारित मोहणी कर्म उदे हुवे जन, चारित खोयने हुवे छ काप रो धाती।

१६—दर्शण मोहणी कर्म उदे सूं, सुधी सरधा समस्त गर्व। दर्शण मोहणी उपसम हुवे जव, उपसम समकत निरमली पावे॥

२०—दर्शण मोहणी जाबक खय होवे, जव खायक समकित सासती पा<sup>वे</sup>। दर्शण मोहणी पयउपसम हुवे जव, पयउपसम समक्त जीव ने आवि॥

रिश—चारित मोहणी कर्म उदे सूं, सर्व विस्त चारित नहीं आवे। चारित मोहणी उपसम हुवे जब, उपसम चारित निरमलो पावे॥ चारित मोहणी जायक खय हुवे, तो सायक चारित आवे श्रीसर! चारित मोहणी खयोपसम हते जह रामज्याम कारत वर्षे ब्हार ॥

१६—तीजो घनघातीयो मोह कर्म छे, तिणरा उदा सूं जीव होवं मतवालो। सूधी श्रद्धा रे विषे मूढ मिथ्याती, माठा किरतव रो पिण न होवं ठाले॥

१५—दर्शणावर्णी कर्म पयउपसम हुवे जद, तीन पयउपराम दर्शन पांमें छैजीवो। दर्शणावणीं जावक पय होवे जव, केवल दर्शण पामें ज्यूं घट दीवो ॥ १४---- उपमुंक पांच निदालों तथा चड्डा, अच्छा, अविध तथा केवल इन चार दर्शनावरणीय बम्में से जीव विरुक्त अंधा हो जाता है--- उसे विरुक्तल दिखाई नहीं देता। देखने की अपेक्षा से दर्शनावरणीय कर्म पूरा अंधेरा कर देता है।

१४—व्यंनावरणीय कमें के क्षयोपदास होने से जीव को चक्क अध्यक्ष और अवधि ये तीन क्षयोपदास वर्षन प्राप्त होते हैं। इस कमें के सम्पूर्ण हाय से केवलदर्यनरूपी दीपक घट में प्रवट होता है?।

१६—सीसरा धनवाती कमें मोहनीय कमें है। उसके उदय से बीद मतदाखा हो जाता है। इस कमें के उदय से जीव सची भद्रा की अपेक्षा मुझ और मिस्पारची होता है तथा उसके को कार्यों का परिवार नहीं होता।

१४—जिन सगवान ने सोहतीय कर्म के दो भेद कहे हैं। (१) दर्शनमोहतीय और (२) चारित्रमोहतीय । यह मोहतीय कर्म साम्बद्धन और वारित्र—बीव के इन दोनों स्वामाविक गर्गों की निगास्ता है।

१८—जब र्गममोहनीय कम का उदय होता है तब ग्रुद्ध सम्प्रस्वी जीव भी सिम्प्याची हो जाता है। जब पारिप्रमोहनीय कम उदय में होता है तब जीव पारिप्र सोकर छः प्रकार के जीवों का धावी हो जाता है।

१६-१०-१र्गनमोहनीय बर्म के उद्यु से शुद्ध धदान—सम्यस्य नहीं धाता । इसके उपयम होने पर जीन निर्मेख उपयम सम्यस्य पाता है। इस कर्म के विकर्ज ध्या होने पर यापक क्षापक सम्यस्य और ध्योपकम होने पर ध्योपका सम्यस्य प्राम होता है १। इसके क्षयोपशम भादि से निप्पन भाव

मोहनीय कर्म का स्वमाव धौर उसके भेद

(गा.१६-१७)

दर्गेनमोहनीय के उदय धादि से

स्वयमञ्जाम क उदय घादि से निष्यन्त भाव (गा.१६-२०)

वारित्रमोहतीय कर्म कौर उसके उदय कादि से निष्मन साव

११-१-चारिमोहनीय बर्म के उद्देश से संबंधित रूप चारित्र नहीं आता। इस बर्म के उद्देश होने से जीव निमंत उद्देशन चारित्र पाता है और इसके सम्पूर्ण के उद्देश झायक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसके इस्पेरदम से जीव चार क्षेत्रियम चारित्र प्राप्त करता है। नव पदा

२६४

जीव रा उपसम भाव नीपनां, ते कम तणा उपसम सूं जाणो

ते नाम पाया छ कर्म संजोग विजोगे, तेहवाइज कमा रा नाम छ ताम

२६--चारित मोहणी तणी ध्वै पंचवीस प्रकृत, त्यां प्रकृत तणा ख्वै जूआजूश गंव।

२३—जीव तणा उदे भाव नीपनां, ते कमं तणा उदा मूं पिछांज

२४ — जीव रा खायक भाव नीपनां, ते तो कर्म तणो सब हुवां सूंतांव

जीव रा खयोपसम भाव नीपनां, स्वयउपसमक्रमं हुआं सूं नांव। २५— जीव रा जेहवा जेहवा भाव नीपनां, ते जेहवा जेहवा छं जीव रानाग

त्यारा उदा सूं जीव तथा नांम तेहवा, कमनें जीव रा जुआ जुआ परिणान

२७—जीव अतंन जतकप्टो क्रोध करे जब, जीव रा दुष्ट पणा परिवर

विणनं अनुवाणुवंधीयो क्रोध कह्यो जिण, ते कथाय आत्मा ही जीव से नाने हैं

रेद---जिन रा उदा मूं उतकष्टो कोच करे छैं, ते उतकष्टा उदे भाग पै<sup>87</sup>

ते उद्दे आया छै जीव रा संच्या, स्यारी अणुताणवंधी कोध धैरांक।

२६—तिम मुंकांबक थोड़ी अप्रत्यासानी क्रोध, तिम मुंकांबक थोड़ो प्रत्यास्वत।

तिन मुं कांबर थोड़ा थे संकल से कोंब, आ कोंब से चोकड़ी कही करात !

रे--- रन रीते मान ये चोहती बहती, सवा में श्रीम से प्रोहती स्व हती।

च्यार बोहज़े प्रयोग कर्मा रा नाम, कर्म प्रयोग क्रीव रा नाम विद्यार्थ ।

पाप पदार्थ

रर्द्ध

२३-४-जीव के जो औदयिक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्म के उदय से जानो । जीव के जो औपरामिक भाव उत्पन्न होते र्दे उन्हें कर्म के उपरास से जानो । जीव के जो क्षायिक भाव उत्पन्न होते हैं वे कर्म के क्षय से होते हैं तथा क्षयोपशस भाव कर्म के उपराम से । जीव के जो-जो माव (औदिविक आदि) उत्पन्न होते हैं उन्हीं के अनुसार जीवों के नाम हैं। कर्मों के संयोग या वियोग से जैसे-जैसे नाम जीवों के पड़ते हैं वैसे-वेसे उन कमी के भी पढ जाते हैं।

९६---चारित्रमोहनीय कर्म की २४ प्रकृतियाँ हैं, जिनके भिन्त-भिन्त नाम हैं। जिस प्रकृति का उदय होता है उसीके अनुसार जीव का नाम पढ़ जाता है। येक्स और जीव के भिन्त-भिन्त परिणास हैं।

२७---जब जीव अत्यन्त उत्हृष्ट कोथ करता है तो उसके परिणास भी अत्यन्त दुष्ट होते हैं; ऐसे क्रोध को जिन भगवान ने

अनन्तानुबन्धी कोच कहा है। ऐसे कोध वाळे जीव का नाम कपाय आतमा है। २८---जिन कमों के उदय से जीव उत्कृष्ट क्रोध करता है वे कर्म

भी उत्हर रूप से उदय में आए हुए होते हैं। जो कम उदय में आते हैं वे जीव द्वारा ही संचित किए हुए होते हैं और उनका नाम अनन्तानुयन्धी क्रोध है।

१६---अमन्तानुबन्धी क्षोध से कुछ कम उरकृष्ट अप्रत्याल्यान क्षोध होता है और उससे कुछ कम उत्कृष्ट संज्वलन कोप होता

हैं। जिन भगवान ने यह कोच की चौकड़ी बतलाई है।

दे°—-इसी प्रकार मान की चौकड़ी कहनी चाहिए। साया और लोम की चौकड़ी भी इसी तरह सममी । इन चार चौक-

दियों के प्रसंग से कर्मों के नाम भी वैसे ही हैं तथा कर्मों के प्रसंग से जीव के नाम भी वैसे ही जानो ।

कर्मोटय घाटि 'श्रीर भाव (m. २३-२x)

चारित्र मोहनीय कर्मकी २४ प्रकृतियाँ (गा. २६-३६)

क्रोब चौकडी

मान, माया धीर सोन चौरही

२१ — जीव क्रोथ करें क्रोथ री प्रक्त सूं, मांन करें मांन री प्रक्त सूं तांग। माया कपट करें छूँ माया री प्रक्त सूं, छोमकरें छूँ छोम री प्रक्त सूं जांग॥

३२—क्रोघ करें विण सूं जीव क्रोबी कहायो, उदे आइ ते क्रोध री प्रक्त कहानी। इण हीज रीत मान माया नें लोग, यांने पिण लीजो इण ही रीत पिछानी ह

३३—जीव हसे छै हास्य री प्रकत उदे सूं, रित अरित री प्रकत सूं रित अरित क्याँ। भय प्रकत उदे हुआ भय पांमें जीव, सोग प्रकत उदे जीव में सोग आवँ॥

२४— दुगंछा आर्वे दुगंछा प्रकत उदे सूं, अस्त्री वेद उदे सूं वेदे बिगा। तिणनें पुरप तणी अभिरुपा होवे, पछे वेंतो २ हुवे बोहत किगा।

२४—पुरप वेद उदे अस्त्री नीं अभिलापा, निपुंसक वेद उदे हुवे दोशं री बाग करम उदे सूं सवेदी नांम कहाों जिण, करमां नें पिण वेद कहाा जिग राव।

२६—मिय्यात उदे जीव हुवो मिय्यातो, चारित मोह उदे जीव हुवो कुकरती। इत्यादिक माठा २ छै जीव रा नांम, वले लनाय हिवार्सी॥

२७--चोयो घनघातीयो अंतराय करम छै, तिणरी प्रवृत पांच बही जिन ठांन। ते पांचुई प्रकत पुरगल चोकरसी, त्यां प्रवृत रा छै जुनुमा नांग।

२५—दानांतराय छैदांन रे आडी, लामांतराय सूं वस्त लाम सके नांहीं। मन गमता पुदगल नां मुख जे, लाम न सके सख्यादिक नांहीं।

हास्यादि प्रकृतियाँ

पुगुप्ता प्रकृति

तीन वेड

स्वस्य

यन्तराय कर्म और

३१—जीत्र क्रोब की प्रकृति से क्रोध, मान की प्रकृति से मान, माया की प्रकृति से माया-कपट और छोभ की प्रकृति से लोभ करता है।

<sup>३२</sup>—क्रोध करने से जीव क्रोधी कहलाता है और जो प्रकृति उदय में आती है वह कोथ-प्रकृति कहलावी है। इसी प्रकार मान, माया और छोभ इनको भी पहचानना चाहिए ।

हास्य-प्रकृति के उदय से जीव हँसता है, रति-अरित प्रकृति

के उदय से रति-भरति को बड़ाता है। भय-प्रकृति के उदय से जीव भय पाता है तथा ग्रोक-प्रकृति के उदय से जीव गोक-मस्त होता है।

२४-२४-जुगुप्सा-प्रकृति के उदय से जुगुप्सा होती है । स्त्री-वेद के उदय से विकार बढ़कर पुरुष की अभिकाषा होती है। यह अभिरापा बढ़ते-बढ़ते बहुत बिगाड़ कर ढारुती है। पुरुष-बेद के उदय से छी की और नप्सक-बेद के उदय से छी और पुरुष दोनों की अभिकाषा होती है। जिन भगवान

न कमों को बेद तथा कमोंदय से जीव को सबेदी कहा है। १६ — मिथ्यास्व प्रकृति के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव कुकर्मी होता है। वारिय-मोहनीय कमें का सामान्य दुकर्मी, अनार्थ, हिसा-धर्मी आदि हल्के नाम हसी कर्म के उदय से होते हैं ।

रेष--चौथा धनवाती कर्म अन्तराय कर्म है। जिन भगवान जे इसकी पाँच प्रकृतियाँ बढ़ी है। ये प्रकृतियाँ चतुःस्पर्धी पुरमाल है। इन प्रकृतियों के भिन्न-भिन्न नाम है।

उसकी प्रकृतियाँ १८--दानांतराय प्रकृति दान में विप्रकारी होती है। छाभांत-( गा॰ ३७-४२ ) राय कर्म के कारण यस्तु का लाभ नहीं हो सकता—मनोज्ञ दानातराय कर्म यन्द्रादि रूप पीट्नलिक वर्ती का लाभ नहीं हो सक्ता। नामांतराच वर्म

**२९—भोगांतराय नां करम उदे सुं, भोग मिलीया ते भोगवणी** नार्वे। उवभोगांतराय करम उदे सं, उवभोग मिळीया तोही भोगवणी नहीं आवें॥

४०-- नीर्य अंतराय रा करम उदे थी, तीन् ई नीर्य गुण हीणा थावे।

उठाणादिक हीणा थावे पांचुंई, जीव तणी सक्त जावक घट जावे॥ ४१ —अनंतो बल प्राक्तम जीव तणो छूँ, तिणनें एक अंतराय करम सूं घटायो। तिण करम नें जीव लगायां सूं लागो, आप तणो कीयों आपरे उदे आयो॥

४२---पांचूं अन्तराय जीवतणा गुण दाव्या, जेहवा गुण दाव्या छेतेहवा करमां रानंव।

४३—ए तो च्यार धनघातीया करम कह्या जिण, हिवें अघातीया करम हें ज्ञार

४४--जीव असाता पावे पाप करम उदे सं, तिण पाप रो असाता वेदनी नांम।

४५ —नारकी रो आउसो पाप री प्रवृत, केइ तियंच रो आउसो पिण पार।

ए तो जीव रे प्रसंगे नांम करम रा, पिण सभाव दोयां रो जूजूओ तंव है

त्यां में पुन नें पाप दोनूं कह्या जिण, हिनें पाप तणो कहूं छूं विसतार ॥

जीव रा संचीया जीव नें दुःख देवै, असाता बेदनी पुदगल परिणांग॥

असनी मिनल नें केई सनी मिनल रो, पाप री प्रवृत दीतें छें विला ॥

पाप वहार्थ

१६--भोगान्तरायकर्म के उदय से भोग-बलाओं के मिछने पर भी भोगांतराय-क उतका सेवन --अपभोग नहीं हो सकता तथा उपभोगांतराय कमें के उड़य से फ़िली हुई उपभोग-उस्तुओं का भी सेवन

नहीं हो सकता। ४०--बीबीन्तराय कर्म के उदय से तीनों ही वीर्य-गुण हीन पत् वीर्यान्तराय व ्र जाते हैं। उत्थानादिक पाँचों ही हीन हो जाते हैं-जीव

की शक्ति बिलकल घर जाती है।

४१--जीव का बल--पराक्रम अनन्त है। जीव स्थोपार्जित एक अन्तराय कर्म से उसको घटा देता है। कर्म जीव के छमाने पर ही खगता है। खुद का किया हुआ खुद के ही उदय में आता है।

. ४९--पाची अन्तराय कर्मी ने जीव के मिन्त-मिन्न गुणों को आच्छादित कर रखा है । आच्छादित गुण के अनुसार ही कर्मों के साम है। अप्नों के ये नाम जीव-प्रसंग से हैं।

परन्त जीव और कर्म होनों के स्वभाव अंदे-ज़र्द हैं । ¥)-- जिन भगवान में ते चार घतवानि कर्म करे हैं। अधारि कर्म भी चार है। जिन भगवान ने इनको प्रवय-पाप दोनों प्रसार का कहा है। अब में अवाति पाप कर्मों का विस्तार

बहता है। ४४-- जिय कमें के दृश्य से जीव असाता-- दुःल पाता है उस

पापकर्म का नाम असासावेदनीय कर्म है। जीव के स्वयं का सचित कर्म ही उसे दुःख देते हैं। असातावैदनीय कर्म प्रस्परमें का परिणास विशेष हैं ९।

४४---नारक जीवों का आयुष्य पाप प्रकृति हैं। कई तियंचों क भायुष्य भी पाप है। असंजी सनुष्य और करें संजी मनुष्यों की आयु भी पापरूप माहम देवी हैं। ।

उपभोगांतराय

चार प्रचाति

**मशातावेदनी**य

मन्य मानुष्य (m. 72.)

- ४६—ज्यारो आउलो पाप कहााँ छें जिणेसर, त्यांरी गति आणुपूर्वी एव दोनें छेंप गति आणुपूर्वी दीसें आउला खारे, इंणरो निस्चो तो जॉर्णे जिलेसर जार
- ४७--च्यार संपेयण हाड पाड्या छूँ, ते उसम नाम करम उदे सूं बांनी। च्यार संठाण में आकार मूंडा ते, उसम नाम करम सूं मिलीया हुँ बांनी।
- ४६—वर्ण गंध रस फरस माठा मिलीया, ते अणगमता नें अर्तत अरोग ते पिण उसभ नांम करम उदे सूं, एहवा पुदमल दुःखकारी मिले खें बंबोणा
- ४६—सरीर उपंग बंधण में संघातण, त्यांमें केकारे माठा २ छं अवंत अकेंग ते पिण उसभ नांम करम उदे सूं, अणगमता पुदगल रो मिले छें संबे<sup>हा</sup>
- ५०-धानर नांम उदे छें थानर रो दसको, तिण दसका रा दस बोल विद्यांणी नांम करम उदे छें जीन रा नांम, एहना इज नांम करमा राजांगी
- ४१—थावर नांम करम उदे जीव यावर हुओ, तिल सूं आघो पाछो सरकणी ना<sup>व ।</sup> सूक्ष्म नांम उदे जीव सूक्ष्म हुओ छैं, सूक्ष्म सरीर सगटा सूं नान्हों पा<sup>व ।।</sup>
- ४२---साधारण नांम सूं जीव साधारण हुओ, एकण सरीर में अनंता रहे तां<sup>त्र ।</sup> अप्रज्यासा नांम सूं अप्रज्यासो मरे छुँ, तिण सूं अप्रज्यासो छुँ जीव रो नां<sup>त्र ॥</sup>
- ५२—अधिर नांम सूं तो जीन अधिर कहाणो, सरीर अधिर जानर द्वीलो पा<sup>ते।</sup> दुम नाम उदे जीन दुम कहाणो, नाम नीचलो तरीर पाड़ओ <sup>वाने प्र</sup>

पाप पदार्थ Şuş

४६--जिन भगवान ने जिनके आयुष्य को पाप कहा है उनकी गति और आनुद्वीं भी पाप माळूम देती हैं । ऐसा माळूम बनुभ नामकर्मकी प्रकृतियाः देवा है कि गति और आनुपूर्वी आयु के अनुरूप होती है। मशभ गति नाम-पर निश्चित रूप से तो जिनेम्बर भगवान ही जानते हैं। कर्म ग्रह्म भानू-४७---चार सहननों में जो दारे हाड़ हैं उन्हें अगुभ नामकर्म के पूर्वी नामकर्म संहनन नामकर्म

उदय से जानो । इसी प्रकार चार संस्थानों में जो तुरे आकार है वे भी अग्रुभ नामकर्म के उदय से प्राप्त हैं। संस्थान नामकर्म

४८--अत्यन्त निकृष्ट--अमगोज वर्ण, गंध, रस, स्पर्य की प्राप्ति

अबुभ नामकर्म के उदय से ही होती है। इस कर्म के

संयोग से ही ऐसे दुःखकारी पुर्गल मिलते हैं।

४६---कड्चों के गरीर, उपांग, बंधन और संघातन अस्यन्त निकृष्ट होते है। अधुभ नामकर्म के उदय से ही ऐसा होता

है। इन अमनोज्ञ पुर्गलों का संयोग इसके उदय से है।

४०-- स्थावर नामकमं के उदय से स्थावर-दयक होता है। इसके दस बोल है। नामकर्म के उदय से जीव के जैसे नाम होते हैं वैसे ही नाम कर्मों के होते हैं।

५१--स्थावर नामकर्म के उदय से जीव स्थावर होता ई । उससे

भागे-पाँदे हटा नहीं जाता । सुरम नामकर्म के उदय से जीव

सूत्म होता है जिससे उसे सब ग्रहीर सूत्म प्राप्त होते हैं।

<---साधारण ग्रहीर नामकर्म सं जीव साधारण-ग्रहीरी होता है।

उसके एक घरीर में अनस्त जीव रहते हैं। अपर्याप्त नाम-क्में से जीव अपयांस अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसी कारण वह जीव अपयोप्त कहराता है।

रै--अस्पिर नामकर्म के उदय से जीव अस्पिर कहलाता है।

इसते उसे बिलकुत दीला—अस्थिर धरीर प्राप्त होता है।

अग्रुभ नामक्में के उदय से जीव अग्रुभ कहलाता है। इस

कर्म के कारण नाभि के नीचे का घरीर---भाग दुसा होता है।

मन्भ नासकर्म

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श

नामकर्म

वरीर-अङ्गोपाङ्ग-

वंधन-संघातन

नामकर्म

स्यावर नामका

मुदम नामकर्म

साधारण धरीर

नामकर्से प्राचीत

नामकर्म

मस्पिर नामुक्त

५४—दुभग नांमथकी जीव हुवै दोभागी, अणगमतो लागे न गमे लोकांनेंलिंग

दुःस्वर नांम थकी जीव हुवे दुःस्वरीयो, तिणरो कंठ असुम नहीं धीराण

४५--अणादेज नांम करम रा उदा थी, तिणरो बचन कोइ न कर अंगीसर अजस नांम धकी जीव हुओ अजसीयो, तिणरो अजस बोले लोक बारबार ह

५७—नीच मोत उदे नीच हुवो छोकां में, उंच मोत तणा तिणरी मिणे छं छें?! नीच गोत बक्ती जीव हुएं न पांमें, पोता रो संबीयो उदे आयो नीच गेंड

५६—पाप तणी प्रकृत ओलपावण काजे, जोड़ कीची श्री दुवारा सहर मंग संबत अठारे पचावनें वरसे, जेठ सुदी तीत्र नें वृष्ट्रसामार

दुन गइ नांम करम संजोगे, तिणरी चाल किणही ने दीये न मुहुत ।

५६—अपघात नांम करम रा उदे थी, पेलो जीते नें आर पांम पाउ।

६४---हुर्भत नासकर्स के बदय से जीव हुर्भागी होता है--वह दुर्भग नामकर्म बूतरों को अग्निय खाता है। किसीको नहीं छहाता। दुःचर नामकर्म बस्यस नामकर्स से जीव बुस्तर बाला होता है। उसका कंठ

17

दु:स्पर नामक्रम संज्ञाव दु:स्पर वाका हाता है। उत्तम नहीं होता-अग्रुभ होता है। ४४--अनोडेय नामक्रम के उहुय से जीव के वचनों को कोई सन्तरेण उर

४४--अनादेय नामकर्म के उदय से जीव के वधनों को कोई प्रनादेय नामकर्म अंगीकार नहीं करता । अथ्या नामकर्म के उदय से जीव अव्याख्यी होता है-खोग बार-बार उसका अथ्या करते हैं ।

४६—अध्यात नामक्से के उदय से दूसरे की जीत होती है और अध्यात नामकर्म जीव रचयं धात को प्रान्त है। विदायोगति नामकर्म के अध्यात विहासो-संयोग से जीव की बाल किसी को भी देशी वहीं बहाती ''।

रचना-स्थान

भीर काल

४४—नीच गोप्रकर्म के उदय के जीव छोक में निम्न होता है। नीच गोप कर्म उच्चगोप्र बाले उत्तरे हुत करते हैं। गीच गोप्र से जीव हर्षित वर्षी होता। प्रस्ता नीच गोप्त भी स्वाप्त निम्म करने नी

महीं होता। परन्तु भीव गोत्र भी अपना किया हुआ ही उदय में आता है<sup>12</sup>।

भ्याप-प्रकृतियों की पहचान के क्षिये यह जोड़ धीजी द्वार में

सं० १८४४ वर्ष की जेंठ सदी ३ गुरुवार को की हैं।



- (क) मात्र पुष्प ही है, पाप नहीं है।
- (ब) मात्र पाप ही है, पुष्प नहीं है।
- (ग) पुष्प मौर पाप एक ही साधारण बस्तु है।
- (घ) पुष्प-पाप जैसी कोई वस्तु नहीं; स्वभाव से सर्व प्रपंत्र हैं।
- नीचे क्रमण: इत बाटों पर विचार किया जाता है :

(क) भार पुण ही है, पार नहीं है'—हव मत की मानवेवातों का कहना है कि विस्त मकार पण्णहार की क्रीमक चुटि हो बारोण की कमा: चुटि होती है, उसी मकार पुण्ण हो होती है, उसी मकार पुण्ण हो होती है, उसी मकार पुण्ण हो होती है। विस्त मकार पण्ण हो होती है वहीं कारों मकार पुण्ण की हानि होने हैं दु:स्व मकार है। विस्त मकार पण्ण की हानि होने हैं दु:स्व मकार है। विस्त मकार पण्ण होती है उसी मकार पुण्ण हो ही होती है उसी मकार पुण्ण हो ही मुख-दु:स्व पर्ण होती है। किया मकार पण्ण होती है। सुन करना प्रकार प्रकार पण्ण होती है। इस मकार एक पुण्ण हो ही मुख-दु:स्व पोर्ग है करना पण्ण होता सकार प्रकार प्रकार पण्ण हो। पुण्ण का कमार: प्रकार प्रमुख है। उसकार पण्ण होना सक्त हो। पण्ण का कमार: प्रकार प्रमुख है। उसकार पण्ण हो। भी हो पण्ण हो कमार: प्रकार प्रमुख है। उसकार पण्ण हो। भी हो हो हो।

१-(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६०६ :

पुरणुक्तिसे छभता तस्तमजोगावकस्सितो हाणी । तस्सेव स्वयं मोक्स्रो पत्थाहारोवमाणातो ॥

<sup>(</sup>स) गणधस्याद प्र० १३४

# टिप्पणियाँ

१--पाप पदार्थ का स्वरूप ( दो० १-४ )

इन प्रारम्भिक दोहों में निम्न बातों का प्रतिपादन है :

- (१) पाप चौया पदार्थ है।
- (२) जो कर्म विपाकावस्था में ब्रत्यन्त जयन्य, भयंकर, रह, भयभीत करतेग्र तया दारुण दु:ख को देनेवाला होता है उसे पाप बहते हैं।
- (३) पाप पुद्गत है। वह चतुःस्पर्शी रूपी पदार्थ है।
- (४) पाप-कर्म स्वयंकृत है। पापासव जीव के प्रमुख कार्यों से होता है। (४) पापोत्पन्न दुःस स्वयंद्रत है। दुःस के समय क्षोम न कर सवनाव स्वा

पाहिये ।

भव हम नीचे इन पर क्रमशः प्रकास डालेंगे। (१) पाप चौथा पदार्थ है :

धमण भगवान महाबीर ने पुष्प और पाप दोनों का स्वतन्त्र पदार्च के रूप में उली किया है। जो पुष्प भीर पाप को नहीं मानते, वे मन्यतीयी कहे गये हैं १न ऐवे हैं को प्यान में रखते हुए ही मगवान महाबीर ने कहा है- "ऐसी संज्ञा मन रखों हि है" भीर पाप नहीं है। ऐसी संज्ञा रखी कि पुष्प भीर पाप है। " अगवान महाकेर है धममोतावक पुष्प भौर पाप दोनों तत्त्वों के गीतार्थ होते थे। ऐवा उत्तेव वर्त मागर्नो में है 🤊 ।

पुष्प भीर पार परायों को लेकर जो मनेक विकला हो सकते हैं उनका निराहरण वियोगावस्यक्रमाध्य में देखा जाता है। वे विकल हम प्रकार हैं :

१—वृष्णाः १.१.१२ :

नरिध पुरुषे व पाने वा, नरिध छोए हती वरे। धरीरस्य वियानेनं, विज्ञासी दोह देविजी ॥

२—देखिये प्रत्य १४० दि०१(१) रे-पूरमार्थ २,२,३६ : व बहाजामणु सममोवासमा भवति श्रीसमववीवातीर्म

ढवळ्डारणनावा भासक्यं वरवेषमाध्याकात्राविश्वित्वादिगरणवंश्योवकाक्याः। ४—विदेशसम्बद्धात्र्यं गाः १६०८ : सम्बद्धि पुरुषं पावं सावारणसम्बद्ध को वि निरुवाई।

होरत व वा कार्न चित्र समावती भवताची हो ह

- (क) मात्र गुप्प ही है, वार नहीं है।
- (व) मात्र पात्र ही है, पुष्प नहीं है।
- (व) प्य भीर यात एक ही साधारण बला है।
- (प) पूच-मान जेती कोई बस्त नहीं; स्वजाब से सर्व प्रपंत्र हैं।
- नीचे बमाय: इत बादों पर विचार किया जाता है :

(क) भाव पूज हो है, पार नहीं है'—हम घठ को माननेवालों का बहुता है कि विस्त मकार पच्चाहार की अधिक द्वित हो से पारोच्य की अध्या, पृत्रित होती है उसी ककार प्रचाहार की अध्यान होने से पारोच्य की हानि होती है वर्षांत्र रोग बहुता है उसी प्रकार पुज्य की हानि होने से दुन्त की होने हो दुन्त का है। कि प्रकार प्रचाहार की अध्यान होने से प्रचाहार होते हैं उसी अकार पुज्य की होने होने से दुन्त होते हैं उसी अकार पुज्य की स्वाह्य प्रचाहार का प्रचाहार हाम होने से प्रचाहार होने से प्रचाहार की स्वाह्य होने पहले से प्रचाहार की प्रचाहार की स्वाह्य प्रचाहार की स्वाह्य होने पहले से प्रचाहार होने पहले से प्रचाहय होने से स्वाह्य से से सिक्त प्रचाहय होने से सिक्त प्रचाह से से सिक्त सिक्त से सिक्त सिक्त से सिक्त सिक्त से सिक्त से सिक्त से सिक्त से सिक्त से सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त से सिक्त स

सका उत्तर एव प्रकार प्राप्त है— दुःत की बहुतता वस्तृक्य कमें के प्रकार से ही व्याप्त है पुत्र के साकरों से नहीं। विश्व प्रकार गुत्र के प्रकृत्य प्रमुख्य कारण उठके प्रकृत्य पुत्र का प्रकार माना जाता है बेसे ही प्रकृत्य दुवानुम्ब का कारण बी स्तृत्य प्रकार कि करों का प्रकार होना वाशिष्ट, भीर यह पाय-कमें का प्रकार है। पुत्र में स्तृत प्रकार होने वर भी उस्त्र कारों गुन होना चाहिए। वह स्तृत्य से प्रकार होने वर भी उस्त्र कारों गुन होना चाहिए। वह स्तृत्य से ही ही वहीं प्रकार। किस प्रकार स्त्र मुख्य से बोट मुख्य प्रकार स्त्र के विश्व प्रकार होने विश्व प्रकार कारण वाप भी मानना होगा। यदि दुत पुत्र के प्रकार के प्रकार का प्रकार के प्रकार होने वर कारण होना प्रकार होने वर हो से विश्व प्रकार होना पर्य दुत्र के स्त्र प्रकार कारण वाप भी स्त्र को स्त्र के स्त्र के स्त्र प्रकार कारण की स्त्र भी से स्त्र हो विश्व प्रकार होना पर्य दुत्र के स्त्र को स्त्र कारण होना कारण होना हो से विश्व दुत्र के साथनों के प्रकार हो कि स्त्र कारण होना स्त्र के स्त्र के साथनों के प्रकार हो कि स्त्र कर साथनों के प्रकार हो हो सि प्रकार हो से स्त्र हो से स्त्र के स्त्र को स्त्र कारण हो से स्त्र हो से स्त्र कर साथनों के प्रकार हो से स्त्र के स्त्र के साथनों के प्रकार हो से स्त्र के साथनों के प्रकार हो से स्त्र के साथनों के प्रकार हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार हो से स्त्र कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार हो से स्त्र कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों कारण हो से स्त्र के साथनों के स्त्र कारण हो से स्त्र के साथनों के प्रकार कारण हो से स्त्र के साथनों के स्त्र कारण हो से स्त्र के साथनों के स्तर कारण हो स्त्र के साथनों के स्त्र के साथनों के स्तर कारण हो से स्त्र के साथनों के स्त्र कारण हो से स्त्र के साथनों के स्त्र के साथनों कारण हो स्त्र के स्त्र के साथनों कारण हो से स्त्र के साथनों के स्त्र के साथ साथनों के साथ साथनों के साथनों के साथ साथनों के सा

१-(क) विशेषाकायकभाष्य माठ १६०६ :

प्रमणुकारितं सभवा तरतमजोगावकरिसतो हाणी । तस्तेत्र खत्रे मोक्लो परधाहारोबमाणातो ॥

<sup>(</sup>छ) गणधरवाद २० १३४

साधनों के प्रकर्ष-प्रथकर्ष के लिए पुष्प का प्रकर्ष-प्रथक्ष प्रावस्थक है उड़ी प्रकार हुं, के साधनों के प्रकर्ष-प्रथकर्ष के लिए पाप का प्रकर्ष-प्रथकर्ष मानना प्रावस्वक है। उन के प्रथकर्ष से इष्ट साधनों का अपकर्ष हो सकता है, पर प्रनिष्ट साधनों की वृधि नहीं हो सकती। उसका स्वतन्त्र कारण पाप है।

(का) को केवल पाप को मानते हैं, पुष्प को नहीं उनका कहना है कि वब पात से ताव कर में स्वीकार कर लिया गया है तब पुष्प को मानते की सावस्वका नहीं, क्योंकि पाप का सपकर्ष हैं। पुष्प है। जिस प्रकार सपब्धाहार की बृद्धि होने के प्रकी बृद्धि होती है, उसी प्रकार पाप की बृद्धि होने से सपनता की प्राप्ति होती है बार्च पुराब बहता है। जिस प्रकार सपब्धाहार की को से सपरोप्प की बृद्धि होते है की प्रकार पाप की स्वाप्ति की की स्वाप्ति की की का प्रकार पाप की सपन्पाह को स्वाप्ति हो। वब सपब्धाहार का सप्ति होता है। की सपब्धाहार का स्वाप्ति होता है तब परस सारोप्त की प्राप्ति होती है वेरी हो पाप के सर्वया गया स्वाप्ता होता है तब परस सारोप्त की प्राप्ति होती है वेरी हो पाप के सर्वया की सोधा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक सात्र पाप मानने से ही हुक्% है

दोनों घटते हैं। फिर पुष्प को घतना मानने की धावस्थकता नहीं है। इन तकों का उत्तर इस प्रकार है : केवल पुष्प को मानने के दिशक्ष में वो दीनें हैं वे ही विपरीत रूप में यहां लागू होती हैं। जिस प्रकार पुष्प के घरकपें से इत गी हो सकता उसी प्रकार पाप के धपकर्ण से मुख नहीं हो सकता। यदि मण्डिति मण्डिक नुकसान करता है तो घटन विषय घटन नुकसान करेगा—कावसा नहीं की

तम्बोत्र नए मोत्रको अपत्थभक्तोबमाणातो ॥ (छ) गणपरवाद 7• १३५

१—(क) विशेषावयवक्षाच्य गा॰ १६३१-३३ वक्षमण्यकरिताविष्यं तद्रवस्यं पर्गातवाणुकृतीयो । सोरवण्यारिकृती जय पुराण्यारित्यभ्यता । त्यच वक्षमताध्यायत्यारित्यमावादिद्वण्या ण तत्रो । विवर्तावक्षमताध्यायत्वष्यकर्ता अपेरवेज्या ॥ देवो णावचक्षमतो पुराणुकरितं सुरिक्षमातातो । होत्रव व स हीणवरत्यो क्षमत्यभवतो महत्तो य ॥ गावप्यवद्व १८९-३ विश्वायवयवक्षमाच्य गा॰ १६१० : पावुकरितंत्रयस्या तरतमकोगायकरितातो सभवा ।

200

isia tierdal à

. णि एक ही होतो है अथवा सिंह भौर नर के रूप को धारण करने वाला नरसिंह उसी प्रकार पाप और पुष्प संज्ञा भास करने वाली एक ही साधारण वस्तु है। ोरण वस्तु में जब एक मात्रा पुष्प बढ़ जाता है तब बह पुष्प और जब एक मात्रा जाता है तब वह पाप कहलाती है। पुज्यांश के अपकर्ण से वह पाप और पापांश र्पसे बह पुष्य कहलाताहै ।

का उत्तर इस प्रकार है: कोई कर्म पुष्य-पाप उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि का कोई कारण नहीं। कमें का कारण योग है। किसी एक समय में योग सुभ मथवा ब्रह्म परन्तु सुभानुम रूप नहीं होता। व्रतः उसका कार्य कर्म भी पुष्प

प्रयवा पापरूप द्याप होता है, पुण्य-पाप उभय रूप नहीं। मन, वचन मीर तीन साधनों के भेद से योग के तीन भेद हैं। प्रत्येक योग के द्रव्य और भाव दो नन, वचन धौर काययोग में जो प्रवर्तक पुगद्ल हैं वे द्रव्य योग कहलाते हैं धौर काय का जो स्कुरण-परिस्पंद है वह भी द्रव्य योग है। इन दोनों प्रकार के ा कारण प्रव्यवसाय है और वह भावयोग कहलाता है। इनमें से जो द्रव्ययोग भातुमता भले ही हो परन्तु उनका कारण प्रघ्यवसाय रूप जो भावयोग है वह में पुभ प्रयवा असुभ होता है, उभयरूप संभव नहीं। इब्ययोग को भी जो हाँ है वह भी व्यवहारतय की प्रपेशा से। वह भी निश्चयतय की प्रपेशा से एक न या प्रमुभ ही होता है। तत्त्वचिता के समय व्यवहार की अपेक्षा निश्चयनय रेग्रेपावस्यक्रभाष्य गा*०* १६३४ :

तं चिय विवरीतं जोएङजा सन्त्रपावपक्ते वि । य साधारणस्यं कम्मं तकारणाभावा ॥ गधरवाद् पृ० १४३ रेपावस्थकभाष्य गा० १६११ : गरणवर्णाति व अधः साधारणमधेगमत्ताए । रिसावकरिसतो तस्सेव य पुग्णपावक्सा॥ धिरवाद ए० १३६०६

२७८ नव पर् को दिन्द का प्रापान्य मानना चाहिये । सम्बद्धाव स्वानों में गुन प्रवत प्रतृत

भेद हैं पर मुभागुभ ऐसा नृतीय भेद नहीं मिलता। मतः मध्यवसाय जब गृत होत तर्व पुष्प कर्मे भीर जब भगुने होता है तब पापकर्मका बंध होता है। गुनानुन स कोई मध्यवसाय नहीं कि जिससे युनायुम रूप कर्म का बंध संभव हो प्रतः पुत्र है पाप स्वतंत्र ही मानने चाहिए संकीण मिश्रित नहीं। प्रश्न हो सकता है नावरे को शुभातुम जमयरूप न मानने का बया कारण है ? इसका उत्तर यह है---मार्कन घ्यान और लेख्यारूप हैं। भीर घ्यान धर्म भयवा सुद्ध सुन्न या बार्त बद्धा छै मनुम ही एक समय में होता है, पर वह सुमासुम हो ही नहीं संकता। ध्यानीहर्फी होने पर लेश्या भी तैनसादि कोई एक गुभ सथवा कागोती सादि कोई एक समुन हंगी हैं; पर उभय रूप लंस्या नहीं होती। मतः व्यान भौर लंस्वारूप भाववोग भी गर्छ शुभ अथवा अशुभ एक समय में होता है। अत: भावयोग के निमित्त से बंदने वार्व कर्म भी पुष्परूप सुभ मयवा पापरूप मशुभ ही होता है। मतः पाप भौर पुष्प मे स्वतंत्र मानना चाहिए । यदि उन्हें संकीर्ण माना जाय तो सर्व जीवों को उसका कार्य मिश्रह्म में प्रतुप्त वें धाना चाहिए, ग्रयांत् केवल सुख या केवल दु.स का धनुभव नहीं होना चाहिए हरी मुख-दुःख मिश्रित रूप में मनुभव में बाना चाहिए। पर ऐसा नही होता। देवों में कें<sup>द</sup> मुख का ही विशेष रूप से अनुभव होता है और नारकों में केवल दुःल का दिने मनुभव होता है। संकीर्ण कारण से उत्पन्न कार्य में भी संकीर्णता ही होनी चाहिए। ऐवा

संभव नहीं कि जिसका संकर हो उसमें से कोई एक हो उत्कर रूप से कार्य में उत्कर हैं धीर दूसरा कोई कार्य उत्कान करें। मतः मुख के मतियाय का जो निमित्त हो उठे, दुःख के मतियय में जो निमित्त हो उत्तये, भिन्न हो मानना चाहिए। पुत्र धौर का सर्वमा संकर ही हों तो एक की शुद्धि होने से दूसरे की भी शुद्धि होनी बाहिए।

१— विशेषातस्वक्षमाच्य गा० १६ १४-२७:
कम्मं त्रोगिनित्तं धमोध्यमो वा स एगसमयिन्तः ।
होत्रः वा स्प्रस्त्वो कम्मं वि त्रभो तरपुर्वतः ॥
गण्युमम्बद्ध-कार्योगा धमाध्यम् ।
र्वामा-बद्ध-कार्योगा धमाध्यमः
स्वित्तः सीक्षमां
भवेशः व तु भावक्रप्रस्तिः ।
भागं धमाध्यः व ग तु मीसं त्रं व भागवित्तं वि ।
स्ताः धमाध्यः व ग तु मीसं त्रं व भागवित्तं वि ।
स्ताः धमाध्यः व ग तु मीसं त्रं व भागवित्तं वि ।
स्ताः धमाध्यः व ग तुमाधः व वानो अस्तं ।

F

305 पुष्पांच को इदि से पापांच की हानि संभव नहीं होगी। और न पापांच की युद्धि से पुष्पांच की हानि । जिस तरह देवदत्ता की यृद्धि होने से मनदत्त की यृद्धि नहीं होती सत: वे भिन-चिन्न हैं उछी प्रकार पापांस की दृद्धि से पुष्पांस की दृद्धि नहीं होती घौर पुष्पांच की वृद्धि से पापांस की नहीं होती, सतः पुष्प घौर पाप दोनों का स्वतंत्र

(प) 'पुष्प-पाप जैसी कोई बस्तु ही नहीं है; स्वभाव से ही ये सब भवप्रपंच है'--यह विद्वाल युक्ति से बाधित है। संसार में जो सुल-दुःख की विवित्रता है वह स्वभाव से नहीं पट सकती। स्वभाव की बस्सु नहीं मान सकते कारण कि माकाराजुसुम की तरह वह मत्यन्त प्रनुपतस्य है। भारतन्त प्रनुपतस्य होने पर भी यदि स्वभाव का प्रस्तित्व माना बाय हो फिर प्रत्यन्त प्रमुप्तन्य मान कर पुण्य-नाप रूप कमें को वर्धो प्रस्वीकार किया जाता है ? भवना कर्म का ही दूसरा नाम स्वभाव है ऐसा मानने में क्या दोप है ? पुन: चनाव से विविध प्रकार के प्रतिनियत माकार वाले गरीरादि कार्यों की उत्पत्ति संभव <sup>न्</sup>दी; कारण कि स्वमान तो एक ही रूप है। नाना प्रकार के मुख-दुःख की उत्पत्ति विविच कर्म विना संभव नहीं। स्वभाव एक रूप होने से उसे कारण नहीं माना जा सम्जा। यदि स्वभाव वस्तु हो तो प्रश्न उटना है वह मूर्त है या अपूर्त ? यदि वह मूर्त है वो किर नाममात्र का भेद हुमा । जिन जिसे पुष्प-पाप कर्म कहते हैं उसे ही स्वभाव-वारी स्वभाव कहते हैं। यदि स्वभाव प्रमूर्त है तो वह कुछ भी कार्य प्राकास की तरह हीं कर तकता, दो फिर देहादि प्रयवा सुख रूप कार्य करने की दो बात ही दूर । यदि वचाव को निष्कारणता माना जाय तो घटादि की तरह खरम्बल्ल की भी उत्सत्ति क्यों

पुतः उत्पत्ति निष्कारण नहीं मानी जा सक्त्री। स्वभाव को बस्तु का पर्म माना व तो वह बीव और कमें का पुष्प और पापरूप परिणाम ही विज्ञ होगा । कारणा-सन और कार्यानुमान द्वारा इसकी सिद्धि होती है। जिस प्रकार इपि-निज्ञा का कार्य नि-चब-नेहुं घादि सबसान्य हैं उसी प्रकार दानादि किया का कार्य पुष्प घोर हिंसादि न का कार्य पान स्वीकार करना होगा। किया कारण होने से उनका कोई कार्य . तना होता । वह कार्य और बुख नहीं जीव और कर्म का पुष्प और पाप रूप परिचाम -राजधार**ाइ पु**० १६०-१

है। पुनः देहादि का कोई कारण होना चाहिए बचेकि यह कार्य है जैने बट। है का जो कारण है नहीं कर्म है।

भा का कारण ह नहीं कमें हैं। कमें पुष्प मीर पाप दो प्रकार का मानना चाहिए, कारण गुम देहारि कार्य वे कारण मूर्त पुष्प-कमें का भीर मागुम देहारि कार्य से उसके कारचमूत्र पास्कर्य मिलाल विद्य होता हैं। पुन: गुम जिज्ञास्य कारण से गुम कमें पुष्प की निर्मास है

्या प्रशासन कारण से प्रशासन कारण से प्रशासन के क्षेत्र क्या की लेलाव है है भीर प्रशासन कारण से प्रशास की पार की निव्यक्ति होते हैं। के पुष्प भीर वाग ऐते दो मेद स्वाय से ही मिलवातीय वित्र होते हैं। अभ हो सकता है कि देहादि के कारण माता-विवादि स्वत्य हैं हो किर सह में

क्यों माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि यवानि रष्ट कारण माता-निवाही होने हैं वि भी एक पुत्र चुन्दर देहबुक और दुबरा कुस्मा देखा जाता है बतः रष्ट कारण बाता-निर्म से मिन्न बरण्ट कारण पुष्प और पाय-कर्म मानने चाहिए। कहा है—"एए हों हैं पर भी कार्यविदोप मसंबद हो तो बुलाल के यत्न की तरह एक सन्य घटण हों की मनुमान होता है। और बहु कर्यों का पुन्न या सनुम कर्म हैं"।

द्वरते तरह से भी कर्म के पुत्र भीर पाप में दों मंद हिन्न होते हैं। मुत मोर हैं दोंगों कार्य हैं। उनके कारण भी कमदः उनके प्रमुख्य दो होने चाहिए। विव प्रवार के का मनुष्य कारण मिट्टी के परमाणु हैं भीर पट का प्रमुख्य कारण तनु हैं, उनी कार पुत्र के प्रमुख्य कारण प्राप-कर्म का पार्रम मानना होगा।

(१)पाप कर्म की परिभाषा

प्राचार्य प्रज्यपाद ने वाद की वरिमाणा इस प्रकार ही है—'वृतात्यात्मानं पूछेने' नैति वा पुरुषम् । पाति रक्षति आत्मानं ग्रुमादिति पायम्' ।' वो ब्राह्म को परिचन—करे प्रचन करे नह पुष्प प्रपदा नितके द्वारा प्राप्ता परिच हो—प्रवन ही में पुष्प हैं। पुष्प को जतार पात्र हैं। वो प्राप्त को मुम से बचाता है—प्राप्ता में दूर वरिणाम नहीं होने देवा नह पाप हैं ।

१—(क) विशेषावस्यकभाष्य गा. १६१२-२१

<sup>(</sup>ख) गणधरवाद प्र० १३६-१३६ २--सर्वार्थिति है.३ की टीका

चल्वार्यवार्विक ६.३.४ : वत्यविद्वन्द्रिस्यं पायम्।...पावि रक्षवि भारमा अस्माप्युम परिणामात्रिवि पापाभिषानम्

मबिंद सोने या सोहे की बेही की तरह दोनों ही माला की परतन्ता के कारण फिर भी रष्ट धोर धारिन्ट रूप के भेद से पुष्प धोर पाप में भेद हैं। जो रूप पाँ नाति, परीर, प्रीन्द-विवयादि का हेतु हैं वह पुष्प है तथा जो धारीप गति, जारि परीर, हीन्द-विवयादि का कारण है यह पाप है!)

मानार्थ बिनमद कहते हैं—" जो स्वयं सोमन वर्ण, गंज, रत भीर स्वर्धमुक्त होन है भीर बिनान बिनान भी शुन्य होता है वह पुष्य है, भीर उनसे जो विस्तित होता बह दगर है। युष्य भीर पाय होनों पुरस्त हैं। वे न भरित नहर हैं न भरित मुख्य " "मुख भीर दुःव दोनों कार्य होने से दोनों के स्तुष्टर कारण होने पहिला। जिस कता पर का मनुष्य कारण मिट्टी के परसाणु हैं भीर पट का मनुष्य कारण वन्तु जी प्रका मुख का समृष्य कारण मुख्यकर्स भीर दुःख का सनुष्य कारण पायकर्स हैं " "

कहा है---

पुगव्हकर्म शुभं यत्तरपुग्यमिति जिनगासने इच्छम् । यदग्रमम् तरपापमिति भवति सर्वजनिरिष्टमः॥

स्वांभीकी ने पान की मधमता को जवन्य, प्रति भवंकर, भोर हट प्रादि वान्तें द्वा व्यक्त किया है। याप वशार्व उदय में ब्राने पर प्रथम्य बाक्त कन्ट देता है। यह स नाग्य है।

अनिष्टगतिजातिग्ररीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं यत्तत्पापमित्यनयोरयं भेदः ।

रे—विशेपावत्यकप्राप्य १६४० :

सोभणवराणातिगुणं हभाणुभावं वं तयं पुराणं । विवरीतमतो पावं ण बातरं णातिहदुमं च ॥

रे-विगेपावस्यकभाष्य १६२१ :

छइ-दुक्ताणं कारणमणुख्यं कजभावतोऽवस्तं। परमाणवो घडस्स व कारणमिह प्रगणपावाहं॥

(३) पाप-कर्म पुद्गल, चतुःस्पर्धी, रूपी पदार्थ है

पुगदल की बाठ मुख्य वर्गणाएँ हैं।

वर्ण, गन्ध, रस मौर स्पर्ध युक्त । होता है। यह प्रविद्ध नियम है कि कार्य के मनुका ही कारण होता है। मुख बीर 📢

भीर दुःख कार्य है तया पुष्य भीर पाप-कर्म उनके कारण।

(१) औदारिक वर्गणा—औदारिक ग्ररीर-निर्माण के योग्य पुद्गान-सर्ह (२) वैक्रिय वर्गणा—वैक्रिय शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समृह ।

(३) माहारक वर्गणा—आहारक धरीर-निर्माण के योग्य पुरुगळ-समूर। (४) तेजस वर्गणा—तेजस घरीर-निर्माण के योग्य पुरृगल-समूह । (४) कामण वर्गणा —कार्मण शरीर-निर्माण के योग्य पुरुगल-समृह।

(६) स्वासोच्छ्वास वर्गणा--आन-प्राण योग्य पुरुग्छ-समृह । (७) वचन वर्गणा—भाषा के योग्य पुरुगल-समूद

(६) मन वर्गणा—मन के योग्य पुद्गल-समृह ।

पाप भौर पुष्प दोनों कर्म-वर्गणा के पुदग्त हैं। दोनों चतुःस्पर्धी **है। स्रं**ग, र्रः गुरु, लपु, शीत, उष्ण, स्निग्ध भीर रूश इन माठ स्पर्शों में से कमें में प्रतिन बार हार्र

होते हैं। इन स्पर्धों के साथ उनमें वर्ण, गंध, रस भी होते हैं। मतः वे स्पी<sup>द्दा</sup> ही कहलाते हैं। पुष्प कर्म घोभन वर्ण, गन्ध, रस भौर स्वर्ध युक्त होते हैं। वाव कर्म स्क्रीत पुष्प को मुख भीर पाप को दुःख का कारण वहा है भवः यदा पृष्ठ प्रश्न वर्तिन

भारमा के परिचाम होने से धरूरी हैं भनः कम भी मक्सी होना पाहिए। क्सींड र्र 'कार्यानुका कारण होना चाहिए'---इमका ग्रवं यह नहीं कि कारण सर्वा क्रुकी

हो। कार्य से कारण सर्वया सनुकर नहीं होता भीर उसी प्रकार गर्वया सनुकर-निव भी नहीं होता। दोनों को सबेबा प्रमुक्त मानने से कोनों ने हाँ की को समान मानना हैता है। बैंगा होने में कार्य कारण का भेद नहीं रह बाता। 🕬 कारच बन बात है प्रवता रोनों बावें बन बाते हैं। यदि रोनों को गर्बना दिन करी

बाब को बारण सपता कार्न होनों में से दिनी को बन्तू मानने वे दूबरे की क्ली बादना होना । अर्थों को बल्यु बादने में उनका एकालिक बेद बायब नहीं हों। um बार्व कारव को सर्वता धनुकाता धनता धननुकाता नश्च परन् हुई धनी हराजना भीर हुन भार्त में मनगजना होती है। मना मुख दूध हा हारह की

सुख-दु:ख की धर्मृतता के कारण, धर्मूर्त सिद्ध नहीं हो सकता।

कार्यानुकर कारण के विद्वान्त का प्रभिप्राय यह है कि अयदि संवार में सब हो जुलाकुल हैं किर भी कारण का ही एक विशेष सम्पर्धाय कार्य है पतः उसे हव इस्टि से मनुक्त कहा जाता है। कार्य विशाय सारे पतांथ उसके सकार्य है—नरणबीय है पतः उस इस्टि से उन सकते कारण से सन्तृक्य — स्थामात कहा गया है। तारण्ये वह है कि क्षेत्र कार्य-सनुक्त में परिणत होता है परन्तु उससे भिन्न दूसरी सनुक्त में परिणत नहीं होता। दूसरी सारो सनुक्ती के साम कारण की सन्य प्रकार से समानता। होने पर भी हस इस्टि से पर्योद्द परस्थीय की इस्टि से कार्याभन सारी बस्तुर्द कारण से सराना—सननुक्त है।

यहीं प्रस्त होता है—मुख घोर दुःख वे बगने कारण कुण्य-पाप के स्वयवीय केंसे हैं ?
सकत उत्तर है—जीव घोर पुष्प का उसेगा हो सुत्त का कारण है। उस घंगेण का ही
स्वयांग पुख है। और धोर पाप का संबंध हुआ का कारण है। उस घंगेण का ही
स्वयांग पुख है। अपे को पुज को पुज, करवाण, पित दरवादि कहा जा सकता है।
स्वयांग पुख को भी उन प्रस्ते हारा कहा जा सकता है।
पुत: दुख वें
स्पूम, मकरवाण, घोगव हत्यादि संजा को प्रात होता है। उसी प्रकार एकका कारण
पायस्थ्य भी नहीं पत्नों से प्रतिपादित होता है; इसी से विधेष कप से मुख-दुख के धनुस्य
कारण के तीर पर पुण-दाम कहे तरे हैं। कहते का सारचं यह है कि केंसे तीवादि तरार्थ
पूर्व होने पर भी उत्यतिमासी धनुते ज्ञान को उत्तम करते हैं वंसे ही मूर्त कर्म भी धनुति
पुणादि को उत्तमन करता है। भवना की कमादि हरू पदार्थ मुख के मूर्त कारण है
उसी प्रकार कर्म भी पूर्व कारण है।

प्रभा हैया है—कर्म दिखाई नहीं देता, प्रस्ट है तो फिर उसे मूर्व केंद्रे माना जाय ? उसे प्रमुच बसो न कहा जाय ? इसका उत्तर यह है कि देहादि मूर्व बच्च में निमियन याय वनकर कर्म पर की तरह बसाधारक होता है धतः यह मूर्व है। प्रक्वा दिख तरह पर को तेल प्रादि मूर्व वन्तुमों से बस्त मिलाई में देश हो कर्म को भी विशाक देने में बंदर-नादि मूर्व वन्तुमों दारा बल मिलाने से कर्म भी पर की तरह मूर्त है। कर्म के काभी देहादि रूप कर्म मूर्व है सतः कर्म भी मूर्त होना चाहिए। किस प्रकार परमाणु का कार्य घटादि मूर्व होने से परमाणु मूर्त अर्थात् स्थाद बाला होता है उसी प्रकार कर्म का कार्य घटादि मूर्त होने से कर्म भी मूर्त है।

यहाँ प्रश्न होता है--यदि देहादिकार्य मूर्तेहोने से कारण कर्म मूर्त है तो मुख बु.खादि

268 तब प्रार्थ

ममूर्त होने से उनका कारण कर्म प्रमूर्त होना नाहिए ? इसका उत्तर यह है कियाँ के मूर्व बयाका समूर्व होने से उसके सन कारण मूर्व सनना समूर्व होने ऐना नहीं। हुन मादि समूने कार्य का केवन कर्म ही कारण नहीं, मारमा भी उनका कारम है मेर सं भी कारण है। दोनों में भेद यह है कि भारमा समवायी कारण है मोर क्रम क्वर<sup>े</sup> कारण नहीं है। मनः गुग-तुःशादि प्रमूर्त कार्य होने से उनके समवायी कारण बाला ह मनुमान हो सकता है। भीर मुख-दु सादि की ममूर्वता के कारण कर्न में प्रमुखान भनुमान करने का कोई प्रयोजन नहीं। भतः देहादि कार्य के मूर्त होने से उन्ने कार कमें को भी मूर्व मानना चाहिए, इस कपन में दोप नहीं ।

(४) पाप-कर्म स्वयंकृत हैं। पापालव जीव के अग्रुभ कार्यों से होता है :

इस सम्बन्ध में एक बड़ा ही मुन्दर वार्तालाप मगवती सुत्र (६.३) में नितृज्ञ है। बिस्तृत होने पर भी उस वार्तालाप का धनुवाद यहाँ दे रहे हैं।

"हे गौतम ! जिस तरह अञ्चत-विना पहना हुआ, पहन कर घोवा हुआ, व चुनकर सीवा उतारा हुमा बस्त्र जैसे-जैसे काम में लाया जाता है उसके सर्व मोर है पुरुगत रज लगती रहती है, सर्व धोर से जसके पुरुगत रज का चय होता रहता है <sup>औ</sup> कालांतर में वह वस्त्र मसीते की तरह मेला और दुर्गन्य युक्त हो बाता है। उनी वर्ष हैं गौतम ! यह निश्चित है कि महाकर्मवाले, महाक्रियावाले, महासववाले और की वैदनावाले जीव के सब भ्रोर से पुद्गलों का बंघ होता है, सब भ्रोर से कमी का बन संचय—होता है, सब मोर से पुद्गलों का उपचय होता है, सदा—निरत्तर पुद्गतों क बंध होता है, सदा-निरन्तर पुद्गलों का चय-संचय होता है, सदा-निरन्तर पुद्नी का उपचय होता है भौर उस जीव की भारता सदा--निरन्तरहरूपमाव में, दुवर्षनाव में, दुर्गन्यमाव में, दुःरसभाव में, दुःसर्शमाव में, प्रनिष्टभाव में, प्रमुन्दरभाव में, प्रति माव में, प्रयुमभाव में, धमनोजभाव में, धमनोगम्यभाव में, धनीप्रिक्सव में, धन कांशितमान में, जमन्यभाव में, धनुष्वभाव में, दुःसमाव में ग्रीर ग्रनुसमाव में बार बार परिणाम पाती रहती है।

"है भगवन ! यस्त्र के जो पुरुगसीपचय होता है वह प्रयोग से---मास्मा के करी से होता है या विस्रसा से--मपने माप ?" 'हैं गौउम ! वस्त्र के मलोगचय प्रयोग से भी होता है और मरने माप भी।"

<sup>—(</sup>इ) विशेषावायकभाष्य गा० १६२२-२६

<sup>(</sup>स) गमधरवाद पु॰ १३६-१४३

पाच पदार्थः दिप्पणी १ २८६

"हें भगवन ! जिल तरह बस्त्र के मलोपनय-प्रयोग से भी होता है भौर अपने माप , उसी तरह बया जीवों के भी कर्मोंगचय, प्रयोग झौर झरने माप दोनों प्रकारसे होता

"हें गौतम ! जीवों के कर्मोराचय-प्रयोग से होता है—मास्मा के करने से होता है, · 'हें गौतम ! जीव के तीन प्रकार के प्रयोग कहें हैं—मन प्रयोग, वचन प्रयोग भीर

ा प्रयोग । इन तीन प्रकार के प्रयोगों द्वारा जोवों के कर्मोदचय होता है। मतः के कर्नोपचय प्रयोग से हैं विश्वसा से नहीं—घपने झाप नहीं।"

मन्य भागमों में भी कहा है—''सर्व जीव प्रपने प्रास-पास छहों दिधाओं में रहे र्ज-पुर्वालों को ग्रहण करते हैं और घात्मा के सर्व प्रदेशों के साथ सर्व कर्मों का

कार से बंधन होता है ग" नेत तरह कोई पुरुप सरीर में तेल लगा कर खुले सरीर खुले स्थान में बैठे तो तेल ण से उसके सारे सरीर से रज विपकती है, उसी प्रकार रागद्वेप से स्लिग्य औव

मा में रहे हुए कमेबोग्य पुद्गलों को पाप-पुण्य रूप में ब्रहण करता है। कमैबर्गणा तों से सुक्त ऐसे परमाणु भीर स्थूल ऐसे भीदारिक भादि झरीर योग्य पुद्**ग**लों रूप प्रहण नहीं होता। पुनः जीव स्वयं धाकास के जितने प्रदेशों में होता है प्रदेशों में रहें हुए पुरुगलों का भ्रपने सर्व प्रदेशों द्वारा ग्रहण करता है। कहा है : त में रहे हुए मर्यात् जिस प्रदेश में जीव होता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्म-गल का जीव प्रपत्ने सर्व प्रदेश द्वारा बांधता है। उसमें होतु जीव के मिथ्यात्वादि ह वंब भादि भर्यात् नया और परंपरा से भनादि भी होता है।"

हो सकता है-समूच लोक के प्रत्येक भाकाश-प्रदेश में पुद्गल-परमाणु शुभा-के बिना भरे हुए हैं। जिस प्रकार पुरुष का तेळ-स्निग्य शरीर छोटे बड़े रज-भेद करता है पर सुभातुम का भेद किये विना ही जो पुद्गक उसके संसर्ग में हें प्रहण करता है, ज्यों प्रकार जीव भी स्थून और सुरम के विवेक्पूर्वक कर्म-चो का ही प्रहण करे यह जिलत है। पर प्रहण-काल में ही वह उसमें सुभा-भाग कर दो में से एक का ग्रहण करे और दूसरे का नहीं—यह कैसे 33:85

विगण कम्मं तु संगहे छहिसागर्य ।

वि पण्सेस सञ्जंसन्त्रेण घड्नमं।

हमका उत्तर इस प्रकार है—जब तक जीव कर्म-पुरानों को पहल नहीं कछ अ तक ये पुरानत गुम या मनुभ बेनों विभोषणों से विभाष्ट नहीं होते कार्यत् वे बार्विष्ट ही होते हैं, पर जीव जेसे ही जन कर्म-पुरानों को पहल करता है मन्यक्त परिणाम और प्राथम की विभोषता के कारण उन कर्म-पुरानों को गुन या बक् परिणात कर देता है। जीव का जैसा गुम या प्रमुम प्रभवकायक्य परिणाम है। उसके प्राथम से पहल काल में ही कर्म में मुमत्व प्रथम प्रमुम्ब उद्यक्त होते हैं। कर्म के प्राथम करता हुमा ही वह उसे प्रहुप करता है। पुनः कर्म का बीदा पुन्त परिणाम करता हुमा ही वह उसे प्रहुप करता है। पुनः कर्म का बीदा पहल काल क्ष

हुँमा हो यहीत होता है।

महार तमान होने पर भी परिणाम मीर माध्य की विद्ययता के काल को माहार तमान होने पर भी परिणाम मीर माध्य की विद्ययता के काल को विभाग भीर परिणाम देखे जाते हैं, जैसे कि गाम भीर वर्ष को एक ही भाहार होता है भी गाम जो कुछ खाती है वह पूप क्या में परिणामत होता है भीर कर जो कुछ खाते हैं वह पूप क्या में परिणामत होता है भीर कर जो कुछ बात का है जे के का विद्या के उस उस क्या माध्य के कार जा परिणाम—स्वभाव विद्या है उसी तद बात माध्य में भी उस कर बस्तु की उस उस क्या में परिणा कर कर में परिणा कर कर में भीर का कर बस्तु की उस उस क्या में परिणा कर कर में साम की चाहिए। पुता: एक ही धरीर में भविवाद धर्मात एका माध्य विद्या है। जह अनार देश में भी विद्या कर बार ते कर माध्य का स्वा कर का स्वा के का परिणा कर के का स्व का

<sup>(—</sup>विशेषाक्रयक्रभाष्य गा० १६४१-४८ नेयहवि वाज्ञोग विच रेलुं पुरितो ज्या कतकांगो। पारक्षित राज्ञोग विच रेलुं पुरितो ज्या कतकांगो। पारक्षिताच्या जीवो सन्वप्यदेवि ॥ अविध्वश्चोगाळ्या जीवो सुरुज्ञाकृतमायिकागा। इन्द्रेजन महणकाले हमाप्रसम्विचणं कतो। अविक्रितं जित्रं वो गरिणामाऽप्रसम्भावतो दिल्यं। इन्द्रेतं प्रभवधर्म वा गरूण जीवो ज्याऽप्यतं ॥ परिणामाऽप्रसम्भावतो दिल्यं। परिणामाऽप्रसम्भावते ज्ञा वा परिणामाऽप्रसम्भावते । त्राचे विस्ताविस्त । हातो वि तदाकारे तथ प्रणापुणपरिणामतो ॥ अवो वास्ताविस्ति विसासार्व्यस्तावेता। अविक्रावेतानेतिः। अविस्तिहेतं आहारो तथ कम्मणमाध्यनिकागो ॥

(४) पापीत्यन्त दु:स स्वयंकृत हैं;दु:स के समय क्षीम न कर समभाव रखना चाहिए। धमण मनवान महाबीर ने कर्म-बन्ध को संसार का कारण वतलामा है । उन्होंने कहा है-- "इस जगत में जो भी प्राणी हैं वे स्वयंद्यत कमों से ही संसार-भ्रमण करते हैं। फल भोगे बिना संचित कमी से छटकारा नहीं मिलता र ।"

इसी तरह उन्होंने कहा है : "मुचीर्ण कर्मी का फल सुम होता है और दुस्बीर्ण कर्मी का फल प्रमुख । कुल प्रावरण से पुष्प का बंध होता है धौर उसका फल सुखल्प होता है। मनून प्रापरण से पाप का बंच होता है भीर उसका फल दुःख रूप होता है। जैसे धराबार सफत होता है वैसे ही दुराचार भी सफत होता है? ।"

वित तरह स्वयंकृत पूच्य के फल से मनुष्य बंचित नहीं रहता वैसे ही स्वयंकृत पाप का फल भी उसे भोगता पहला है। कहा है- "जिस तरह पानी चोर सेंघ के मुंह में पनड़ा बाकर भवने ही दुण्हरयों से दुःख बाता है वैसे ही बीव इस लोक भगवा परलोक में पाप कर्मों के कारण दुख पाता है। फल मोगे दिना कुठकर्मों से मुक्ति नहीं र ।" "सर्व प्राणी स्वरूमं इत कर्मी' से ही मध्यक दुख से दृश्ती होते हैं"।"

जीव पूर्वहृत कर्मी के ही फल भोगते हैं-- 'वेदंति कम्माइं प्ररेक्टाइं' (सुय० १.४.

t--34. ty. te :

.....संसारहेउं च वर्णति वन्धं ॥

२--- एवगर्ड १,२,१:४ :

विमयं बगती पुरो जगा. बामेडि लप्पंति पाणिणो ।

सबमेव करेडि गाइड, जो उस्स मुख्येत्रश्रद्धणं ॥

६--भोववाद्य ५६ :

पविद्या कम्मा एविद्यक्ता भवंति, दुविद्या कम्मा दुविद्यक्ता भवंति, पुसद् प्रदेशपाने, पद्मा 'ति जीवा, सफ्छे बल्हाणपानए ।

¥--(€) ₹ 0 ₹₹.₹0 :

सम्बं द्वचिद्यं सफ्छं नहाणं इद्याग बन्नाण न मोश्ख अत्यि ।

: १,४ ००६ (छ) हेंत्रे अहा सन्धिमुद्दे गहीषु सब्दम्मुगा कियद् पायकारी।

पूर्व पया पेश हुई च छोड़ कहाण कम्माण न मुक्त अस्थि ॥

५--प्रवादं १.२.३ : १० : सभी सरकामकणिया, अविवर्तन दुदेण पानियो !

हिर्दि भवादका सदा, बाहुबरामरमेहिप्रीमुखा ॥

्रच्य

२.१) । जो जीव दुःसी हैं वे यहाँ अपने किये हुए दुम्हत्यों हे दुःसी हैं—'दुस्सीं दुखें इंड दुक्कटेण' (सुप० १.४.१.१६) । जैसा दुम्हत होता है, वैवा ही जवन सार्टें

है—'जहा कई कम्म वहासि भारे' (मुप० १.४.१.२६)। स्वामीत्री ने इन्हीं धागमिक वचनों के धागार पर कहा है कि दुख सर्व कारे

होते हैं—'ते आप कमाया काम'। 'आप कीयों विसा पत्र भोगरे, को हुए नहीं ते हैं—'ते आप कमाया काम'। 'आप कीयों विसा पत्र भोगरे, को हुएक नहीं तोसे। जब जीव दुक्तर करता है तब पापकों का बंध होता है। बर गा

का उदय होता है तब दुःस उत्तम होता है। यह 'जैसी करती वैसी प्रती है। दोप कमें दुदानों का नहीं घपनी दुष्ट मारमा का है। 'धारमा ही मुख-दुस के करें करने वाला और जनते का नहीं स्वान दुष्ट मारमा का है। 'धारमा ही मुख-दुस के करें करने वाला और जनते करते

प्रति के प्रति का नहीं प्रपत्ती दुष्ट बात्या का है। "बात्या ही सुबन्ध को कर्ण करने वाला और न करने बात्या है। बात्या ही सदाचार से मित्र और दुर्गार वे समित-पातु है।"

गावान नहावीर के समाप में पहरू करना है।

भगवान महाबीर के समय में एक बाद या जो सुख-दुःख को ग्रांगदिक मनता थे। उस मत का कहना या—" दुःख स्वयंक्रत नहीं है, फिर बहु सन्यकृत हो है है भी

उस मत का कहना था—" दुःस स्वयंद्रत नहीं है, फिर बढ़ प्रन्यहत हो है हैं। सनता है ? सेदिक हो प्रयम प्रसंद्रिक जो सुख दुःस है यह न स्वयंद्रत है न स्पाः से सोगतिक है र !" भगवान ने इस पत की सामीकार करते हो है है है।

संगतिक है? !" मगवान ने इस मत की सालोचना करते हुवे कहा है-" ऐस हारे वाले सपने को पंडित मले ही माने, पर वे बात हैं? !" वे पार्शव है। 'से हैं इक्सवियोकनगर' (गा

दुस्यविमोस्स्यमा (पुन १.१.२.४)-वे दूस पुत्राने में समयं नहीं हैं। स्त्रामी जी कहते हैं—"नो दुःस स्वयंहत है उपका कर मोनते समय दूव गी रि-जयक ६० ३४ ३...

भप्पा नई वेदाणी भप्पा में कुस्तामाठी। भप्पा कामदुद्दा पेणू भप्पा में नन्दुर्ण वर्ण ध भप्पा क्वा विक्रमा व दुक्ताल व स्ट्राल व। भप्पा निकर्मानर्थ च दुप्पद्विवदादिभो ॥

३—स्वयाहं ह.१.२.३: अ विश्वास्त है.१.२.३: व सं सर्प कई हुम्बं, कभी धनकई व व है एवं ना महाई व व है। एवं ना महाई व वह सम्बद्धित हो स्वा स्वा क्ष्म कई व धनकाँह, देखाँन होते स्वा । धनाई व बता लीन, हर्स्योंन सादिन क व्या ही है.१.४.३

बुध्देवनि काता, बारा पविभवनिको । निवयनिकर्प छन्। भवानता महिद्या ॥ करता पाहिने। इस दुःख से मुक्त होने का रास्ता दुःस, शोक, संताप करना नहीं पर यह सोवना है कि मैंने जी किया यह उसीका फल है। मैं नहीं करूँगा तो धारे मुसे दुःस नहीं होगा। घटः मैं माज से दुष्कृत्व नहीं करूँगा।" 'किये हुए कर्म से सुदकारा या तो उन्हें भोगने से होता है ध्रयका तप द्वारा उनका ध्रय करने से '।"

मागम में बहा है-- "प्रत्येक मनुष्य सोचे-- में ही दृःसी नहीं हैं, संसार में प्राणी श्राय: इ.सी ही है। इ.सों से स्पृष्ट होने पर क्रोपादि रहित हो उन्हें समभाव पूर्वक सहत करे---मन में दु.स न माने र।"

वो मनुष्य इ.स उत्पन्न होने पर छोक-विञ्चल होता है, वह मोह-प्रस्त हो कामभोप भी सातमा से पाप भीर भारम्य में प्रवृत्त होता है भीर प्रधिक दु:स का संचय करता k ı

मनुष्य मुख के तिये व्याकुल न हो--'सार्य मो परिदेवष्' (उत्त० २.८) । जो पाप-रिय-मुम-विवास होता है वह झारमार्थ का नास करता है- वावदिदी विद्वस्तर्दे ' (उत्त र.२२) । सिंद कोई मनुष्य मारे तो मनुष्य मोचे--" मेरे जीव का कोई विनास नहीं **घर सकता । " "मनुष्य प्रदेन-वृत्ति पूर्वक प्रपनी प्रशा को स्थिर रखें। दःख पढ़ने पर** जिन्हें सबभाव से सहन करेंगा" "जो दण्कर को करते हैं और इ.सह को सहते हैं. उनमें से वई देवलोड़ को बादे हैं और कई नीरज हो सिद्धि को प्राप्त करते हैं"।"

१—वयवैद्यालिकः प्रथम बुलिका १८:

शवार्ष च सन्तु भी कहार्ष कम्मार्ण पुन्तिं दुविग्णाणं दुप्पहिकन्तार्णं वेयहत्ता मोक्सो, नत्थि अवेयद्ता, तक्सा वा मोसहसा ।

<sup>1-44. 1.1.1.11 :</sup> 

व्यव का अहमेव सुप्यये, सुप्यंती सोअंसि पाणियो ! दर्व सहिपुहि पासप्, भणिई से प्रटे भहिषासप् ॥ 1-88. 2.20:

बरिव जीवस्स बाद वि एवं पेट्रेम संजय म 8--- 88. 2.12 :

महोबी बादप पर्न्न प्रद्वी तत्यहियासप् ध z--- 1.14 :

टुक्स क्षेत्रजं टुस्सहाई सहेतु थ। के पूल्य देवकोरोध की सिम्बन्ति जीत्या #

ર્દ્દ नद पहार्व

'गुरा-नु:त स्वर्षहत होते हैं या परहत ?'—यह प्रस्त बुढ़ के वापने भी बता। नीचे पूरा प्रसंग दिया जाता है। बुद्ध बोते :

"भिभुमो ! कुछ धमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि वो हुख में भी मादमी मुख, दुःख या मदुःख-ममुख मनुभव करता है वह सब पूर्व-कर्मी के जनवस मनुभव करता है।"

"भिक्षुमो ! कुछ ध्रमण-त्राहाणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो दुव में मादमी मुख, दुःख या भदुःख-ममुख भनुभव करता है वह सर्व ईश्वर-निर्माण के ग मनुभव करता है।"

"मिक्षुमो ! कुछ श्रमण-बाह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो हुछ भी बार युक, दुःख वा भदुःख-अमुख अनुभव करता है वह सब विना किसी हेतु है, नि किसी कारण के।"

"मिधुमो ! जिन श्रमण-बाह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि बो कुछ ही कोई मादमी मुख, दु:स वा मदु:स-ममुख मनुभव करता है, वह सब पूर्व कर्मों के इन स्वरूप बनुभव करता है, उनके पास जाकर में उनसे प्रश्न करता हूँ-प्रायुष्पानी! व्या सचमुन तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई मादमी सुख, दुःख वा भर्ड. प्रमुख प्रनुभव करता है, वह सब पूर्व-कर्मी के फलस्वरूप प्रनुभव करता है! बेरे

ऐसा पूछने पर वे "हाँ" उत्तर देते हैं। "तब उनसे में कहता हूँ--तो बायुष्मानो ! तुन्हारे मत के बनुधार पूर्व-बन है कर्म के ही फलस्वरूप भादमी चोरी करने वाले होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के हैं फलस्वरून मादमी प्रश्रहावारी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरून मादमीं मूर बोलने वाले होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप आदमी चुगल-सोर होते हैं पूर्व जन्म के कर्म के ही फ़्सस्यस्य मादमी कठोर बोलने वाले होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के हैं फतस्वरूप मादमी व्यर्थ वकवास करने वाले होते हैं, पूर्व जन्म के कमें के ही फतस्वर्श बादमी लोभी होते हैं, पूर्व-जन्म के कर्म के ही फलस्वरूप बादमी कोषी होते हैं, हवा

पूर्व-बन्म के कर्म के ही फलस्वरूप मादमी मिष्यादिष्ट बाले होते हैं। भिशुधी ! पूर्वारी कर्म को ही सार रूप ग्रहण कर लेने से यह करना योग्य है और यह करना प्रयोग 🕹 इस विषय में संकल्प नहीं होता, प्रयत्न नहीं होता। जब यह करना मोप्य है मीर में हरता बयोम्य है, इस विषय में ही ययार्ष-जान नहीं होता तो इस प्रकार के मूड्डमूर्ण,

प्रसंबत लोगों का दापने द्वाप को धार्मिक श्रमण बहुना भी सहेतक नहीं होता "।"

ठीक इसी तर्क पर उन्होंने उपर्युक्त भन्य दो बादों का खण्डन किया।

पहली दृष्टि जैन-दृष्टि का एक भ्रंस है। यद का स्वयं का मत इस प्रकार या : "जो मनुष्य मन, ववन और काय से संद्वत होता है, उसके दुःख का कारण नहीं रहता; उसके बु:ख म्राना संभव नहीं "।" भगवान महावीर का कथन था: "कोई मनुष्य संदृत हो जाय तो भी पुर्वहृत पाप कर्म का विपाक वाकी हो तो उसे दृख भोगना पड़ता है।"

ठाणान्त का निस्त संबाद भी भगवात महाबीर के विचारों के अन्य पक्ष को प्रकट करता है।

"है भदन्त ! मन्यतीयिक कर्म कैसे भोगने पड़ते हैं इस निषय में हमसे निवाद करते हैं। 'किये हुए कर्म भोगने पड़ते हैं'-इस विषय में उनका प्रश्त नहीं है। 'किए हुए कर्म होने पर भी भोगने नहीं पढ़ते'--इस विषय में भी उनका प्रश्न नहीं है। 'नहीं किया हुमा कर्म नहीं भोगना पड़ता'--ऐसा भी उनका विवाद नहीं है। परन्तु वे कहते हैं--'नहीं किये हुए भी कर्न भोगने पड़ते हैं-- जीव ने द खदायक कर्म न किया हो और नहीं करता हो तो भी दुःख भोगना पडता है।' वे कहते हैं-इस बात को तुम लोग निर्मय वर्षों नहीं मानते ?"

भगवान बोले 'हे धमण निर्मंथों । जो ऐसा कहते हैं वे मिच्या कहते हैं। मेरी प्ररूपणा तो ऐसी है--दु खदायक कर्म जिन जीवों ने किया है या जो करते हैं, उन जीवों की ही दु.ख की वेदना होती है, दूसरों को नहीं।"

र-पाप-कर्म और पाप की करनी (दो० ५):

- · इस विषय में दो वार्ते मुख्य रूप से वर्तनीय हैं .
  - (१) पाप-कर्म और पाप की करनी भिन्न-भिन्न हैं।
  - (२) मायम से ही योग सूत्र नहीं होता ।

'नीचे इन पहलुओं पर कमरा: विचार किया जा रहा है।

१-अंगुलानिकाव ३,६१ २-वंदी ४.१६५

रे--(क) राणाङ्ग ३.४.१६७

अहं पुण......एवं परुवेमि-किच्चं दुवसं फुरसं दुवसं काजमाणकां दुक्स कडू र पाणा भूमा जीवा सत्ता वेपणं वेपतिचि

(श) स्थानांग समवायांग पूर्व ६०-६१

₹2 नव परार्थ

(१) पाप-कर्म और पाप की करनी एक दूसरे से भिन्न हैं:

'ठाणाङ्ग' में मठारह पाप कहे हैं—(१) प्राणाविवात, (२) मृपाबाद,(३) घदचादान, (४) मैथुन, (४) परिव्रह, (६) क्रोप, (७) मान, (२) मावा, (६) तंत्र

(१०) राग, (११) ढेप, (१२) कलह, (१३) मम्यास्थान, (१४) पैगून,(११)

परिवाद, (१६) रति-मरति, (१७) माया-मृषा भौर (१-) मिष्यादर्धनतस्व।'

ये भेद वास्तव में पाप-पदार्थ के नहीं हैं परन्तु पाप-पदार्थ के बन्ध-हेतुर्धे हैं। प्राणातिपात सादि पाप-पदार्थ के निमित्त कारण हैं। संतः उपवार से प्राणांतिः

भादि कियाओं को पाप कहा है। एक बार गौतम ने पूछा—''भगवन् ! प्राणातिपात, मृषाबाद माबत् निर्मा

दर्शनशस्य कितने वर्ण, कितने गंघ, कितने रस मौर कितने स्पर्ध वाले हैं!" मगरा ने उत्तर दिया—"वे पाँच वर्ण, दो गंध, पाँच रस और चार स्पर्ध वाते होते हैं<sup>ड</sup>।"

उपर्युक्त वार्त्तालाप से प्राणातिपात झादि पौद्गातिक मालुम देते हैं: झम्बवा डार्व वर्णादि होने का कथन नहीं मिलता ।

प्रस्त उठता है—प्राणातिपात सादि एक सोर वर्णादि युक्त पुरुगत कहे गरे हैं सीर

दूसरी ब्रोर क्रिया रूप बतलाये गये हैं, इसका क्या कारण है ?

थीमद् जयाचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर धपनी 'झीणी चर्चा' नामक द्वृति की बार्स्स ढाल में दिया है। वे लिखते हैं---"भगवती सूत्र में प्राणातिपात मादि के कार्धि

१—डाणाङ्गः १.४८ : एंगे पाणितवाए जाव एंगे परिस्माई । एंगे कीथे जाव छोभे । एंगे पेरबे एंगे होंहे जाव एगे परपरिवाए । एगा भरतिरती । एगे मायामीसे एगे मिन्छार्समासरे ।

२—भग०: १२.५: श्रद्ध भते ! पाणाइवाए, मुसावाए, अदिग्नादाणे, मेहुणे, परिगाई-एस वं कविश्नी कतिगंध, कतिरसं, कतिकासं पराणचे ! गोयमा ! पंचवनने, दुर्गर्थ, पंचा चउफाले, परणचे। अह भते! कोहे...पुस मं कविवन्त्रे जाव-कविकृत परणचे ? गोयमा ! पंचवन्त्रे, दुर्गापे, पंचरते, चडकाते परणचे । भई भंडे माणे...पुस मं कतिवनने ४ ? गोपमा ! पंचवनने, बहा कोई टर्डें

अह भंते ! माया...एस मं कविवन्ते ४ पन्तचे ! गोपमा ! पंचवन्ते, जांब कोहे। अह अते ! छोमें...एस में कविवन्ते ४ ! जहेव कोहे। अह भवे ! वंग्रे दोते, कटहे, जाव मिच्छादसगसक्छे-पस मं कविवन्ते ४ ? जहब कोई हर्दे च्यकासे ।

कहे गए हैं उसका भेद यह है कि वहाँ प्राणातिपात झादिकर्मों का विवेचन है; प्राणाति-पात मादि कियामों का नहीं।" वे लिखते हैं---"जिस कमें के उदय से जीव दूसरे के प्राणों का हतन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। मन, वथन भीर कायसे हिंसा करना प्राणातियात मालव है। प्राणातियात करने से जिनका बंध होता है वे सात धाठ धतुभ कर्म हैं। यही बात 'भगवती सूत्र' में बणित बादके निष्यादर्शनरात्य तक के स्थानकों के विषय में समझनी चाहिए । जैसे---विस कर्म के उदय से जीव झ्ठ बोलता है वह मृपावाद पाप-स्थानक है। झ्ठ बोलना मृपावाद मालब है। झूठ बोलने से जिनका बंध होता है वे बुख़दायी सात माठ कर्म हैं। पावच जिस कर्म के उदय से जीव मिष्या-श्रद्धान करता है वह मिष्यादर्शनशस्य हर्म-स्थानक है । मिथ्या-श्रद्धान करना मिथ्यात्व भासव है। इससे जिनका भासव होता है वे सात माठ कर्म है "।"

इस विवेचन से स्मष्ट है कि कर्म-हेतु और कर्म बुदे-जुदे हैं। हेतुया क्रिया वह है जिससे कर्म बंधते हैं। कर्म वह है जो फ़िया का फल हो भयवा जिसका उदय ज्य कियाकाकारण हो। १--भीजी वर्षा डा० २२.१-४, २०, २१, २२, २४ :

जिंग कर्मने उदय करी जी, हणे कोई पर प्राण। विण कर्म ने कहिये सहीजी, प्राणाविषात पापदाण॥ हिंसा करें त्रिहूं योग स्ं जी, आसव प्राणाविपात । आय छारी तिके अग्रुभ कर्म छैजी, सात आठ साक्षात ॥ जिल कर्मने उदय करी जी, बोळे फूठ अयाण। तिण कर्म ने कहिये सही जी, मृपाबाद पापठाण।। भूर बौले तिण ने कहा जी, आस्त्रव मृपाबाद ताहि। आय लागे तिके अग्रुभ कर्म है जी, सात आठ दुखदाय ॥ मावादिक ठाणा विके जी इमहिज कहिये विचार। ज्यांता उदय थी जे जे नीपजे जी, ते कहिये आखद द्वार ॥ जिण कर्म ने उदय करी जी, ऊधी श्रद्धे जाण। तिम कम ने कड़ी अठारमी जी, मिध्याद्यंण पापठाण।। अंधो सर्धं तिण ने क्यो जी, आसव प्रथम मिथ्यात । भाव लागे तिके अग्रुभ कर्म है जी, सात आठ साक्षात ॥ भगवती शतक बारमें जी, पंचम उदेश मकार। ते सह पापराणा अञ्चे जी, तिणस्यूं वर्णादिक कह्या विचार ॥ 🗢 💎 🕬 ₹६४ नव पहले

िनम्न दो प्रसंग इस विषय को भीर भी स्माट कर देते हैं : एक बार गीतम ने पूछा—"भगवन् ! जीव गुस्तवमाव को ग्रीप्र की ग्रांत मार्ट

''भावन् ! जीव सीम भारी करें होता है भीर किर हका केंगे होता है!'
''पीम ! यदि कोर्स मनुष्य एक बहे, मुखे, दिद-रहित वमूर्य नूं को सब हे क्सा ज्या पर बिट्टी का त्रों करें भीर किर पून में मुखाकर हुनारा तेन करें और सा क्या ! बार बिट्टी का तो करके जो गहरे पानी में बात तो बहु नूना कूंना वा नहीं! हैं उद्ध दिना, मूठ, चोरी, मेचून, परिष्ठ यावन विष्यास्तीनस्य में बानी सावा हो कैंद्री करता हुया मनुष्य सीम ही कमेन्द्रव या भारी हो जाता है और उनसी बांग्यों हैं है। बीजन ! उन में कूं हुए गुंवे के आर बा तह वन तम कर साम हो साती हैं बा आर उद्धा है। दनी तरह एक्यक कर वार्ट तह तम बांग्वे हैं ता हुना हमें दिन पुत्रः चानी पर तेरने बनना है। दनी तरह दिना यावनु विष्यास्तीन्द्रवा हमें यह पासे के स्थान के तीक कमेन्द्रमें के तन्हार ने परित होकर बानी स्वाधीन्त्र में विष्य कर सम्मेन्द्रन या प्रसासन हो ताना है। ''

-स्टाःस्टन हा |-स्टाःस्टन हा

### प्रथम कथन:

- (क) वालाव के नाला होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।
- ं (स) मकान के द्वार होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।
- (ग) नाव के छित्र होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेत होते हैं।

# दिवीय कथन :

- (क) वालाव भीर नाला एक होता है उसी तरह जीव भीर कर्म-हेत् एक हैं।
  - (न) मकान और द्वार एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं। (ग) नांव मौर छिद्र एक होता है उसी तरह जीव मौर कर्म-हेतु एक है।

- वृतीय कथन : (क) नियसे जल भाता है वह नाला होता है उसी तरह निमसे कर्म प्राने हैं वे कर्म-हेत् है।
- ं (न) निससे मनुष्य भाता है वह द्वार है, उसी तरह निससे कर्म भाते हैं वे कर्म-हेतु हैं।
  - (ग) जिससे चल भरता है वह छिद्र बहुलाता है, उसी तरह निससे कर्म माते हैं वह कर्म-हेतु हैं।

## ·· · च्युर्थ कथन :

- (६) बल मौर नाला भिन्न हैं, उसी तरह कर्म मौर कर्म-हेतु भिन्न हैं।
- (प) मनुष्य भौर द्वार मिछ है, उसी तरह कर्म धौर कर्म-हेतु भिछ है।
- (प) बल और नौका के छित्र भिन्न हैं, जनी तरह कर्न और कर्न-हेतु निन्न हैं। पंचन क्यन :

- (क) बत बिसते बाबे यह नाता है पर नाता बत नहीं, उसी तरह बिनने कर्म मार्वे दे हें पुरु हैं पर कर्म हें नु नहीं।
  - (म) मनुष्य विनक्षे भावे वह डार है पर मनुष्य डार नहीं, उनी तरह विनवे कर्म मार्वे वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।
  - (प) बन बिनते सावे यह दिस है पर बन दिस नहीं, उनी ठरह बिनने
  - वर्ष बावें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।

प्राणातिपात मादि क्रियाएँ पाय रूप हूँ—महुम योग के मेर है। पर का मांग महुम योगों से ही नहीं बंधते। मिष्यात्म, सिंदरित, प्रमाद और करन-में भाजन हैं। इन हेतुमों से भी कर्मों का माजन होता है। मिष्या-प्रधान क्यांत्विर है'; हिंसा भादि पाय-कार्यों का प्रत्याक्यान न होना भिद्यति है'; वर्ग ने कृति भाव —महिन-मान प्रमाद हैं है; क्रोन-मान-माना-लोग से आप-प्रोणी मार्ग

होना कपाय है र । ये सभी कर्म-हेतु कर्मी से भिन्न हैं।

(२) आयय से ही योग द्वाम नहीं होता :
एक विद्वान तिलते हैं: "धमयात घागव से सेवन किने हुने प्रायागार्थ
पानस्थानक पाय-कर्म के वन्य-हेंगु होते हैं। नगतत प्रायत से सेवन किने होने की की
स्थानक पुष्प के हेंगु भी हैं। उराहरण स्वरूप द्वापार्थ की प्रावांग से हार्वायों है। होने विध्वायों सेवाया प्रायात माया है। जैने विधारों या स्त्रायांगों की कारी साथ। आदे में
के पात नोकर दिया देना मगतत माया है। गूडे नोजर एगेंगों को कारी साथ।
भी देनों की माया है। कोई व्यक्ति सीमा के निजे जायिन है और रहते कि
पादि प्रायानीय जन उपकी दीयां में विचा वातने वाले हैं, ऐसे प्रस्तर पर मा दर्शी
यह कहना—'हें भाई! मैंने का हो हो बायत स्वरूप देवा है और उनने वह तो वर्ष
है कि तुम्हारा सहका प्रशास है—चोड़े ही हिनों में मह नावना बाना करा।

समयित हैं : रे—धीभी चर्चा शाः २२,२२ : कभी साथै शिक्का साले न

कंभी सरबे जिलने बसो और आखर प्रथम विश्वात । २—में में साइव बाम स्थाग नहीं थे, स्वारी आया श्रीम रही बागी। जिल मेंड कमा परिचाम से मैका, अस्थाम भाव ध्यान से सागी है ह २—मेंडर सुरक्ष हुन २२,१२,४५३

'सम्बद्ध यति-भाचार प्रदृष कर गर्के' इस हेतु से कहे गये में बचन थी बार्न एं

कारनाता जीव हा प्रदेश में, कारवाहरणो भविषात । वे ऐने वीमें मोमां नहीं स्ट्रोमी, मारह वाधव वाल व ब-मही हा॰ २२/१९/६ : मोब हमूँ किसका प्रदेश ने मी, वे बाधव बीहरू कराव । सेरी मोब को कहती, बहुन नोम बहिला।

हिर्दर किरम्ब दरेन ने स. करने समान करना ।

'अमाध्येव हि भावेन माध्येव तु भनेत् वयचित्। पत्येतु स्वपरयोर्वत्र सानुबन्धं हितोदयम्'॥

द्ध भावतावाद, परिणामदाद, हंतुवाद धयवा धादाववाद के विषय में पूर्व में काफी प्रकार वाला जा चुका है?। धाराम में भावतावाद का उल्लेख परवाद के रूप में हैं। इसकी शीव मालोक्तर भी की गई है।

वाकावारी मानते ये—"जो जानता हुमा मन से हिता करता है पर काया से हिता की करता है जा तरा हुमा केवल काया से हिता करता है, वह स्मर्थ मात्र कर्म स्थल कर सुन्त करता है वह स्मर्थ मात्र कर्म स्थल करें है। तीन मात्र कर्म स्थल करें है। तीन मात्र कर्म स्थल करें है। तीन मात्र करें है तिने पात्र किया जाता है—व्यव करना, मीकरादि प्रम से करनात्र शेर मन से मना जानता; वस्तु भाव बिनुद्धि से मनून्य निर्माण के प्राप्त करना है। जैसे बिन्दित से ज्यव सीर मार्यक्र मात्र करना है। जैसे बिन्दित से ज्यव सीर मार्यक्र मात्र करने हो यह वाप का भागी नर्यों होता है से स्थल सीर स्थल सीर हो से स्थल सीर करने हो यह वाप का भागी नर्यों होता है से ही विद्युद्ध से पार्ची मात्र विद्युद्धि के कारण वाप करते हुये भी कर्म के निम्म मही होता? !"

१--नावस्त्रप्रकरणम् (एमङ्गळा टीका) : पापवस्त्रम् पु॰ ४४-४६ :

श्रवस्त्वार्योत्त सेच्यानाः पास्थानकः शानाध्यवादिवायगृहवीनां कर्यादेवः वयाः स्विवयेषु सामिषु पारस्थानयेषु संस्थानेषु प्रस्तवादेवः प्रस्तवादेवः प्रस्तवादेवः प्रस्तवादेवः प्रस्तवादेवः मर्गतः,,अपास्या साम्य स्वदृष्ट्यस्थितंद्वस्य परायानः वीजनीतन्द्रत्वतिकारीत्वेवः यः, परासा तु न्याधानं स्वायस्थ्यने स्वाधिकातं स्वृत्तीयपादियानं सीकोपस्थितस्य विन्यस्य विद्यातीनां द्वारः स्वव्याने साम्य स्वयास्याव्याव्याव्यावस्य स्वयादिकः स्वयादिकः स्वयादिकः स्वयादेवः

१—पुष्प पदार्थ (बाल : ३) दिव्यमी ३० पुत्र २३६-२४६ १—स्याहं १.१.२ : ३४-३६ :

वालं काण्याज्यावहीं, अवहीं व्हं व दिस्ति । युही सर्वेहर पर्र, अधिवर्ष श्रु साववर्ष । सम्बेद वह आयाजा, व्हेंद्द शोदर वाया । अधिकस्मा व वंद्या व, सम्याय अनुमानिया ॥ पूरं व का आयाजा, व्हेंद्दि श्रीहर पाया । पूरं आविश्योतिष्ट , सावविश्योतिष्ट पाया । युध्ये विद्या स्वताह्य , आहरिक आरोवर । धूमाणो व मेहार्यो, स्वत्याता नौरहिज्यह ॥ सम्बाद वे प्रस्ताहि, विश्व तेति व विक्रह । सम्बादावी व त्या वे तेतुरस्थानिय । स्वत्ये धानास्त्राह स्व के तेतुरस्थानिय । "कमं सी चिन्हा ने रहित उन कियाबारियों का दर्मन मंग्रार को ही बाने वा है। जो मन से प्रदेशकरता है, उसका चित्र विम्हत महीं कहा वा वकता। उनके कांत्र स नहीं होगा—ऐसा कहना मतम्य है, न्योंकि उसका माचरण संदन नहीं है। दूर्वेड धीर के कारण मुत्र और गौरव में सामक मनुम्य पतने रर्मन को चरणदाता मन सा म मेवन करते हैं। बित्र प्रकार जन्मांय पुरुष विद्रवाली नौका पर चड़कर सार ब इच्छा करता है परन्तु मध्य में ही दूब जाता है, उसी प्रकार मिय्या दिन्ह करते हैं।"

सतार संपार अगा चाहत ह परनु व सतार म हा प्यटन करत ह । 2—स्वाति और अधाति कर्म (गा० १-५) :

जीवों के कर्म धनादि काल से हैं। और और कर्म सन सम्बन्ध धनादि कर्नार ।

एवले जीव और फिर कर्म धनवाद करने में भीर फिर कें। सम्बन्ध एता क्रम नहीं है। और कर्मों के जरान नहीं किया और न कर्मों ने और को उत्तल किया है को की धीर कर्म हर दोनों का ही धादि नहीं है। मनादि जीव बढ़ कर्मों के हें। की गाम अने प्रकार के आयों में परिणान करता है। इस परिणान से उसके प्रकार के आयों में परिणान करता है। इस परिणान से उसके प्रकार के आयों में परिणान करता है। हम परिणान कर तो के क्षेत्र प्रदेशों में पराणा लगते हैं, बंपते हैं उन परमाणु से के स्कंधों को कर्म कहते हैं थे।

[—स्वमाई १.१.२.२४, 20-32 -

अहावरं द्वारकार्गं, किरियावाहदरिसणं। कम्मचितावणहाणं, संसारस्य पमह्यणं॥ हण्यपदि य दिद्वीहि, सावागारपणिस्सिया। सर्व्यादि य तद्वीहि, सावागारपणिस्सिया। सर्व्यादे मान्यमाणां, सेवंदी पावगं जणा ॥ वहा अस्ताविण वावं, जाहश्योद्व इस्तिया ॥ इच्छारं पारमागांतु, अंदार य विसीयि॥ पूर्वं दु सम्मणा एगे, मिच्छारिट्वी अणारिया। संसारपारकांथा १. १६, ६०, ६५: जीवर्षं कम्मु अगाद्द निव कम्मिय कम्मु वा तेण। अस्मं औड वि जणिड वावि दोशि वि भार वा जेण॥

पहु ववहारें जीवडड होंउ छहेविणु हम्मु ! बहुविह-भावें परिणवह तेण वि धाम्मु अहम्मु ॥ विसय-कतार्वाह रंगियह जे अणुवा छमति ! बीव-पण्यहें सोदियह ते जिल हम्म भणति !

₹8,5

335

पाला के साथ क्षेत्र हुए ये कम सामान्य तौर पर सुख-दुःख के कारण है। संगरि ये कमें ही संवार-बंधन जरान करते हैं। विखुक्ते पर ये ही मुख्ति प्रदान करते हैं। निन कमों से बद खेब संवार-अवन करता है वे बाद है—बानावरणीय, दर्धनावरणीय वैदर्शय, मोहलीय, प्रायूच्य, नाम, नोच बीर क्षतराय कमें। इन बाद कमों के दो वं होंदे हैं—(1) चादि कमें धीर (२) प्रचादि कमें। चादि कमें बार है भीर प्रचादि कमें भी चार। चादि प्रचादि प्रकृति की प्रयोगा से बाद कमों का विधानन इस प्रकृति होते

| ₹:                |                |
|-------------------|----------------|
| घाति कर्म         | श्रघाति कर्म   |
| १ज्ञानावरणीय कर्म |                |
| २दर्भनावरणीय कर्म |                |
| ₹ <del></del>     | वेदनीय कर्म    |
| ¥मोहनीय कर्म      |                |
| X                 | ग्रायुष्य कर्म |
| €                 | नाम कर्म       |
| V                 | गोत्र कर्म     |
| < प्रन्तराय कर्म  |                |

यो कर्म मारन से बच कर उनके स्वामाविक नुवों की पात करते हैं उन्हें पारि कर्म बद्धे हैं। विश्व प्रकार बाहत भूवें भौर पत्रमा के प्रकास को माण्यादित का

१—परमारमप्रकास १.६४-६४

देश्य कि शत्म कि यह विदेश जीवई कम्मु जाये हैं। अप्या देशक मुगद पर किस्पेड एउँ ममेह ॥ बंदु कि सांस्यु कि समयु जिय जीवई कम्मु जाये । अप्या किय कि हमाद गति निक्यंड एउँ ममेह म

<sup>(</sup>u) 2001 ft = 13.8e {

<sup>(</sup>ग) व्यापना २३.६

नव पढार्थ 360

जनकी रहिमयों को बाहर नहीं धाने देते उसी प्रकार चाति कमें ग्रारमा के स्वामादिक गुणों की प्रकट नहीं होने देते । धपाति कर्म वे हैं जो बारमा के प्रचान गुणों को हानि नहीं पहुँचाते, परनु बाला

के सुल-द:ल, प्रायप्य पादि की स्थितियों उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक बात्ना में सत्तास्य से बाठ मुख्य गुण वर्तमान है पर कर्मावरण से वे प्रकट

नहीं हो पाते। ये बाठ गुण इस प्रकार हैं:

१---धनन्त ज्ञान

२ — धनन्त दर्धन

३--क्षायक सम्बदस्व

४---धनन वीर्ध

**----म**गरुलघनाव ज्ञानावरणीय कर्म जीव की अनन्त ज्ञान-शक्ति के प्रादुर्मांद को रोकता है। दर्धना-वरणीय कर्म जीव की धनन्त दर्शन-शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। मोहनीय कर्म

५—ग्रात्मिक सल

६--- घटल प्रवगाहन 

ग्रात्माकी सम्यक्श्रद्धाको रोकताहै। मन्तरायकर्मग्रनन्त वीर्यको प्रकट नहीं होने देता ।

वेदनीय कर्म प्रथ्यावाच सुख को रोकता है। भायुष्य कर्म घटल प्रवगाहन-

यास्वत स्विरता को नहीं होने देता । नाम कर्म मरूपी मवस्था नहीं होने देता । गोत्र कर्म प्रगुरुलघुमान को रोकता है।

इस तरह प्रनन्त ज्ञान, धनन्त दर्शन, धनन्त चारित्र, धनन्त बीर्य—इन धनन्त

चतुष्टय की घात करने वाले चार कर्म घाति कर्म हैं। धवशेष ग्रधाति कर्म हैं।। घाति कर्नों के अय से स्नात्मा सर्वत्र, सर्वदर्शी होता है और उसके अधाति कर्नों का

बन्य भी उसी भव में मुक्तावस्था के पहले समय में क्षय को प्राप्त होता है। इस ठएई सर्व कर्मों का क्षय कर आत्मा मुक्त होता है। जिसके घाति कर्म सम्पूर्ण क्षय को प्राप्त नहीं होते उसके ग्रघाति कर्म भी नष्ट नहीं होते ग्रीर उस जीव को संसार-अमण करते

## १—गोम्मटलार (कर्मकावड) ६ : आवरणमोद्दविग्पं धादी जीवनुणधादणचादो ।

रहना पहता है।

ż

स्वामीकी ने गाथा १ से ४२ में चार धनवाति कमों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है भीर ४४ से ५७ तक की गायामों में प्रधाति कमों के स्वरूप पर 1

षाति-प्रपाति दोनों प्रकार के पाप-कर्मों के बंध-हेतु प्रधानतः प्रशुभ योग है। उनास्वाति ने योगों के कार्य-भेद को बताते हुए तत्वार्थ सुत्र श्रष्ट्याय ६ में वहा है:

# शुभः पुरस्य । ३ ।

अग्रुभः पायस्य । ४ । इन दो सूत्रों के स्थान में दिगम्बर परम्परा के पाठ में एक ही सूत्र मिलता है :

शुभः पुरायस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

दोनों परम्परामों के वाल्किक मधे में नेद नहीं। दोनों के धनुवार मन, वचन धोर काव के युम योग पुष्प के भारत हैं और मशुभ योग वाप के। पर व्यास्था में विशेष मनार दिल्लोचर होता है।

सस्तद्भदेद राज्यार्थवातिक में जिलते हैं: "हिंता, चोरी, तैनून भादि समुभ काव-सेंग हैं। महाय बोधना, कठोर बोलना, मादि समुभ वचनयोग हैं। हिंगक विचार, देयाँ, पद्भार भादि समुभ मनोचोग हैं। हत्यादि सन्तत्र प्रकार के समूभ योग से भिन्न गुभ योग भी मन्त्र प्रकार का है। महिंद्या, सचीय, ब्रह्मवर्ष मादि गुन काययोग हैं। सदन, हिंद, भित्र बोलना गुभ बायोग है। महिंद्य-भव्ति, वर की हिंद, धूत का विजय मादि गुम मनोचोग हैं।

"मून परिणाम पूर्वक होने वाला योग मून योग है तया समून परिणाम से होने-बाता समून योग है। गुम समून बर्म का कारण होने से योग में गुमल या समूमल नहीं है कोकि पून योग भी जातावरण पादि समून कमीं के बन्ध में भी कारण होता है। "मूम 'तुम्पत्म' यह निर्देश समाधिया कमीं में वो पुन्य सौर पान है, उनकी सोधा है है। परवा 'तुम सोग पून्य का हो कारण है'—देशा पर्य नहीं है तर 'तुम योग है पुन्य वा कारण है'—ऐशा पर्य है। मदः गुम योग पान का भी हेतु हो मदता है। पुन- मूर्स वा कारण है'—ऐशा पर्य है। मदः गुम योग पान का भी हेतु हो मदता है। पुन- मूर्स वा के प्रमुख्य कर सोधा तथाता चाहिए सन्यान है। उन्हाद स्थितियों का क्य प्रमुख्य कर साम प्रमुख्य होता है। प्रमुख्य कर कर स्थान है। यह प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर सुख्य होता है और अपन्य निर्देशक मत्त सुक्ता से म्यू प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर सुख्य होता है भी कारण होते हैं। यह यह गुम के कारण होने में मून-प्रमुख्य साम है। ये सुख्य प्रमुख्य स्थान स्थान हमी स्थान हमी सुख्य हमार हमे साम भी 300 तव पदार्थ

उनकी रश्मियों को बाहर नहीं आने देते उसी प्रकार धाति कर्म ग्रारमा के स्वामार्विक गुणों को प्रकट नहीं होने देते ।

ग्रघाति कर्म वे हें जो ग्रात्मा के प्रधान गुणों को हानि नहीं पहुँचाते, परन्तु पाला के सूख-दु:ख, घायष्य घादि की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।

प्रत्येक ब्राहमा में सत्तारूप से बाठ मुख्य गुण वर्तमान हैं पर कर्मावरण से वे प्रकट

नहीं हो पाते। ये बाठ गुण इस प्रकार हैं :

१—प्रनन्त ज्ञान

२ — घतन्त दर्शन

३—क्षायक सम्यक्तव

४—झनत बीर्यं

भानावरणीय कर्म जीव की धनन्त ज्ञान-शक्ति के प्रादुर्भाव को रोकता है। दर्धना-वरणीय कर्म जीव की धनन्त दर्शन-शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। मोहरीय <del>वर्</del>म

भारमा की सम्यक् श्रद्धा को रोकता है। भन्तराय कर्म भनन्त वीर्यको प्रकट नहीं होने देता ।

वेदनीय कर्म भव्याबाध गुख को रोकता है। भायुष्य कर्म भटल भवगाइन-शास्त्रत स्विरता को नहीं होने देता। नाम कर्म ग्रह्मी ग्रवस्था नहीं होने देता। योव

बर्म प्रगुरुवयुभाव को रोनता है। इय तरह मनन्त ज्ञान, मनन्त दर्शन, मनन्त चारित्र, भनन्त बीर्य-इन मनन

चतुष्टव की पान करने वाने चार कर्म थाति कर्म हैं। सन्तीय संपाति कर्म हैं। चाति कर्नों के अब से बारना चर्डन, गर्बडर्सी होता है और उसके बचाति कर्नों की बन्द भी उसी भव में मुकाबस्था के पहते गमय में धाव को बात होता है। इन तरह सर्व कर्नों का धाव कर मात्या मुक्त होता है। तिसके चाति कर्म समूर्य धाव की बात

नहीं होते उनके प्रचाति कर्म भी तथ्द नहीं होते घीर उन्न श्रीव की मंतार-प्रमण करते रहता पहला है।

५--मात्मिक सुख ६--- घटल भवगाइन

**८---धगुरलघुभाव** 

७--- ब्रमृतिकत्व मीर

१—गोम्मरपार (बर्नेहास्ट) ६ : भारतमा र्राप्त थारी जीक्युक्जारक्यारी। ज्यातार्थ होई वेपांच्य दह ज्यादित ह

स्वामीत्री ने गावा १ से ४२ में चार धनधाति कर्मों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है भीर ४४ से १७ तरु की गावाओं में सवाति कर्मों के स्वरूप पर।

पार्ति-प्रपाति दोनों प्रकार के पाप-कर्मों के बंध-हेतु प्रधानतः प्रशुभ योग हैं। उमास्त्रादि ने योगों के कार्य-भेद को बताते हुए तत्त्वार्थ सुत्र अध्याय ६ में कहा है:

### गुभः पुर्यस्य । ३ ।

अग्रुभः पापस्य । ४ ।

इत दो सूत्रों के स्थान में दिगम्बर परम्परा के पाठ में एक ही सूत्र मिलता है :

युभः पुरवस्यायुभः पापस्य ॥ ३ ॥ दोनों प्रस्तरायों के स्वर्धन्य क्षेत्रे के करण

दोनों परम्परामों के शाब्दिक मधे में भेद गहीं। दोनों के मनुसार मन, वचन मीर काम के युन योग पुष्प के मासव हैं भीर मधुन योग पाप के। पर व्याख्या में विशेष मनार रिव्योचर होता है।

पहनदृदेव राजायंवातिक में तिखते हैं: "हिंता, चोरी, तैयून धादि प्रमुम काय-योग है। प्रश्रव बोतना, कठोर बोतना, धादि प्रमुम वजनयोग है। हिंवक विचार, हैयाँ, प्रदेश भादि प्रमुम मरोबीय है। हत्यादि धनन्त प्रकार के प्रमुम योग से मिल गुभ योग भी पनन प्रकार का है। प्रद्विष्टा, धर्चाई, बहुवर्ष धादि गुम काययोग है। सदर, हिंद, जित बोतना गुम बायोग है। प्रहंत-मन्ति, वर की रही, श्रुत का पिनय धादि पुर सरोबीय है।

"एन परिवास पूर्वन होने बाला योग पुन थोग है तथा धानुन परिवास से होने-सता धानुन योग है। गुन धानुन कर्न का कारण होने से योग में पुनस्त या धानुनक्त रहें है. क्यों कि पुन योग भी मानावरण धादि धानुन कर्नों के क्या में भी कारण होजा है। पुन्त पुनस्त 'यह विरोध धानुक्त कर्नों में वो पुन्त पार्ट पार है, उनहीं धरेशा है। पुन्त पुन्त योग पुन्त कर है कारण है'—हेवा धर्म नहीं है वर 'पुन योग है। पुन्त मूर्व का कारण है'—हेवा धर्म है। धानु मुन योग पाप का भी हेतु हो धरवा है। पुन्त मूर्व का धर्म पन्नावन्त्र को संध्या सरावात वाहित्य धन्त्रया में होने निरप्त हो नावित्य संग्रह का है—वादू धौर गाँव है धोई कर रोव कर्नों के उदाह स्थितियों का क्या मोरण क्रमेश हो होता है धौर वस्त्रय स्थितियम मन्त संस्तित हो। 'पुन्त पन्न क्या स्वास है। यह गुन्त हु कर धन का निर्मास होता है। उदाहर पुन परिवास धानु वर्ष के प्रस्त बन्ताल के भी कारण होते हैं। वर्ष हु मा के कारण होने संप्त मुना क्या उपकार करने वासा माना जाता है। कहा भी है—विद्युद्धि से सुभ प्रहृतियों का उद्धरण अनुमाग बन्ध होता है तथा संक्तेश्व से प्रसूभ प्रकृतियों का। अपन्य प्रमुगन कम्प का अन्य दससे उत्तर है, प्रयोत् विद्युद्धि से प्रमुग का अपन्य और संक्तेश्व से पृत्र का अपन्य बन्ध होता हैं।"

प्रस्तुत सूनों की मर्यादा पर विचार करते हुए पं- मुख्यतानों तिस्ते हैं—"संकेष करवा की मंदरा के समय होने वाला पोग पुन और संकंत को तोव्रा के क्यव हैंने बाला गोग सपुन कहाता है। जिल प्रकार प्रमुख्य मोग के समय प्रवस मादि गुमारची में जानावरणीय मादि सारी पुन्ध-पाप प्रहादियों का यचायम्बन बन्ध होता है, वेंछे हैं स्ट्रें मादि गुणास्थानों में गुन के समय भी सारी पुन्ध-पाप प्रहादियों का यचायम्ब केंच होता ही है। घतः प्रस्तुत विभाग को मुख्यत्या सनुभागवन्य की समेशा से समाता चाहिए भाग

हातों कि यह द्वील धकलद्भदेव की दतील से भिन्न है किर भी निष्कर्ष एक ही है।

विद्येतराणि मानी टीका में लिखते हैं: "मुम परिणाम के मतुकाप से पूप मीन होता है। पुष्प कर्म के ४२ मेर कह गये हैं। तुम योग उनके मानव का है! है। भाष्प के मुनों योग: पुष्पस्तासको भवति का मानव है—मून मोन मानव का मानव है; पाप का नहीं। मानावितात मानि से निर्माण, लखादि, मर्मध्याप्ति मुम योग हैं। भाष्पकार का यह निश्चित मत है कि मून योग द्या कर है बादक है पाप का नहीं। भाष्पकार का यह निश्चित मत है कि मून योग द्या करार के वापना के के मानव का हेतु हैं। जिस वर्षेद्र मुन योग पुष्प का ही मानव होता है, की भी पाप का नहीं, वेंग्रे हे मानुवागेग पार का ही मानव है, की भी पुष्प का नहीं। पुष्प योग पुष्प कर्म का हेतु हैं'—स्योठ बारा—ध्यह पाप का हेतु नहीं। यह विद्यित प्रतिमादित होगी है, 'पुन योग निर्माण होतु नहीं!—यह निर्माण नहीं। पुन्प योग पुष्प परि निर्माण का नहां है। हैं

t—वस्थापंगविक (.१.१,°,१,०

२—वस्वार्थमुत्र (गु.गु.भा.) पुर १४३

३—वस्वार्थाविगममूब्यू ६,३, ६,४ सिद्धैन :

मक्त्वद्भव भौर सिद्धक्षेत्र के विचारों का पार्यक्य स्वयं स्पष्ट है। सुभ योग मे ज्ञानावरणीय ग्रादि पाति कर्नी का मान्नव मानना भयवा ग्रानुभ कर्म का जपन्य प्रनुभाव बन्ध मानना दवेताम्बर भागमिक विवारपारा से बहुत दूर पहता है। स्वामीजी ने प्राणमिक विचारपाराको भदस्यान देते हुए पुष्य का बन्ध शुभ योग से सीर पाप का बन्य भगम योग से ही प्रतिपादित किया है।

४--धानावरणीय कर्म (गा॰ ७-८):

बीव चेतन पदार्थ है। वह जान और दर्शन से जाना जाता है। ज्ञान और दर्शन दोनों का संबाहक बाब्द उपयोग है। इसीलिए मागम में कहा है—'जीवो उबसोग तस्त्रणो<sup>\*</sup>। ज्ञान को साकार उपयोग कहने हैं भीर दर्शन को निराकार उपयोग ≀ जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मी का -- जाति, गुण, क्रिया भादि का बोधक होता है वह भानोपयोग है, जो पदायों के सामान्य धर्मका भयोत् सत्ता मात्रका बोधक होता है उसे दर्गनोपयोग कहते हैं।

ज्ञान वह है जिससे बस्तु विशेष धर्मों के साथ जाती जाती हो । ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा मान्दादित हो उस कर्म को आनावरणीय कर्म कहते हैं। मात्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान को भाइत करने वाले इस कर्म की कपड़े की पट्टी से सुलवा की गयी है। जिस प्रकार घोंसों पर कपड़े की पट्टी लगा लेने से चुतु-ज्ञान रुक जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से भारमा को पदार्थों के जानने में स्कावट हो जाती है<sup>2</sup>। ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ—प्रवान्तर मेद पाँच हैं<sup>3</sup>:

### १-उत्त० २८,१० :

वत्तवास्त्रवस्त्वाो कास्त्रो जीवो उवओगस्त्रवस्त्रागो । नाणेणं दंसणेलं च छदेण य दुहेण य॥

२--(क) प्रथम कर्मप्रन्थ ह :

र्पात जं आवरणं पहुच्च चन्नसुस्स सं तयावरणं ।

(स) गोम्मटसार (कर्मकाएड) : २१

पदपदिहारसिसजाहिलिचित्तकुलालभंदयारीणं । जह एदेसि भावा तहवि य कम्मा मुजेयव्वा ॥

(ग) टाणाङ्ग २.४.१०५ में उद्धुत :

सरउग्गयससिनिम्मरूपरस्स जीवस्स छ।यणं जमिद्द । णाणावरणं कम्मं पडोवमं होइ एवं तु॥

३-(क) उत्तः ३३.४ :

नाणावरणं पंचविद्वं स्वयं आभिणियोहियां । ओहिनाणं च तहमं मणनाणं च केवछं॥

(ख) प्रकापना २३,२

२०४ नव पदार्थ

(१) आभिनियोधिक जानावरणीय कर्म। इन्द्रिय मोर मन के द्वारा जो जान हेगा उसे मामिनियोधिक मा मतिज्ञान कहते हैं। यह परोज ज्ञान है। जो ऐसे जान व

नहीं होने देता उसे प्रामिनियोधिक प्रयश मतिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।

(२) धुतमानायरणीय कर्म । तार धौर मर्थ की पर्यालोचना से वो जान होगा है गें धुतमान कहने हैं । यह भी परोध जान है। यो ऐसे जान को नहीं होने देता उन का को धुतमानायरणीय कर्म कहते हैं ।

(के) अवधिकानावरणीय कर्म। इन्टिय तया मन की सहायठा के बिना, स्त्री परार्वी के मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान को सबिधज्ञान कहते हैं। जो कर्म ऐसे ज्ञान को नहीं है<sup>ने</sup> देता उसे सबिधज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।

(४) मनःपर्यायज्ञानावरणीय कर्म। इन्द्रिय मीर मन की सहायता के बिना, संत्री जीवी के मनोगत भावों को मर्यादित रूप से जानना मनःप्रयायज्ञान है। यह भी प्रत्यत अनि

कं मनायतः भावों को मर्पादितः रूप से जानना मनःपर्यावज्ञान है। यह मौ प्रस्ता वार्त है। जो कर्म ऐसे ज्ञान को न होने दे उसे मनःपर्यावज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। (४) केलब्द्यानावरणीय कर्म। सर्व द्रव्या भीर पर्यायों को मुगत पाव से प्रस्ता जानने

वाले झान को केवलझान कहते हैं। जो ऐसे झान को प्रकट न होने दे उन कर्प को केवलझानावरणीय कर्म कहते हैं। झानावरणीय कर्म सर्वधाती धीर देसघाती दो प्रकार के होते हैं। वो प्रहीं

स्वपात्य ज्ञान गुण का सम्पूर्ण पात करे वह सर्वपाती ज्ञानावरणीय है। प्रीर जो स्वपात्य ज्ञान गुण का घोषिक घात करे वह देशघाती ज्ञानावरणीय है।

मतिज्ञानावरणीय सादि प्रथम चार ज्ञानावरणीय कर्म देशवाती है मोर केवनज्ञाना-वरणीय कर्म सर्वपाती ।

केवलबातावरणीय सर्वपाती कहूनाने पर वह भी भारता के बातनुष्य को छर्वना माइत नहीं कर सहता। ऐवा होने से जीव भीर भनीव में कोई भनर नहीं रह पारेगा। निगोद के जीवों के उत्कट बानावरणीय कर्म होता है परन्तु उनके भी भारत्न पूर्ण मध्यक बानमान है। केवलबातावरणीय कर्म को सर्वपाती कहा गया है वह प्रवतन भावरण को भरेगा है। जिस त्रकार प्रविशेष बादत से मूर्व भीर चन्न दक्त बादे हैं किर

चेव

१—डाणाङ्ग २.४.१०४ : णाणावरित्रको कम्मे दुविदे पं० तं०—देसनाणावरित्रको येव सम्बणाधावरित्रको

नी दिसस भीर रात्रि का विभाग हो सके उतना उनका प्रकास तो सनाइत स्वता ही हैं; उती प्रकार केवस्तानावरणीय से सात्मा का केवस्तान गुण चाहे जितती. प्रकास के साथ प्राइत हो, तो भी केवस्तान का प्रमत्वती भाग प्रनाइत रहता है। केवसानावरणीय कमें से विजना संस प्रनाइत रह जाता है—उस अंस को भी साबृत करवेसने मिन-मिन सक्ति सांके मित्रानावरणीय भारि चार दूसरे सावरण हैं। वे भंग को प्रमत्य करने वाले होने से देखावरणीय क्ष्यताई हैं।

सामय में कहा है: "शानावरणीय कमें के उदय से जीव जानने मोध्य को भी नहीं बानता, जानने का कामी होने पर भी नहीं जानता, जान कर भी नहीं जानता। बानावरणीय कमें के उदय से जीव साच्छावितज्ञान बाना होता है। जीव द्वारा बांधे हुए बानावरणीय कमें के दह्य प्रकार के प्रनमाव है:

२--श्रोत-विज्ञानावरण

|   | ३—नेत्रावरण  | ४नेत्र-विज्ञानावरण           |
|---|--------------|------------------------------|
| • | ५—धाणावरण    | <b>द्-</b> न्धाण-विज्ञानावरण |
|   | ७—रसावरण     | द-—रस-विज्ञानावरण            |
|   | ६—स्पर्शावरण | १०-स्पर्ध-विज्ञानावरण३ ।"    |

१---(क) स्थानांग-समवायांत पु॰ ६४-६५

१-श्रोत्रावरण

## (स) ठाणाजः २,४-१०४ की टीका :

रेपं-नागरपाऽभीनियोधिकादिमानुगोतीति वेद्यज्ञातावरणीयम्, सर्व ज्ञानं— केव्याल्यमानुगोतीति सर्वज्ञातावरणीयं, केव्यावरणीयं द्वि धादिरपक्रयस्य केव्यद्यान-स्मस्य जीवस्याल्यादक्याय साम्द्रमेषम्बन्दक्यमिति तस्तर्वज्ञानावरणं, मत्याधा-पार्चं तु पनाविच्यादिवादित्येषयामाकृष्यस्य केव्य्यानदेशस्य करकृत्यादिस्यावरण-सुव्यमिति देशावरणक्षिति

#### र-प्रजापना २३.१:

गोवता । वाजावरिकस्सत्त मं कम्मस्स अधिमं बद्दस्य आव पोगाव्यस्तिमां पय् रस्तिते अनुमाने पन्नणे, संज्ञान-सोतावरणे, सोपरिक्शानावरणे, नेपावरणे, नेपरिक्तानावरणे, पाजावरणे, पाजावरणे, पाजावरणे, रसावरणे, रस्तिक्रानावरणे, अस्त्रावरणे, प्रसाविक्षणावारणे, में बेहेरी पोगावं मां पोगावे या पोगाव्यस्तिमां वा धीताव वा पोगावार्णे परिणामं, तेरित वा वरूपणं वानिवर्णं व वानति, वानिवर्णावेवि व पानितं, ज्ञानिवानितं न पानितं, व्यस्तननाणी याति भवति सामावर्णिकस्यत्वेवि व पानितं, ज्ञानिवानितं न पानितं, व्यस्तननाणी याति भवति सामावर्णिकस्य समस्यत अरण्यं

जब भानवारणीय कर्म का मध्यणं धव होता है तब केवनमान प्रकट होता है। सम्पूर्ण थय न होकर धयोगदाम होता है तब मतिजान, धतजान, प्रविधान गौर मनःपर्यायज्ञान उत्पन्न होते हैं ।

भानावरणीय कर्म की जयन्य स्थिति मन्तर्मूहर्न भौर उत्हृष्ट स्थिति तैतीय मागरीमें की होती है रे

इस कर्म के बंध-हेत्यों का उत्तेस पहले या चुका है। (देसिए--पुष्प परार्य (डा॰ २) टि॰ २३ पु॰ २२६)

ज्ञानवरणीय कर्म के बंध-हेतम्रों की व्यास्वा इन प्रकार है :

(१) ज्ञान-प्रत्यनीकता : ज्ञान या ज्ञानी की प्रतिकृतता । इसके स्थान में हत्वार्यमुख में ज्ञान-मात्सर्य है, जिसका धर्य है दूसरा मेरे बराबर न हो जाय इस इंग्टि से ज्ञानदान त करना ।

(२) ज्ञान-निद्धव : यभय देव ने इसका बर्च किया है--ज्ञान या ज्ञानियों का ब्रानपर । तत्त्वार्थमूत्र की टीकाम्रों में इसका मर्थ इस प्रकार मिलता है--ज्ञान को खिराना। तत्त्व का स्वरूप मालूम होने पर भी पूछने पर न बताना ।

(३) शानान्तरायः किसी के ज्ञानाम्यास में विन्न डालना ।

(४) ज्ञान-प्रद्वेष : ज्ञान या ज्ञानी के प्रति द्वेष-भाव---प्रप्रीति । तत्वार्थसूत्र में इतके स्थान पर 'तत्प्रदोष' है, जिसका मर्थ है—जान, ज्ञानी या ज्ञान के साथनों के प्रीट जलन ।

(४) ज्ञानाशासनाः ज्ञान या ज्ञानीभी हीलना। तत्त्वार्थमूत्र में इसके स्वान पर

'ज्ञानासादन' है। ज्ञान देनेवाले को रोकना ज्ञानासदन। (६) ज्ञान-विसंवादन थोग : ज्ञान या ज्ञानी के विसंवाद-व्यमिचार-दर्शन की प्रशृति !

इसके स्थान पर तत्वार्थमूत्र में जानीरयात हेतु है। प्रशस्त ज्ञान धयवा ज्ञानी में द्रीप विकालना ।

१---उत्त० देदे.१६-२० उदहीसरिसनामाण वीसई कोडिकोडीओ । उद्योसिया दिई होह अन्वोमुद्धचं बहुन्तिया॥ आवरणिज्ञाण दुवहं पि वेयणिज्ञे ठहेव य । अन्तराए य कम्मस्मि दिई एसा विवाहिया ॥

# ५ - दर्शनावरणीय कर्म (गा० ६-१५):

परावों के पाकार के प्रतिरक्त प्रश्नों की विशेषता को प्रहण किये विना केवल समाप्त का पहण करना दर्शन है'। जो कर्म ऐसे दर्शन का प्रावरणभूत होता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहने हैं।

दर्धनावरणीय कर्म की उसर प्रश्तियौ--- मवान्तरभेद नौ कहें गये हैं :

- (१) च्युद्धनंत्रवरणीय कर्म । चयु द्वारा होनेवाले सामान्य बीच को चयुद्धांन करते हैं । चयले माहत करनेवाला कर्म चयुद्धांनावरणीय कर्म कहलाता है। इस कर्म के उदय से नीव के मात नहीं होती प्रथम मात्रि होने पर भी ज्योति नष्ट हो जाती है।
- (4) अच्छुर्यभावरणीय वर्म । तेत्रों को छोड़ कर मन्य इटियों मोर मन के द्वारा होने-बाता सामाय बोध मन्युदर्शन है। उसको मानुठ करनेवाला कर्म मन्युदर्शनावरणीय वर्ष क्लाता है। इस कर्म के उदय से नेत्र से मिन मन्युदिर्शन अग्नेपिटर हामोह्न्य,
- रहनेदिय प्रीर स्पर्धनेदिय तथा मन नहीं होने घरवा होने पर भी प्रकार्यकारी होते हैं। (वे) अविध्रिगंनावरनीय कमं। इन्टिय मीर मन की सहायता के बिना घाट्या को क्ष्मी हक्ष्मों का जो सामान्य बोध होता है उने ग्रवधिदर्धन कहते हैं। ऐसे दर्धन को
- स्याद्रव्यों का जो सामान्य बोध होता है उसे धवधियरीन कहते हैं। ऐसे दर्धन को भारत करनेवाला कर्म धवधियरीनावरणीय कर्म कहलाता है। (४) केवलद्यानावरणीय कर्म । वर्ष
- (४) केनक्ष्मांनावरणीय कर्म । सर्व द्रव्य भीर पर्यायों का मुगनत् साक्षात सामान्य भन्दोत्प केननदर्शन कहनाता है। उसे प्राप्त करनेवाला कर्म केनलदर्शनायरणीय कर्म 'वहनाता है।
- (k) निदा। निससे मुख से जाग सके ऐसी नीद उत्तन हो उसे निद्रा दरीनावरणीय कर्म कही है।
- (ई) निदानिदा। जो कर्म ऐसी भीद उत्पन्न करे कि सोया हुम्रा व्यक्ति कठिनाई से जाग सके उसे निदानिदा दर्सनावरणीय कर्म कहते हैं।

१-- अं सामन्त्रागहणं भावाणं नव कट्टु आगारं।

अविसेसिकण अत्थे दंसणिमिह बुच्चए समये ॥ १—(क) उत्तः ३३,४-६ :

निहा तहेब पयला निहानिहा पयलपयला य । तचो य भीणगिद्धी उ एवमा होह नायल्या ॥ बस्तुमबस्तुओहिस्स दंसणे केवले य आवरणे । एवं तु नवविगण्यं नायल्यं दंसणावरणं ॥

<sup>(</sup>छ) समवायाङ्ग स्॰ ६; ठाणाङ्ग ८.३.६६८

३०८ नव पदार्थ

 (७) प्रचला । जिस कर्म से सड़े-खड़े या बैठे-बैठे भी मींद ब्राये उसे प्रचला दर्शनादस्पीय कर्म कहते हैं ।

 प्रचला-प्रचला । जिस कर्मे से चलते-फिरते भी नींद्र प्राप्ते उसे प्रचला-प्रचला दर्गना-वरणीय कर्मे कहते हैं ।

(६) स्त्यानिष्य (स्त्यानगृद्धि)। जिस कमें से दिन में सोचा हुमा काम निदा में किया जाय ऐसा बल प्राये, उसे स्त्यानिष दर्शनावरणीय कमें कहते हैं।

गोम्मटसार में निद्रा-पंचन के विषय में निम्न विवेचन मिलता है:

१—'स्त्यानगृद्धि' के उदय से जगाने के बाद भी जीव सोठा रहता है, यद्धि वह काम करता व बोलता है।

२-- 'निद्रा निद्रा' के उदय से जीव घांसे' नहीं खोल सकता।

३---'प्रचला प्रचला' के उदय से लार गिरती है और अंग चलते--कांपते हैं।

४---'निद्रा, के उदय से चलता हुमा जीव ठहरता है, बैठता है मीर गिर जाता

है। ५—'प्रचला' के उदय से जीव के नेत्र कुछ खुले रहते हैं भीर वह सोते हुए भी

योड़ा-योड़ा जागता है भीर बार-बार मंद-मंद सोता है'। निदा-पंचक के कम में स्वेतान्वरीय भीर दिगन्वरीय ग्रंथों में जो भेद है वह वर्गुक दोनों वर्गनों से स्वयं स्पष्ट है। 'प्रचला प्रचला', 'निदा' भीर 'प्रचला' इन भेरों के पूर्व में

भी विशेष सन्तर है। सत्वार्षमूत्र के इवेदाम्बरीय पाठ सौर भाष्य में 'निद्रा' सादि के बाद 'वेदनीय' प्रत्य

तत्वार्यसूत्र के इनेताम्बरीय पाठ और भाष्य में 'निदा' स्रादि के बाद 'बदनीय स्ता रखा गया है<sup>2</sup> । दिगम्बरीय पाठ में इनके बाद 'बेदनीय'शब्द नहीं है । सर्वार्यसिद्धिटीका

१—गोम्मटसार (कर्मकाग्द) २३-२५ : शीगरोणस्तिर सोवति कर्मा करेति

पीणुद्देणुद्धविदं सोवदि कम्मां करेदि जप्पदि य । णिद्दाणिदुदेण य ण विद्विमुत्पादिदुं सको ॥ पयकापपजुदेग्ण य वदिद काळा पर्वति अगाई। णिद्देश पर्वाते ताहु पुणी बहाहू पदेहें ॥ परतुद्देण य जीवी हैएमीळिल प्रदेह ॥ हैसे हैसे जागदि मुद्दे मुद्दे शोवदे मंदी ॥

२ — तत्त्वार्थसूत्र ८,८ : ...निदानिदानिदा प्रचळाप्रचळाप्रचळास्यानगृद्धिवेदनीयानि **ए**  में प्रत्येत के साथ 'दर्शनावरणीय कर्म' ओड़ लेने का कहा गया है। ।

स्तिमाशालीय कर्म भी दो कोटि का होता है—(१) देश प्रीर (२) सर्व । सर्व । प्रया प्रीर पर्वाप दर्शनावरणीय कर्म देश कोटि के हैं प्रीर रोप छह सर्व कोटि के? । प्रवाही राजावरणीय कर्मों में केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रचाहतम है।

वश्याते दर्शनावरणीय कर्मों के उदय से जीव का दर्शन गुण प्रमाड़ रूप से साच्छा-दित है बाता है दर हम गुण का वर्शकरण तो केवलदर्शनावरणीय कर्म के उदय की किसी पस्तवा में भी नहीं होता । नत्मीमुत में वहां है—"पूर्ण ज्ञान का प्रमन्तवर्श भाग तो में मात्र के प्रमाहत रहता है, वदि वह प्राष्ट्रत हो जाए तो औव सजीव वन जाय । में किता हे महार हि, किद से चौर भीर मूर्य की प्रमा कुछ-न-कुछ रहती ही है। यदि जा ने हो तो राजनित का किमान ही मिट जाय । " एवंडानावरणीय कर्म के विषय में वैसे में तो बात कही पानी है वही शर्वदर्शनावरणीय कर्म के विषय में भी कामू पहली है।

१६ निर्दाप्तिर्धयंनावरणं सामानाधिकारणयेनाभिसम्बध्यते---नित्रादर्यनावरणं निर्दापिताराज्ञावरणक्रियारि ।

१—(६) प्रथम कर्मवंश ६:

दंसणका पर्णानहा विश्विसमं दंसणावरणं ६

(स) देखिए ए० ३०३ पा० टि०२ (छ)

(ग) समाङ्ग २.४.१ ०५ की टीका : इंसलसीले जीवे इंसलपार्थ करेडू जॉ करमें । से परिकारसमार्थ इंसलकार्थ अर्थ जीवे ॥

रे-हामाप्तः १.४.१०४ः

इतिसन्नादर्शणाने सम्म एवं बेद

रीका-देशर्यनावरणीय चानुवाहुरवाचित्र्येनावरणीयम्, सर्वद्रानावरणी। मु

१---वर्रीः सूच ४१ :

सन्धर्मानार्याचे थ वं धरकास्य अवत्यासो निष्कृत्याद्यो, यह पुत्र कोर्सर धार्वारत्या तर्व सीरो धर्मावर्ष पावित्याः—"दृष्टि वेहस्तुप्ते होह पना बहुसुर्त्तो ("

रे-दश्बार्थसूत्र ८.७ : सर्वार्थसिदि :

. नव पदार्थ

दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव देखने योग्य वस्तु को भी नहीं देख नाजा। देखने की इच्छा होने पर भी नहीं देख पाता। देख कर भी नहीं देख गाजा। दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव मान्यादिवरशंनवाला होता है।

क्यान्वरनाय कम क उदय स जाव श्रान्छा।दतदशनवाला हाता ह वर्शनावरण कर्म के उक्त नी भेदों के बनुसार नौ मनुभाव हैं :

१—निद्रा ६—चधुदर्शनावरण २—निद्रानिद्रा ७—मचधुदर्शनावरण

रे—प्रवला ८—प्रवधिदर्शनावरण ४—प्रवला-प्रचला धौर

४—स्थानिक ६<u>-वेजन</u>र्गनानस्य

ज्ञानावरणीय कर्म की तरह इस दर्शनावरणीय कर्म की भी ज्यान ियांत्र मन्त्रीहर्षे भीर उरह्न्य्ट स्थिति तैतीम कोटाकोटि सागरोगम की होती है । दर्शनावरणीय कर्म के वस हेतुमों का नामोस्तेत्त्र पहले मा कुका है। देशिए—प्रच

पदार्च (इंग० २) टि० २३ पूज २२६। दर्गनावरणीय कर्म के बंध-देतु वे ही हैं वी आनावरणीय कर्म के बंध-देतु हैं। केवल शान के स्थान में दर्गन शहर इस्ला चाहिए। मर्च भी समान है।

चाहिए। पर्च भी समान है। दर्चनावरफोव कर्म के समूर्ग धाव से केनल बर्चन उल्लान होता है, जिनते वीव की सनल दर्चन वर्चित प्रकट होती है। जब धाव न होकर केवल धावोगमम होता है वब बार्ट सबसु चौर सबदि वे तीन दर्चन त्रगट होते हैं।

#### 

380

न्याच्या । दृरिधावादानिकाः कम्मस्त जीकं बहुत्य जाद पोतारशिवायं वन्य सर्वादयं अनुभावं दन्त्रणं, लेज्हा—निहा, निहानिहा वचका, वक्ताव्यका, भीन्दी बस्तुरेक्षणदर्यः, अवस्तुरेक्षणदर्यः, भीदिरेशणदर्यः, कृत्युश्मावादः, वै बहुते पोपाल वा पोमालं वा पोपालगीत्यातं वा वीत्यातं वा पोपालानं पोणाल लेखि वा दहूत्व वार्षणदर्थं वा ब पार्यातं, पारिवहायीतं च पार्यातं, परिला वि ज पार्यातं, क्रव्यन्यस्त्रां यावि अस्ति वृर्गस्मादर्शमयस्य द्वारातं दर्यस्य

4—इक्क ३३.१६००० पुरु ३३६ वार देर १ में द्रद्व ६-७-मोहनीय कर्म (गा० १६-३६) :

जो कर्म मूहता उत्पन्न करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। यह कर्म स्व-पर विवेक में ाया स्वस्त-रमण में बाधा पहुँचाता है। इस कर्म की तुलना मदा के साथ की जाती । 'मञ्जं व मोहणीयं' (प्रथम कर्मग्रन्थ १३)। जिस तरह मदिराऱ्यान से मनुष्य हित्ता हो जाता है भीर उसे भएने भीर पर के स्वरूप का भान नहीं रहता तथा अपने हेराहित का विवेक भूल जाता है वैसे ही इस कमें के प्रभाव से जीव को तस्य-प्रकल्व ा भेदबात नहीं रहता और वह दुष्कृत्यों में फंस जाता है ।

मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) दर्शन-मोहनीय और (२) चारित्र-गेहतीय । यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, तस्वनिष्ठा, सम्यक् द्दष्टि प्रथवा सम्यक्त । ते कमें सम्बक् इच्टि उत्पन्न न होने दे, तस्त्र-मतस्त्र का भेद-जान न होने दे उसे दर्शन-ोहतीय कर्म कहते हैं। जो सम्यक् चारित—ग्राचरण को न होने दे उसे चारित्र मोहतीय र्म कहते हैं।

दर्शन-मोहतीय कर्म तीन प्रकार का होता है 3---

- (१) सम्बक्त-मोइनीव : बो कर्म सम्बक्त का प्रकट होना हो नहीं रोकता पर मौप-्रिक प्रपत्ता क्षायक सम्यक्त्व (निर्मल प्रथवा स्थिर सम्यक्त्व) को उत्तन्त नहीं होने जा उसे सम्पक्त्व-मोहनीय कर्म कहते हैं।
- (२) मिथ्यात्व-मोइनीय : वो कर्म तत्त्वों में धद्धा उत्पन्न नहीं होने देता मीर विपरीठ यदा उलन करता है, उसे मिध्यात्व मोहनीय कर्म कहते हैं।
- (१) सम्यक्तिभ्यात्व मोदनीय : जो कर्म जिल्ला की स्थिति को जलायमान रसता है-

वह मञ्जपाणमृदी छोए पुरिसी परव्यसी होइ। वह मोहेणवि मुद्दो जीवो उ परस्वसी होइ॥

(स) देखिए पूर्व ३०३ पार्व हिरु २ (स) ₹. • PE (#)---

१—(क) राणाङ्ग २.४.१०५ की टीका :

<sup>(</sup>स) दावाङ्ग २.४.१०५ (ग) महारता २३,२

<sup>1-34. 11.</sup>E

४---प्रज्ञापना (२३.२) में सम्यक्ष्य मोहनीय भादि को सम्यक्ष्य वेदनीय भादि कहा ŧ١

तत्त्वों में श्रद्धा भी नहीं होने देता धौर ग्रश्रद्धा भी नहीं होने देता उछे सम्पर्कानपात मोहनीय कर्म कहते हैं।

इनमें मिय्यात्व-मोहनीय सर्वधाती कहलाता है भीर ग्रन्य दो देशघाती।

भारित्र-मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है-(१) कपाय-मोहनीय और (२) व

कपाय-मोहनीय । कप ग्रर्थात् संवार । ग्राय ग्रर्थात् प्राप्ति । जिससे संसार की प्राप्ति हो उसे कपा

कहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोग ये चार कपाय हैं। श्री नैमिचन्द्र निख हैं-- "जीव के कर्म-क्षेत्र का कर्पक होने से बाचायों ने इसे क्याय कहा है। इससे पु तथा दुःख रूपी प्रचुर सस्य जरान्न होता है तथा संसार की मर्यादा बढ़ती है।" जो क्या के सहवर्ती सहचर होते हैं प्रयवा जो कवायों को उत्तेजित करते हैं उन हास्य, होक, म

खादि को नो-कपास कहते हैं? । इसके स्थान में दिगम्बर प्रन्थों में सकपास का प्रयोग है नी-कपाय अथवा प्रकपाय का अर्थ कपाय का प्रभाव नहीं होता पर ईपत् कपाय है? हास्य आदि स्वयं कपाय न होकर दूसरे के बल पर कपाय बन जाते हैं। जैसे कुता स्वामी का इसारा पाकर काटने दौड़ता है और स्वामी के इसारे से ही वापत मा

जाता है उसी तरह कोधादि कपायों के बल पर ही हास्यादि नो-कपायों की प्रकृति होती है, क्रोबादि के प्रभाव में वे निर्वल रहते हैं। इसलिए इन्हें इयत्कवाय, प्रक्षाय या नो-कपाय कहते हैं\*। कपाय-मोहनीय सोलह प्रकार का है और (२) नो-कपाय-मोहनीय सात प्रवता नौ

प्रकार का १। १—गोम्मटसार (जीव-काण्ड) : २६२ : एहुद्दक्लप्रवहुसस्सं कम्मक्लेचं क्खेदि जीवस्स ।

संसारदरमेरं तेण कसाओचि णं बेंति ॥ २---कपायसहवर्तित्वात्, कपायत्रेरणादपि ।

हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकपायकपायता ॥ ३-सर्वार्थसिदि ८.६ :

ईपरर्थं नञ्यः प्रयोगादीयत्कपायोऽकपाय इति ।

४--तत्त्वार्थवार्तिक ८.६.१० 4-(4) an 11.to-tt:

चरित्रमोहणं रूम्मं दुविहं सं वियाहियं । कसाय मोइणिरजं तु नोकसायं सहैव य ॥

सोखसविद्देगेएणं बन्नं बसायतं। सवविद्दं नवविद्दं वा कार्म च मोहारापत्रं ॥ (स) प्रशापना २३ २

चारित्र मोहनीय के भेद इस प्रकार हैं:

िरेर—प्रत्याख्यानवरकांच क्रोध-मान-माचा-छोभ : वो उर्ग ऐसे क्रोध मान-माचा-भीग को उरान्त वर्षे कि जिनसे सम्पर्दत स्रोर देश प्रत्याच्यान तो न रहें पर वर्षे प्रवास्थान न हो सके—वर्षे सावस विर्दात न हो चुके उन्हें क्रमश प्रत्यास्थानावरणीय क्षेत्र, प्र∗ मान, प्र∗ माना स्रोर प्र∗ सोन कहते हैं ।

धि-६-संम्बद्धन क्रोप-माय-स्थान : जो कर्म ऐसे क्रोप मादि उदरन वर्षे कि विश्वे प्रवेदत्वास्थान होने पर भी सपास्थात चारित्र न हो पावे उन्हें बमसः संस्थान-जोध, संभ्यान, संभ्यास भीर संभ्योम कही हैं।

रिशन्तर पानार्थ पून्यराद नियते हैं—'व' का प्रयोग एवीनाव धर्ष में है। वंदन के नाथ प्रस्थान होने से एक होक्ट जो न्वतित होने हैं या निनके सद्भाव में भी गनन प्रमुखा हुता है वे संज्यनन क्याय है? ।

समेक्षामाने वर्तते । संदर्भन सङ्घातमानादेक्षीमूच रचनात्रन संदर्भो का रचनात्रेषु सम्बद्धीति सरकारमा क्षीप्रमानगावात्रीयम ।

<sup>(—(</sup>क) अनलायनुव्यनित यहां कमानि भूतते । कोअन्तानुव्यन्तारा क्रोपांतुं विशोजना क्ष (ग) समोजनी यान्यामनासकरीको क्षामाने । समोजनाअनलानुविध्या सायक्रमान् । समोजनाअनलानुविध्या सायक्रमान् । अन्यायनामनामाने द्वितेतुं विशेषता ॥ सम्यायनामनामाने द्वितेतुं विशेषता ॥ १—संस्थावविद्यांत प्रशासमानुवादन्त्य । सायक्ष्मान्याम् (इ.)

हवेताम्बर विद्वानों ने इसके मर्थ का स्कोटन करते हुए लिखा है—''वो कर्म सर्वित भीर सर्वे पाप की विरति से युक्त यति को भी क्रोबादि युक्त करता है—अप्रमणगर

युक्त करता है उसे संज्वलन-कपाय कहते हैं। शस्त्रादि विषयों को प्राप्त कर जिमने वीर बार-बार कथाय युक्त होता है वह संख्वतन कथाय है ।" वनन्तानुबंधी कपाय सम्यन्दर्शन का अपवात करनेवाला होता है। जिन शिव के

धनन्तानुवंधी क्रोध मादि में से किसी का उदय होता है उसके सम्यन्दर्शन उत्तन नहीं होता । यदि पहले सम्यन्दर्शन उत्पन्न हो गया हो और पीछे घनन्तानुबंधी क्याय का जदय हो जाय तो वह जलन्त हमा सम्यादर्शन भी नष्ट हो जाता है<sup>३</sup>।

ग्रप्रत्याख्यान कपाय के उदय से किसी भी तरह की एकदेश या सर्वदेश विरित नहीं होती । इस कथाय के उदय से संयुक्त जीव महाव्रत या श्रावक के व्रतों को धारण <sup>नही</sup> करंसकता³।

प्रत्याख्यानावरणीय कपाय के उदय से विरताविरति—एकदेश रूप संवम होने पर भी सकल चरित्र नहीं हो पाता \*।

संज्वलन कपाय के उदय से ययास्यात चारित्र का लाभ नहीं होता"।

यही बात दिगम्बर ग्रंथों में भी कही है।

१--(क) संज्वलयन्ति यति यत्संविज्ञं सर्वपापावरतमपि । तस्मात् संज्वला इत्यप्रधमकरा निरुध्यन्ते ।

(स) यन्दादीन् विषयान् प्राप्य संज्वलयन्ति यत्रो महः।

वतः संज्वलनाञ्चानं चतुर्थानामिहीच्यते ॥

२--तस्वा॰ ८.९० भाष्य : अनन्द्रानुषन्त्री सन्यादर्शनोपवाती । तस्योदयादि

सम्यादर्शनं नोत्पवते । पूर्वोत्पन्तमपि च प्रतिपत्तति । १--वस्ता • ८.१० भाष्य : अप्रत्याख्यातकपायोदवादिरतिर्ने भवति ।

४---वत्त्वा • द.१० भाष्य : प्रत्यादयानावरणक्यायीद्याद्विरताविरतिर्भवत्युतम्बारिष्ठ-

हाभस्त न भवति।

५--तत्त्वा• ८.६० : संज्वलनक्यामोद्रयासभाल्यातचारिकलाभो न भवति । ६--गोम्मरसार (जीवकावत) २८३ :

सम्मचेशसयः

धार्दति या कपाया घउसोल

धनतानुषंगी क्याय को ल्यांत वात्रजीवन को, प्रश्याक्यानी क्यायकी एक वर्ष की, ज्ञास्त्रानी क्याय की बाद नात्र को धोर संज्ञ्यन क्याय की स्थिति एक यक्ष की होती हैं। दिन्तर संगं में धनतानुक्यों की स्थिति संस्वात-प्रसस्यात-प्रनत्त भव; प्रश्या-क्यानी शे ६ बाद, प्रश्यास्त्रानी की एक यज धीर संज्ञ्यन की एक प्रत्यनुंह्व की कही क्यो हैं।

रेतान्वर-दिरान्वर दोनों ही के मत वे जीन प्रमत्वानुषंधी क्यान की प्रवस्ता में नरक तीं, परतास्तानी कराव की घतरशा में विवंत्रन गींत,प्रत्यास्थानी कपाय की प्रवस्ता में मनुष्य बींत थोर वंत्यननं कवाव की प्रशस्ता में देन पति को प्राप्त करते हैं? 1

मंत्र वरावरं—स्व के पावरं—अवर बीव रह होता है। मान उन्तवावरं—पर्वत् भारि बंडी केंद्रो बच्छ के बकाव को तरह होता है। माना गुवावरं—वनशति को गांठ भी तरह होता है भीर लोग पामियावरं—मांत्र के नियर पत्ती के पक्षर काटने की तरह होता है।

मनजपूर्वनी क्षेत्र वर्षत्र को रेखा—स्तार को तरह मानित होता है। ममलाक्वानी क्षेत्र पूर्वतित को रेखा-स्तार की तरह किताह है वांत होनेवाला होता है। मला-क्षेत्र मेन वाल को रेखा को तरह कीम निटनेवाला होता है। वंज्यतन क्षेत्र कल को रेखा के तरह मेंदि मी तीम निटनेवाला होता है। मोम्मटलार में भी यही जराहरण है।

(--गोम्मरमार (मीववादर) ४८४ : विक्रपुराविद्युक्तम्बद्यारुपमामको ६वे कोहो । स्टबर्गिवयसमार्गात् उत्पावनो वसको ॥

k-227 8.2.299

मनतानुबंधी मान दील-त्वस्थ को तरह, प्रश्न मान प्रत्यित्तरम्य की तरह, प्रश्नमन दार-त्तरम्य की तरह तथा संश्नमान तिनिधनता-त्वस्य जैवा होता है १। गोम्परवार में तिनिधनता के स्थान में 'बेत'—बेन है १।

धनन्तानुबंधी माया बांस की मूल की तरह, धप्र० माया मेय के बीन नी टप्, प्र० माया गोमून की धार की तरह भीर सं० माया बांस की ऊत्तरी दाल की तरह कर होती है । तरहा धर्ममाव्य में सं० माया की निर्मेतनसहसी बहुत है। योम्मटबार में हारती के सहये ।

मनतानुवंधी तोम किरमित्र से रिग वस्त्र की तरह, प्रमे श्री महर्दन से री बार की तरह, प्रभ लोम संबन से री हुए बस्त्र की तरह भीर संश्लेष हसी से री हुए बस्त्र की तरह होता है"। गोम्मरसार में संबन के रंग के स्थान में 'क्यूमन'—पर्धीर मृत का उदाहरण है"। तरवारेमाच्य में किरमित्र के रंग की जबह सामारण और

संबन के रंग के स्वान में कुनुम्मराग है"। १७—हास्य मोहनीय : जो कमें निमित्त हो या मिनिमत्त हो हास्य उरान करे उने हास्य मोहनीय कमें कहते हैं। १८ —हिंद मोहनीय : जो कमें रिच, प्रीति, राग उरान्त करे उसे रिव मोहनीय करें कटने हैं।

न्दुन्द। १६ — अर्रात मोहनीय : वां कर्म महीन, प्रशीत, द्वेष उत्तन करता है उउं प्र<sup>हा</sup>र मोहनीय कर्म नहते हैं।

१—दामाङ्ग ४,२,२६३

२ — गोम्मरमार (जीवहास्ड) १८४ : सेछद्विहरूरेसे जियमेनुजनुहरूतओं माणी ।

बारविदियगरामरगर्देख डथ्यायओ कमसी ॥ ३--- रामाङ्ग ४.२.२६३

(--- GH) # 8.4.484

४—गोम्मरसार (जीवकारक) २८६ : चेन्द्रमुखोरस्मयनिये गोमुक्य व धोरणे ।

सारको माना नारपतिहरकारामरगर्दछ क्षित्रदि त्रिवं ॥

५-- समाङ्ग ४.२.२६३

(—मोम्बस्सार (श्रीरकारत) २८० :

विज्ञायमस्तर्मस्य स्तित्व स्तिमाने होतो । ु देवल्यायजी स्त्रमी व

> ે દ્વારા પ્રતાસ મિલ્મોનોન નાઇન ( નવવા—વાપ્રામાન છે ) , કુલ્યુના પ્રતાસ કરે દૃષ્ટિદ પ્રાપ્ય છે? દૃષ્ટિ (

२०--भय सोइनीय: जो कर्म निमित्त से या प्रतिमित्त ही भय उत्पन्त करे उसे भय मीइनीय कर्म कहते हैं।

महिनीय कर्म कहते हैं। २१— घोक मोहनीय: जो कर्म सोक्त अस्तन्त करे उसे सोक मोहनीय कर्म कहते हैं।

३२ — इतुप्ता मोहनीय : वो कर्म घृणा उत्तल करे उसे जुनुष्ता मोहनीय कर्म कहते हैं । मानाम पूज्याद जुनुष्ता की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : 'यबुद्वयदारमदीय

संसम्भ पादोपानिष्यरणं सा जुगुस्ता ।" प्रयान् त्रितके उदस से मारवन्दोयों के संवरण— विदाने की बीर पर-दोशों के माविष्करण—दुक्ते की प्रवृत्ति होती है वह नुगुसा है।

२१—स्थी-वेद: जिस तरह पित्त के उदय से मपुर रस की ग्रामिताया होती है वेसे ही वो वर्म पुरुष की ग्रामिताया उदान करे उसे स्वी-वेद कर्म कहते हैं। 'जिसके उदय

में जोद स्त्रो-वेद सम्बन्धी भावों को प्राप्त होता है वह स्त्री-वेद है<sup>9</sup>।" . स्त्री-वेद करीपाग्नि की तरह होता है। स्त्री की भोग इच्छा योवर की ग्राग की

वस्तु भीरेभीरे प्रन्वतित होती है भीर चिर काल तक प्रथमती रहती है । (२४) पुरुष-वेद : दित तरह रहेदन के उदब से माम्ब रस की धरिमताया होती है

बैंचे ही जो कमें हवो की प्रमितापा उत्पन करे उसे पुरुष बेद कमें कहुने हैं। प्राचार्य प्रम्पसद पुरुप्तद की परिभाषा इन प्रकार करते हैं: "जितके उदय से जीव पुरुष संबंधी भारों को प्रात होता है वह पुंदेद हैंगा"

पुरव नेद तृणामि के सदय होता है जैसे तृण की भीन बीच जनती और बुसती है बसे ही पुरुष सीम उत्तीनत और सान्त होता है"।

(२६) नपुराक-नेद : जिस तरह पित और स्तेष्य दोनों के उदय से मन्दिका की समिलाया होती है बेसे ही जो कर्म स्त्री और पुरुष दोनों की समिलाया उत्पन्त करे उसे गर्भुसक-बेद

## १--प्रथम कर्मप्रन्थ २१ :

श्ययम् कमयन्य रप् : जस्तदृषा होइ जिए हास रई आह् सोग भय कुच्छा । सनिमित्तमन्नहावा तं इह हासाइ मोहणियं॥

३—तत्त्वा० ६.६ सर्वार्थिसिद्धिः यदुद्यात्स्त्रेणन्भावान्प्रतिपत्तते स स्त्रीवेदः

यदुद्यात्स्त्रणानभावानप्रतिपत्तते स स्त्रीवेः रे—प्रथम कर्मप्रन्थ २२ :

पुरिसिरिधतदुभयंपद्द अहिलसो जन्यसा हवद्द सोउ । यीनरमपुरेउद्देजो फुंग्रुमतणनगरदाहसमो ॥

४--वत्त्वा॰ द.६ सर्वार्थसिद्धिः

यस्योदयात्पोस्नान्भावानस्यन्द्रति स पुषेदः

६—देखिए उपर्युक्त पा० टि० ३

कमें बहुते हैं । "जियके उदयसे बीद नयुसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह बहुवरू बंद है" ।"

नपुनक नेद नगरदाह के समान है। जेते नगरी की मान बहुन दिनों तह वाणे रहारे हैं भीर उनके बुनने में भी बहुन दिन समते हैं उसी प्रकार नपुंत्र की भीन्यां चिरकान तक निपुत्त नहीं होती!।

तरवार्यवास्य में पुरुषेत्र, स्थोतेष्ठ घोर नागृतवेष्ठको तुगना क्रमणः गुण, साध धौर सरोगामिक नाथ को नई हैं? । धोनेसकात ने इनको तुनना गुण, स्थोप धौर स्थापिक पद्मी को प्रमित्रेत्याच को हैं? । तागृतवेष्ठ को लेकर के निसने हैं। "वर्गृतक स्मृतिनिर् साथा दोषा है। उनका बेराहुनव पद्मी को स्थास को तरह सरवन तीब होता हैं?!"

कर्मक्य, तरकार्यमुक चीर गोंग्मटनाए की मुचनाधी में कार्यंता मनाई है।

कार्तक २४ वहतियों में यतन्तातुकाधी क्याय, प्रतरवाक्ष्यानी क्याय और शता-क्यानी क्यान ये बारह क्यान गरियाति है ।

साह कर्न के उदय में तीन विष्याद्दित घोट करिपदीन ननता है। इसके धर्मा

```
t—નવાર હ ર લાગેનિકિટ

હદુશાના (અસ્ત્રાસનુસાસને સંસ્તૃત કરેણ

ર—નેવાર ૧, કરેર ગાર દિર દ

ર—વવાર હરેર હાલ્ય

ક મુખ્યદેશ (તાલુક) કરે

સ્ત્રાસને (તાલુકાર) કરે

સ્ત્રાસને (તાલુકાર)
```

This is minimise the minimise and mag at the grant of the following and an agraphism and the following and an artificial and and an artificial and artificial artificial and artificial and artificial and artificial artificial and artificial artificial and artificial artificial artificial artificial and artificial artificia

शंब है : बम्बहृत-वेदनीय, निष्यारत-वेदनीय, सम्यन्मिष्यारत-वेदनीय, क्याय-वेदनीय भौर नो-क्याय-वेदनीय ।

मेंड्रीय को के बंध-हेहुमों का उल्लेख करते हुए तत्वार्यमूत्र में बहा है : ''केबन-वानी, युद, संय, धर्म धौर देवों का प्रवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का वंत्र हेतु है धौर बरात के उदत में होनेवाला तीत्र भारम-परिणाम चारितमोहनीय कर्म कारे।"

निरावरण जानी को केवली कहते हैं है वे केवली द्वारा प्रस्तित और समयसें द्वारा रींचा सांगोत्तान प्रंय श्रुव हैं। राजवर से युक्त अमणों का गण संघ है धरका राजवर से बुध यनव-प्रमन्ती-प्रावह-प्राविका स्य चतुर्विद मण संघ है। पंत्रमहादत का जो . शब्द हन है वह यमें है भरदा प्रहिंसा तरण है जिसका वह पर्म है है। भदनवाडी बाहि देह हैं। केवती प्रादि का प्रवर्णवाद दर्शनमोहतीय कर्म का बंग-हेतु हैं। प्रवर्णवाद ना वर्त है सम्पृत्तदोगोदमादनम्'—बो दोष नहीं है जमका उद्भावन करना—कपन

मापन में नहा है—''मरिहलों का प्रवर्णवाद, पर्म का प्रश्नीवाद, मानाम-जराम्याओं रा प्रश्रीह, मंत्र का मश्योताह भीर देवों का मश्योताह--हत पांच मश्योताहों के होने वे बीद वर्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता । "

१—प्रवापना २३.१ :

गोववा ! मोहणित्रबस्त कम्मस्त जीवेणं वदस्त जाव एंचनिषं भणुमाने ष्यवं तंबर्∼ामवरेषनिङ्बं, मिच्छत्तरेपनिङ्बं, सम्मामिच्छत्तवेरणिङ्बं ₹—]स्ता: {.{¥-{¥ :

केश्वतम्बद्धन्तर्यवस्त्रीयावर्णवादो वर्णनमोहस्य । कादोद्याचीत्रास्त्रपत्रिणासम्बारित्र मोहस्य ।

रे—वर्शवंतिद्धि <sup>१</sup>.१३ : निरावरणञ्जानाः केवछिनः ।

१-(६) तस्य । जाज है, १४ : चार्नास्थान सङ्घ्य पण्यमहाव्यवसाध्यस्य धर्मस्य (व) सर्वारमेदि ६.१३ स्वक्तोरेतः ध्यामाणः संवः। अहिसालक्षणस्तरागमः 8-5-E-E-18- 8-5 €

दर्शनमोहनीय कर्म क्ये बंधता है, इन बिराय में प्रापम में निम्न बाउंनाम विसरा है।

"है भगरन् ! जीव कोजामोहनीय (दर्शनमोहनीय) कमें किस प्रकार बांधने हैं!" 'हे गौतम ! प्रमादका हेतु से भीर योग का निभिन्न से बीद कांजानोहतीय कर्म

का बंध करते हैं।"

'हि भगवन ! वह प्रमाद की होता है ?''

"हे गौतम ! वह प्रमाद योग से होता है।" .

'है भगवन ! वह योग किस से होता है ?" "हे गौतम ! वह योग वीर्य से उत्पन्न होता है।"

''हे भगवन् ! वह वीर्य किससे उत्पन्न होता है ?''

"हे गौतम ! वह बीर्य शरीर से उत्वन्न होता है।"

'हे भगवन् ! यह घरीर किस से उत्पन्न होता है !'

'हे गौतम ! यह शरीर जीव से उत्तन्त होता है। जब ऐसा है तब उत्वान, वर्म,

बल, बीर्य भीर पुरुपकार-पराक्रम हैं।" सर्वार्थिसिद्धि में चारित्र-मोहनीय कर्म के इंब-हेतुमों का विस्तार इस रूप में

मिलता है :

स्वयं कपाय करना, दूसरों में कपाय उत्पन्न करना, तपस्वीजनों के बारित्र में दूपण लगाना, संक्लेश को पैदा करने वाले लिङ्ग (वेप) और बत को धारण करनी

मादि कपायवेदनीय के मासव हैं<sup>र</sup>। सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की दिल्लगी उड़ाना, कुत्सित राग की

बढ़ानेवाला हंसी-मजाक करना, बहुत बकने व हंसने की झादतें रखना झादि हास्य वेदनीय के मासव है 3 1

१--भगवती १.३ ःवार्थसिदि ६.१४ : तत्र स्वपरकपायोत्पादनं तपस्विजनरूचनूपणं संविख्यास्त्रवर

धारणादिः कपायवेदनीयस्यास्तरः । ३—वही ६.१४ : सद्मोपहसन्दीनातिहासकन्द्रपोपहासग्रुविप्रजापोपहासगीलतादिन

नाना प्रकार की कीड़ाओं में लगे रहना, ब्रत धीर धील के पालन करने में रुचि न रलना बादि रतिवेदनीय के बासव है।।

दूबरों में बरति उत्पन्न हो और रित का विनाध हो ऐसी प्रवृत्ति करना और पापी लोगों की संगति करना घादि घरति वेदनीय के बास्रव हैरे।

स्वय शोकातुर होना, दूसरों के शोक को बड़ाना तथा ऐसे मनुष्य का प्रिमिनन्दन करना भादि शोकवेदनीय के भासव हैं?।

मय रूप अपना परिणाम और दूसरे को भय पैदा करना आदि भयनेदनीय के

माञ्जब के कारण हैं।

मुखकर क्रिया श्रीर मुखकर धाचार से घृणाकरनाझीर भपवाद करने में रुचि रलना ब्रादि जुनुष्तावेदनीय के धासव हैं ।

मनस्य बोलने की मादत, मित संघानपरता, दूसरे के छिद्र ढूँढना भौर बड़ा हुमा राग बादि स्त्रीवेद के बास्तव हैं।

कोथ का प्रत्य होना, ईप्यों नहीं करना, प्रपत्ती स्त्री में संतोप करना प्रादि पुरुप-वेद के मासव है ।

प्रवृद सात्रा में कपाय करना, गुप्त इन्द्रिनों का विनास करना और परस्त्री से बनारकार करना भादि नपुसक्तवेदनीय के भाग्नव हैं।

मोहनीय कर्म के बंध-हेत्सों का नामोल्लेख भगवती में इस प्रकार मिलता है— (१) तीत्र कोष, (२) तीत्र मान, (३) तीत्र माया, (४) तीत्र लोज, (४) तीत्र दर्शन-

रै---सर्वोधिसिद्धि ६.१४ : विचित्रक्रीडनपरतावतगीलारुच्यादिः रतिवेदनीयस्य ।

२---वही ६.१४ : परारतिपादुर्भावनरतिविनाधनपापगीलसंसर्गादिः अरतिवेदनीयस्य ।

<sup>&</sup>lt;ै—वही ६.१४ : स्वशोकोत्पादनपरगोकप्तुताभिनन्दनादिः गोकवेदनीयस्य ।

४--- वही ई.१४ : स्वभवपरिणामपरभवोत्पादनाविर्भववेदनीयस्य ।

४—पहो ६.१४ : कुराङक्षियाचारजुपुस्तापरिवादगीलस्वादिर्बृगुप्सावेदनीयस्य । ६—यही ६,१४: अञ्जोकाभिषायिवाविसम्धानपरत्वपररम्प्रत्रेक्षित्वप्रहृद्वरागादिः स्त्री-षेदनीयस्य ।

७—पद्दी ६.१४ : स्वाकक्षोपानुत्यक्रसम्बद्धारसम्बोबादिः पुँबेदनीयस्य ।

९ --वही ६.१४: प्रबुरकपायगुद्धा निहयन्यपरोपमपराङ्गनावस्कन्दनादिर्वपुंसकदेदनीयस्य। 41

मोहनीय और (६) तीत्र चारित्र मोहनीय । मन्य मागमों में मोहनीय कर्म के ३० बंध-हेतुमों का उत्त्वेल मिलता है । संजंप

- में वे इस प्रकार है :

  (१) त्रस प्राणियों को जल में डवाकर जल के माक्रमण से उन्हें मारता ।
- (२) किसी प्राणी के नाक, मुख मादि इन्द्रिय-द्वारों को हाथ से दक मण्डा प्रवस्त्र कर मारना।
- (३) बहुत प्राणियों को किसी स्थान में मयरुद कर चारों ब्रोर ब्रीप प्रज्वतित कर थएँ से दम घोंटकर मारना ।
- (४) दुष्ट चित्त से किसी प्राणी के उत्तमांग—सिर पर प्रहार करना है भीर मस्तक को फोडकर विद्यार्ण करना ।
- - (%) किसी प्राणी के मस्तक को गीले चर्म से मावेप्टित करना।
    (६) छल पूर्वक बार-बार भाले या उंडे से किसी को पीटकर मगने कार्य पर
- प्रकल होना या हुँसना । (७) घरने दोपों को दिशाना, माया को मावा से ब्रान्छादित करना, गुठ बोनना,
- सत्यार्थं का गोपन करना । (=) किसी निर्दोष व्यक्ति पर निष्या झारोप कर झाने हुस्ट-कार्यों को उनके
- विद में इकर उसे करकित करना ।
  - (१) जानते हुए भी किसी परिपद में मर्ज-सरव (सप मौर सूठ मिधित) रहता।
- (१०) राजा का संत्री होकर उनके प्रति जनता में विद्रोह कराना मा विस्तानपाल करना ।
- (११) बान-ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी धाने को यात-ब्रह्मचारी बहुना तुरी क्यो-विषयक भोगों में निष्ठ रहना ।
- स्थापनी द.६
   गोषमा ! शिव्यकोद्द्याण, शिव्यमात्रवाण, शिव्यमात्रवाण, शिव्यकोभगाण,
   शिव्यक्तिमात्रेद्द्याण, शिव्यक्तिमात्रवाण,
- २--(६) समश्रवाङ्ग समः ३० 🕆
  - (व) द्याध्यक्तकंत्र दश् र । (य) धाक्तवक्त थ । ४

(१२-१३) ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी मपने को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध--व्यक्त

करना, तथा कपट रूप से विषय मुखों में भ्रासक्त रहना।

(१४) गाँव की जनता पद्भार स्थापिक है हारा समर्थ और धनवान वन जाने पर, किर उन्हों तीर्मों के प्रति ईच्यों दोप या कल्यात मन से उनके मुद्दों में घनताय देने का सोचना या विद्र उपस्थित करनता।

(१४) भगने भर्ज-पालन करने वाले की हिंसा करना।

(१६) राष्ट्र-नायक, विशव-नायक प्रथवा किसी महा यसकी श्रंप्टी को मारना ।

(१७) नेता-स्वरूप प्रयवा धनेक प्राणियों के त्राता सहस्र पुरुष की मारना।

(१०) दीक्षाभिलावी, दीक्षित, समत श्रीर मुतपस्थी पुरुष को धर्म से भ्रष्ट करना।

(१६) अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन युक्त जिनों की निग्दा करना ।

(२०) सम्पत्नात्वरात युक्त त्याय मार्ग की बुराई करना, धर्म के प्रति द्वेष मीर नित्याके भावों का प्रचार करना।

(२१) जिस मावार्षे या उपाध्याय की कृता से श्रुत और विनय की शिक्षा प्राप्त हुई हो उसी की नित्या करना।

(२२) भाषाय भीर उपाध्याय की सुमन से सेवा न करना।

(२३) पदहुन्तुन होते हुए भी पपने को बहुन्तुत व्यक्त करना धौर स्वाध्यायी न होने पर भी प्राने को स्वाध्यायी व्यक्त करना ।

(२४) दपस्वी न होते हुए भी माने को समस्वी घोषित करना ।

(२४) सतक होते हुए भी अस्वस्य अन्य साचु साध्वियों की सेवा इस भाव से न करना कि वे उसकी सेवा मही करते ।

(२६) सर्वतीयों का भेद तथा धर्म-विमुख करने वाली हिसात्मक सौर कामो-तेवक क्यामों का बार-बार करना !

(२७) पारम-स्तापा या मित्रता प्राप्ति के लिए प्रयामिक वसीकरण प्रादि योगों का बार-बार प्रयोग करना।

(२०) मानुषिक या देविक भोगों की प्रतृति पूर्वक प्रभिनापा करना।

(२६) देवो की ऋदि, तृति, यस, वर्ण, बल और वीर्य की निन्दा करता।

(२०) 'बिन' के समान पूजा की दक्जा से नहीं देखते हुए भी में देव, यश और पूर्णों को देख रहा हूँ ऐसा कहना।

मोहनीय बर्म की जपन्य स्थिति प्रत्यमृहर्त और उत्तृष्ट स्थिति सत्तर बोटा-कोटि सागरोपम को होत्ते ३०।

1-380 33'51

उद्दीसरिमनामाण सर्चार कोडिकोडीओ। मोहिंगिज्जस्स उक्कोसा अन्तो<u>मुह</u>र्श जहन्त्रिया ६.

# ८--अन्तराय कर्म (गा० ३७-४२) :

मन्तराय का सर्थ है बोच में उपिश्व होना—विम्न करना—व्यावात करना। में कर्म किया, सिया, भोग धीर बन-कोटन करने में सबरोज काहिन करे को मन्तराय कर्म करते हैं। इनकी नुनना राजा के मध्यारों के साथ को बातो है। राग को दान देने को दक्ता होने पर भी बाद अध्यारों कहे कि सबने में दुख वहीं है के राजा दान नहीं दे पाता येंचे हो मन्तराय कर्म के उदय से जीव की स्वामानिक मन्त्र नार्य-पति कृष्टित हो बातो हैं।

भन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं :

- (1) दान-अन्तराय कर्म: इनका उदय दान देने में विप्तकारी होता है। यो कर्म दान नहीं देने देता वह दानान्तराय कर्म है। मनुष्य धतात्र दान में पुष्प बनना है, मानुरु एपयोव बस्तु भी पास में होती है, मुनान संस्थी-सामु भी उनस्थित होता है दर वस्स सारे संयोग होने पर इस कर्म के उदय से ओव दान नहीं दे पाता।
- (१) खान-अन्तराय कर्म: यह बस्तुयों की प्राप्ति में वायक होता है। यो कर्म प्रति होने पर रावर-गंब-रख-रखों के लाभ अयवा ज्ञान-दर्धन-वारिय-तम मादि के लाग को रोकता है वह सामान्तराय कर्म कहताता है। ज्ञारका येकी नगरी में पूनते रहते पर भी देखा ऋषि को भिजा न मिती यह सामान्तराय कर्म का उदय था।
- (३) भोग-अन्तराय कर्न : जो वस्तु एक बार ही भोगी जा सकें, उसे मोग बही हैं असे—खाय, पेय मादि । जो कर्म भोष्य वस्तुमों के होने पर भी जहें भोगने नहीं खा उसे भोगान्तराय कर्म कहने हैं। दोतों में भीड़ा होने पर सरस भोजन नहीं खाया जा सकता—यह भोगानतराय कर्म का उदय है।
- (थ) उपभोग-अन्तराय कर्म: जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके उसे उपभोग बढ़ी हैं जेंद्रे—मकान, वस्त्र मादि। जो कर्मा उपभोग बस्तुमों के होने पर भी उन्हें भोगो गरी देवा उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हूं। वस्त्र मानुषय मादि होने पर भी बंच्य के कारण उनका उपभोग न कर सकता, उपभोग-भारताय कर्म का उपर है।

जीवं चार्यसापनं चान्तरा पृति—यतवीतम्बरायम्, इदं चैवं— च्य साया दागादं चा कुन्धे भंजारिष् विस्कृति । पूर्वः जेवां जीवो सम्मी सं अंतरास्ति ॥ (ख) देखिए यु॰ १०१ पा० १० २ (ख)

१--(क) ठाणाङ्ग २. ४.१०६ की टीका :

(k) वीर्य-अन्तराय कर्म: वीर्य एक प्रकार की शक्ति विशेष है। बौद प्रंथों में भी इसी से उत्पन्त होते हैं<sup>3</sup> । संसारी जीन में सत्तारूप में मनन्त वीर्य होता है<sup>४</sup> । जो कर्म मारना के बीर्य-गुण का सवरोधक होता है—उसे वीर्यान्तराय कर्म कहने हैं। निर्वलता इसी कर्म का फर होता है"। कहा है : ''वीर्य, उत्साह, चेंब्टा, सक्ति पर्यायवाची शब्द हैं। जिसकर्मके उदय से कररामुध्यवालायुवाभी ब्रह्म प्राणतावालाहोताहै उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं ।"

बीव तीन हैं: (१) बाल-बीर्य: जिसके घोड़े भी त्याग-प्रत्यास्थान नहीं होते, जो म्रविरत होता है उस बाल का बीर्य बाल-बीर्य कहलाता है। (२) पण्डित-बीर्य: जो सर्वविरत होता है उस पण्डित का बीर्य पण्डित वीर्य है। (३) बाल-पण्डित वीर्य : नो कुछ अंश में त्यानी है और कुछ अंश में अविरत, उस वाल-पण्डित का वीर्य बाल-पिंदत वीर्य है। बीर्यान्तराय कर्म इन तीनों प्रकार के बीर्यो का मनरोध करता है। इस कर्म के प्रभाव से जीव के उत्यान", कर्म", वल",वीर्म" ",गौरपुरुपकार-गराहम" " <sup>भीण—हीन</sup> होते हैं।

१—राषाङ्ग १०.१.७४०

२--अंगुत्तरनिकाय ५.१

रे--भगवती १.३ ४--भगवती १.८

पदुद्यात् नीरोगस्य तस्मस्य यखवतोऽपि निर्वीर्यता स्यात् स वीर्यन्तरायः ६—तत्त्वाधांधिगमस्त्रम् ८.१४ सिद्धसेनः

तत्र वस्यचित् बल्पस्याप्युपचितवपुपोऽपि यूनोऽध्यालपत्राणता यस्य कर्मण उद्दयाव स बीयान्तराय इति ।

उत्यान—चंद्राविशेष (ठा० १.१.४२ टीका)

५ - कर्म-अमगादि किया (वही) ६--वल--गरीर-सामध्य (वही)

१०—वीय—जीव से प्रभव यक्तिविगेष (वही)

११—पुरुषकार-अभिमान विशेष। पराक्रम-अभिमान विशेष को पूरा करने का प्रयत्न विरोप (वही : पुरुषकारश्र—अभिमानविरोप: परावसश्र—पुरुषकार एव निष्पादितस्वविषय इति विश्वहे द्वन्द्वे कवहाव : )

बन्तराय कर्म के दो भेद कहे गये हैं—

(१) प्रत्युत्पन्नविनाशी अ॰ कर्म—जिसके उदय से लब्ब वस्तुमों का विनाश हो में (२) पिहित-म्रागामी-प्य म० कर्म--लम्य वस्तु के भ्रागामी-प्य का--साम-मार्व व धवरोध ।

इस कर्म के पाँच प्रनुभाव है--दानान्तराय, लाभान्तराय भोगान्तराय भी वीर्यान्तराय ३ ।

श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं—''घनघाति होने पर भी ग्रन्तराय कर्मको वो प्रपानि कर्मों के बाद रखा है उसका कारण यह है कि वह ग्रधाति कर्मों के समान ही है क्योंकि वह कितना ही गाड़ क्यों न हो जीव के बीर्य गुण को सर्वया सम्पूर्णत: मान्यी

दिव नहीं कर सक्ता ।"

उत्यान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम ये जीव के परिणाम विशंप है। वे वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपश्चम से होते हैं।

केवलज्ञानावरणीय मादि पूर्व विणत घाति कर्मों के क्षय के साथ ही गर्व की भन्तराय कर्म का क्षय हो जाता है। इसके क्षय से निरतिशय-मनन्त बीव जान

होता है। मन्तराय कर्म की जवन्य स्विति धन्तर्मृहनं भीर उत्हृब्द स्विति ३० कोटाकेटी सापरीरम की होती है? ।

१--डाणाङ्ग २.४.१०४ :

अंतराहरू करने दुविहे पंग संगन्यडण्यनविज्ञासिषु चैव विहितभागामिगई । 

गोयमा ! अंतराह्यस्य कम्मस्य जोरेनं बहुस्य जार एंचवित अनुनारे प्रमणे, र्वजहा दार्जनराषु खानंतराषु, भोगंतराषु, उपनीगंतराषु, वीरियंतराषु, वं देश पोग्गळं या जात्र थीमसा वा पोग्गडावं परिगानं वा तेसि वा उरह<sup>4</sup> भंतराष्ट्र ' कार्स वेदेति

१--गोम्मटपार (दर्मदादर) १७ : पारीवि अपादि वा निरुतेनं पार्वे अनहारी। नामतियाँगीमचारी किये परिशं भवार्थिमीरहः ह

2-380 \$4.16

मताराम कर्म के बंध-हेतुम्रों का नामोस्तख पहले या चुका है°। हेमचन्द्रसृति ते हैं: 'दान, लाभ, भोग, उपमोग ग्रौर बीर्य-इनमें कारण या विना कारण विश्न ना यन्तराय कर्म के बालव है । ''

मन्तराय वर्मके विवेचन के साथ घनघाती-कर्मी का विवेचन सम्पूर्ण होता है।

भार धनधाती-कर्मों में ज्ञानावरणीय ग्रीर दर्शनावरणीय ये दो ग्रावरण-स्वरूप हैं। मोहनीय-कर्म विदेक को विष्टत करता है। झन्तराय-कर्म विश्न-रूप है।

प्रयम दो बावरणीय कर्मों के धय से जीव को निर्वाण रूप, सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण ग्रव्याहन, निरावरण, ग्रनन्त ग्रीर सर्वोत्तम केवल-ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है। जीव मर्हेत्, जिन, केवली, सर्वज्ञ तथा सर्वभावदर्शी होता है। विवेक को दूषित करने वाले मोहतीयवर्म के क्षय से शुद्ध प्रनन्त चारित्र उत्तन्त होता है । प्रन्तराय कर्म के क्षय से धनन्त-त्रीयं प्रकट दोता है। इस तरह धनधाती कर्मी का क्षय धनन्त-चतुष्ट्य की प्राप्ति का कारण होता है।

६--असाता चेदनीय कर्म (गा० ४३-४४) :

वित कर्म से मुख दु:स का वेदन—प्रमुख हो उसे वेदनीय कर्म बहुते हैं। वेदनीय कर्म दो प्रकार का है—(१) साठा वेदनीय भीर (२) भसाठा वेदनीय। इस कर्म की तुननामपु-तिर्ता तलवार को धार से की गई है<sup>9</sup>। तलवार की पार में सने हुये मंषुको जीम से चाटने के समान साठा वेदनीय भीर तलवार की भार से जीभ के बटने की तरह संसाठा नेदनीय कर्म हैं? । जिस कर्म के उदय से मुख का प्रतुभव हो वह

१—देखिए पुरुष पदार्थ (हा० २) : टिप्पणी २३ ए० २३० २-- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा० ११०:

दाने हामे च बीचें च, तया भोगोरभोगयोः।

सञ्दाजाच्यात्र विधोन्तरायद्यमेण आध्वाः ॥ रे-(क) डाव्याक्र २.४. १०४ टीका : तथा बेवते-अनुमूचत इति बेदनीयं, सार्त-एवं तर्भूषतथा बेधने यसतथा, दीर्घत्वं प्राष्ट्रतन्तात्, इतरद्-एनद्विपरीटम्,

ME 4-सहुविधनिसियदश्वासभार जीहाए जारिसं सिह्यं। सामित्रवं धरदुरउप्यापन मन्द्र ॥

<sup>(</sup>स) प्रथम कर्मप्रन्थ १३: महुविक्तसम्मधाराज्यस्यं च दुहाड वेयज्ञितं ह

धाता बेदनीय है। जिस कमें के उदय से जीव को दुःस रूप प्रमुख हो बहु व वेदनीय है।

पदार्थ इंस्ट या धनिस्ट नहीं होते। इंस्ट-धनिस्ट का नाव प्रजान धीर में

उत्तम्न होता है—राग द्वंप से उत्तम होता है। मनुकूल विपनों के न निवने से प्रतिकूल विषयों के संयोग से जो दु.स होता है वह प्रसाता वेदनीय कर्न के उस

परिणाम है। उसके फल स्वरूप मनेक प्रकार के--शारीरिक भौर मानविक दुर्खो मनुभव होता है ।

मताता वेदनीय कर्म भाठ प्रकार के हैं। (१) मननोज शब्द (२) मननेज (३) बमनोज स्पर्ध (४) बमनोज गंध, (४) बमनोज रस, (६) मन दु:सता, (३) व दु.खता धौर (०) काय दु खता १।

बसाता वेदनीय के धनुभाव इन्हीं बाठ भेदों के धनुसार तर्ख्य बाठ हैं?।

ग्रमनोज राज्य, रूप, गंध, स्पर्श धौर इनसे होनेवाला दु.ल तया मानतिक, वानिक् भौर कायिक दु:खता भ्रसाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है।

यसाता वेदनीय कर्म के बंध-हेतुभों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है?। एक बार श्रमण भगवान महाबीर ने गौतमादि श्रमणों को बुलाकर पूदा: "श्रमणी!

जीव को किसका भय है ?" थमण बोले : "भगवन् ! हम नहीं जानते । म्राप ही हमें बतावें ?"

भगवान ने उत्तर दिया : "श्रमणो ! जीवों को दुःख का भय है।"

१—तत्त्वा॰ ८.८ : सर्वार्थसिद्धिः यदुदयादेवादिगतिषु शरीरमानसप्तश्वप्राप्तिस्तत्सवद्दे दस्। प्रयस्तं वेयं सदेवमिति । यत्फलं दुःखमनेकविषं तदसवद् सम् । अप्रयस्तं वेद्यमसद्वेद्यमिति । २— प्रज्ञापना २३,३,१५:

ं असायावेद्शिक्ते ण भंते ! कम्मे कविविधे पन्नते ? गोयमा ! अट्टविधे पन्नते, संज्ञहा-अमणुष्णा सद्दा, जाव कायपुद्दया । रे—प्रज्ञपनार३३८: असातावेषणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं तद्देव पुच्छा उत्तरं च, नवरं

अमणुवणा सहा जाव कायदुहया, एस वं गोयमा! असायावेषणित्रते कर्मी, पुस णं भोयमा ! असातावेद्रणिश्जस्स जाव अट्टविधे अणुभावे पनसे ॥ u-दोलए पुरुष पदार्थ (बाल २) टि० १३-१४,१६ (४० २२०-२२२,२२४)

श्रमण बोले : "भगवन् ! यह दु:ख किसने किया ?" भगवान बोले: "जीव ने ही यह दुःख अपने प्रमाद से उत्पन्त किया है।"

यमण बोते---"भगवन् ! इस दु:ख को कैसे भोगना चाहिए ?"

मगवात बोले—''ग्रप्रमत्त हो इस दुःख को भोगना चाहिए''। ''ग्रनगार विचारे— इस मुन्दर प्रतिरवाले प्रिरिहंत भगवान तक जब कमों को क्षय करनेवाले तपः कमें को बहुण करते हैं तो मैं भी बैसा क्यों न करूँ ? यदि मैं ऐसे कप्टों को सहन नहीं करूँगा, तो मेरे कर्मी का नाश कैसे होगा? उनके नाश करने का को यही उपाय है कि कप्टों को सहत किया जाय । यह चौथी मुखशस्या है<sup>२</sup>।"

९०—अशुभ आयुष्य-कर्म ( गा० ४५-४६ ) : नाना गति के जीवों की जीवन-मविध का निर्यामक कर्म झायुष्य-कर्म कहलाता है। इय वर्म की तुलना कारायह से की जाती है? । जिस प्रकार मपराधी को न्यायाधीछ

कारागृह की सजा दे दे तो इच्छा करने पर भी मपराधी उत्तते मुक्त नहीं हो सकता, उनी प्रकार जब तक मायु-कर्म रहता है तब तक मात्मा देह का त्याग नहीं कर सकता । इसी प्रकार धायु शेव होने पर जीव देह-स्थित नहीं रह सकता । धायुष्य-कर्मन मुख का कत्ती है भीर न दुःख का। भागुष्य-कर्मदेह-स्थित जीव को केवल भगुक काल सर्यादातक रारण कर रेखता है॰। कहा है---"बीवस्स अवद्वाण करेदि आऊ इछिन्य णरं" (गो॰ कर्म॰ ११)

श्री मक्त हुर्देव ने मायुष्य की परिभाषा इस प्रकार की है: "बिसके होने पर बीद जीवित और जिसके समाव में वह सृत कहलाता है वह सायु है। साबु मदपारण हा हेत् है ५"

<sup>1--</sup> amp 3.1.166

<sup>।——</sup>ठावाङ्ग ४.३.३२<u>४</u>

l--प्रथम कर्मप्रन्थ २३ : धानरविशिनायाळ इडिसरिसं... ।

<sup>!--</sup>रावाक्र २.४. १०४ टीका :

हुस्खं न देह धाड नविष वह देह चरवि गईसु । दुरसञ्जानाहारं घरेड् देहद्विनं जीर्थं ॥

६--वरवाधेशतिक ८.१०.३ :

वज्ञाबाभावयोजीवितमस्यं तदायुः ।२। यस्य भावात् भारमयः जीवतं भवति यस्य चाभावात् एव इत्युच्यवे वज्ञवधारणमायुरित्युच्यवे। 42

३३०.

नव पदार्थ

बिस कमें के उदय से जीव को ममुक्त गति-नव का जीवन विदाना पड़े उसे मानुष्ट-कर्म कहते हैं। इसके मनुभाव चार हैं—नरकायुष्य, तिर्यञ्चायुष्य, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य १ ।

गतियों की भवेशा से मानुष्य-कर्म चार प्रकार के है:

(१) नरकायुष्य कर्म : जिसका उदय तीव्र धीत भीर तीव उप्प बेदनावाने नरकों में

दीर्घजीवन का निमित्त होता है वह नरकायुष्य-कर्म कहलाता है ।

(९) तिष्ण्यापुष्य कर्म : जिसके उदय से धुषा, तृष्णा, शीत, उष्ण भादि प्रतेक उद्धर्गे के स्यानभूत तिर्यञ्च-भव में बास हो उसे तिर्यञ्चायुष्य कर्म कहते हैं?।

(३) मनुष्यायुष्य वर्म : जिसके उदय से शारीरिक ग्रीर मानसिक सुख-दुःस से सनाङ्कत मनुष्य-भव में जन्म हो उसे मनुष्यायुष्य कर्म कहते हैं\* ।

(४) देवायुष्य कर्म : जिसके उदय से शारीरिक और मानसिक बनेक मुखें से प्रायः गुक देवों में जन्म हो उसे देवायुष्य कर्म कहते हैं ।

नरकायुष्य कर्म निश्चय ही ग्रमुभ है भीर पाप-कर्म की कोटि का है। स्वामीनी के मत से कुदेव, कुनर और कई तिर्यञ्चों का प्रायुष्य भी प्रशुस है और पाप-कर्म की

कोटि का है (देखिए टि० ७ पु० १६०-६२) ।

बर्ग भागुष्य कमं के वंध-हेतुमीं का विवेचन पहले मा चुका है (देखिए टि॰ में पृ० २०६; टि० ६ व० २१०; टि० ७ पृ० २११; टि० १७ पृ० २२४; टि० १८ पु॰ २२४)।

१---प्रज्ञापना २३.१: गोयमा ! भाउयस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चडविद्वे अणुमावे पन्तरे, **संजहा-—नेरह्**याउते, तिरियाउते, मणुयाउए, देवाउए । २—तस्वार्थवार्तिक ८.१०.५ :

नरकेषु वीमधीतोष्णवेदनेषु यन्त्रिमसं दीर्घजीवनं वन्तारकायुः

रे—वडी ८.१०.६

श्चरिपरासाग्रीतोष्यादिङ्कोपद्रवप्रचुरेषु विर्वश्च यस्योदपाद्वसनं वर्त्तरांग्योनम् . ४--वही द.१०.७ : बारीरमानसद्यवदुःसभूविष्ठेषु मनुष्येषु जन्मोदवास् मनुष्यादुषः

६—वही. ८,१०-८ :

धारीरमानसञ्जनायेषु देवेषु जनमोदयात् देवायुषः

\_ .

११—अशुभ नाम कर्म (गा॰ ४६-५६) :

नाम कर्म का मर्च करते हुए कहा गया है-- ''जो कर्म जीव को गरवादि पर्यायों को

मनुभव करने के लिए बाध्य करे वह नाम कर्म है।" थी नेमिचन्द्र लिखते हैं: "जो कर्म जीवों में गति भादि के भेद उत्पन्त करता है, हो देहादिकी भिल्लताका कारण है तथा जिससे गत्यंतर जैसे परिणमन होते हैं वह

राम कर्म है र ।'

इस कर्मे की तुलना चित्रकार से की गई है। जिस प्रकार चतुर चित्रकार विचित्र ग्गों से सोमन प्रयोभन, अन्छे-दुरे, रूपों को करता है उसी प्रकार नाम कर्म इस संसार ों जीव के स्रोमन-मशोमन, इष्ट-मनिष्ट मनेक रूप करता है। जो कर्म विचित्र पर्यायों में

रिणमन का हेतु होता है वह नामकर्म है ? ! नाम कर्म दी प्रकार के होते हैं (१) शुभ और (२) अशुभ । जो शुभ हैं वे पुण्य रूप

मौर जो मञ्जूम है वे पाप रूपहुँ।

भूम नाम कर्म के कुल भेद साधारणतः ३७ माने जाते हैं भौर प्रशुम नाम कर्म नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ धौर उनके उपमेद का पुण्य पाप रूप वर्गीकरण निम्न

कार है:

·—प्रज्ञापना २३.१.१८८ टीका :

नामयति—गत्यादि पर्यायानुभवनं प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम <---गोम्मटसार (कर्मकाग्रड) १२ :

गदिआदि जीवभेदं देहादी पोगगलाण भेदं च । गदिवंतरपरिणमनं करेदि णामं अजेयवि "॥

रे—डाणाङ्ग २-४.१०५ टीका :

विवित्रपर्यायेर्नमयति-परिणमयति यज्ञावं तन्नाम, पुतस्वरूपं च--जह चितवरो निउणो अणेगरुवाई कुणइ रूवाई।

सोइणमसोहणाइ' चोक्समचोक्संहि वदणेहि ॥

तह नामंपि हु कम्मं अणेगस्वाइ' कुणह जीवस्स । सोइणमसोइणाइं इट्टाणिट्टाइं छोयस्स ॥

४—उत्तः ३३.१३ :

नामं करमं पु दुविहं छहमछहं च आहियं। छहस्स उ वहू भेवा एमेव अग्रहस्सवि ॥

४----नवतस्वलाहित्यसंग्रहः नवतस्वप्रकरणम् : ७ भाष्य ३७ :

सच्चीलं नामस्स, पयईशी पुन्नमाह (ह) ता य इमी । (-वही : द भाष्य ४६ :

मोह एवीसा दूसा, एसा पुत्र होई नाम चउतीसा ।

| ***                                             |                         |                                        | व पदार्थ |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| उत्तर प्रकृतियाँ                                |                         |                                        |          |
|                                                 |                         | <del>-</del>                           |          |
| पुल्य                                           | <del>स्</del> य         | पापरूप                                 |          |
| १—गतिनाम १                                      |                         | नरकगतिनाम                              | (3)      |
| ?                                               |                         | वर्षमावनाम<br>विर्यञ्चनविनाम           |          |
| ३ मनुष्यगतिनाम                                  | (t)                     | विभञ्चगावनाम                           | . (4)    |
| ४ देवगतिनाम                                     | (₹)                     |                                        |          |
| २—जातिनाम ४                                     |                         | एकेन्द्रियजातिनाम                      | /a\      |
| Ę                                               |                         | एकान्द्रयगातनाम्<br>द्येन्द्रियगातिनाम | (1)      |
| u                                               |                         |                                        | (v)      |
| 5                                               |                         | गिन्द्रियजातिनाम                       | (1)      |
|                                                 |                         | तुरिन्द्रियजातिनाम                     | (1)      |
| ६ पञ्चेन्द्रियजातिनाम<br>३शरीरनाम १० गौटारिकाची | (३)                     |                                        |          |
| र - अन्यार्कशरास्त्राम्                         | (¥)                     |                                        |          |
| ११ वैकियशरीरनाम                                 | (k)                     |                                        |          |
| १२ माहारकशरीरनाम                                | (₹)                     |                                        |          |
| १३ तेजसदारीरनामः                                | (७)                     |                                        |          |
| १४ कामर्णशरीरनाम                                | ( <del>-</del> )        |                                        |          |
| ४ सरीर-मङ्गो- १४ मीदारिकसरीर-मङ्गोषांगः         | गम ( <b>६</b> )         |                                        |          |
| पीगनाम                                          | (-)                     |                                        |          |
| १६ वैकियशरीर-मङ्गोपांगनाम                       | (१०)                    |                                        |          |
| १७ माहारकशरीर-धंगोपाञ्जना                       | (\-)<br># (99)          |                                        |          |
| ४—संहतननाम १८ वज्यक्ष्यभनाराचसंहनननाः           | " (11)<br>" (90)        |                                        |          |
| 18                                              |                         | राचसहनननाम (७)                         | •        |
| ₹•                                              | नारावर्ध                |                                        |          |
| २१                                              |                         | हनननाम (८)<br>बहहनननाम (८)             | ,        |
| र२                                              | व्यवस्थाताः<br>कीसिकासं |                                        |          |
| २३                                              | कार्यकार<br>वेदार्शसंहर |                                        |          |
|                                                 | चवाच वहून               | 17774 (617                             |          |

| पाप पदार्थ            | : दिप्पणी ११               |       |                         | <sup>(</sup> ३३३ |     |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------------------------|------------------|-----|
| (—ेर्डस्याननाम<br>• ो | । २४ समबतुरस्रसंस्थाननाम   | (१३)  | , ,                     |                  |     |
|                       | रेथ                        |       | न्यप्रोघपरिमंडलसं       | धान              |     |
|                       | •                          |       | 7                       | ाम (१२)          |     |
|                       | २६                         |       | सादिसंस्थाननाम          | (₹₹)             |     |
|                       | २७                         |       | वामनसंस्थाननाम          | (88)             |     |
|                       | ₹∉                         |       | कुब्जसंस्थाननाम         | ( <b>१</b> ¥)    |     |
|                       | 38                         |       | हुं इसंस्थानना <b>म</b> | (१६)             |     |
| ७वर्णनाम              | ३० शुभवर्णनाम              | (11)  |                         | (* .)            |     |
|                       | ₹१                         |       | ब्रश्वभवर्णनाम          | (tv)             |     |
| ५गन्धनाम              | ३२ सुरभिगंधनाम             | (१५)  | •                       | (1.9)            |     |
|                       | <b>३</b> ३                 |       | दुरभिगंघनाम             | (t=)             |     |
| ६—रसनाम               | ३४ गुभरसनाम                | (१६)  | •                       | (1.4)            |     |
|                       | ₹X                         |       | मञ्भरसनाम               | (11)             |     |
| <b>१०—स्</b> पर्शनाम  | ३६ गुभस्पर्यनाम            | (१७)  | •                       | ((4)             |     |
|                       | ३७                         |       | मसुभस्पर्धनाम           | (२०)             |     |
| ११मपुरलपुनाम          | ३८ श्रमुस्लघुनाम           | (१५)  |                         | (40)             |     |
| १२उपधावनाम            | 3€                         | ٠.,   | उपघातनाम                | (==)             |     |
| १३पराघातनाम           | ¥० पराघातनाम               | (35)  | 214/0/14                | (२१)             |     |
| १४मानुपूर्वीनाम       | . Xś                       | 11.47 | नरकानुपूर्वीनाम         | (2-)             |     |
|                       | 8.5                        |       | विर्यञ्चानुपूर्वीनाम    | (२२)             |     |
|                       | ४३ मनुष्यानुपूर्वीनाम      | (२०)  | व्यव- राजुरुवाताय       | (२३)             |     |
|                       | ४४ देवानपर्वीतास           | (२१)  |                         |                  |     |
| ११उन्द्रवासनाम        | ४४ उन्ध्रासनाम             | (२२)  |                         | _                |     |
| १९भाउपनाम             | YE MINUAU                  | (२३)  |                         |                  |     |
| १०-उदोतनाम            | ४७ उद्योतनाम               | (88)  |                         |                  |     |
| ६८विहासीगतिनाः        | १४८ प्रशस्त्रविहायोगतिनाम् | (२४)  |                         |                  |     |
|                       | * (                        |       | मधस्त्रविहायोगतिनाम     | (54)             | . 1 |
|                       | <b>४० प्रस्ताम ∙∙•</b>     | (२६)  | ,                       | 7                |     |
|                       |                            |       |                         |                  |     |
|                       |                            |       |                         |                  |     |
| n.                    |                            |       |                         |                  |     |

338 २०-स्थावरनाम 28 २१--सदमनाम ۲ą २२---वादरनाम ४३ बादरनाम (२७) २३---पर्याप्तनाम ४४ पर्यातनाम (२६) ( २४-साधारण-साधारणश्चरीरनान धरीरनाम २६-प्रत्येकशरीर-४७ प्रत्येकशरीरनाम (₹€) नाम २७--स्थिरनाम ४८ स्थिरनाम (₹o) २८-अस्थिरनाम ५६ ग्रस्थिरनाम २६—शुमनाम ६० शुभनाम (38) ३०—मशुभनाम (11 प्रशुभनाम ३१—सुभगनाम ६२ सुभगनाम (37) ३२—दर्भगनाम (11) दर्भगनाम ३३--मुस्वरनाम ६४ मुस्वरनाम (₹₹) (17) ३४--दुःस्वरनाम ६४ द.स्वरनाम ३४-- मादेयनाम ६६ मादेयनाम (₹¥) ३६-मनादेयनाम ६७ (11) धनादेवनाम ३७--- यशकीर्तिनाम ६८ यशकीर्तिनाम (3¥) ३८—मगराकीत्ति- ६९ (1Y) धयशकीतिनाम नाम ३६-निर्माणनाम ७० निर्माणनाम (35) ४०-- तीर्यद्वरनाम ७१ तीर्यद्वरनाम (₹u) उपर्नुक विवेचन में क्रम र में उद्घितित सरीर-प्रंगोपान उत्तर-प्रवृति के बाद धायने में 'शरीरबंधननाम' धौर 'शरीरसंपातनाम' इन दो उत्तर प्रश्नुवियों का नामुंहनेव व्यविक है। इन तरह नाम कर्म की उत्तर प्रहातिमां की कुल संस्था उक्त ४०+२=४२ होती है। भाषमों में इसी संस्वा का उत्लेख पाया जाता है । १--समबायांम समक ४२; प्रज्ञापना २३,२,२६३

्जो कर्म पहले बंधे हुए तथा वर्तमान में बंधनेवाले श्रीदारिक झादि शरीर के पुद्मतों मापत में लाख के समान सम्बन्ध करता है उस कर्म को बन्धनतामकर्म करते हैं।

ा मानत में लाख के समान सम्बन्ध करता है उस नमें को बन्धननामकर्म नहते हैं। जैसे रंताती तृण-समूह को इकट्टा करती है वैसे ही जो नमें ग्रहीत भीर गृहामाण

भव बताबा तृण-समृत् का इकट्टा करती है बसे ही जो कर्म यहीत भीर यहामा। द्वानों को इकट्टा करता है—जनका सार्निध्य करता है उसे संघातनामकर्म कहते हैं।

वरीर के पांच भेदों के मनुसार इन दोनों उत्तर प्रकृतियों के मवान्तर भेद निम्न कार पांच-पांच हैं:

### 

- (१) भौदारिकेशरीरबंधननाम (२) वैक्रियशरीरबंधननाम
- (३) माहारकशरीरबंधननाम
  - (४) तैजसगरीरबंधननाम (४) कामणेशरीरबंधननाम

#### परीरसंघातनाम

- (१) भौदारिकशरीरसंघातनाम
- (२) वैकियशरीरसंघातनाम
- (३) ब्राहारकशरीरसंधातनाम
- (४) तैजसवरीरसंपातनाम (४) कामर्णशरीरसंपातनाम

स्त्री तरह वर्णनाम (क. ७), रसनाम (क. १) भीर स्वरंनाम (क. १०) के वर्णन से से कुन ६ चमनेदें के स्थान में उनके उनकेद भागम में इस प्रकार उनकाम विशेषाम हिस्स्यान स्वरंति होता है जित्रकाम हिस्स्यान हिस्सान हिस्स्यान हिस्सान हिस्स्यान हिस्सान हिस्स्यान हिस्स्यान हिस्स्यान हिस्स्यान हिस्स्यान हिस्स्यान हिस्स्यान हिस्सान हिस्सान

र्वास्थानाम, बातस्यानाम, उष्णस्यांनाम। यहाँ उक्त उत्तर प्रकृतियों को गिनने से नामकर्म के कुल भेद ६४ (७१–६)+४+४ १२४-४=६३ होते हैं। यही संस्था दवेतास्वर दिगस्वर सर्वमान्य हैं।

१—(क) प्रजापना २३,२,२६३

<sup>(</sup>व) गोम्मरसार (कर्मकाएड) : २२

नव परा

नाम कमें की पुष्प-प्रहृतियों का विवेचन पुष्प प्रायं की दान में किया वा बु है। पाप-प्रकृतियों का विवेचन [महाँ गा॰ ४६ से ४६ में है। यहाँ उतरर हुछ प्रक बासा जा रहा है :

(१) नरकमतिनामः नारस्यः मादि पर्याय-मरिणति को गति कहते हैं। बित कर्न क

उदय नरब-मब की प्राप्ति का कारण हो उसे 'नरकगतिनाम कर्म' कहते हैं। (२) विर्यष्ट्याविनाम : जिस कर्म के उदय से विर्यष्टन-मब की शांति हो वसे विर्यष्ट

गतिनाम कर्म 'कहते हैं। पर्मु पश्ची तया कुश मादि एकेन्द्रिय जीव इसी कर्म के दस वाले हैं। (३) एकेन्द्रियज्ञातिनाम : जो कर्म जीव की जाति—सामान्यकोटि का निवानक हो

उसे जातिनाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के चदय से जीव केवल संग्रीनेद्रिय का धारक एकेन्द्रिय पृथ्वी, भप्,वायु, तेत्रस भौर वनस्पतिकाय जाति काजीव हो उसे 'एकेन्द्रियगडि नामकर्मं कहते हैं:

(४) द्वीन्त्रयज्ञातिनाम : जिस कर्म के उदय से जीव द्वीन्द्रय—स्वर्ध और बिह्ना मार धारण करने वाली जीव-जाति में जन्म प्रहण करे उसे 'द्वीन्द्रियवाति नाम कर्म' वही

431

हैं। कृमी, सीप, शंख भादि द्वीन्त्रिय जाति के जीव हैं। (४) त्रीन्द्रियज्ञातिनाम: जिस कर्म के उदयसे जीव त्रीन्द्रिय-स्पर्ग, जिह्ना और प्राप

मात्र घारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म प्रहण करे उसे 'त्रीन्त्रियजातिनामकर्म' कहें हैं। कुन्यु, पिपीलिका मादि इस कर्म के उदयवाले जीव हैं।

(६) चतुरिन्त्रियजातिनाम : जिस कर्म के उदय से जीव चतुरिन्द्रिय-सर्ग, निद्धाः घाण भौर चतु मात्र घारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ब्रह्ण करे उसे 'बतुरिद्धिय-जातिनामकर्म' कहते हैं। मक्षिका, मशक, कीट, पतंत्र झादि इसी कर्म के उदयबाने हैं।

(७) ऋषभनाराचसंहनननाम : हाडवंच की विशिष्ट रचना का निमित्त कर्म संहतननाम कमें कहलाता है। जिस कमें के उदय से ऋषमनाराचसंहनन प्राप्त हो वह 'ऋषमनाराच संहतननामकर्म' है। दोनों मोर मस्यियाँ मर्कट-बन्ध सेबंधी हों भीर उनके ऊरर पट्ट ही तरह मन्य मस्यि का वेप्टन हो वैसे मस्यिवंध को 'ऋषमनाराचसंहनन' बहुते हैं।

(c) नाराचसंहनननाम : जिस कर्म के उदय से नाराचसंहनन प्राप्त हो उसे 'नाराचसंहन-नामकर्म' कहते हैं। ऊपर ऋषम≕ष्ट्र का बेच्टन न हो केवल दोनों स्रोर सर्कट-वंध हों

उस मस्पिबंध को नारावसंहतन कहते हैं।

(६) अर्द्धनाराचसंहनननाम : जिस कर्म के उदय से प्रदंनाराचसंहन न प्राप्त हो उसे 'मर्द्धनाराचसंहनननामकर्म' कहते हैं। जिस म्रस्थि-बंध में एक म्रोर मर्कट-बंध हो मौर दूसरी म्रोर मस्यि-वौलिका का बध उसे ब्रर्द्धनाराचसंहतन कहते हैं। (१०) कीलिकासंहनननाम : जिस कर्म के उदय से कीलिकासंहनन प्राप्त हो उसे

'दोनिकासहनननामकर्म' कहते हैं। जिस बंघ में दोनों झोर प्रस्थियाँ प्रस्थि-कीलिकाओं से बधी हो उसे कीलिकासंहन कहते हैं। (११) सेवार्तसंहनननाम : जिस कर्म के उदय से सेवार्तमहनन प्राप्त हो उसे 'सेवात-

सङ्गननामकर्म' वहते हैं। इस बंध में झस्त्रियों के किनारे परस्पर मिले होते हैं, उनमें कीतिका-बंधभी नहीं होता।

(१२) न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम : शरीर की विविध भ्राष्ट्रतियों के निमित्त वर्म को संस्थाननाम कहने हैं। जिस कर्म के उदय से न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थान धाप्त हो बढ् 'त्यबोधररिमण्डलसंस्थाननामकर्म' नहुलाता है । स्यबोध=वट । वटवृक्ष की तरह नामि के उत्तर का भाग प्रमाणानुसार धौर लक्षणमुक्त हो धौर नीचे का माग वैसा न हो उमे न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थान बहुते हैं।

(१३) सादिसंस्थाननाम : जो कर्म सादिसस्थान का निमित्त हो उसे 'सादिसंस्थान नामकर्मे वहते हैं। नाभि के नीचे के संग प्रमाणानुवार सौर सक्षण्युक हों सौर नाभि के उत्तर के बंग वैसे न हों उसे सादिसंस्थान कहने हैं।

(१४) वासनसंस्थाननाम : जो कर्म वासनसस्थान का हेतु हो उसे 'वासनसंस्थान नामकर्म' बहुते हैं। हाय, पर, मस्तक मौर बीवा प्रमाणानुसार धौर सक्षणयुक्त हों परन्तु

याजे, उदर मादि भवयव वैसे न हों वह वामनसंस्थान है। (१४) कुन्जसस्थाननामः जो कर्मे कुम्बनंस्थान का हेतु हो उने 'कुम्बनंस्थाननामकर्य'

बहुते हैं। हाय, पर, मस्तक और बीवा प्रमाणानुसार और नशमपुक न हीं बाकी परमत बेने हों वह बुज्बनंत्यान है।

(१६) हुंडसंस्थाननामः जो कर्म हुंडमस्यान का निमिक्त हो उने 'हुंडमस्याननामकर्म' बहुते हैं। इन संस्थान में सब महत्तव प्रमाणरहित घोर लक्षकट्टिन होते हैं।

(१०) अबुभरत्रेताम : बित कर्म के उरव से पारीर इच्चादिक बगुन वर्षदाना होता है जने 'बतुमवर्णनामकर्म' बहुते हैं।

नव पदार्थ

३३८

(१८) दुरभिर्वधनामः जिम कर्म के उदय से जीव का शरीर प्रयुव गंववाना हुन है उरे 'दुर्रामगंबनामकर्म' कहते हैं। (१६) अग्रुभरसनाम: जिस कर्म के उदम से गरीर तिक मादि ममुन समान होता है उसे 'मगुभरसनामरूम' कहते हैं।

(२०) अग्रुभस्पर्यनाम : जो कर्म कर्कन मादि बन्नम स्वर्ग का निमित होता है जो 'मगुमस्तर्भनामकर्म' कहते हैं।

(२१) उपघातनास : जिस कर्म के उदय से जीव झड़ने ग्रविक या विष्टुत प्रवस्त्रों

द्वारा दु:स पावे भ्रमवा जो कर्म जीव के उपघात—वेमौत मरण का कारण हो जे 'उपधातनामकर्म' कहते हैं।

(२२) नरकानुपूर्वीनाम : विग्रहगति से जन्मान्तर में जाते हुए जीव को माकाश प्रदेश की श्रीण के अनुसार गमन कराने वाले कर्म को आनुपूर्वीनाम कहते हैं। जो कर्म करक

गति के सम्मूख गमन कराता है उसे 'नरकानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं। (२३) विर्यञ्चानुपूर्वीनाम: जो कर्म जीव को विर्यञ्च गति के सम्मुख गमन करावे डेंगे 'तिर्यञ्चानुपूर्वीनामकमें' कहते हैं ।

(२४) अप्रयस्तिविहायोगितिनाम: जो कर्म गति का नियामक हो उसे विहारोजीं-नामकर्म कहते हैं। जो कर्म ब्रशुभ गति उत्पन्न करे उसे 'ब्रप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म'

कहते हैं। हाथी, बूपभ स्नादि की गति प्रसस्त सीर ऊट, गये सादि की गति सप्रसस्त कहलाती है । (२४) स्थावरनाम : जिस कर्म के उदय से जीव स्वतंत्र रूप से गमनागमन न कर सर्रे

उसे 'स्थावरनामकर्म' कहते हैं। पृथ्वी, ग्रप्, वायु, तैजस और वनस्पतिकाय जीव स्त्री कर्म के उदयवाले होते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से गमन करने की शक्ति नहीं है। (२६) स्वमनाम: जिस कर्म के उदय से ऐसा मूब्म शरीर प्राप्त हो कि जो वर्मवर् से देखा न जा सके 'सूदमनामकर्म' कहलाता है। कितने ही बादर पृथ्वीकायिक मारि

जीव भ्रहस्टिगोचर होने हैं पर भ्रमंस्य घरीरों के मिलने पर वे दिखाई देने लगते हैं। पूरम जीवों के प्रसंस्य बारीर इकट्टे हो जायं तो भी वे दिखाई नहीं देते ।

(२७) अपर्याप्तनाम : जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण न कर सके

भौर पहले ही मरण को प्राप्त हो उसे 'धपर्याप्तनामकर्म' वहते हैं। साधारणगरीरनाम : जिस कर्म के उदय से प्रनन्त जीवों का साधारण-एक ग्रीर हो उसे 'साधारणदारीरनामकर्म' कहते हैं। सालू, प्रदरक मादि इसी कर्म के उदय वाले जीव है।

(२६) अस्थिरनाम : जिसके उदय से जिल्ला, कान, भीह प्रादि ग्रस्थिर प्रवयव हीं उसे 'मस्थिरनामकर्म' कहते हैं।

(३०) अग्रुभनाम: जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के स्रवयव प्रमुग---प्रप्रतस्त होते हैं उसे 'मगुभनामकर्म' कहते हैं।

(३१) दुर्भगनाम : जिस कर्म के उदय से उत्कार करने पर भी मनुष्य प्रक्रिय हो उते 'दुर्मयनामकर्म' कहने हैं।

(१२) दुःस्वरनामः : जिस कर्मके उदयसे प्रप्रिय लगे ऐसा सराव स्वर हो उसे 'डु.स्वरनामकर्म' कहते हैं।

(११) अनादेयनाम: त्रिन कर्म के उदव से बचन लोकमान्य न हो उमे 'धनादेयनाम कर्म' वहते हैं।

(१४) अयवकीर्तिनाम : जिस कर्म के उदय से घरवरा या घपकीर्ति हो उसे 'ध्रयरा-कीतिनामकर्म' कहते हैं।

ं नामकर्म की पूर्वोक्त ४२ प्रकृतियों में बयन भीर संवात प्रकृतियों के जो पौब-गौब मेद हैं (देखिए पु॰ ३३४-४) उन्हें भी पुस्प मीर पान में विभक्त कियाजा सकता है। स्वामी जीने गा० ४६ में वहा है—''इनमें से गुभ बंबन मीर सपात पुम्पस्य है घौर बसुभ पायस्य ।''

'नवतरवप्रकरण' से तिर्वेद्धगति घोर तिर्वेद्धानुपूर्वी की गिनती पाप प्रकृतियों में को यसी है और निर्वे ब्रायुष्य की गणना पुष्य प्रदृतियों में १३ इन का कारण यह माना वाडा है कि निर्वञ्चानूष्य के उरम के बाद डिर्वञ्चमंडि घोर डिर्वञ्चानूतूर्वी जीव को धनिष्ट घवता दु सहस्य नहीं सगरीं। तत्वार्थभाष्य में नरायुष्य धौर देवायुष्य को ही पुष्प महतियों में निता है भेद: डिबेमाचुन्य स्तप्टतः याद महदियों में भाती है" । स्वामीसी बहुते हैं : "बहूँ विवेधों का मानुष्य पार प्रहृति क्व होता है। दिन विवेध का मानुष्य मनुष है जबको गाँउ भीर मानुदूरीं भी मनुष है। जिल उपसे का मानुष्य सुख है जननो वृत्रि सौर मानुदूर्वी भी गुम है (बा॰ ४६)।" रे—नवतस्यप्रवस्य

4 --- **तर** दा o

-38. 12

है उसे 'दूरिभगंबनामकर्म' कहते हैं। (१६) अग्रभरसनाम : जिस कर्म के उदय से गरीर तिक धादि प्रमुन रसनाना होता है उसे 'ग्रम्भरसनामकर्म' कहते हैं। (२०) अग्रभस्पर्यनाम : जो नर्म कर्करा ग्रादि ग्रमुम स्पर्ध का निमित्त होता है उने 'घराभस्परीनामकर्म' कहते हैं ।

(१८) दुरभियंधनाम: जिस कर्म के उदय से जीव का सरीर प्रयम गंधवाना होता

(२१) उपघातनाम : जिस कर्म के उदय से जीव प्रान्ते ग्रविक या विकृत प्रवन्ती द्वारा दु:ख पावे भ्रयवा जो कर्म जीव के उपघात-वेमौत गरण का कारण हो उने 'उपधातनामकर्म' कहते हैं।

(२२) नरकानुपूर्वीनाम : विग्रहगति से जन्मान्तर में जाते हए जीव को ग्राकास प्रदेश की श्रीण के प्रनुसार गमन कराने वाले कर्म को आनुपूर्वीनाम बहुते हैं। जो कर्म नरक गति के सम्मुख गमन कराता है उसे 'नरकानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं। (२३) तिर्यञ्चानुपूर्वीनाम : जो कर्म जीव को तिर्यञ्च गति के सम्मुख गमन करावे जैने

'तिर्यञ्चानुपूर्वीनामकमं' कहते हैं । (२४) अप्रयस्तविद्वायोगतिनाम: जो कर्म गठि का नियामक हो उसे विहायोगित-नामकर्म कहते हैं। जो कर्म बराभ गति उत्तत्न करे उसे 'ब्रह्मशस्त्रविहायोगितनामकर्म' कहते हैं। हाथी, वृषभ बादि की गति प्रसस्त और ऊंट, गये ग्रादि की गति भ्रमास्त

कहलाती है। (२४) स्थावरनाम : जिस कर्म के उदय से जीव स्वतंत्र रूप से गमनागमन न कर सके उसे 'स्यावरनामकर्म' कहते हैं। पृथ्वी, सप्, वायु, तैजस सौर वनस्पतिकाय जीव इसी

(२६) सूक्तमनाम : जिस कर्म के उदय से ऐसा मूक्तम ग्रारीर प्राप्त हो कि जो चर्मज्यु से देखा न जा सके 'सूदमनामकर्म' कहलाता है। कितने ही बादर पृथ्वीकायिक मादि

कर्म के उदयवाले होते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से गमन करने की शक्ति नहीं है। जीव ग्रहस्टिगोचर होते हैं पर घसंस्य शरीरों के मिलने पर वे दिखाई देने लगते हैं। मूध्म जीवों के बसंस्य घरीर इक्ट्रे हो जायं तो भी वे दिखाई नहीं देते। (२७) अपर्याप्तनाम : जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न कर सके भौर पहले ही मरण को प्राप्त हो उसे 'भ्रपर्यातनामकर्म' बहते हैं। (२=) साधारणवरीरनाम : जिस कर्न के उदय से प्रनन्त जीवों का साधारण---एक

सरीर हो उसे 'साधारणशरीरनामकर्म' कहते हैं। सालू, सदरक स्नादि इसी कर्म के उदय वाले जीव हैं।

(९६) अस्थिरनाम : जिसके उदय से जिल्ला, कान, भोह मादि मस्थिर मनयब हों उसे 'मस्थिरनामकर्म' कहते हैं ।

(३१) दुर्भगनाम: जिल कमें के उदय से उदहार करने पर भी मनुष्य प्रत्रिय हो उत्ते 'पुनंगनामकर्म' कहते हैं।

(३२) दुःस्वरनाम: जिस कर्म के उदय से प्रत्रिय लगे ऐसा सराव स्वर हो उसे 'इ.स्वरनामकर्म' कन्ने हैं।

(११) अनादयनाम: जिल कर्म के उदय से बचन लोकमान्य न हो उसे 'मनादेयनाम कर्म' बहुते हैं।

कम' बहुते हैं। (१४) अयवकीर्तिनास : जिस कमें के उदय से बाबसा या धरकीर्ति हो उसे 'धयरा-वीजिनामकम' कहने हैं।

ं नानकर्त को पूर्वोक्त ४२ महतियों में बयन और संवात महतियों के जो वीकनीच भेर हैं (देखिए पू॰ २२४-४) करों भी पूज्य और वाद में विभक्त किया जा सकता है। स्वामी जी ने गा॰ ४२ में कहा है—''इनमें से मूज बंधन और सपात पुज्यस्य हैं और मामुज पायस्य ।''

'पनतत्वप्रकरण' में विजयमित बोर विजयमपूर्व नी मिनती पाप प्रहितयों में ने स्वी है और विजयमपुर्व की गयना पुष्प प्रहित्यमें में ने हम का कारण यह माना बाता है कि विजयमपुर्व के उत्तम के बाद विजयमपित धोर विजयमपूर्व और नो मिनट स्वता ह जरूर नहीं नगती। उत्तमंत्रमान्य में नरायुष्य और देशमुष्य को ही पुष्प पहिल्तों में मिना है था: विजयमपुष्प स्टब्दा पार प्रहित्यों में मानी है'। स्वामति नहीं हैं: "कई विजयों का मानूष्य पान प्रहित कर होता है। जिन विजय का मानूष्य मानुष्य है जननी गति और मानुष्य में मही कर हो। जिन विजय का मानूष्य मुख्य है जननी गति और मानुष्य भी मुल्य है (गति भई)।"

१--नवनस्वप्रकरण गा० १४, १२

२--वस्त्रा॰ ८,२६ भाष्य : गुभमायुष्कं मानुषं देवं च

मगुभ नामकर्म के १४ मनुभाव-विशास गुभनामकर्म के प्रनुपावीं से टीक उनटे है। वे इस प्रकार है---(१)पनिष्ट शब्द, (२) प्रनिष्ट रूप, (३) प्रनिष्ट गय, (४) प्रनिष्ट रस, (४) प्रनिष्ट रागे, (६) प्रनिष्ट गाँउ, (७) प्रनिष्ट स्विर्ड, (६) प्रनिष्ट सावष्य, (१) प्रनिष्ट बगकोर्ति, (१०) प्रनिष्ट बल, बोर्च, पुरुवकार-पराक्रम (११)

पनिष्ट स्वरता (१२) होनस्वरता, (१३) दीनस्वरता भौर (१४) भकान्तत्वरता । मगुभनामकर्म के बच-हेतु गुमनामकर्म के बघ-हेतुमों के ठीक विपरीत हैं। इनका

विवेचन पहले किया जा चुका है (देशिए ए० २२० टि० २१)। प्रथम कर्मग्रन्य में लिखा है--"सरल भीर गौरव-रहित जीव युक्तामकर्म का बच करता है भीर मन्यवा म्रगुभनामकर्म का ।" गौरव तीन प्रकार का है (१) ऋदि-गौरव (२) स-गौरव भौर (३) सात-गौरव । धन सम्पत्ति से अपने को बड़ा समझना ऋदि-गौरव है। रहीं से प्रपता गौरव समझना रस-गौरव है। बारोम्न, मुख बादि का गर्व साठ-गौरव है।

इस तरह यहाँ कपट भाव भीर तीन गौरव से अधुमनामकर्म का बंध बडलाया है। तत्वार्यसूत्र में बर्गुभ नामकर्म के बघ हेतुमों के विषय में निम्नसूत्र प्रात है-'योग-वक्ता विसंवादनं चाग्रुभस्य नाम्नः'। योगवन्नता का मर्थे है—'कायवाङ्मनोयोगवन्नता' (भाष्य)। यहाँ गौरव के स्थान में 'विसंवादन' है। श्री हेमचन्द्र सूरि कहते हैं: "योग-बकता, ठगना, माया-प्रयोग, मिथ्यात्व, पंसून्य, चलचित्तता, नकली मुवर्षादिका बनाना, लुठी साक्षी, वर्ण-गन्व-रस-स्वर्श की बन्यवा करना, ग्रंगोपांग को गलवाना, यत्रकर्म, निवर-कर्म, कुट मान-तौल, कुटकर्म, अन्यनिन्दा, आत्मप्रशंता, हिंसा मादि पाँच पाप, कठीर ब्रसम्य बचन, मद, बाचालता, ब्राकोस, सौभाष्य-उपधात, कामणक्रिया, परकीहरी, परिहास, वेश्यादि को अलङ्कार-रान, दावाग्निदीयन, देवपूजादि के बहाने गयादि की चराना, तीत्र कथाय, चैत्य-माराम और प्रतिमामो का विनास भीर अञ्जरादि व्यापार-ये सब मनुभ नामकर्म के माथव हैं "।" मनुभ नामकर्म के बंध-हेतुमों का यह प्रतिपादन : निश्चय ही बाद का परिवर्धित रूप है।

भागमिक भीर इन वय-हेतुमों में जो मन्तर है यह तुलना से स्वयं स्पष्ट होगा।

१---प्रज्ञापना २३.१

र-प्रथम कर्मप्रन्थ ४६:

सरको अगारविल्लो छइनामं भन्नहा अछ्डं ॥

३---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः सप्ततत्त्वप्रकरणम् : ६४-१००

#### १२--नीचगोत्रकर्म (गा० ४७) :

पूज्यता, मपुज्यता थादि भावों को उत्पन्न करनेवाले कर्म को गोत्रकर्म कहते हैं। इसकी तुलनाकुम्हार से की गई है। जैसे कुम्हार लोक-पूज्य कलश झौर लोक-निन्य मद-घट का निर्माणकरता है वैसे ही यह कर्म जीव के व्यक्तित्व को श्लाध्य-प्रश्लाध्य बनाता है । जिस कर्म के उदय से जीव उच्चावच कहलाता है वह गोत्रकर्म है ।

दिगन्वर मानार्यं पूज्यपाद ने इसकी परिभाषा इस रूप में दी है- "जिसके उदय से गहित बुनों में जन्म होता है वह नीचगोत्रकर्म है 3 ।''

योजकर्म की यह परिभाषा ऐकांतिक है। तत्त्वार्थकार के स्वोपन्न भाष्य मे इसका स्वस्य इस प्रकार मिलता है: "उच्चगोत्रकर्म देश, जाति, कुल, स्थान, मान, सरकार, ऐस्वर्य खादि विषयक उत्कर्ष का निवर्तक होता है। इसके विपरीत नीचगोत्र-कर्न वाण्डाल, नट, व्याघ, पारिधि, मत्स्यवंध-धीवर,दास्यादि भावों का निर्वर्तक है ।

उच्च ग्रीर नीचगोत्रकर्म के उपभेद श्रीर उनके श्रनुभावो का ग्रायम में इस प्रकार उत्पेख है ५ :

#### १—(क) सणाङ्ग २.४.१०५ टीका :

जह कुभारो भंडाई कुगइ पुरतियसई छोयस्स । इय गोयं कुणइ जियं लोए पुरुजयराज्यशं॥

(स) प्रथम कर्मप्रन्थ ५२ :

गोयं दुहुच्चनीयं कुठाल इब सुबहम्भलाईयं । २—- प्रज्ञापना २३.१.२८८ टीकाः

यहा कर्मकोऽपादानविवक्षा गृयते—्यान्यते उच्चावचेः घर्न्टरातमा यस्मात् कर्मणः उदयात गोत्रं । रे—वस्ता॰ ट.१२ सर्वार्थसिद्धिः

यस्योदयाल्लोकर्जातेषु कुलेषु जनम तदुञ्चेगोदम्। यदुदयादगहितेषु कुलेषु जनम तन्त्रीचेगोत्रम् : . ४—तस्वा॰ ६.१३ भाष्य :

उच्चेगोत्रं देशजातिरुखस्यानमानसतकारैश्वयांगुत्कर्वनिर्दर्तनम् । विपरीतं नीचेगोत्रं षण्डालमुध्दिकव्याधमतस्यवधदास्यादिनिवर्तकम् ।

४--प्रज्ञापना २३.१.२६२; २३.२.२६३

२—कूल-उच्चगोत्र : कुल—पितृपक्षीय २---कल-नीचगोत्र : कलविहीनता---<u>ਬਿਟਿਇਨ</u>ਾ पितपदीय-विशिष्टता का सभाव ३--- बल-उच्चगोत्र : बल-विपयक ब्रिडिस्टता ३---बल-नीचगोत : बळबिहीनता ४--रूप उच्चगीत : रूप-विषयक विशिद्धका ४-- रूप-नीचगोत्र : रूपविद्वीनता ४.—तप-उच्चगीय : तप-विधयक विधिद्यंता ५--तप-नीचगोत्र : तपविद्यीनता ६---थत-उच्चगोत्र : धत-विषयक विशिष्टता ६---धत-नीचगोत्र : धृतविहीनता a---लाभ-उच्चगोत्र · लाभ-विषयक ७---साभ-नीचगोत्र : लाभविहीनठा <u>ਕਿਤਿਵਾਸ਼</u> ऐश्वर्य-उच्चगोत्र : ऐश्वर्य-विषयक विशिष्टता इससे यह साप्ट है कि जीव की व्यक्तित्व-विषयक विशिष्टता सवना सर्विधिष्टता का निमित्त कर्म गोत्रहर्म है। उच्चवीत्रहर्मे पुष्प स्न है भीर नीचवीत्रहर्म पाप स्प । जाति-विभिष्टता, बुख-विशिष्टता यावत् ऐस्वर्य-विशिष्टता उच्चगोत्रहर्म के विगाह हैं। ये ब्राठ मद स्थान हैं । ब्रहंभाव के कारण हैं । जो इनकी पाकर

मिमान करता है उसके नीचगानकर्म का बंध होता है। जो मिमान नहीं करना उसको पुन: ये ही विधिष्टवाएँ बात होती हैं?। जो धनारमवादी होता है उगेंह निर् जाति मादिकी विभिन्दताएँ महित की कर्ता है। यो मारनार्थी होता है उनके

१---जाति-नीचगोत्र : जातिविहीनता-

मातपशीय-विशिष्टता का भगाव

१ ---जाति-जन्त्रगोतः जाति-- मानूपशीय

विशिष्टता

निए ये हो दिवदर्ता के स्था में परिषद हो बाड़ी हैं। t--- 27977# C.1.(+) रे—बद्धी स.३.००१

v—gray (.t.vet

६— भगवती ८,६ मुख पाड पुर २३८ वह उद्दर्भ हैं

वार्शिवहीतवा, कुत्रविहीतवा यावन् ऐद्वयंविहीतवा नीचगोयकर्म के विपाक है। नीचगोयकर्म के उदय से मनुष्य को धरमान, दोनवा, धवदेखना धादि का मनुभव होता है। इनसे मनुष्य मन में दुःख करने लगता है। स्वामीनी कहने है—ये होनवाएँ भी स्वयंद्रत हैं। निरचय रूप में परकृत नहीं। ऐसी स्थिति में इयरों को इनका कारण समात्र प्यना धरमा नहीं खोना चाहिए; सममाव रसना चाहिए। जो धरनी धाविधरदाओं को सममावपूर्क सहन करता है उसके विधरट वर होता है धोर निर्देश के साथ-साथ पुष्यकर्म का बंध होता है। धानम में कहा है: "मनुष्य सोवं धदि में इन दुःखों को सम्मक् एप से सहन नहीं करता, क्षमा नहीं करता वो मुखे हो नये कमों का बंधन होगा। धोर यदि में इन्हें सम्यक् एम से महत्त कर्मात वो सुखे से कमों की सदुन हो निर्देश होती । धोर यदि में इन्हें सम्यक् एम से

नीयगोत्रकर्म के वंध-हेतुओं का विवेचन पहले किया जा चुका है? । श्री हेमचन्द्र मृरिने इनका संकलत इस रूप में किया है :

> पस्य निन्दाब्दोपहासाः सद्गुणकोपनम् । सद्सहोपकथनमात्मनत्तु प्रयंतनम् ॥ सद्स्युणपंसा च, स्वदोपानप्रद्रतं तथा । जात्माहिभर्मद्रव्वेतं, नीचेमॅनाध्रवा अमी ॥ नीचेमॅाप्राध्यविषयोसी बिनतमर्ववा ॥ नाव्याचिक्षितम् उच्चेमॅाप्रध्या

गोत्रकर्मं की जयन्य स्थिति ब्राठ मृहूर्तं ब्रीर उत्हप्ट स्थित बीम कोटाकोटि मागरोपम की है॰।

चार ग्रधाति कर्मी का विवेचन यहाँ सम्पूर्ण होता है।

१--राणाङ्ग ४.१.४०६ २--तेखिए १० २२= २० २--नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : सप्ततत्त्वप्रकरणम् १०७-१०६ ४--वतः २३.२३ :

उदहीसरिसनामाणं वीसई कोडिकोडीओ । नामगोताणं उद्दोसा अट्ट ग्रुहुचा जहन्निया ॥

| पुष्य और प       | म पदार्थ के विवेचन में क | म्में की मूल प्रकृतियों,     | उनकी उत्तरप्रकृतिये   |
|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| भीर उपभेदों का व | र्णन मानुका है। पाटक     | ों को मुथिया के लिए <b>।</b> | शेवं उन्हें पूम्बर हा |
| से दियाजा रहा है | :                        |                              |                       |
| मूल प्रकृतियाँ   | उत्तर प्रकृतियाँ         | पाप ब्रह्मतियाँ              | युष्य प्रकृतियाँ      |

¥

€

Э

?≃

٧

(साधारणतः मान्य) (साधारणतः मान्य)

×

१ (नरकायुष्य) ३ (देव, मनुष्य,

१ (मसात)

Ľ

ê

75

१ (मात)

|                        |                           | • • • •                      | (तिर्यञ्ज०१)           |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| ६—नाम                  | ४२                        | 3.8                          | e:F                    |
| ७गोत्र                 | २                         | १ (नीच)                      | <b>१ (</b> ডৰ)         |
| यशन्तराय <sup>३</sup>  | ×                         | <b>x</b> .                   | ×                      |
|                        | £03                       | =5 A                         | ४२५                    |
| मोहतीय कर्म व          | की २० प्रकृतियों में से स | प्रम्यक्मिथ्यात्व ग्रौर सम्य | व्यव्यमोहनीय को पाप    |
| प्रकृतियों में नहीं लि | या है। इसका कारण व        | ाह है कि जीव इनका स्व        | तन्त्र रूप से बंध नहीं |

करता । मिष्यास्वमोहनीय की शीणता से ये उत्पन्न होती हैं । ये प्रकृतियाँ जीव के सत्ता रूप से विद्यमान रहती हैं पर उनका स्वतंत्र बंध न होने से इनकी पाप प्रकृतियों में नहीं

गिना है।

२—प्रजापना २३<sup>.</sup>१ : कत्तिणं भंते ! कम्मपगडीओ पगणताओ ? गोयमा अट्ट कम्मपगडीओ पगणताओ

३--समवायाङ्ग सम० ६७ :

अट्टग्रहं कम्मपगढीणं सत्ताणउड्ड उत्तरपगडीओ पन्नताओ

४—मवतत्त्वसाहित्यसंबद्धः देवगुप्तसुरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण गा० **८**ः नाणंतरायदसमं दंसणनव मोहपयहद्वव्यक्ति।

१---ज्ञानावरणीय

२ -- दर्शनावरणीय

३---वेदनीय

४---मोहनीय

५—प्रायुष्य

नामस्स चडत्तीसं, तिहन पृक्केक पावाओ ॥

५---यही ७ :

सायं उचागोयं, सत्ततीसं तु नामपगईओ।

विन्ति य आऊणि वहा, बाबालं पुन्तपगईओ ॥

१---तत्त्वार्थसूत्र का मतभेद बताया जा चुका है ए॰ ३३६

## : 4:

# आस्रव पदार्थ

#### आश्रव पदारथ

#### दुहा

र---आश्रव पदारय पांचमों, तिणने कहीजे आश्रव दुवार । ते करम आवरा छें वारणा, ते बारणा नें करम न्यार ॥

२—आश्रव दुवार तो जीव छें, जीव राभन्य भूंडा परिणांग । भन्य परिणांम पुन रा वारणा, भूंडा पार तणा छें तांग ॥

३—केइ मुद्र मिथ्याती जीवडा, आध्यव में कहें छें अजीव । त्यां जीव अजीव न ओलस्या, त्यारे मोटी मिथ्यात री नींव ॥

४—आश्रव तो निश्चेंद्र जीव छैं, श्री बीर गया छैं भाग । टांम र सिद्धांत में भागीयो, ते मुणको मूतर नीं साप ॥

५—हिंब पाप आचा नां बारणा, पेंहरी बहुं सूंतीय। ते जयातव परगट बरूं, ते मुगो रासे वित टांग॥पा०॥

#### दाख: १

#### (बिना सा भाव एक एक गुत्रे)

१—टांगा अंग मूतर रे मनार, कहा ही गांव आयक दुशर। ते दुशर छें माहा विकागत, रवा में गांग आंके दगवाता।

# आस्रव पदार्थ

## दोहा

र---पांचर्य पदार्थ आसव हैं। इसको आसवन्द्रार भी कहा जाता है। आसव कर्म आने के द्वार है। ये द्वार और कर्म मिल-भिन्त हैं।

भासव ग्रौर कर्म भिन्न हैं≀ पाप भौर पुष्प के भासव : मञ्द्रे-बुरे परिणाम

सामवाकी पत्रि-

भागा •

५—आसव-द्वार जीव ईं बयोकि जीव के अल्रे-बुरे परिणाम दी आसव ईं। अले परिणाम पुत्रय के और बुरे परिणाम पाप के द्वार ईं<sup>2</sup>।

मासव जीव है (दो० ३-४)

१— वहं मूखं मिय्याची जीव आसवको अजीव बहतं है। उन्हें जीव-अजीव की पहचान नहीं। उनके मिय्यात्व की गहरी मींव है।

४—आयर निश्रय ही जीव है। श्री बीट ने ऐसा कहा है। सूर्वे में जगह-जगह ऐसी प्रस्पणा है। अब उन सूच-सार्खों को सुनो<sup>ड</sup>़।

५—अब में पहिले आसबों का—पाप आने के द्वारों का व्यातस्य वर्णन करता हुँ। एकाव्र विच से सुनी ।

ढालः १

१—स्थानाङ्ग स्थानं पांच भासव-द्वार कहे गये है। ये द्वार महा विकास है। उनमें निशंतर पाप आते रहते हैं।

मासब-द्वार पांच है

# 

1 g venue vonceril iros silker ünevec fo farço—f vonceril 1 g ilefy fy at veite prasie silker üneve 1 g vezete vervens ivar vive viveru in senie af vile vive-viverus 1 g venue silveliv vire-vive—v

कांग्र के गरिक और एक क्यान की मान क्षान को का व्याच्या है। है । है अध्यक्ष के व्याच्या है। है अध्यक्ष का व्याच्या है।

ymuz 1 ý mnojly segus ca vike ita vanna ymu—... 1 ý 1663 ysia ymuzus vý urýsi ví sense 1 ý mnojly vy povo ca vik vense pres ym ibv— e

। ब्रेक्ति इसमें से काल क्षेत्र

(৫ : ভাক্ত) গৈছদ দশাহ

। वे लिल उसी से छाएकथ । वे लीख छाए से हसाथ छाएक

- North DEAD DETH--

8. महारा होना संबंद हुनार, राष्ट्र क्यां प्रांत । । अक्षा के स्वाधित क्षेत्र क्ष

1 किन्दु उन्हें हें हादाश घोष (रीजना मारे पार्थन विद्यम छड़ी एड्रेस्ट्री) ॥ जाह हैं तिह मूं घाराह भारत स्थाप कारत कि स्थाप स्थाप हैं । किन्दु हिस्स के कि प्राथम स्थाप प्रतास कार्याहर करते कि स्थाप किन्दु कि स्थाप स्थाप किन्दु कि स्थाप किन्दु कि

विद्या रा छिट हमान स्था प्राप्त हो। १

। सिरह रूप रि एक्टिइए ,स्तिम गिमिकिएए नर्धरुरेट— ई? ॥ पिए इसे ६ भरम रिवार ,सिरिडे हाश्रार से एक्टिम

। पित्रहरू मात्राक्ष कि रहार पूर्विता है किसकी रूनिगरिस्ट—४९ । इंग्रहरू क्षेत्रहरू होत्रहरू सिंहार स्था व्यवस्था क्ष्या व्यवस्था

। जिता छित्रक परमांड प्राम्ह हाम ,पिडाम पिमक्तिणण्ड प्रमेंग्रिस्ट—४९ ॥ जिल्ला भित्र भ पाप इस् ,पियटमी मांड कि काम भग्न

। प्राप्त केंद्र मा मा कहा , प्राव्ह कांग्रह । प्रज्ञ कांग्रह हा । ॥ प्राप्त कांग्रह कांग्रह कें प्रज्ञा कांग्रह हुन ॥

। प्राप्त हार्ग प्रकृत है , राहरू हाथा है होंग हुड़ – ७९ ।। प्राप्तान रिक्ष धांक । हुही , प्राप्तम कलीवनिष्टम्ड कि है

१६-पांच कह्यां छें अधर्म दुवार, ते तो प्रश्नव्याकरण मभार वले पांच कह्या संवर दुवार, यां दोयां रो घणों विसतार २०—ठांणा अंग पांचमा ठांणा मोहि, आश्रव दुवार पडिरुमणो साहि पडिकम्यां पाछो रूंथाए दुवार, फेर पाप न लागे लिगार २१—फूटो नाव रो दिप्टंत, आश्रव ओलपायो भगवंत भगोती तीत्रा सतक मभार, तीजे उदेते छुँ विसनार। २२—चर्ड फूटी नावा रे दिख्त, आश्रव ओळमांगो भग<sup>रत</sup> भगोती पेंडच्या सवर मभार, छट्टे उदेने छें बिगतार ह

१=--पेंहलां मनोजीग रूपे ते सुध, पछे बचन काय जीग स्थ उतराधेन गुणतीसमां माहि, आधव रूंधणा चाल्या छें ताहि

२३- ए. तो कह्या छ आथव तुवार, बले अनेक छ मूनर मभार। ते पुरा केम कहिबाय, सगला रो एकत्र स्वायः।

२४—आश्रव दुवार राह्मा टांम टांम, ते तो त्रीप तथा परियांम र स्वानें अत्रीव कहें मिथ्याती, सोटी सस्या तणा प्रमासी॥

२५-इरमां ने प्रहे ते बीव दरव, प्रहे तेहीब हैं अध्यक्त ते की व तथा परिचाम, त्यां मूं करम लागे हैं। <sup>तान ॥</sup> आसव पदार्थ (डाल : १)

. . .

उद्वे उद्देशक में हे १८।

सकता है १९ ३

की बात है १५।

â1 6 g

६—प्रभव्याकरण सृत्र में पांच आसव-द्वार और पांच संवर कहे गये हैं और इन दोनों का वहां बहुत विस्तार से

॰—स्थानाङ्ग के ५वें स्थानक में आस्तव-द्वार-प्रतिक्रमणका उर है। प्रतिक्रमण कर छैने पर आस्त्रव-द्वार बस्द हो जा जिससे फिर पाप-कर्म नहीं लगते १ व । १-२२-भगवान ने आस्त्रव को फूटी नौकाका उदाहरण समक्राया है। इसका विस्तार भगवती सूत्र के तृ यतक के नृतीय उद्देशक तथा उसी सृत्र के पहिले शतक

— भीरभी बहुत से सूत्रों में आसव-द्वार का वर्णन अ ई। सबका एक ही न्याय है। यहीं पूरा कैसे कहा

—आसव-द्वा∢ का वर्णन जगह-जगह आया है । आसव जीव परिणास है। उनको जो अजीव कहते हैं वे सिथ्यात्वी और सोटी धदा के पक्षपाती है"।

वचनयोग और काययोग आसव के हँधने की बात है। वहाँ मन, बचन और काय के ग्रद्ध योगों के ।

:५—-उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में ब्रम्सयः मनो

(x2-22)

| पट पत्री ब्रद्धा | to pur fa fi a anten un und pas fe 315 PE-e'                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | । हे होएड उसाब है कि इस है क्साफ स्पट्ट                      |
| । है ।छाम्छ कि   | फ़्क राउन्द्र शत शति । रात्रंत्र द्वित गरिष्ठे एक रूट्ट किसी |
| भीव ही पुर्गानों | र्कील—फन्द्र रिशित । वे 1563 गिक्छ । क लगदूर र्जील शीर—१४    |
|                  |                                                              |

ं 'गिलक क्या को सिंध क्षेत्र में प्रकास क्षेत्र । है किया का क्षित क्षेत्र का क्ष्म क्षेत्र का क्ष्म का क्षित (३९-२९) किया क्षित्र कि क्षमित्र क्षेत्र क्ष्मित्र होंगे । देश क्षमित्र क्ष्मित्र होंगे । देश क्षमित्र क्ष्मित

iving rêdy in postubile ii vêz Cály vê ga Kâly $-3^\circ$ ivit iving têng ii fong tícht fa tile 30 lys i ỷ iya têng tê voarêl fa viễ 130 l $\mathring Z$ 

नीर क्षित्र क्ष्रि - वोष मं । त्रे किक क्षे क्षिक क्षेत्रमानीर क्ष्रिक क्ष्रि - वर्ष है जिन क्षेत्रमार आगष्टक क्ष्रिक मान्त्रीय मं । त्रे जद्भाय में मान । दे

1 3 pik femoniî îş vonê v î kay vika îres 1 3 in 3a v şua fş verel şîk cem nife - 65 19 muenie redirş 1 3 in 22 it ve vik femî 1 3 mu ya mmje rik fe firir 1 3 mue nev

र्कत कि कि कि का का मार्थ कि वा है। सावत करती का है कि बाह

। रहें हिंत रिक छात्र १६६६ कि याद्रेप हैं गिर्ट-३७ ११ पोंट हुं पिछ राष्ट्रपु छा ४, पोंट गिरल गिर

। पांक ब्रांक छ १५५७ व प्रंमान , एगए पर्क छ छ। एक कड़ीर्स - एर्ज ॥ पिंगंड म रहमू १३ में एर्जी, रीजांट इत्याद रहीर्स १८५०

। तिराम द्वा में प्रमुस मार्ग के कोट — यट्ट । तिराम के दि मारम कि तुरामम गांठ रूड्डों व्रिक

ालक हुम रिक्रम काफ्रम कि ए (स्थापन सिस्ट कड़ स्टिड्स हि—35 प्रस्कार सिंक्रम प्यंक्र हिंहि ,याबर्ड कि एक्स हिंहि । मार्चित क्रिस क्रिस कि क्ष्म क्ष्

मिरणांस हे मांग्रह हुवार, हे मोंग्रहे

िमाडुक एटर स्वरूप हुए हैं एटरक एटर स्वरूप हुए हैं एटरक एटररू-१९ ।। मारु एएरी एड्राफ म्हाप्त में एटर दूर हुए एटर

। जिल्ल सिक्सिक सन्हुं हुं कही , जिल्ल घाप सुं क्षिण व्यास—९९ ॥ चिल्ल सिक्सिक स्ट्रिस्टी कि हि , इतिहर हुंक हैं किएक घटनस

11रुन्न में छत्र वृद्धि सेंग्रन, स्थान कर स्वा स्वा स्वास्ता महिल्लाम्॥ भाषान्त्रीतं वृद्धि प्रदेश सें पृष्टि भाषाः ख्रिस् । स्वास्ता स्वास्त - ۶ԴԻ ԲԻթ թմը

forege (3 erfe – rife—vog ferfe 1 3 erf9 nfere ras surge rife efte—22 1 3 terrus fie – ras res-y are sele 1 erf9 ihe refeis ce vog fixel 1 3 ince rases of th an 3 increas surge

yag yagi ngu 11 vəng Li 6 , 3 sayang yag yasi ngu the 3916 ng -voʻ -voʻg ti voʻyag — vile 3 qua na tiva voʻya tiva voʻg 13 voʻ voʻ g yag voʻyag tiva 15 tanna vana toʻa tiva 3 tan ta'i tiva ti - voʻyaka van ta'in tiva tiva - 1 voʻyaka van ta'in tiva tiva

Since wise wise it keys it necesses way 1 3 lines not since n = n - 2 (3p-2p) lines in these farshing with  $n \le n + 2$ 1.3 lines  $n \ge n = 2$ 

18112 मधेर 12 एउट्टेन्टिस में एउंट रंड्रीए में त्रथ रंड्रीए—३९ 1811 18118 किस में स्थित स्थिति कि शिर प्रेप रेडर 1 है 1 है 13वा किस में एउड़ारी कि शिर डिस्ट 1 है

- प्रोप र्ष । ई क्रिक क्षें मिक क्षि साणप्रेष ईट्ट-र्रुप कं शीर—० ई प्राप्तास्त्र के शीर साण्डीप र्ष । ई प्राप्ट-प्रशास दि साण

pure zig senie ün ning 1 3 kingan lien af lien ik live v g ken kine 1 ° 'y iga erate zig e intente roden ki king g nie vie ir voilee finel ik king insevie is liete voilee -/? (vf. >?) fie fa liexe voile 1 kinge vereffe sig fa vilk

1 § vie forward ig vouch é à figur viese inne 1 à riu ju a' 3 m fo vouch sie men min- fé ra mouvrie resiling 1 à ju iu iu iu sez vie forcil 1 à rou rau moriturite et frés 1 à rous roca

198ड़ हराक़ हड़ीते छ लॉट ,शामक दक्षि छे छो लॉट—४३ ॥तके सिंग्रेट म रमू में एन्डी ,शंभनी क्रॉप्ट प्रद्रोत करणा

१९५७ व्याप सरमा ११ क्षेत्र हैं, सुन्ने महाभ पूर्व सरमा ११ व्याप सरमा ११ व्याप सरमा ११ व्याप सरमा ११

िमार कि मार्ट हुँ होए ईस्ट , स्वायन में निज्ञां स्वायनी—थर् । सीर्थों में हिंद हुँ गाउन में स्वाय हुँ हिंद गाताथ सायन

२८—ए पाच्हे छ आत्रव दुवार, करम सम्बन्धाः। ए पांचू छे जीव साख्यात, तिज में संक नहीं तिलमात्र॥

| मार हा दिवन किंद मंदन, स्पारियों मुख्य किंद क्रियों किंद मार -- अर्था परियों में स्था क्रियों में स्था मार्थ के स्था मार्थ के

४०—सनम् ठाण् ठाण्या अंग माहित्र आयन् करम् यह् अतारा भ किल्ह रुपट्ट होस् माहित्र आयहित्र अधिक भ तहित्र

। १९ है छोट हास्राप्

लेश्या जीव का

हिल हो। होने हैं है। है किए हिस सहस्र हो। सहस्र होने हैं । ४ व्हिक छात्र एकोव भिर छात्र मछड़ । डे कीर में एड़ कांग्र नी ई डे बसाथ कि उरके छड़ । वे प्राप्त-इकाल कि गरिक प्रीप्त के आधारक के आधार गरिक-85

(また・おた 011) जीव हैं । देशवा जीव का परिवास है । ने भाषतीर : इसार किया गया है । हेग्या अवि का उद्यमान है अस:

है धासप्रदेश क मिष्यास्तादि जीव । है ज्ञास्त्रहर के कीट वे प्रायक्ष में अवस्त अवस्त्र है । । " " हु र्क छड़ेक कमाध्य ठाम्यांसर क्रिड़ । डिंक क्रिड मसड़ हे होट--- हे हस्ताथ भिर द्वार । हे किएक स्टब्रो कि फिल्क्ट वृष्टि होष्टल—हे किइन मुख्ते में किन कि पत्ताक प्रमुख-हें

ोंकीर द्यादि पवि । डे किक के फिरू प्रीव डे प्राप्ट हमाथ किए दिए हमार प्राप्त कर्ना है। गास क्टा गया है दर्गा -म्री-कि किन्द्र । हे फिए डिक स्मान्म क्यिकि

(110 설로-오르) मासब ग्रेब है क्षित प्रकार कि छाट में छहू । है ब्रोह जाएक है कि वि

(小子手 小叶) । के तहक स्वीत महिवास है निराहम् ईन्ट रहे हिंदि इसिट सराणतीय के इसिट । हे उदेव मि ≆ হছি চদায় कार के हा के द्वानाएन तिर्हे हैं मार्ग्या के ब्रोड इस्राय-3

उत्तर धर्तन मिर्गाल आस्त्र है । इन ब्रीक्री को उत्तर हाराम हतायाती किन्छ। है हेक खिलाइ में कामाध्य काम मालास-ी। । ३१३ घष्टाव लाएंट्र वंडे लेफ प्रवृति एड्रम कि ड्रिक्सि काल हे उसे कारत बहा है। जो क्सी को पहण करता है वह inya wan fa fina in it anius en se vy ginius----

हफास हनास्त्रमी इह है 18इस 1392 कि 🖁 है 18इस हिं

है क्रांट

माठे रुस्या से जीव हैं ताय, तिग्रा रुपण अनीव किम थाय भेर—पांच शायव में इचिरत तांम, माठी छस्या तणा परिणाम

४४—च्यार सगन्या बही जिणराव, ते पिया पाप राणा छ जाप

ोव रा रुपण ने अजीव थापे, हे ही कीर नां वक्त उपाप। भेर नाम से पिछोगो, जीव रा रतपूर्व में में भाग

४४—भरत में मूंडा अववसाय, त्यां में आपद कह्या जिलाग पाप दो उपाय हे शाधव, हे शाधव जीव दरवा।

।। महुर एक गिरु मूं छोड़ , तुन् हीं गिरु कि में छिप

भारत पार तमा छे दुवार, दुवार होहित क्षेत्र स्थारार । निक्तिय छिक काल्यह निक्ति , निक्ति का नि कालि-३४

भ राहाइ सिंगियाइ ड्रेंस में एती ,इकि मध्याद आरात कि के र महासा हिन है , यह सामा है स्थार है स्थार

करम रामाने हे आयव, हे निर्वेड् जीव दावा। िला केंट त्रपूर बिहार उद्देशि हैं, लिंक इसिक में कारास रि—३४

विशास प्रभी छउड रिसिक , विशास छउड रिसिक छिड मिलोक कि छन्। एक कि इन्ही ११६ , संलाहक छिन के कहनार--उप

हुं माएत्रीए र्स ९०६ हे हेकार हि हिंक व्यक्ति व्यक्ष्य केस हि हो हो है । है सासन ब्रद्धभ नेता महास। हं मालग्रेम के क्या के प्रकार में क्या है। ब्याय म

। ९६ हे १६५७ समारूट एक सिम्बन के ब्रीव देव हैं । १४ धन्त्रीय नहीं होते हिमाल होहल कि फिल्लक के होति कि । सिमाल होति कि जीव के संश्रव रिल्फ्डिज के हरीहर । किस कि रिल्फ्डिज केस्ट का छड़न कि हरीहर—हैं ४

हे बह बीचे देश्व हैं ३५ । हाज़ाह कि ग्रें हैं हाज़ाह मापट एक गए । ई मापट—हुई कि लाह प्राप्त भिर है। है डिक ग्रैगहरू प्राप्त में नाहरूप नही --४४ ड्रे झिट ग्राप्तम

। ६ ° ही होएक एए एकाइट में एएएएए४ कृष्ट भीर कम्प्र में काम्प्रकारक र्राप्त । है विक समाध कि ğ मिमक्रकार मिर्ने क्रिय प्रशास और अधित है व कार्यास करी-78 bieth hilebhah

क्ति ह डे गड़ कि ज़िल डे गड़ के लाथ मेक पाप हजाय हे हमाप्त । व्रं ।क्रम समाप्त में माश्रमभ कि माध्य इति ग्रील नाल-१४ मास श्रेष्ट स्वाप

श्रीक्षक द्वि क्षिप्तांक दिक्ष्मक । हे श्रीक ब्रम्भाव क्षिक एक क्षिप्त अवि है । वे क्लिक के क्लिक छ वे ब्राह्म के साथ गाय ग्रील व्याष्ट कि—वर्ष मिक्र के मिक वेः ध्यातार है ३ र ।

क्ष्मान को आसद की अजीव जातता है वह भूजे की तरह पीपल (コスーテス ・リム) । हे ध्देक

। " ध्वे कब्द्र क्षेट्र श्वे क्रव्य है और व हत्तार हं हे लाएड दंब फिक कि 1 है किटफिर टॉक कि

इन्य स्थित होता है। १ हे गराहे अस्त माना हेय हे स्टब्स हा हुन्य क्या है आहे हिन्दु समाध वया दबवा या । वे एक १५४ के दिन इस्ताल से ब्रोह संकाल स साहापर केस्त्र—१४ क्ष मित्रमेन क्षाप्त

।क्षिप्त दिस्ट होम लकु ,हिमेद लकु छन्छ मिरीसी—०४ ॥किन्छ हुर १४३छ छि लकु ,तियम्ब्रेश छि सहीसाड़ी लकु

। कि त्यु हाम छापक , र्रारमीक एषु क्योदहास—१४ ॥ तिम रिष्डि क्ष्मि हिस्से क्ष्मि ।

।र्रुंम एकु म कन्नीरडम र्रुंम रिन्मिम एकु में विष्टंट—३४ ॥कात्र १६६ रूँ एड्रोर्ड ,कायात्र र्त र्रुंम रिक्मिम निष्ट

।र्रिक किया गर्नु में प्रायन ,र्कांक विष्टुं गर्नु मुंग समु— हरू ॥प्राक्त कें कांक एमी स्वाह्म ,रामाध्य किं स्वाह्म कांक्र सि

प्रक्र हो भिष्ठ हो मिंहर ,सईडम लगल । हा क्रीट—४४

ात आध्यम दरस हमाणी, तम तेहिन संबर प्राणा॥

प्रहे—हवा परदेश रो थिए करणहार, तेहिन सवर डुवार। अधिर परदेस ते शायव, ते निदन्ते हुं जीव दरव॥

इ भिंद्र के मिर मधाम भाग Pick ipshi

(410 X0-X5) है भिर्म है

होएड की उसीच

क्षेत्रिक के प्रतिकृति ।

जीव होता है । मध्ये मध्ये । मध्ये होता है । १ । ष्ट्राप्टक १ है १६५३ वृद्धि गण्डानीय कि रिमिष कडी।इन्छ-१४

र्जील क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है । क्षेत्र क्ष निक कि कही।इन्छ , है १५३३ सक्स प्रतिक कि विद्युत्तेहरू १४

र्जाह है अधार है के इच्च विष् के का का कि है है। का क ग़ेफक़ी फ़िह क्रीज है अप्रेस हैं अरुकि शह क्रीज से छातु—हंत्र

वैदेशक देशके अनेगासी है ३४ ।

क्ष्माक्ष्र किक्ट 1 है (क्ष्मंत्र) रामाल्य प्रदेश के शास-प्रत

। है मन्द्र होए ड्रेस है समार राष्ट्र

होन अपनी भीर परायी सीचता है ?

ि है किया किया खोक-प्रमाध मेमनी है

रिवतान करता है ! दिसा आदि का अत्यापी कोन होता

ाम्प्रमी—डिज्ड मिक अधि और है तिमाद निक तरिप्रद्य कि क्ता-°×

र्बस् इत्व कावम होता है। मिन प्रसित्त । है सिन्द्रि प्रतिभी सम्बद्ध होता है में हैं कि केरन

वर्गाह-वर्गाह हैया था संख्या है ३८ ।

। वे क्षेत्रक एकुछ सेक छाईछ हेत्र । वे छाईक छाईछ । व सिक 第157年年 में फिर्ट्र केस 1 है रिंड (अक्ट) अव्यायक फ्रिंट के क्रीरं—४४ सर् युद्ध संस्

, 1 ॰ १ हे अपर ही दी अध्यक्ष है अध्य है ३ ॰ १ अध्याद प्रमंत्रित । वे प्राट्टनको वि एका रिक्र प्रमंत्री कि पिर्देश नि:--१४ PRIN JIM JEB । है किस में किस एट्रेप क्स

आव कही है। अमीव ही उद्यमांव बही हीता, पह सूत्र म सीत जीव क्षेत्र है कि गरि क्योंकि इं इसफ़्ड अपि क्योंकिंग गरि- वर

। कार में हैं एक्स नी एक हैं, कार हैं, कार में क्स में में हैं, — पूर तुम सहस्र हैं कार में कि कार की कार में में में में में

ाक्ता हुए 17 ट्राप्ती 15165 , सीस छें कि उपसे के लि-अप्र त सीरोपी कि छें लिपस है ,सीत क्षत्रीक छैं। लिपस है

1875 महि क्यार हे हर्नी , हन्नार ६ मारू से मिरूक –०,० भारत क्रिक्त स्थाप है सिरू

। हाराहर हुने कि क्यांत्रिक क्षेत्र होता हुन हि । स्था क्षेत्र होता हुन । स्था हुन । स्था हुन । स्था होता होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता है। स्था होता होता होता है। स्था होता होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता है। स्था होता होता होता होता है। स्था होता होता होता है। स्था होता होता होता होता है। स्था होता होता होता है। स्था होता होता होता है। स्था है। स्था होता है। स्था होता है। स्था होता है। स्था है। स्था होता है। स्था होता है। स्था है। स्था है। है। स्था है। स्थ

िरिक्ट हाराप्त निश्चमी द्वित है, जिपएंट लाफ्जमी कूं जिल्ला—97 प्रक्लिक काकु 9 नज़ी ज़ैन्स ए लुए कि किएंच निकिन

| Streistp 11335 एउ है , दाध हुँ १३११६ मउन ई व्हि—हैं? || प्राप्तिकार्य एउस व्हि मुद्राप्त हैं मुद्रम हिस्स सिंक्ट

। प्रायम् । स्था स्था हो स्था स्था स्था स्था स्था । स्था

। क्षित्र हु ह रंद्र छहात्र के लही , क्षित्रहरू ईट इसि क्रीफि-५३ ॥ क्षित्रु हत्त्वार रुद्रीहे , क्षित्रहरू रंद्र छहार

ं हुंक महास एकि किन्न प्रमुत्ती। है किन्ने हैं परि ब्रमुत्ती समायः का ग्रमु—, रूप । ई किस्तु नकार कि स्त्रुम कि स्त्रुम । ई हुई कि प्रदेशी । र ई क्ष्रिम संस्था कि स्त्रुम कि

हाताप्त ऐतक रेस <u>-त्रीप कं फिलि—के हाताप्त काप्त के प्राप्तप्त—केथ</u> १०४ हेंगाक किसमें एक किसमें १ वे साण

sfir vorm ,i.e. whe some the  $\hat{g}$  vorm drep usive inspirate has  $-\hat{g}$  and  $\hat{g}$  an

हैं मान्यून हो महोक्त के विद्युव्य हैं। यह क्यों करी के महिला हैं। हैं। को विद्युवादित के विद्युवादित हैं। को भाष्या कर करात हैं। विद्युवादित कर करात हैं।

कि किमाप्रमी जिस्स कि मार्ड कमार के हैं एम्लेस कि काम्यमी साम किसी न हैं। सम्ह्राम कि 1 स्त्रामि कि 1 स्त्रामि कि 1 के क्ष्राओं किस्स । किस्मियम स्ति होस

nre sé iragin sé sele  $\hat{\theta}$  reg grat  $\hat{\theta}$  1 §  $p_2^2$  fri ne sese for effective service frience  $\hat{\theta}$  in posture frience  $\hat{\theta}$  service friends  $\hat{\theta}$  service friends  $\hat{\theta}$  service friends  $\hat{\theta}$  service friends  $\hat{\theta}$  service  $\hat{\theta}$  service friends  $\hat{\theta}$  service  $\hat{$ 

vinel ş iene îş verera pie vî vyc û şîte vylu —/ venə tie 1 noav yaliye elev veve vî Tiva venə 1 \*\*Ş viz-evne îşa ş veve tap pevi va Tiva

क्लि हो। र एगम बाहु (क्षेट छिन हैंट द्वीम व्याटन-११ १ हो। हु हुला। हाक्कमी है (छाड़ाल्ड) से (छु ।

ातिक ने कदाह रिपुर प्रक्ति ,सिन में कदाह क्रेंक क्रूम-ए.३ धरोह क्षेत्रह में कहाहि ,साठ भाउ खिन में छेरपूर

ामक मनी किंग एक छाएती, स्वाह हैं क्लिक क्लिक हिम । निह्नों पिह्नों फरक होम , निर्देश छिन हिम हैं राजकट—3,

१मान्त्रीन एटत कन्नि साम, मान्ने हेन्स क्या विवास ।

॥ घार हांबु रुह्ट बंघरिस भठक ,याय रुद्ध गर्नि रूस्ट

ामराएदो छिक रूटसारिट , फोम मिमरिराए निर्मापट--०४ ॥ मिल्राम ड्रांम एए छ स्थाप स्थाप हो छत्। भ

। तोहराम ग्रिज़ किन्नुक तिंहने, तिमें कुन्नु हुँ ग्रुं ग्रुं ग्रिज़िन-१थ ।। विव्याप्त निकृष्ट कि मिं प्रीकृष्ट विव्याप्त ग्रिज्ञ कि विव्याप्त ग्रिज्ञ विव्याप्त ग्रिज्ञ विव्याप्त ग्रिज्

। रात्राक्ष्य दि मेरि लिंह, रासमा वाणंड क्रिसि गरं वाणंड—९ण वालिक वर्षा हे छिष्ठ क्षित्र क्षेत्र क्ष

ारिन इम हम हैं फिक्ट कि , फिन्नल कि फिन्नल कि फिन्न्स्थ 11 मांठ हुं फिन्नल किन्नी हैं , फोक्सीन एक कि फिर्कि

ार फामणी क्षेत्रक (हे 1832 (ह्या स्टोपणी शोह के प्रष्ट में हिन्द स्ट्रेग्-)) लोड प्रशास (फाम स्ट्रेंग्स स्ट्रिक्स) ( 1812 (हेम प्राप्त प्राप्त प्राप्त सम्बद्धित

they wern for kenne fin yle reiner i  $\hat{g}$  finge they for kenne byr $=v^3$  from they for the form  $\hat{g}$  in the form  $\hat{g}$  in  $\hat{g}$  from  $\hat{g}$  in  $\hat{g}$  in  $\hat{g}$  from  $\hat{g}$  in  $\hat{g$ 

is upod upon the most wire the error of the upon the  $-2\frac{1}{3}$  by the upon pass of the  $1\frac{3}{3}$  form is  $\frac{1}{3}$ 

- whip is dearge sure mis is inford-mists se der 28ft - 28 de dien server einer mis server is mists der 27ft 13 ein Se reite erzes eine reges is veirel der 13 eine is 13 fine

रास एकं में हारामक होते में हम्प्यक धे ३६ में दुस क्ष्मेरानिकट----। वे क्षिमें 'क्ष्म एकि' 1 वे एक्से राईकट एक 'क्सा परि । वे एक्से डांक्स्व के लिए के सिट्टार रिस्स्ट

then better the Eyr for the Eyr for  $\frac{1}{2}$  for  $\frac{1}{2}$  for the  $\frac{1}{2}$  for the first  $\frac{1}{2}$  for  $\frac{1}{2$ 

( ý lý za pošlog ý storeo fy 19 dež mfostu-20 to ris ( ý 19 mei ří sense prieg á sy ziense ( ý šievou rzu fons ý resu fez

ng fo finio en 1 à livas 1 à nin muie mir-fo mente pie à emojo se nin mie 1 à égo ir e 1 e è è è post parsi

rie fire is take the true reports the truck—to

संस्थ भगाई वेचारना सन्तर, आयोज पुर बारन रिसार

क्रिमारम् की बांब स्वताने की होंग क्या होता के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्व । है कि कि प्राप्त कि स्वतान कि स्वतान कि स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान के स्वतान क

| ~ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and the second s |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ \$ A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the second secon |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| the second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

gar r

(31) (31)

記 と 野 こ 田 か も st

فِل ان है। स-राईप्र—दि राइ कि लिस के किक में रिड्स-मग्राम कि में।इस इस नुवेध्य मात्र मधाम । है क्षित्रमाप्तम एकछ प्रति किछि है कि भारत स्थाप छछ प्राप्तमाप्ता, — है हुक किसिक्त है । इस सामा में भी मूह कर अपना काम है । है किसमी का

हिहर में नाकम प्रीव है शिंह दशी केनड समीनी के हिहरनक में किंति है शिंह होंग क्षिप्त क्षिप्त ऐसा एक होते किए के प्रति होती : है प्राप्त का किए सेक इस्पाध (ई)

हमागीमक हागाम । है जुराए कृपए दिल कप्र मक प्रांध हागाम दि ईक है दिंह कुपए लिए हारहीहें उन्होंप रिस्ट प्रीय पाई डेस्ट स्था (काई डिस क्य कर स्थाहरिंड उन्हार रिकट प्रांत देशी बुरार छही : ब्रिंग करू—डे ल्लादी ल्लादी सक प्रांत दसाब (१) । रहे ग्राप्त ग्राप्त आक्रमाम कि वेराप कराय ह नितु समीनी—रथाछ—धारट—हुड़े तक छर्दर व किक । हु मात्रप कलाय नेत ात्र हमानात्र के मेल में रिप्टेंस के छरि इस्त किछ है छरि उन्हा उत्तर के समास किया

एउ जाता है। यह महत्र होत मालकाता है है है। एट्स कि 1 है गात है। क्साम कुछ कु हुत्रे एक एकुछ के सिनाहरू-सिक किं" : कुँ दिल्ली रीपू रूक्ता है कि । स्व क्षर मज ग्रीम है ग्रापको किछठ १४ माछ्योग के ब्रिक ब्रह्माम । माल में क्र प्रीम है हमाम काराम । "है 185व एक्ट में सिट्ट माराम कुट है 185व कि फिक कि छिट को हु हुने प्रशिपन हुई । है छार छान्। छ सिहुई श्रीक्तापमी रागद कि इन वी है मेर प्रत्योग मेर 1 है कि इस दे है शिय-दिश्य नेमाप कि और 1 है है वि

.-(e) मान्वताहर्वा स॰ हो॰ (ब) समदावार्त्र सम॰ ह 7 (a) -1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 (३३५-९३९ ०९ प्रशिर्ध मृत्ये के एकदेश मुत्रकी के प्राप्ती

: ) pepies pur-f ाषाकृद ह्यात्रात्र इन्त्रात्राकृतिक हन्त्रकृत..... ।प्राप्तिकृतिक-लीत्राकृत : Isis & onn Ripipud-\$3.35 .05 (n)

II :ngie glipflegpieig werte bijte e: auffrieigigig uber et mine: 1 : sg oute proseuprente tenterent etto f? : ette preper fo ien, ales mpal pile

/3

n engreimmungeng bibret गुमाजनाय निमित्य, मृत्यानाधित पतः। a ing legenifers, fengiget ga: # । प्रकाशकार मेर क्य कर विशासकार u itebile besteuttingen beltute । प्रमाश्वाक्षक मंत्राः क्यं शुक्राग्रीमस् । बीम: बीमध्य हुवे: ध्वारंबीमध्यब्रोमध्य थ: ॥ सनीवयनकावानी, परस्वात् कम स काधवः । : — अन्यस्त्रकाहित्तत्वहः सत्यवस्त्रकार्यः हर्ने :

ं। मिक महुस 1315 के 191क कमड़ी-इकि 1लाइम्ट्रेस

मन्त्रती प्रक्षि है। हरने कहन मुद्र कि की प्रकार करने हैं प्रक्षित । स्टब्स् रहे हिरोही संघट प्रवित है 153क सांच्छ मेक मानु महत्रकार द्वारीतासकार । सक महम तथा तथा तथा है प्रमध्य प्रमध्य प्रमध्य प्रमध्य मुक्त महस्य प्रमध्य प्रमध्य प्रमध्य प्रमध्य प्रमध्य प्रमध्य B मिलिहाप शीकर्य । है शिरहुक हाला है : हम है किय हास रह मेक महाभा राह रच-१एती के प्राय- नवक निम के विक को हुन । हुई एक पाय- महस्य वाहास महस्य भा है हुंह क म्पू -- भग काराम सह । है दिहक काराम कि मध्ये कि मान-क्ष्य-क्स. : ] रिमही है । है। फिली राज्य हि । इस एक एक है । हुई है रीप्टूर्ड महे कि । म हत्र क्यपू लाजून के रातरिक्रमक होडील के रामत्राय के रिमाणजीन किय जीय है दिज्य लम्बरी में एउ एए हार्गुट्ट के गार्गहमक छहील में गाराम में मिगार्गिट देह उत्त छिट , है र र के इन्छ कड़ीरि वह प्रमुद्ध प्रमा हुए। एउट प्रमुक्त प्रीप है। राष्ट्र हाण है। म एवं पह पह पान का किस पर हो है। किस है कि है कि मा के किस है कि किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस में परिणान करता है के युग या सबुग होते हैं। युग मांव युव्य के पालव है बार प्तार प्रति हो है : के प्राप्त सालतीय ईष्ट और है इस्त्रांक के व्यवह स्तालतीय केंद्र (५)

परिणमन करता है। मिली काम त्रीप प्राप्त का श्रव है कि विकास अपन रहे जाइ-इस्रा हैमारोप के हरित । है माण्डोप क्रिट हुई हमाप्राप्त के मेल में गिर्डप के हिए हु है हु है तह कि शक्त एजा के किस्छ है रिवेड उज्हीय व्यक्त में शक्त जाय है इही कि क्रिके (१) जोव के परिणाम आसन हैं: जिस तरह निका में जब मराण है जाना : है कामू भिक्त राममें उन फिडिसी क्रिक्स मिन

। के माए माएरीए देह र्रीय है काम के छ्यू माएरीए रिप्त (९)

कि कि

। हु इसाम्र माएग्रीम के फि (१)

: इंड्रेग क़िल का कि में ड्रेक एड

र—आसव युभ-अयुम परिणामानुसार वृष्य अथवा पाप का हार है(हो) ह

£—अस्तव यीव है (द्रो॰ *६-*४) : अस्त पदार्थ (इ. इ. १) : दिप्पणी ३-४

। हिंह मासव की है, ब्रामीय नहीं । : इंकिए कि लाग वि में किंदि रह

। है क्राध्यमी फिलम बिध्य कि कक्षाय (९)

: ई 18रेक एए १७७ में एसी ईड । ई फार करवीय कुछ ईड ईडिक काराय । हिंद न्निती से ब्रिट बस्ताप्त कु सब राजबु कि ब्रुट्म के ब्राक्त राज कि बाक्स र्जीक कि क्वि (१) आस्त्र जीव हैं : पहुंचे बताया जा चुका है कि फासव जीव-परिणाम हैं। जीव-् है। छान प्रस्त होते हे हैं।

1785 रहि कि कि - कुंद है है। इस पड़क : है हज़रुवा किवाद हिस्स कि वसाथ (ह) ह । वस्तु में हिस्सुय किन्न कार में दिया भया है म्लास = ओव क्रीय-परिवास = ओव माराजे = जोव-परिजाम

। हे छ। छन्। रामान विषय कि घलास कि उप भींद्र वृक्षि छक्ष । है किशायमी द्रेष हैं 185स वृक्षि कि छित्र कि प्रीय है किसम्बनी ड्रेड हैं 1850 छित्र कि छि छि—ई 15क में मागम ै। है ह्यास्प्रमी—है साइल रिएमी राज्य महिस कि रख्या में शिक्सीरीए कि । ई ामा क्रिकािक कराप्र कि में मागा । हैं कि हो कि कि के कि हज़ का साम : ई हंड्रक किसिमहर । ठोगेराय की छ।उस ककिस ड्रेक उनीय है रिवाम ठोगेराय की छाउस निक्रिक कलाम डेक 1 है कियुं रमणफरीए में किंग्डम के क्लिंड कि लाम क्रफ में काइए कि 1 क्रिस

: (৯-৪ ০(ছ) চদদী কে তাহ—৪ रमु निषय का भी विस्तुत विकेचन बाद में दिया गया है।

डिप्र ह सिमिन्ड कि एक्टीप कि रायक पत्रका स्थामाछ केंग्ड प्रीक प्रस् व कागाय हैयू में हिम छ। । है रिक्रम हिनीए कि रिक्स मिट्टी के प्रथ किट किसिए में किंद्र कि कि कि प्राप्त के हिंद का बाबी हैं इस प्रभाव कि स्वाधिक ही ब्रस्तुत होते हैं कि इस्प्रम

```
$ $ + $ 0 $ 1013 : $ 0. $ . $ 0 £
                      ई−६० तस्वताक्रवा : येमचे श्वर्क्त अ० ६०६
                      호 아니다 : ٢.٦.٧ (c. ٢.١٠٠٠) 전대에 보는 1
     हैं फिरम में नहीं आवा । उनका आधार हुस प्रकार दिया जा सकता है :
धाम मिद्रो छठ्छ रेप छछ दम् का कि सिमार ०० हमू । ४१ छछ : छवि समिष्ण--,४
                     प्रवाद्यविक्या हो। । वेत्रवृत्यिक्षवाञ्चमी ॥
                      हिन्द्रवातक्पावक्रावाः। वेच वंचचतुर्व्वितास्ववः॥
                                     अध्यावस्थातः अधिव भावना ॥ :
        शहर क्षेत्रके 'किल्क्ष्मिक्षिक करकरिकार विस्त है । विस्त सरी:
                                    काववाङ्मतःकम योगः । स आसरः
                                                 : $.8,8,8 · $ -- 5
                                   रबच्चारः सङ्ख्यास्याः सार्ददाः ॥
                                     । –हिमान्विधाकक्ष्मिक्षावयान्त्रा–।
                                     : १ मिनाद स्थाह : अग्रह्म सावता है :
                            ॥ फ्रिकामझामझामझाम प्र किक्ति श्री है शिशीह
                         । होडि एजाक स्त्रमनक हु ह स्त्रमहागणकाणाण
```

(७) क्यावार प्राप्त (६) क्यां एवं (३) क्यां स्वाराम (६०) व्यां (६६) स्थान स्वार्य (६६) क्यां क्यां (६६) क्यां क्यां (६६) स्व

सिंच्छत्तं कविरसणं कसाधनोगा च सर्वणस्त्वणा है । बहुविहमेदा भीने तस्तेत क्रणत्वणपरिजामा ॥

: አۇ-ጹ፮፮'8 ያዘ<del>መጠ</del>ተ---፮

<sup>83,63</sup> (5) कलाम कास्ममी (3) : \*3 द्वानीय क्षिर ०० द्रम *में* कला*स— ६* <sup>इनाम हात्रशीकाष्ट (3) कलाम कर्ष (3) कलाम माध्य (४) कलाम द्रामष्ट (६) कलाम</sup>

770 (र) तोकरतेषु रुनि (र्ड)—'डे ४४४ एकाभ से रम के लेगान्यसह जवारा—'ट गाएक (र्ड) दोष प्राप्त कि (र्ड) प्रीप्त ग्रेमकी राजेक्य (र्ड) वारा कृषि (र्ड) गाएक गायकों के स्त्री प्राप्त से स्त्री प्राप्त का प्राप्त के स्त्री हैं।

रिक्ता (ड) क्यान क्राप्तका (ड)—'डे 'र क्यान के क्या के क्षाप्तक के क्यापन (ड) क्यान (डे) क्यान क्यापन क्यापन क्यापन (ड) अन्य क्यापन क्यापन क्यापन इस्हर का व्यापन क्यापन क्यापन क्यापन क्यापन क्यापन क्यापन

ं (२-१ ०।१) स्टेश्क में विद्या (११० १-४) : इं हम्मी मदारोड हमी-हमी में प्रवृत्ति हु है हिस्से महारह

3 6-45.1. 5 27723-0- 0 250.5.03 Aires-5

त्वतः बजन्यतः वैत्त-रावः वालव-सवदः बृदयानुषव्दाः विवा-वावतः अत्र-तावः नम प्राथम में बहा है-"ऐसी संत्रा मत करते कि लोग-मलोह, ओब-मलोइ, चन-। 'ड्रे काम्पनी छड़ िनाक्समछ रेमूम कि रेपू (•१) जीव

मनायु की वास करतना (८) बायु की बनायु समझना: (१) प्रमुख क्षांका के मूर्व समझन (c) ,ाम्छम क्षित (श्र क्षेत्र (१) ,ाम्छम कांक्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र (श्र , ।म्छम क्षेत्र क्षेत्र (१) हि ऐपस्य (x) (राष्ट्रसम्बर्ग (दे) हुमाने हो सम्बर्ग है सिस (दे) (रास्त -मा नेम के एक सम्बद्ध (१) १ ई है इस स्थान के एक दिन है । प्रतास का सम्बद्ध ।

: हे अपक्ष क्षेत्र : हेस अक्षार है : for ibmim ipfp 1 g tpineen rope fie im son fierelt de emin afen b राक्ष्म कु ब्राप्त इ कि क्षांप्रकात के किसाब की विकास में विकास की

: (>-६ वात) प्राप्तिय देश किस्तायः (-१) :

"।(१.2):हरहेप्टन प्रार्थियाध्याप्रद्यामप्रतीक्षीतम्प्रायमा": ई रहक हुई-एक विद्यास्त्रामय कि हिन्द , है रहुक कलाम कि झीम क्लामने नहीं ने विविधक पासक के मनाम

"अ तार्क कामक कामिए दुवाया कराव जोगा।" , किसन साइहत्सर क में '-- ई ठान हु। तह भी हो। ई हमें ने क कारहरूस कि है।

ा "पंच आसदरारा प भी सिल्डलं क्षितिक हैं। स्थान क्षाता है भी पार्वकार की : इ प्राक्षमञ्जाम कि हाणात। है र्डि णामप्र कि ह्याणांत किसिक्य प्रेस के स्थन एउ महाम गिष्ट (४)

- र्रोप्न कलाम मामन (४)
- म्हाम आमप्त (१)
- (४) मानरांव पासन
  - (१) मियारव ग्रास्त्र
- ः द्रे छोप हासार द्रे हेडक द्विमिष्टर-४

## वृबनासच ।

क पास मास्त्र (१६) मास का का अवस्था विकृतान मार्थ (३४) हेंद्रय साह्य (११) स्वरोनेहिय सालव (१६) मन भारत्य (१०) वयन मालव

ou.s minis--- \$

1 perfecutivent 1 primiterprism feiserel ferue feigeneligneilgenlefaullenipipummpupune : mile 1'= albin-e

। क्राएवक्क्षेक्क्षेत्रकीत्क्रमात्क्रमात्क्रमात्क्रमा विस्तृति

wirftp | paninens begangegingen bleuelige ginengineer भिष्यो एरिक्सएईप्रिक हत । ए क्ष्रुक्ड्परिक जातित । स्वयं हिस्साह्या । : Athibiten f.a eiene... ?

उन्तेय सागम में भी है।

चनास्वाति ने इनकासमाः धनिषरहोत भीर धीषपृक्षेत्र मिष्यास्व बहा है। श्रमा

एंब्रेड प्रक्र प्रम वर्गातक प्रीय शिक्षण (दिश्वायती, दिशकायती हुए । है स्टाप्ट्र क रहाइनिए म्पेडाम्बमी कामिरिकु रि समीति में क्षिट मन्द्र : क्रमूहिरिक (९)

। ई लिझ्झामी क्लिक्रे घाप एवं लाइसम एक 

: ई क्षित्रक्रम रि म्टेशक्रमी र्जी हो अन्नी त्रिक्ष के किल के क्षेत्र के क्ष्मायमी कि ब्राष्ट्रक प्रीमाय । गड्य देव हिर में प्रवस्ता मान्य रही हुई मुद्रता।

िम्म में शास्त्र के नाइ छिन्ने प्रीय प्राम्न : म्प्राधयमी क्रिसिमिल (४) जीव क्रिक्ट इंक्स कि

 मिन समस्र कास्त्र कि क्षित्र क्ष (£) संचायित मिथ्यात्व : देव, गुरु धीर पमें के स्वर्ष में संदेह बृद्धि राग

समान समझना:

कित्रे हु । एक्षे प्रिक्ष । १९९० कि एडिएए : हुआप्रमी कडीएमीएस (१) ,१६५७ महण कर दूसरे अब कहता

लड़रों किसी 11 हो किसी 118 किस हो है : ह्यास्प्रमी कड़ीयसीग्र (1) ंडे गावर भट्टे एक्स विधिष्ठ । किस्त । है । एक राक्स क्षेत्र क्षेत्र हैं।

th bia

। है हथा हा हम से उने अपने हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है मियुःसवाय ग्रीट क्लपाण-पान नहीं हैं, पर बंता करो कि क्षान-मृति मावानीम, रामदेव, चतुरत वंबार, देव देवे, बिदि-प्रतिहि, बिदि का निरम

: है जाकर छड़ हं । है भिल्हा सि इद होंग कह के छाधकी है आहर है महिर

। 'है हि कानी गर है हि कानीम माइम घर पर है है एवं एड्रिशन दिल्ल वस इस दिल 1 है 'महेदाधमी कावमें प्रस्थ मामनीय एउन्तरका में तिथ प्रीय निथ प्रायम कर है कि प्रायम कि विश्व (१)

क्रमी कि प्राप्त रिनाम प्राप्ताक्षक कि क्षिक्क तिनाम क्ष्मिमी कि क्ष्मिस (९)

। (९.३ ०३) हथ है थे हैं। त्रीप्त रानसमस् करिट कि किस्य ,रानसमस् करिय कि कि के एउड़ाइट मिर्ग्नास के लायमी छट्ट । है एकही हड़ीाम्हीद म्ह एक ल्डाफ्मी ६ र्रह्मगड़ी कि बिग्हम्मम रह कि रिम्पितिर्व । हुँ कम्पू के इस्टीम के रिम्पिटी-उम्पितिर के हुँ दिही एउड्राइट कि हिम । ^ हैं 'होराव्याव मेमकी' कियव भिष्याद्वी है ।।

क हैं ऐसिस्टिम उक लग्ने किसे व स्त्रीकृत्य प्राप्त का क्षांत्र के स्त्राच्या (ई)

। रहु 'हाउठास्थमी कमीतक' राजनाम नामध कप कि किम इस प्रीय राजके इस (४) वहीं हस प्रकार संदात रखना ,संदात सिस्ताददान, है ।

। इ द्वाप में क कि फ्राध्यमी । ई रहे हे क्रक्मिक । ई कक्षा क्षाध्यमी । राइक क्रमें ,जीर हिम्-ई क्षेत्र का क्ष्मिक है होता है। सम्प्रका का क्ष्में कि न्या है। । 'है 'रुष्टेशक्यमी कसीहम्' स्पित हड़ीर ११९८म कि हड़ी।हड़ी (४)

१ है मरावरीय-निम तक कहिर इस 12मी । तकक रेक रहेर करिस । है 157क कहिर सदस्य 12मी । हे िक के के क्राक्रक

तिहेव फरमिष्ट वह क्ये फरमी क होते. इस्प्र इस्प प्रदूष कालक किलीमीशिवमध्योष तिर्वेषण्ड हमेड्ड हत : Athliten 9.7 offre-?

: LDb-- } : 135--- 6

। :ष्रष्टांद्रवर्तिष्टाध्रप्रध्यम्बस्य स्वाह्म :शामध्येति को ग्लीक्ष्रीविमाहस्यहरम्बस्

म्बन्धाहेबस्यक्षित्राविस्होड्यानिस्टब्स् इत्याहिकस्याहिक्स्याहे : (36--) प्रक्मिक निरम्भ छ निष्मभन्त कित्रहरू



```
85
```

. 1875. – 6 Laterarectical gradients francesis enuis: 1 Laterarectical gradients (1885 – 1885 – 1885)

भावकाय...बाक्यपुरिश्यकाष्ट्रशिवसंचय—उसमधना... महत्त्वपीदिविष्यातुत्साह-मेत्रतेकार्थः प्रमादीयस्त्रम् -जन्म-६.२

क्षाद्रभवन्त्रद्वीयः, यद्यव्यञ्जनम् सम्मानमाद्रियवनभेदात् १ - १.१.२ व्यापानम् १.१.१ : सम्मान

I wive the varie field, ile he varies or were rea in him feeld, since the thirty of him of the I will always we have the I will be not be the control of the control of

ufe ustran co fine voltavie 1 g vo y 11910; se ufe produktery 1/10 : § send firely refer le 1/3; die vorte vrei 5 mé verse vort die vrei kar f. E verse vier prieze n prese vorte field 6. (le se verse processe

केमानव से वेद नहीं यह पाता। मह, निवा, विषय, क्याय, विरक्षादि को भी प्रमाद कहा जाता है। यर यहां प्रमाद कर पत्र प्राप्त नहींकशा की महत्ता है। यह, तिवा, धारिद नहीं। वस्तीति विवार प्रमा क्

त्राम है। इस उत्तह यह अमार कर्मन क्षांत्र के क्षांत्र नाम है। हैं कैंग मार पाणते जमारवालि के इस स्वास्त्र के अमार क्षांत्र के मार्थ कि प्राप्त क्षांत्र का प्रमुख्य क्षांत्र क्षांत्र

र—1र्रंडु र रत्रही वे किएक क्रमांस एक कुलक लिक्ट-वर्षित ,शाप ब्रुगटम जीपा २ , मेर्न , केरि , हरू । हास पाया स्वयंत्र संस्था । हिसा, सुर, नेरी, मैयून, संब त કુજફ

रोमी इत निर्मेत्री एक होप्रबीप । हुं मार्ग्गित महम्प एक व्रक्रि होप्रबीप । 'है हिक्र कि प्राक्र हिरोहीय है एस्ट्रिय कि किसीड़ ड्रेंग और मासेसीहिंद ड्रेंग है डायपरंपू नेमाय । 'ई ठीउनीय १६७३ मध्य एकार वर्षेत्रमाध्य

। है उन्ने गरक भागव है। स्वाग इत्ता दुन्हामी का संबर्ण करना—उनकी उनमुक्ता को देर मिन है एकदृष्ठ हम । है दिख्य कमुन्छ तीहार्गम किछछ । ई दिख्य कियु ग्रेप्टन्ड ल रिद्र केरड 1574 डिन गारत क्यून एक फिरक छवास राव्यम केरदर पार करी । ड्रे किन रहू कि होरबीय होरबी । ड्रे उबसे होरबी । ड्रे बसाय होरबाय

ा र हु प्रभी है शामक रिस्म काराम भेते हिन्ह । है । इस्ता है । स्था की समादी देखा जाता है। इस्ते िरिक्रिक । है हिंक कर्ज़ स्ति । हिंक एर्ज़ । हिंक "- है दिंक कर्जुक कर हा है है । रहा नाम । दिन प्रत्य प्रदेश में निर्देश की है । एक छ के कि नाम दि कर कि नाम पनिरति मत्यागमान है मीर प्रमाद मनुस्साह नाम । मत्यागमान मीर म्हे ह

Pe'-- है कि क्षामत्रीय कि कि कि कि तारवाषु वायाय । ई किये द्वाम कि हामकृत न प्रमाद माधव : स्वामीती हे स्थायव की परिमाया धानस्पर्याय न्यं हे हैं।

85 و مراجعة واه واه و م م م م م l iginu po kiniliogiifu figikeshug kiugekungspinu *إستعط*اه د.و

:फ्रिक्टिकामय :फ्रिक्किक् uineja ... aiteufleeninglaufen — annum ..., merauliflereig-rie-: 0 f. f. 3 - 3 Elipidite c. f. f. o ; मानीउनेकवियः, श्रदणदक्षणानिविषयनेवृत्त

: ब्रोह्मोधंहर 1.2 •ान्तर—1

थ प्राप्त में इसास की ही ही हो। हिंदी मान सर मान मान मान मान । मार प्राप्तको से इति माप्त क्षित कांग्रेड माण्य प्रप्रमी इस त क्षीत की के जाना हुने अरोजी, प्रमाद आध्व हाम ॥ । काकप्रीक निकायकालक में पड़म छक्षा कामिकांत ॥ क्रीफ किसि जामर ,कि क्षिक्रों वे इस्राथ सिष्ट । माणक दृष्ट कावा हा हो। हो। वीची आवत क्रम कावा । ।। काएक इम्रास्ट सिति है ,कि है झाट सम्बाद ब्रास्टान ।।

क्ष्ममाद संबंद आवा त दे, जे क्से उद्देश मी साथ। · हु स्छा है। समाद पासव में नहीं। धीजपानामें है । एवं में मारा व्योग छन्। एक प्रमान क्षेत्रक छन्। होते । हे एवं अधिक के व्योग वाक-व्यवस्था स्थाप

इस एवं रास्त्र क्रींग्रेस 1 फ़िर झीर , रिहों , दस है ड्राइल्स क्रियर्ट्स महास क्या रव ज्ञाम किए उर । है तथा है कामह कि एक शाहर है। यह अमार है। । 1517 इन दिह दक्ष में कमार्गक

ही हे समादासद में उत्तर समादेश दोमत नहीं लगता; क्योंने रनने प्रमारागव भोर एक प्रमुख मिट्टफर्ट कि रिगरि । रहे स्थाप क्षम एक जामद्र कि कि 'शामगीराष्ट्र-गरि' र्गाव 'लास्प्रकाम-ठीपुर' व्यात-व्यात के रहात्म में लाहकू है हो। हसाव व्याप्त '। रहे एक प्राक्ष किया द्वामार क्षम द्वामा है गामा

हास कि उटानस कि ब्रीस्कृति में किए कि हुई श्रीम केहाद श्रीके कांक्रीस कांक्र न धीर बाववसीड प्रास्तक घाठ संयम तथा उत्तम समा, मार्च, धोव, संत, ता, नहरुति हुए लिखा है : ''मान, मान, विनय, ईपांग्य, मन्त, पानत, मानन, प्रतिरुद्धा--जुर्ग कि ठान किह र्राज्येक्टक कि "! "है। क प्रांत्रप्र करिव हामप्र र्राज्य क्रिक्ट क्राम्बी हो। व ामात्र मत्तर प्राप्त करप्रदर्धः" : ई सिली सिंक्रेड पृष्ट रिक्त प्रावनी प्रप दिस के जामय

Entherisch Pfent aleige:

Entherisch Pfent aleige:

Entherischen Pfent aleige:

Entherischen Pfent aleige:

Entherischen Pfentan aleige:

Entherischen Annachen aleigneiter aleigneiter aleigneiter aleigen aleigneiter aleignei

: Spidishe 7, 1 aribit disparal 1 sauluduspag panalit e disparal bitas 1 saulugaral 1 mindrela (1 mindrela et a Bidishe e a Bidishe 7,2 automa e 7,2

1 3 sine pinisten i gelo u notsenna ners g. sine u notsenna ners g. sine u notsenna ners g. sine u notsenna ners g.

। ई शामप्र कामप्रशास्य में काउड़ "उशानस्याद् आमय

्रेड केम- अंगर कार्या है। सावायू रेजवाड के में ऐसे हैं विस्तात राज्यत्वात के के

Fiely, via sienenvis ( vie gierge vive z fa ž sievervo videla de inge ( jg. den jás ři lefs al ž neve zs. jás sie tje op de sie ž thela ( ż ly, ap lefs ( ly, neý ( ly, "...... ž tys v zzmep vy fé léž fiv ( ž nois než friez fr než ( j z tosu zs. vzr. neve j léž fiv ( ž nois než friez fr neve j z siez fe sieres fre ssie

गिरोंच है राजकुम्स इक्ट । ई किंद्र जमुस्त पीटमांन निकड । ई किंद्र स्मिट्ट क्रिक्ट मार्च मार्च हो क्रिक्ट मार्च क्

ा है रिप्तें में स्व का व्यान की स्वीरमीय । है सारियों सहाय एक कृष्टि ही रमीय 1 है हिस्स पूर्व कि होरामीय ही रमी ( है रममें होरामी । है हसाय हीरमीय रिप्तें होंद्र किए हिस्स होता स्वाप्त स्वाप्त होंद्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

। 'है हिंस कि उनस् । है धिमी मंत्र किरमी का धीमीय । है । वाधिमा का मिर भी स्था

। 'है डीउबीय पित्रम के प्रतिकृति हैं'। बानाय होउबीय है प्रत्रिय कि किसीय देह प्रतिकृति कार्य होताय है।

-कान्यती ,कृती, तीव ,ति ,ताव हो । काम लागम कांक्ष टीउबीस : क्रभाक्ष कीउसीस साहि सडारहु गाम, मोग-उनमोग बसतुर तथा साव का को हो कि व होगा-प्राथा- \$—1610 44,000-40,52 \$—1610 44,00-40,52

e series e. e. 1-- einer 200 kiucitazarie il series de unie: 1 1-- einer elecateur grassariei dingrafina de unie: 1

भूगवरातः सारयादिक्यात्राधियसेसस्य —उत्तस्यमः , मध्ययोद्दिश्चराई-साद-यावश्यास्य , , सारयादिक्यात्राधियसेसस्य —उत्तस्यमः , , मध्ययोद्दिश्यर्थः । स्यावहरूपा

मनाद्रीयनेक्ष्यः, युद्धधरकोसमसमाहित्यभेदात् १—तस्योगेवारिक ६.१.३ :

: Abilitien 1.2 «Iero—1 fassuran "irolafitiru

त दाव तार्नु जावा स्यू होराजा, माना बावज वाच ॥ मद विषय क्यांय त्रमुंत्र जी, भाव मंदि में क्रिया वाच ॥ प्रमृद्ध में हरण स्यां है जी, एले स्यू जोव बावज में जजाव\*॥

ा pires के क्यांत्र स्टीस है, कि में अपन्य कुटा क्यांत्र स्टा क्यांत्र स्टा क्यांत्र स्टिंग के क्यांत्र स्टी के क्यांत्र स्टिंग क्यांत्र स्टिंग क्यांत्र स्टिंग क्यांत्र स्टिंग क्यांत्र स्टिंग क्यांत्र क्यांत

strer 180 70 1 3 litte 1870 strer ille des villergel jurge, devel jüni, zp.
er vel veld oliber 1 ihr stre ville, zp. 25 sinegue ibender ever de ve név uderne re fines endiredie 15 yes norms 26 mis vene-everene situ i propie ziner 25 fessi diverdes (1 ihr is vene ziner 25 mis Veneral

। 15रम हेर हिम इस में कलागरि

हुँगु क्र ज्यादास्तव सु उत्तर वातान्त्र उद्धि वर्षायः वेतुरि होन्तु ज्ञेनां क्षादास्तव त्यूर , जुल-देव्युक्तायः, हो म्रा ज्ञास्त का तद्धै स्थय हुँ । तृत्युं कु देव्यद्धित हिन्सा क्ष्य , सावान्, ज्ञासवानु मुक्तायः सु सवादर कु वाचनात्र , त्युंद्र-सम्बद्धायः, तृत्रुं

मान के नोप पर नियम क्यांट हैं " कुनी मिनाए कर विकास मान स्वाह है " कुन क्यांट के नाम पर प्रतिक्त के मान क्षांट की नाम के नाम है कि कर की कि कि की नहन की मान है कि करी हमान हमान मिना हमान हमान मिना कि कर की कि की कि कि की मान कि की कि कि की कि कि की कि की कि की कि

ति विश क्षोपादिक ता उद्ध वक्षोजी, तस रूप रूप क्षांभव क्षांप ॥ । ब्रीक भिष्ट कि समस्य भी भी, नहीं समस्य के भी वाहि। ॥ माठनप्र हे इंदिश स्त्रप्त है, कि रेपक छेड़ेव कियु रिप्टूड । ज्ञानम में गएनसर है एमी ,कि किय वेद साध्य होत्र है ् ॥ गरू वित्र किएतात ,किरिज्ञती किएजाज हुन किन्द्र विदेश र अह रह भागी थरी की, कान्या संदास स्व पिण ऋोवादिक स्यू विगढवा प्रदेश न जी, क्याय आसव प्रयोग 🏿 नवमे अरम गुणडाज ह्यं जी, शुभ हेन्या शुभ द्वापा। . . . । माम्य क्षांस मेडीक दी, की मास कामा कामा उद्रा क्षाय क्रं तसुत्री, अधुम पोग कहिबाप। कीय स्यू विगड्या प्रदेश ने औ, हे आसर कोह्य क्यांच । मानास ने गाता है। इस विषय में शो जवाबाय का निम्न विवेचन दृश्य हैं: ·· र्क भिट्टे एक प्राप्त कारण के अपने के लिए कि एक कारण कारण कारण कारण है। कि 1 हे हुक कलाय भाषक कि मार्ल्योर स्व शीरिक के कार : क्रमाथ भाषक—8 मासव है। सप्तमाद संबर् । सप्तमाद-मंबर प्रमाद-मासव को सबस्द करता है। प्रमाद बीह का परिवास है। यसाद का रूपन करने संप्रमाद होता है। प्रमार

स्टि । है प्रिक हुन कलास वापन का हिन पर है शिंडे प्रवि मार प्रीय पार्ट सह प्रदेशी कर निरंतर क्याय-कर्नुपंत कीया क्याय मासन है। नवे, धारक पुणस्या म इसका मानाब है—'जे उदीर कर क्षेत्र करता है उसने बर्गुम मेंग होंग है। उद्भव में सित्तव मिट वायो औ, जब अक्पाय संबर जाण' ॥ होत मान मावा छोम सर्वया जी, उपयमाया हुग्यारमे गुण हाज ।

ms.m?-?? SE nim in-il. किरेप्रमाय ह घडठ के ब्रीफिट उम् हिल हिल हिल है लाग्ना है है हा है हा है है है है मिंगू शीमित हुउत किए। है सहार है करन करने किए के बहुत है । उसी वरह क्षेत्रक है । प्राप्त 183 JP एड कि JP शिरू कि एक माध्य क्षि के असि कि किया कि कि क्षित कर कि हैं है हैं है है। से सहस्र साम के हैं है है है। है है साम साम साम साम है है। है है है।  I this Tauth ship of this in the way I found him and of priess were the lines and is in a family infer any Il from this form of must him in this pries of the way of this this way of Il filmed were our of this one term Il himso were of the way of this way of Il himso were our of this way to the way of Il himso were our of this way to the Il himso were our of this way to the Il himso were our of this way was the Il himso were our of this way was a series of the Il himso way was a series where we want the Il himso way was a series where we want the Il himso way was a series where we want the Il himso way was a series where we want the Il himso was a series where we want the Il himso was a series where we want the Il himso was a series where we want the Il himso was a series where I have been a series I have been a series where I have been a series I have been a

: इं ६क्रम

ennete îre una 13 663 4 505 6 uran flu ny live 4 pre-ver-ve 13 55 4 rokel vetera 13 163 annu re vre 600 ylu 3 600 udeca 4 103 13 163 annu re voy ene-vue 4 rokel 13 feig 10âel de Îrea 600 Trepa (lu 13 1610 1610) îreanite fie feide up 15 4 1661 3 elle

हाइ क्षित्रे हैं अपन अपना है छितुं हरूपन से सिट्टा-काम है लिए । ड्रै हन मिट्टा । पुरि इप्रार्थित कि साम । इ हिंदे ई इस्त दे सम्मार्थित केम कि से मान-क्ष्र-ति

। है एटि सोट्टए एक डोक्टए प्रति को क्रांत के छोता. उन्ह ही पाक प्रीप स्टब्स् एक हैं एन बास द्वित एक सोट्टए क्षाय प्राधक प्रीप प्राधक हो) क्षाय , हिंगायारी हाफ किंग्ने में श्रीप्र क्षायारी, हैं एवंड हरान्य में एंड्डिए स्त्राय है एवं । है हन सीट्टर

। हुँ कि मार्थ के अपनिक और क्योंक प्रमुक्ति को मार्थ के । मार्थ क

ा" । है गिल जिस्सा के अधिक । है उन्हें आक्रक किक्सीय कि क्साम आफ्र भ

"। है सर्हे उसके शोसड़ों हि सिन्ड क्सेंटेन दिन उसके देखे में सोउसीय प्रतिकाशक को ईक देखेंदीय कप पिन सिन्डे, 'है हिड़क धट्टेडाक्तम थि। साड़ि सम्मित एकुम कुम सि हु एया मार्थीय से इसि है एपरान साधन । ई दर्भ राव १७९१क्येशक में सिन्डे स्वेसिक द्वित कार्डे साम्प्य

में शास्त्राप्त केंद्ररातः । है काराय वापक इस है 1637 स्पायको साथ वा छाण्य कि में वापक्ष का ई रातात दि रहू क्ष्मेंक तक प्रश्य का में तील दि मायर तक शीमदिक

ह आसम् में मानाव किस्ट है स्पन्न कि साम के सिनायक प्राव के सिनाव कर्नुस्ट

प्रीयस्थान्यास्य (राहिश्यनस्य रहास्याम् रोग्यं रामस्यान्यास्य स्वाह स्वीहास्यान्यां)"

अस्य हिर्मसन्दित्तम् के द्वानंत्रस्य संपत्त स्वास्य हिर्मस्य क्षायस्य स्वाह्य के स्वाह्य स्वाह

की जयावाद ने हस विषय में निर्वेश का सर्व हुबत ब्याप । विषय का सर्व हुबत ब्याप ।

ः है प्रकृषि क्योग्निय प्रकृष है :

किंक वैराशीय 1 है 1832 कावमारी उस्तरानी में लागमणू रेसती उर्पत पर लेक्ट सम्म रीक्षती है विद्या वीराधीय 115 रास्त्रानी में लागमणू स्वाप 1 है शास्त्र करा नाम्प्रण्य स्वय । है 1815 स्थाप प्राप्त रास्त्रानी में लागमणू रेंग्न । है 1833 शिक्ष शाप प्राप्त स्थाप प्राप्त देव । है 1888 शाप राम राम रास्त्र के विद्या है 1815 स्थाप स्थाप रास्त्रानी का लागमण् । 1858 हिंस प्राप्त प्रमास राम राम स्थाप स्थाप में लागमण्य स्थाप । है सभी से सहास वर्ष

। 1800 कि मायक रूप कि हो। : इंस्किनी शीरमायक कि पणकी के उपायक रूप कि समाय एड

किहीं के लिय-लिय उर निहे हुई के देषू देषू में मिहुई होंग ब्रीय स्टेशकानी'' किसी सिंद्र कि सिहुई के देषू देषू उर निहे के हुई उस्तितह हुएप है हमरी हादूस कि

<sup>—</sup> सन्तर र १.७ वास्य : वास क्षित्रकार क्षेत्रकार क्ष्यकार क्

। 1874 स्था इप्रोप्त छंद्वित प्रदेशि के पिथ सिंठ कु त्रुप्त सिंठ क्र्येष्ट : प्रमाथ द्वाप्रीय—०१

ालको तुत्र हिंद्र प्रभीने के गाँउ लोड कुछ राज सांत कुछ राज स्थाप स्थाप

। राम्त्रक रामुग्री वर्गित कि द्विम

्रिक स्ट्रीय संस्था स्ट्राय के स्ट्राय स्ट्राय स्ट्राय स्ट्राय स्ट्राय संस्था स्ट्राय स्ट्राय

" —×

" \_

" —è

" —s

. हे अकार हे : १—युवेबत्

: इस् ०६ क् इस्साध

unga 8, 70 ang 1859 vinga 8119 vinga 8119 ng 255 vinga 8, 70 ang 11 g 31 ang 12 ang 12

आसन पदार्थ (दाछ : १) : हिप्पणी ह

त स आसव पदार्थ (डाल : १) : टिप्पणी : ६ २१—समादानक्रिया आस्त्रवः संयत का स्रविरति या स्र अपूर्व विरति को छोड़ कर तपस्थी का सावदा का ंबर समार्थः २२--ईयांपथक्रिया आसव : ईर्यापथ कर्मबन्ध की कारण ciche concential <sup>२</sup> ३—प्रादोपिकीकिया आसव : कोध के ब्रावेश से होनेव म्दे स्पर्वसन्तीरों ।।। म है का रहे है जिस है दिस के कि होता है। २४--कायिकीकिया आसव : दुष्टमाव से युक्त होकर उर २४--आधिकरणिकीकिया आसव : हिंसा के उपकरणों ex 18-[1] 1 4 —पारितापिकीकिया आसव : दुःसोत्पल कारी किय £717.1 २७—प्राणाविपातिकीकिया आसवः धायु, इन्द्रिय, वल का वियोग करने वाली क्रिया । \* 6767 4 १८—दर्वनिकिया आस्त्रव : रागार्व हो प्रमाद-वश रमणी ा दश्या । erba के 10 मध्ये के ब्रोपा प्राथातिक के जिल्ह ९६-स्पर्धनक्रिया आसवः स्पर्शकरने योग्य सचेतन-प्रचे म्रभिलापा॰। 1 (0) 2 १--- अणाङ्ग ५.२.४१६ में इसके स्थान पर 'समुद र है १० रही है सीस्त्र का बाह्य, इस हजारे उल्लेख है। टीका में इसका अर्थ किया है 'कम्मोर्प 1(21.3) : सम्पन रहिशे किया। देवाने पानी हेवा योग द्वारा आठ प्रकार के कर्मपुद्गलों को प्रहण क २ — ठाणाङ्ग २.६० में इसके स्थान में 'प्रादेषिकीवि इन्दर्भ करने और बहाने बाली दिला। त्या व धी रेषु प्रशिव । देशदि वर्षो है स्तर ह रस्तेन निर्देता प्राद्वेपिकी । जीव अथवा ठोकर आदि इन्त सर्वे द्वी सहवे नहीं होते हुए होती प्रतिकोध का होना। रे—बाणाङ्ग में इस किया के दों भेद मिलते हैं (१) et fatt i अविरतः मिध्यादृष्टि व सम्यग्दाष्ट की कायकिया । ( ी हारा बदरायन बारि स प्रति। युक्त मन, वचन, काय की क्रिया (ठा० २.६० और क्टबर (ध्रे रंगाव मूर्व प्रभोत) ४--अधिकरण का अर्थ है अनुग्रान अथवा बाह्यवस्तु सा आधिकरणिकीकिया। आगम में इसके दो भेद मिल क्राप्त होते हैं। रेक्ब है किया में के सरवा रह बता है हिंग षस्त्रों का बनाना और संयोजना--- यस्त्रों के अङ्गी 1)! KIN E 14 HI & FREI क्रमी है। वह क्रियाओं में से एक पान्सा लेक ५.२.४१६ और टीका) है। इन्हों सम्पत्त हुने द्वा का क्लार्ट्स k—आगम में इसके दो भेद बतावे गये हैं—(१) स्वह से अपने या दसरे को परिवाप देना। और-(१) पर

产,一千分水水(龙龙龙)有数 原故县。 स्थाने हें हर हर स्टब्स ह CONTRACTOR CONTRACTOR C 188. Harmanana and the Cres ret er ber : to -- page per entel Intellet र राष्ट्र दे रहात को *बावन व*ा fe- fals AG was . La L Carried : e fore of the seat of the entrack to the end of the 10:13 er sepe sereper e क्लोब है। ब्रह्मे क्रव्यू देने ब्र hipe by get to an a training of : १९७० हे स्वयुक्त : स्वयुक्त राज है 1 52 6 274 65 25 26 5 63 .. hode to be particulated by

5 . ¥

i to be to to be was king y केंद्र केंद्र के प्रश्ने के स्वतंत्र केंद्र nda s no week you so is einn ו שובע שונה שורש לא שים יויו

है = -- डांग्ड'क्ट<sup>'</sup>क्टडा अ.सर । य

भासव पढार्थ (दारु : १) : हिप्पणी ६ 3 ई-अहालाच्यापातिकीकिया आस्तव : वारियमोहती विषय में शास्त्रोक्त भागा को न पाल सकते के

१५--प्रारम्भक्रिया आख्व : छेदन, भेदन, विसर्जन : गौर दूसरे के ब्रारम्भ करने पर हर्षित होना <sup>3</sup>। ३६--पारियाहिकीकिया आसव : परिग्रह का विनाश ४० — मायाकिया आस्तव: ज्ञान, दर्शन आदि के करना १। ४१—मिध्यादर्यनिकया आधवः मिध्याद्दित् से किन

को प्रशंसा बादि द्वारा दढ करना । रै-- आगम में इसका नाम 'आजापनी' है। आजा क

वणिया' आञ्चापनस्य-आदेशनस्येयमाञापनमेव २.६० टीका) । उमास्याति ने इसका नाम आव

भाष्य) ।

२--डाणाङ्ग २.६० में इसका नाम अनवकोक्षाप्रत्यया यरीर की अनवकांक्षा-अनपेक्षा । अणवकंखवतिय यरीर अम्बद्धंस्वत्रस्थित चेत्र परसरीरअभवद्धंस्वत्रसि रे--भागम में इसका नाम आरंभिया 'आरंभिकीति तत्र भवा । आगम में इसके दो भेद कहे गये हैं । ! नीवारस्थकिया और जिससे अजीव वस्तानें का र कहते हैं (हाणाज़ २,६० टीका)। ४-- परिगाहिया --परिग्रहे भवा परिग्रहिकी--परिग्र और अजीव सम्बन्ध से इसके भी दो नेद बतए

३७-अनाकांक्षाकिया आस्रवः धर्वता सौर सालस्य के विधि में प्रमादजीतत सनादर ।

348

दती। ३१ — समन्तानुपातकिया आसवः मनुष्यः, ५ स्थानों में मल का त्याग?। ३२--अनाभोगकिया आसवः धप्रमाजितः इ निक्षेप 3 1 रोपवश स्वयं कर लेना ४। का प्रकाशन । रीका)।

> ४-इसफे आगम में दो भेद कड़े गये हैं-जी गृहीत वीतर आदि द्वारा दूसरे जीव को म ताइन : भजीवस्वाहस्तिकी किया-अपने । द्वारा जीव को मारना अभवा अजीव का ता . . . . .

३०—प्रात्यविकीक्रिया आस्तव : प्राणातिपाः

३३—स्वइस्तकियाभास्तवः जो किया दूस ३४---निसर्गकिया आसवः पापादान मादि पापार्थ में प्रवृत्ता का भावतः धनुमोदन **१५**—विदारण किया आसव : म्रन्य द्वारा मा १-इसका अर्थ इस प्रकार भी मिछता है-प्रातीत्यकी'। बाह्य वस्त का आध्य के २-इसके स्थान में आगम में 'सामन्तीवणि

उल्लेख हैं। अपने स्पवान घोड़े आदि औ इपित होने रूप क्रिया। (ठाणाङ्ग ३.६०;

३--अनाभौगप्रत्यया । उपयोग रहित होकर क रहित होकर प्रमार्जन करना । ठा० २.६० दविहा पं॰ सं॰ अणाउत्तभाइयणता चैव अण

ंआसव पदार्थ (ढाल : १) : टिप्पणी : ८-६ गये हैं।" बहु पाठ इस प्रकार है:

८-अस्रव कमों का कर्त्ता, हेतु, उवाय है ( स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में "स्थाना उल्लेख करते हुए गा० २ से द में इन पाँचों द्वारी ने डाला है। वहाँ ग्रासव के प्रतिपक्षी संबर पदार्थ के कि मालव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयां **पाँच प्राप्तव और संवर के सामान्य स्वरूप का** व . ''ठाणाञ्ज की तरह चौथे सज्ज समवायाज्ज में भी प "पंच आसवदारा पन्नता, तंत्रहा--मिच्छर पंच संबरदाश पन्नता, तंत्रहा-सम्मर्श वि

> स्वामीजी कहते हैं-"बाखब का जहाँ भी वि स्पप्ट होता है कि वह कर्मों के धाने का द्वार, महा विकराल द्वार है बयोकि कर्म जैसा कोई रियु न

६—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव ( स्वामीजी ने गा० ११ में ग्रासव को कर्मो क ंकास्वरूप ऐसाही है ग्रन्थयानही इन तथ्य को ' गा० १२ से २२ में बायमों के कई स्थलों का धिद्र रूप है यह भागम के चिल्लिशित सदर्भों से भ पहला सदर्भ उत्तराध्ययन के २६ वें ब्रध्ययन "पडिक्रमणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ पर

(सम०६)।"

द्वार है।

४२---<sup>1</sup>अप्रत्याख्यानक्रिया आस्रव : संयमघाति कर्म कीपराधीनता सेपार सेदनि जिस तरह मासव के २० मेंदों में से प्रन्तिम पन्द्रह का योगासव में सनावेर है उसी तरह ४२ मेदों में सब के सब योगालव में समाहित होते हैं। मन-बचन-सर्व कार्य सावद्य योगास्त्रव हैं। जिन प्रठारह पापों का पूर्व में उल्लेख प्राया है वे सी रूप ही हैं। विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी किया रूप व्यापार है उन ह योगास्त्रव का भेद समझना चाहिए।

७---आस्रव और संवर का सामान्य स्वरूप (गा॰ १-१०) : गा० ३-८ में स्वामीजी ने पांच धासव और साथ ही पांच संवर की परिनागर

हैं। यहां पांच ब्राह्मव ब्रोर पांच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकास द्वाता का धासव और संवर दोंनों जीव-परिणाम हैं। जीव का मिष्या श्रद्धारूप परिणान निपाल श्रत्याग-मावरूप परिणाम श्रविरति, श्रनुस्ताहरूप परिणाम प्रमाद, क्रोधादिरूप परिणा कपाय भीर मन-वचन-काय के व्यापाररूप परिवाम योग है। इस तरह पांचें प्राक्ष जीव के परिणाम हैं। इसी तरह सम्यक् श्रद्धारूप परिणाम सम्यक्त, देन सर्व त्यास्य परिणाम विरति, प्रमादरहिततास्य परिणाम अप्रमाद, क्यायरहिततास्य परिणाम ग्रकपाय ग्रौर ग्रन्थापाररूप परिणाम ग्रयोग संवर है। मालव मोर संबर दोनों जीव-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूबरे से भिन्न है। मासव जीव की उन्मुक्ता है। संवर उसकी गृप्ति। मासव कर्मों को माने देते हैं। संबर जनको रोकते हैं। माखन कमों के धाने के द्वार--जपाय हैं। संबर जनमें रोकने के द्वार—उपाय हैं। श्री समयदेव तिसते हैं—"जीव रूपी तालाव में क्यें की जल के बाने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे भासव-दार हैं। बीव की

तालाव में कर्म रूपी जल के मागमन के निरोध के लिए जो डार---उपाय हैं वे सकर द्वार हैं। मिष्पाल मादि प्राप्तों के कमता विषयेत का सम्पक्त मादि संवर हैं।"

<sup>हें</sup> के नाम इस प्रकार हैं : ातमादानेयांपथाः, कायाधिकरणपशीपपरितापनः ,मसम्यानुपावानाभोगाः, स्यह्स्तनिसमं विद्वारणानः त्रायामिध्यादर्शनाप्रस्याक्यानक्रिया इति ॥

सङ्गळनमाधवः, बरुमंत्रिवरथनमिरपर्थः, सस्व े । मथा संवर्ध-श्रीवतहाने कार्य-<sup>च्यायाः शंबरद्वाराणि---मिध्यारवादीनामाः</sup>

शिष्य--'मने ! बीव निरायवी वंग्रे होता है !'

कुम—'हे किया ! प्रावानियात, मुवाबाद, घरसादान, बंबून, परिस्तृ त्या सार्व-मोबत के दिसमा से और निस्तारको होता है। जो यांच व्यक्ति से कुम, तीन वृत्ति से पुत, कवावपहिन, तिनेटिय, नीरव-सहित्र भीर नि सन्य होता है वह शेव निस्तारको होता }.7

हर पाठ से यह पन्छी ठरह स्वट ही बाता है कि कमों से पुन्त होने की पहरी प्रीच्या है नवे-कमों के प्रायनन कानियों करना, प्रायन की रोक्ता। जो प्राप्तराहित हैंग है उनके भारते से भारते वर्ष ना से निर्वादित होते हैं। जोन तताब नुत्र है, सामब ने प्राप्त के द्वारा भीर कमें नन नुत्र । जोन क्यों नाताब ने के क्यों जा ने से बंद हैंग करना हो सो प्राप्त कमी क्यों कि स्वत्य---निर्व को प्राप्त के संस्था जाने से दिन

१२—मृगापुत्र ऑर आग्नय-निरोध (गा० १५) :

जाराम्बर (म॰ १९.६) के दिन बाठ हो सोर यहाँ द्वांत कि बचा दा है उनकी प्रमुख मुस्ताद के बाव है। मुख्तादुन गुडीक्टर के राज्ञ बन्तर के दुव थे। उन्होंने प्रमुख पहुंच हो। प्रमुख के बाद वे बहे हो तससी घोर गयभारी ग्रायु हुए। उनके दुने का बचेन बचने हुए बड़ा बचा है:

भणसत्पेदि दार्रोह सन्त्रश्रो विद्यासके ।

भाग्यप्रामानवोगेहि परस्थदमसामने ॥

ंदे बंदी बदसल हारो घोर सुनी बालदा का निरोध कर बाध्यारिय**ह** सुन्न ध्यात के सेव के प्रताहत संबंध कीने हुए !"

हामोत्री के कपत का जार है—मायकतार के निरंघ का उपने प्र मन्द्र राम राम है। गई है इस काम पूरी है कियामबारानकों के माने का ट्रेड है। गई राज्य का सना मामक होंगा है निरंध किया भार नहीं। दिन दक्षा करें ने कुछ हमें के लिए करें करें ने गएक करना मानावह है नेत हो पूर्व करिया कर्मा न पूछा हमें के लिए विस्तामने हमा मानावह है।

tt-पिरियायय दे पार का पथ नहीं होता (गा॰ tt) :

रवर्षशासिक (ब. ४.१) को दिन वाचा का यह इटले है वह रह उक्तर है

सम्बद्धान्य स्टब्स्ट इसको । विद्यासम्बद्धान्य दाह कर्म व कर्मा ह ३८८ नव पदार्य

मातामों में सावधान होता है, सबम बोग से प्रमुखक् होता है और समाधिरूवंक सन्न में विचरता है।"

सार है बतो के छिट—दोष भारत रूप हैं। प्रतिक्रमण से बतों के छिट—दीष रूपते हैं भग फन स्वरूप जोव 'निस्टास्त्वे'—भागवर-दिन लोका है।

रुक्ते हैं प्रनः फन स्वरूप जोव 'निरुद्वास्त्वे'—प्राप्तवर-हित होता है। १०—प्रत्याख्यान विषयक प्रश्न और आस्त्रव (गा० १३)

इस गाया में स्वामीनी ने ग्रासव के स्वरूप को दरनाने के लिए उत्तराध्यनन (२९.१३) के ही थुक ग्रन्य पाठ की भार सकेत किया है। वह पाठ इस ग्रकार है:

(२८.१३) के ही एक प्रत्य पाठ की धार सकेत किया है। वह पाठ इस प्रकार है:
"पज्यक्ताणेश भन्ते जीवे कि जणयह ॥ प० आसदहारह निस्माह। पज्यस्थाजेश इच्छानिसीह जणयह । इच्छानिसीह गए प शं जीवे सब्बदुब्बेख विजीवतरहे

सीदभूए विद्दरह ॥" "भते ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या फल होता है !" "हें सिच्य ! प्रत्याख्यान से जीव प्रासव-द्वारों को रोकता है। प्रत्याख्यान से इच्छा-

निरोध करता है। इच्छानिरोध से जीव सर्व इच्चों के प्रति बीततृष्य हो ग्रांत होकर विचरण करता है।" इस बातांलाप का सार भी यही है कि प्रप्रत्यास्थान प्रास्तव है। उसने कमों का

स्व पंतालाप का सार मा यहां है कि प्रश्लास्थान प्रालव है। उन्ने कमा का प्राणमन होता है। जो प्रत्यास्थान करता है उन्नके प्रालव-निरोध होता है धौर नये कर्मों का प्रवेग नहीं होता।

११.—तालाय का द्वष्टान्त और आस्त्रव (गा० १४) : यहाँ सकेतित उत्तराव्ययन के ३० वें सध्ययन का पाठ ह्व प्रकार है : जहां सहातळायस्स सन्तिस्ट्रे जलगमें I

उस्सिंघणाए तवणाए कोणं सोसणा भवे ॥ ५ ॥ एवं तु. संज्यस्सावि धावकम्मनिरासवे । भवकोडीसंचिषं कम्मं तवसा निजरिज्ञह् ॥ ६ ॥ तिय्व पुद्धता है—"करोड़ों भवों से सद्भित कमाँ से मुक्ति कसे हो ?"

ाध्य धुरता ह— "कराड़ा भवा से बांद्रव क्यों है मुक्ति की हो ?"
गुरु कड़ते हैं— "विस प्रकार किसी महा तालाव का पानी बलायक के मार्य की
कि दैने पर उतिखबन और सूर्यताय से क्रमधः सूख याता है बेंग्रे ही पाप कर्म के
साम्रवीं को रोक देने पर—विरासकी हो जाने पर संयमीके कोटि नवीं से स्वित्र कर्म
प के द्वारा निर्वरा को बास होते है ,"

पिया--'भते ! जीव निरासवी कैसे होता है !'

मून—'हे रिक्य ! प्राणातिरात, मृयावार, परसारान, मेसून, परिवह तथा रावि-भोवन के विराज्य के क्षेत्र निरासकी होता है। जो पांच कमिति से मुख, तीन मृति से मृत, रुपायहिन, क्षिटिय, मोरव-रहित मोर निःसत्य होता है यह शेव निरासकी होता है।"

हुन पाठ हो यह प्रस्त्री ठरह स्वय्ट हो बाता है कि कमों से मुक्त होने को पहली प्रीप्ता है नवे-कमों के प्रायमन का निरोध करता; धांसव को रोमना। जो प्रास्तरहित होंगा है उसके भारों से भारी कमें तर से निर्जारत होते हैं। बीब तालाव नृत्य है, प्रायस बन-मार्ग के सदस भीर नर्म जल तृत्य। जीव रूपी तालाव को कर्म रूपी जल से बिर-हिंग करता हो हो प्रायस रूपी श्रीठ—बिवर—नाले को पहले रोकना होगा।

१२—मृगापुत्र ऑर आह्मव-निरोध (गा० १५) : जराराम्यन (ष० ११.१३) के जिस पाठ की मोर यहाँ दुंगित किया गया है जबका जन्मव मृगापुत्र के साथ है। मृगापुत्र मुगोबनगर के राजा बनाम के पुत्र थे। जन्होंने वस्त्रमा प्रकार की प्रयुक्ता के बाद वे बड़े की तस्त्रमी सोर गमभावी साथ सुरू। जनके

गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है :

अप्पसत्थेहि दारेहि सञ्ज्ञओ पिहियासने । अज्ञस्पज्ञाणजोगेहि पसत्यदमसासले ॥

"वे सभी प्रयस्त द्वारों भीर सभी प्रासवों का निरोध कर प्राध्यात्मिक शुभ व्यान के योग से प्रसन्त संयम वाले हए।"

स्वामीनी के कथन का बार है—प्राप्तव-द्वार के निरोध का उत्केख धनेक स्थानों एर है एका कारण यही है किशासन पान-कमों के पाने का हुत है। पद्धेन उसे रोकना धनस्यक होता है निवसे कि नया भार न हो। जिस प्रकार कर्ज से भूक होने के लिए नवें कर्ज से रार्ट्य करना धानस्यक है बेसे ही दूर्व सचित कर्जों से मुनत होने के लिए निरासकी होना धानस्यक है।

१६—पिहितास्त्रच के पाप का यंध नहीं होता (गा॰ १६) : दमनेकालिक (ब॰ ४.६) की जिस गाया का यहाँ संदर्भ है वह इस प्रकार है :

> सञ्जभूषपभूषस्य सम्मं भूषाइ पासको । पिडियासवस्स दन्तस्य पात्रं क्रम्मं न बन्धई ॥

नत्र पदार्थं गणित्रकंड स्टब्स

में वाबरात होता है, गयन बोग ने प्रमुक्त होता है धौर वनस्मित्रेंक क्ल 11 है।" है जों के द्विर—होग धातव रूप है। अधिक्रम ने बजों के द्विर—संग पत्र का बहुत जीव 'निरह्मास्त्रे'—पायबर-हिंग हैता है।

याध्यान पिषयक प्रत्स और आस्त्र (गा० १३) गिंग में स्वामीती ने पासब के स्वरुप को वन्ताने के लिए उत्तराज्जन के ही एक प्रचा पाठ को धोर संकेत किया है। बढ़ गाठ देत प्रकार है: वस्त्रामोनों मन्ते जीवे कि जगवह ॥ पर आसवहाराई निस्म्मह । एक्स्स-एक्सिनीहे जगवह । इच्छानितोई गए यार्ग जीवे सम्बद्भोड़ विसीदवर्से एप विहरह ॥"

! प्रत्यास्वान से जीव को क्या फत होता है !" ज्य ! प्रत्यास्थान से जीव प्राप्तव-द्वारों को रोक्ता है। प्रत्यास्थान से इस्थान

ता है। इच्छानिरोव से जीव वर्ष इच्चों के प्रति बीडनूच्या हो द्वांत होन्स ता है।" वीताय का बार भी बही है कि प्रत्यास्थान प्राप्तव है। उन्ने कर्यों का [ है। वी प्रत्यास्थान करना है उनके प्राप्तव विशेष केल्से के स्टेटन से हर्यों

ा है। वो प्रत्यास्वान करता है उनके प्राप्तव-निरोध होता है और नवे क्यों ये होता । वि को ट्रप्टान्त और आसव (ता० १५) :

ाय को हृष्टान्त और आस्रय (गा०१४) : केंद्रित उत्तराध्ययन के ३० वें मध्ययन का पाठ इत्र प्रकार है :

नेर्बरा को प्राप्त होते हैं।"

किसंचनाए ववणाए कमेणं सोसमा भवे ॥ ४ ॥ एवं तु संजयस्सावि पावकमानिरासवे । भवकोदीसंचिवं कमां ववसा निजरिजद्द ॥ ६ ॥ ध्वा है—"करोहों भवों से सदिव कमों से मुक्ति की है"

वहा महावद्यायस्य सन्तिरुद्धे बद्यागर्ने ।

ो हैं—"विस प्रकार किसी महा ठाताब का पानी बतायनन के मार्च को रितंबान भीर पूर्वजाप से क्रमधः मूख बाता है बेसे ही पान क्यें के इक देने पर—निरासची हो जाने पर संयमीके कोटि नर्सों से स्वीवत करी है। इपके बार बचनबान, दिर कायबोन और दिर स्वायोग्यूनाम कानियेन करता है। एको बार तांब हुरकामर के उत्पार करने वित्रने वयन में बहु भनवार व्यक्तियन दिया मनिवृत्ति नामक युक्त प्यात को प्याने हुए बेरतीय, पानु, नाय और ओर--दन चार कर्मों को एक बाब पत बर बार में गुद-मुद्ध होकर वमस्त हु स का धन्त करता है।"

स्वामीयों ने प्रापुत माचा में विद-मुद्र होने को उपर्युक्त प्रक्रिया में योग-निरोध के क्रम का को उत्तरेष है दशी की घोट विदेश किया है। बावम का मूल पाठ हर प्रकार है:

भद्द भारत्यं वाज्यूचा भाजोगुहुष्यावरोताच् जोगनिशोई कोमाने श्रुपाकिर्त्यं संव्यक्तिस्थं शाक्त्रसम्भं भाषमाने राष्ट्रसम्बाय समजीर्ग निरम्भद् बहुजोगं निरम्भद् काषणेर्ग निरम्भद्द भागराज्ञ्ञितरोदं कोद्द शिव वंबरहस्तरगररचारणहुरू य सं भागराज्ञित्यनिर्दित्यं भाजवर्त्यान्त्र निर्माणमाने वेषणित्रं भाजवं नामें गोर्च च वर्ष्

रहामीओं के बहुने का ठारायें है कि सबोधी कैमती के योग गुद्ध होते हैं। वर मुख होने के पूर्व केवली को भी इस गुद्ध योगों का निरोध करना पड़ता है ठव बही वह सिद्ध-इंद्र होता है। इस नुद्ध योगायव भी अंबरकीय है।

१६—व्यक्तव्याकरण भीर भाववद्यार (गा॰ १६) :

प्रसम्पाकरण दश्रदी चातु भागा बाडा है। दश भागम में दो चुतकंच है—एक सम्पद्धारमुक्तर्य चीर दूसरा भंगद्वारपुर्वतरंग । प्रथम धुतकंच में भागत शब्दक मेर्च [शिव धुतकंच में मदर शब्दक का चर्चन है। दिवो पुत्र में एक स्थान वर कहा है—"पांच का वरिद्याण करके चीर चांच का माजपूर्वक दश्यम करके जीव कर्म-दव वे मुक्त होने हैं चीर वर्षवंद्ध शिव्ह को प्राप्त करके हैं।"

मंबरों के बियद में बहा गया है—"ये धनासब स्व हैं, दिद्र रहित हैं, प्रपरिसाबी है, संक्तेय से रहित हैं, समस्त शीर्यकरों द्वारा वयदिन्ट हैं" प्राप्तय टीक इनसे उस्टे हैं।

चंबू ब्यमस्स अंगस्स समणेनं जाव संबच्चेनं दो खपरकर्त्रापा प्रयणता—आसवदारा य संवरदारा य

२—पंधेव य उत्तिसद्भणं पंचेब य रहिसद्भण भावेण ।

वस्मरपविषमुका सिदिवरमणुक्तं अंति ॥

३--अगासवी अवस्तुसी अव्याही अवरिस्तावी असंकिव्हि छुदो सन्वतिगमणुन्तावो।

जो सर्व भूवों को भानी भारमा के समान समज्ञजा है, जो सर्व जीव को समगा देखता है, जो मासवों को रोक चुका भीर जो दान्त है उनके पाय-कर्मी का बन्ध होता ।

दर्जनातिक मूत्र के तीसरे प्रान्ययन की सकेतित गाया इस (११) प्रकार है :

पंचासवपरिन्नाया तिगचा एस संजया। पं चनिरगहणाधीरा निरगन्था उज्ज्यक्षणी ॥

जो पद्मासन को जानकर त्याग करने नाले होते हैं, जो तिगुत हैं, पर्कार के जीवों के प्रति संयत हैं, पांच इन्द्रिय का निग्रह करने वाले हैं, जो धीर हैं धीर ऋजुर्दीर्जन है वे निर्प्रन्य है।

यहाँ पर ब्राखन-रहित श्रमणों को निर्द्रश्य कहा है।

१४--पंचास्रवसंवृत भिश्च महा अनगार (गा० १७) :

स्वामीत्री ने यहाँ दशवैकातिक म० १० गा० ५ की मोर संकेत किया है। वह गाया इस प्रकार है :

रोइयनायपुत्तवयणे

अप्यसमे मन्त्रेज छप्पि काए ।

पञ्ज य फासे महस्वयाई

पञ्चासवसंबरए जे स भिन्न ॥

जो ज्ञातृपुत्र महाबीर के बचन में रिच कर छ; ही काम के जीव को म्रारम-स मानता है, पंच महाब्रतों का सम्यक् रूप से पालन करता है तथा पश्चासवों को स्टा

करता है वह भिधु है। यहाँ पञ्चासवों को निरोध करने वाला महा भिन्नु कहा गया है। मासवों का संवरण

भिश्व का महात गुण है।

१५-मिक के पहले योगों का निरोध (गा॰ १८):

उत्तराध्यन भ० २६.७२ में कहा है---

'चारों घनक्याति कमों के क्षय के बाद सवोगी सबस्या में केवली केवल ईवांपिकी किया का बंध करता है। फिर मनशेष रहे हुए मायुक्त को भोगते हुए जब मन्तर्नहुई प्रमाण पायु रोप रह जापी है तब योगों का निरोध करते हुए सूरमित्र्या धर्मातवानि नामक मुक्तध्यात के तीमरे पाद का ध्यात ध्याते हुए प्रयम मनीयोग का निरीप करता

१८—आस्रव और बीका का दृष्टान्त (गा॰२१-२२) :

स्वामीत्री के कमनानुवार यह वार्जानाथ साम्नव भीर संवर के स्वरुप पर प्रकार हातता है। माल्या मिप्याल मादि मालवाँ—दिहाँ द्वारा कर्म क्यी जल से बनावन भर जाती है। संवर द्वारा भ्रालन क्यी हिंदों को रंब देते पर पुतः नवे कर्मस्था जल का प्रवेस रक बाता है। संवत कर्म-वल को वर द्वारा जलीव देने पर भ्रात्मा पुतः कर्म-वल के विरुद्ध होती है। क्या वर्ष वर्ष कर्म-वल के विरुद्ध होती है। क्या वर्ष वर्ष वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्य कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष कर वर्य कर वर्य कर व्या कर व्या कर वर्य कर व्या कर व

से बहा नाम प् इपए सिया, पुरूणे, पुरूषप्यमाने, बोन्हरमाने, बोसहमाने समगर पहचाए विदृद्ध । भई में केड पुरिते संसि हर्साके एयं महं मानं सवासने, समन्तिरं भोगाहेना, से मूनं महिन्यपुवा ! सा नावा तोई आसवदारीहें आएपोपाणी आपरे-मानंद्र महान, पुरूषप्यमाना, बोन्हरमाना, बोन्हरमाना समभरपद्यापए चिट्टति । भई मं केड पुरिते तीते नावाय सन्त्रभी सम्मंत्रा आसवदाराई पिंड्र, पिदिन माना विस्सिचनएमं पुरूष विस्तियन, से मूनं महिन्यप्रवा ! सा नावा तीत वर्दास व्यक्तिस्वर्मा व्यक्ति वर्दास व्यक्ति वर्दास व्यक्ति समानंति स्वयानेत स्वर्मा व्यक्तिस्वर्मा

भगवती मूत्र का दूसरा बार्जावार इस प्रकार है :

'मन्ते ! बीब और पुरुषत मन्त्रोत्व बढ, मन्त्रोत्व स्पृष्ट, मन्त्रोत्व स्तेह से प्रतिबंद, मन्त्रोत्व मबराह, मन्त्रोत्व घट होकर रहते हैं ?' 'हां गौठन ! रहते हैं।'' 'मन्ते !

प्रतिक्रमण पांच प्रकार के कहे हैं--(१) आसवद्वार प्रतिक्रमण, (२) विष्यात प्रतिक्रमण, (३) कपाय प्रतिक्रमण (४) योग प्रतिक्रमण भौर (४) भाव प्रतिक्रमण। प्रमादवंग स्वस्थान से परस्थान चले ,जाने पर पुनः स्वस्थान को भाना प्रक्रिमन बहुनाता है। सुभ योग से ब्रायुभ योग में चले जाने पर पुन: सुभ में जाना प्रतिक्रमण है । प्राणातिपातादि भासवद्वारों से निवर्तन की माखबद्वार प्रतिक्रमण बहते हैं । इनका मर्म है—प्रसंयमसे प्रतिक्रमण। इसी प्रकार निध्यात्वरमन से निवृत्तिकी विष्यात्व व्यतिक्रमण कहते हैं । इसी तरह कपाय व्यतिक्रमण है । मन-बचन-काम के मंग्रीमन थ्यापारों का ब्यावर्त्तन योग प्रतिक्रमण हैंप । प्रास्तवादि प्रतिक्रमण ही प्रविशेष निवश में भाव प्रतिक्रमण है। भन-वचन-काय से मिथ्यात्वादि में गमन न करना, दूनरे हो गमत न कराना, गमन करते हुए का अनुमोदत न करना भाव प्रतिक्रमण है<sup>।</sup> । स्वामीकी बहते हैं : "भगवान ने यहाँ भासवीका प्रतिक्रमण कहा है इसका <sup>झाएड</sup>

"पंचिवहे पडिक्सणे पं० सं०-आसवदारपहिक्सणे मिच्छत्तपहिक्सणे कसायपहिक्सने जोगपडिक्सणे भावपहिक्सणे ।" (४.३,४६७)

यहाँ ठाणाञ्ज के जिस पाठ का संदर्भ है वह इस प्रकार है :

यही है कि मायव पाप-प्रवेश के द्वार हैं"।

२---(६) हाणाङ्ग ४-३.४६० टीका :

मिष्यवरहिश्वमणं वहेव अस्तंत्रमे पहिल्लाणं । बसायान पश्चिम्यमं जोतान य अपन्यस्थानं ।।

स्बस्थानावस्परस्थानं, व्रशासम्ब वर्गास्तः । तवैव क्रमणं भूषः, प्रतिक्रमणमुख्यते ॥ (च) राणाङ्ग ४.३.४६७ रीकाः धाबोपयमिकाज्ञावाशीविकस्य वर्ष गतः । तकारि च स प्रार्थ, प्रतिकृष्यामात् स्तृतः ॥ रे-वर्धाः भागवद्वाराणि-यामानियातातीनि तेल्यः प्रतिक्रमणं-निवर्षने पुरस्करण-सिरवर्वः आधवद्वारप्रतिकामणं, धमंपमप्रतिकामणीमिति ह्रवृषं ४-वर्षः निष्यास्परिकामः पदाचीगानाचीगसङ्गादार्विकास्वासन सन्दिन् ६—वही : योगप्रतिक्रमनं तु यत् सनीवचनकायध्यापारामासयोधनानां स्यापर्धनर्मित ६—वरो : धाधवतारारियनिक्रमणेक्यारियधिकारिको भारतनिक्रमणीवनि, धाई प

क्रियाबार न गण्डार न व गण्डावेश नामशाबार । व सम्बद्धार्थी से भन्ति भारतिसम्बत्त

१ -- सिंडार्ने :

१७-आस्रय-प्रतिक्रमण (गा० २०) :

१८—आस्रव और नीका का रुप्टान्त (गा॰२१-२२) :

एक बार्तालाप के प्रसंग में भगवान महाबीर ने मंडितपुत्र से पूछा : "एक हुद हो, बह जनसे पूर्ण हो, जल से छलाछल भरा हो, जल से छलकता हो, जल से बढ़ता हो भीर भरे हुए घडे की तरह सब जगह जल से ज्याम हो. उस हुद में कोई एक मनष्य सैकडों मुक्त खिद्र और सैकडों बड़े छिद्रों वाली एक बड़ी नाव को प्रविष्ट करें तो हे मण्डितपुत्र ! वह नाव छिद्र द्वारा अल से भराती-भराती जल से भरी हुई, जल से छलाछल भरी हुई, जन से दलकती हुई, जल से बढ़ती हुई भन्त में भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल से ज्यास होती है यह ठीक है या नहीं ?" मण्डितपुत्र बोले : मन्ते ! होती है ।" भगवान बोले : "प्रव यदि कोई पूरुप उस नाव के सारे खिडों को दक दे और उलीच कर उसके सारे जल को बाहर निकाल दे तो है मण्डितपुत्र ! वह नौका सारे पानी को उलीच देने पर शीझ ही जल के उत्तर झाती है क्या यह ठीक है ?" मण्डितपुत्र बीले : "गह सब है भन्ते ! वह उत्तर धाती है।"

स्यामीजी के कथनानुसार यह बार्तालाप भास्तव भीर संबर के स्वरूप पर प्रकाश दालता है। पाला मिप्यारव प्रादि पाछवों—बिद्धों द्वारा कर्म रूपी जल से खवाखन भर जाती है। संबर द्वारा भास्त्रव रूपी खिद्रों को हंच देने पर पूत: नये कर्मरूपी जल का प्रवेश दक जाता है। संचित कर्म-जल को तप द्वारा उलीच देने पर भारमा पून: कर्म-जल से रिक होती है। ऊपर जो बार्तालाप दिया गया है उसका मूल पाठ (भगवती ३.३) इस प्रकार है-

से जहा नाम ए हरए सिया, प्रवर्ण, प्रवणप्यमाणे, बोलहमाणे, बोसहमाणे समभर भडतापु बिहुड । अहे णं केड परिसे तंसि हरयंसि एगं सई णावं सयासवं, समच्छिहं श्रोगाहेळा, से मूर्ण मंदिअपुत्ता ! सा नावा तेहि आसवदारेहि आपूरेमाणी आपूरे-माणी, प्रवणा, प्रवण्यमाणा, बोल्हमाणा, बोसहमाणा समभरघडलाए चिट्रवि । भद्दे में केंद्र परिसे वीसे नावाप सन्वामी समंता आसवडाराई पिहेड, पिहिला मावा बस्सिंबणएणं बद्धं बस्सिधिबा, से जूर्ण मंडिअपुता ! सा नावा संसि बदयंसि बस्सितंसि समावंसि खिप्पामेव उद्धवं बहाह ? हंता, बहाह ।

भगवती मूत्र का दूसरा वालांताप इस प्रकार है :

'मन्ते ! जीव और पुरुगल मन्त्रोत्य बढ, मन्त्रोत्य स्तृष्ट, मन्त्रोत्य स्तेह से प्रतिबढ, मन्योन्य भवगावः; मन्योन्य घट होकर रहते हैं !" "हा गाँउम ! रहते हैं ।" "मन्ते ! 50

विवय है।"

ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?" "गोजम ! एक हुंद हो, वह बज से भरा हो, साध्यम हो, बज से धलकता हो, जब से बहुता हो धीर भरे हुए पहें की तरह किस हो धिर कोई एक बी जो दह किस हो धीर कोई एक बी मी धीर दियाँचाली धीर सी बहु पित्रोमानी नाम उनमें प्रस्ति हो है गोजम ! वह नाम उन मायबतायों से—दियों से भराती, प्रधिक्ष भराती, वर्ष सी है गोजम ! वह नाम उन मायबतायों से—दियों से भराती, प्रधिक्ष भराती, वर्ष भराती, वर्ष भराती, वर्ष मी दुई, जब से प्रतास हो हैं, जब से बाजों हुई धीर का भरी हुई, जब से प्रतास हो हैं है जो प्रसास हो है है जो की पर हो गया है। " "हे गोज मी पर हो गया है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य बाद साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य बाद साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य साम साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य साम साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य साम साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य साम साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य साम साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रयोग्य साम साम प्रमाण पर हो है है जोन भरी पुरान प्रमाण प्

वानना है। विध्यारवादि बायन विकास द्वित्र है जिसमें श्रीन-क्सी तो कावार-की वर्ष धनायन घर जाती है। समलों सूत्र (१.६) का मूत्र वाड इस श्रवार है: अध्य क अते ! जीना व, पोतावा व अध्यारज्ञवात, अञ्चाननपुद्धा, अध्यार भोगाता, अन्तवस्थानिकेषादिकश्चा अस्तारज्ञवात्तापु चित्रति है देता, अधिकों कर्माने भी ! आह-विद्यार्थियोग्या है स्वारणायणावादे स्थाप सुने सुन्ता

स्वामीजो के कथरानुसार यह वार्यातात्र भी भागत के स्वरूप पर मुदर प्रश

हमहून भी १ आह — चिटुलि गोयमा ? ते जहाणामाण हरहे गिया, पुरे तुस्तरे भागे, शेरहमाने, बोगहमाणे समनस्यहमाण चिटुह । भदे ले हेंदे दूरी ते वं हरहीय एम सह नाह सवाब ा, भवीद्रों भोगारेटमा । ते लागे गोयमा ! सा गार्व निर्दे भागहरहाहि भागतमानी, भागतमानी दूला, पून्यवसाना, बोधहमानी होस्ट्रेमणा, समनस्यहमान चिटुह ? हना, चिटुह । ते तेलहेने गोयमा ! सोव न दीश व हाकविटुलि ।

१६— अञ्चर विश्वतह १७ अन्य संदर्भ (गारु २३) :

बायन के रहता नो दूरपञ्जन करान के लिए स्वामीधीन पासम के दूर एने नर्स नाम हैन में रूप ने प्रतिकादन है नहीं पारण हार का उन्तय है। विश्व का नर्सन करने के लिए बन्न बरक बरनों का उपनय उपने नहीं निहीं। उनते कर्न

नदारबंद १.न व प्रत्य करार के बहुते जा है। इस बहा हुए दे रहे हैं। (१. ११ १६) ने पहल करार को महार ऐसे बार है। होना ने विद्या

र है-- रिवर बन काला में प्राथित होते है--प्रदेश कार है के इस्के क्षाचा करने प्रतन्त का रहा दिन शालाम में क्या के बाल प्राणातिभातादिका संवरण—निस्धन होता है वह संवर है। संवर प्रयात् आसव-निरोष १

टीका में घासन का वही स्वरूप प्रतिशदित है जो स्वामीणी ने बताया है । टीकाकार ने संबर की जो परिभाषा दो है वह इसे ग्रोर भी स्नय्ट कर देता है ।

२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें प्रयासन का २७ वो प्रस्तोत्तर योगप्रत्याख्यान यम्बन्धी है। यहां कहा है—"योगप्रत्याख्यान से जीव प्रयोगीयन प्राप्त करता है। प्रयोगी जीव नमें कमों का चंच नहीं करता और प्रवृद्ध कमों की निर्वास करता है।"

बाद के ५३,४४ और ५५ में बोलों में भनीगृति झादि के फल इस प्रकार बतलाये हैं:

"मनोगृति से जीव एकाप्रता उत्पन्न करता है। मनोगृत जीव एकाप्रवित्त से सबम का माराधक होता है। वचनगृति से जीव निविकारिता को उत्पन्न करता है। वचन-गृत जीव निविकारिता से प्रध्यासम्योग को साभना वाला होता है। कायगृति से जीव संवर उत्पन्न करता है। कामगृत जीव संवर से गागासनों का निरोध करता है।"

इस बातीलाय में प्रकारान्तर से मन, बचन और काय के निरोध का ही उपदेश है। मन, बचन और काय—वे तीनों योग धासल रूप हैं। उनसे कर्म खाते हैं। कर्मों का प्राप्तन सास्ता के हित के लिए नहीं होता, इसीलिए योग-निरोध का उपदेश हैं।

२—जत्तराध्ययन भ्र०२३ में केशी श्रीर गौतम काएक मुन्दर वार्तालाय मिलता है:

केशी बोले : "गीतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में विपरीत जाने वाली नीका में भाग भारत हैं। इससे भाग कैसे उस पार पहुँच सकेंगे ?"

मौतम बोले: ''जो नौका बालसवणी होती है वही पार नहीं पहुँचाती। जो नोका मनासवणी होती है—िएद्र रहित होती है ब्रम्सन् जल का सब्रह् करने बालो नहीं होती यह पार पहुँचां रेती है।'

१-राणाङ्ग १.१३ टीका :

भाधवन्ति—प्रविवन्ति वेन वस्मांवयात्मनीश्याध्यः, वस्मांवन्धदेतृति भावः... सर्वियने--कर्मकारणं प्राणातिपातादि निरुध्यते वेन परिणानन संसंवरः, आध्यतिरोध इरवर्षः

135

जा व अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गानिणी।

ना निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिजी ॥०१॥ नेती बोले : "वह नौका कौन सी है १'१

गोतम बोले : "यह धरीर नीका रूप है । जीव नाविक है । संसार समुद्र है । महीं संसार-समद को तर जाने हैं ।"

सरीरमाडु नाव ति, जोने वुचर नाविभी । संसारो आणाने वाले जं करि करिया

संसारी अएणती वुची, वं वर्राव महेसिणी ॥३१॥

इस प्रसम का सार है—जिस तरह मासवणी नौका समूद्र के उस पार नहीं पहुँचाती वैसे ही मासवणी मात्मा जीव को संसार-समूद्र के उस पार नहीं पहुँचाती।

धतः भात्मा को निरासन करना चाहिए।

४ — उत्तराध्ययन ग्र॰ ३४ में एक गावा इस प्रकार है : निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो अलासवी ।

निस्ममें निरहंकारे, बीयरागी अजासवी । संपत्ती केवलं नाणं सासयं परिणिन्तुषु ॥२१॥ जो ममस्वरहित होता है, निरहंकार होता है, बीवराग, नोस्ट है, स्वस्त

जो ममस्वरहित होता है, निरहंकार होता है, बीतराग होता है, प्रास्वरहित होग है वह केवलज्ञान को पाकर सास्वत स्य से परिनिष्टत होता है। इस गावा में प्रासन्तमुक्त प्रास्ता का एक प्रचान गुण मान्यवरहितता कहा गया है।

नी पदाची में जीव कितने हैं, मनीव कितने हैं, यह एक बहुत पुराना प्रश्न है। जीव जीव है, मनीव अनीव है, मबरोप सात पदायों में कौन जीव कोटि का है कौन मनीव कोटि का ?

दवेतानवर-दिरान्यर दोनों ही मानते हैं कि मूल पदाये जीव भीर मजीव सो ही है। भ्रत्य पदार्थ जहीं के भेद या परिणाम हैं'। प्रमुखनद्वाचार्य सिखते हैं: ''जीव सबीय दोनों पदार्थ प्रपत्ने भिन्न स्वरूप के मस्जित्व से मूल पदार्थ हैं, प्रवृत्य सात पदार्थ

२०--आस्रव जीव या अजीव (गा॰ २४)

१—(क) द्रव्यसंबद्द २८ : भासतबंधगसंबर्रागङ्गरमोश्खा सपुराणपावा जे । जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पमणामो ॥

<sup>(</sup>स) डाणाङ्ग ६.३.६६५ टीका : शांवत जीवाजीवपदार्थी सामान्येनोकी वांवेबेह विशेषको नवधोन्ती ।

जीव मौर पुर्गत के संबोप से उत्पन्न हुँ ।" ऐसा मानने से उपर्युक्त प्रस्त सहब ही उत्पन्न होता है।

भी विद्यतेन यांच निखते हैं : "वात पदार्थों में प्रकृततः जीन भीर धनीन प्रवा भीर भाव वे स्विति-उत्पात्त-प्रवाय स्वभावनाते कहे गये हैं !" वस्तुतः चंतन धर्यतन तथामुक जीन भीर धनीन में दो ही सद्भाव पदार्थ हैं। धातप यदि जीन धरवा भीन प्रवाद हैं। धातप वदा धर्मीन पदार्थ हैं तो वह सर्वया जीन ही है। धरि वह धर्मीन घरवा धर्मीन पदार्थ हैं तो वहंचा भनीन ही है। धरि वह धर्मीन घरवा धर्मीन धर्मीन हैं। धर्मीन धर्मीन पदार्थ गरीहै है। बह मार्थन स्वतंत्र को छोड़कर धर्म्य पदार्थ गरीहै है। बह मार्थन स्वतंत्र के धायित हैं धर्मीन प्रवाद के धायित हैं धर्मीन प्रवाद के धर्मीन प्रवाद के धर्मीन प्रवाद के धर्मीन प्रवाद धर्मीन स्वतंत्र हो। "में तथा प्रवाद के बाला धर्मीन प्रवाद धर्मीन स्वतंत्र हो। "में नहीं करण कि नह धारवा धरीन प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद के धर्मीन प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद प्याद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवा

१--पञ्चास्तिकाय २.१०८ अस्तवचन्द्रीय टीका :

हमौ हि जीवाजीवौ पृथरभूवाऽस्वित्वर्तानंबुत्तत्वेन भिन्नस्वभावभूवौ मूटपदायौ । जोवयुद्गाङसंबोगपरिवामनिर्वृताः सप्ताऽन्ये च पदार्थाः ।

२---तस्त्रा• अ॰ ६ उपोटुघात-भाष्य की सिद्धरेन टीका

386 ं तब पडार्थ

शिक्षंत्र करने ये सबने गुज पाल्यतांन्यस्य नीव परिपान मावनोध है; मावनोध है

दिनेत ने बोब बीट कर्य-बोधी का निरस्केत पुरस्कात हम नोध है'।"

उरहेक प्रथ का उत्तर देते हुए कई स्थेतान्वर बाबार्से ने कहा है: "बार

केरेर क्षीर केल-ने क्षेत्र करने हैं उसा बंध, बाधव, एक, राग, बता बी

ं वहाँ प्रमादेव सूरि. ने आसव को निम्पादर्शनीर क्य जीव-विष्माम, संबर को निवृत्तिक्य माता-विरामा, देश रूप से कमीं का दूर होना निर्वरा भीर सर्व कर्मराहित्य की भोज कहा है।

इस तरह धम्मदेव सूरिने घासन, संवर, निर्जरा धीर मोध को जीव पदार्थ में डाना है। तुष्य घोरपायको कर्म कहा है। बंध को पुष्प-वाप कर्मोत्तक कहा है। कर्म पुरुगत हैं। पुरुगत मजीव है। इस तरह उन्होंने पुष्प, पाप धीर कप्प को मजीव पदार्थ में डाना है।

जहोंने नव सद्भाव बदायों में से प्रत्येक की जो विरामायों है उससे उनका मन्त्रम भीर भी स्टट हो जाता है। "जीव सुच-दुम्म जानोक्योग लक्षण बाला है। प्रदोव जसने विरुदेत है। दुम्म—सूच प्रहृति कर कर्म है। पान—समुग प्रवृति कर कर्म है। क्रिस्टे वर्म प्रहृण हों उसे सारत्य कहते हैं। धातव सुमानुम कर्म के साने का हेतु है। वेवर-पृत्ति सादि से सारत्य का निरोप संबर है। विराक समया तम कर में का देशतः सम्पानिकार है। सारत्य इतार पहुन्त कर्मी का सारत्या के साथ संवोग बंग है। समूर्य कर्मी के साथ से सारत्य का साल-प्रावह में स्वत्यान सोश है। !"

भीन भीन है हमनें इन्देह की बात हो नहीं। प्रमीन प्रतीन है हमनें भी सब्देह की बात नहीं। मुख्य पीर पास कर्म हैं यह प्रसीन हैं। प्राप्तन को कमें का हेतु नहां गया है। बह कर्म नहीं उससे नित्र है। प्राप्त मधीन नहीं जीत है। मंतर कमी को हुए एको बाता पास-परिणाम है पतः भीन है। निर्देश देशानुदिक कारकधात-परिणाम है पतः भोन है। मेज बिगुट पास-वल्ल है। हुत तरह बीन, पासन, संबर, निर्वेश भीन नोज भीन-क्षेत्रि के हैं स्वार प्रतीन, चुच्च, साथ सीर बंध प्रतीन कीर्यि के।

उपर्युक्त विवेचन से स्वध्य है कि मालव के विषय में तीन मान्यवाएँ हैं :

१--मासव भनोव है। २--मासव भीत गरीव

२--मास्रव जीव-बंजीय का परिणाम है।

३—मासव जीव है। १—समाजुः ६. ३.६६४ टीका :

योवाः राष्ट्र-सञ्ज्ञापयोगरक्षामाः, अवीवास्त्रीपरिताः, द्वनं —युभ्यस्तिस् स्मे पारं —विप्तरीतं नर्मेश पाध्यते—गृहते स्मिनेनेप्याधाः युभाष्ट्रपरमाप्तित देविनियातः, संदरः—आधारितरोषो गुप्यादिन्तिः, निदंश विपादान् वपसा वा स्मान्ते देवतः क्षपता, वप्यः भागवेदातस्य सम्मेन आस्मता संयोगः, सीधः इत्त्वस्मेश्वराहस्यनः स्वाहतन्यस्थाविनिति । 38€ ं नव पहार्व

का निर्मृतन करने में समर्थ मुद्ध मास्मलिय्यस्त्र जीव परिचाम मात्रमीद्व है नावनंद्व है निमित्त से जीव भौर कर्म-प्रदेशों का निरवसीय पुषकुमाव द्रव्य मोत हैं।"

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कई स्वेताम्बर मावायीं ने कहा है: "वस् निर्जरा ग्रोर मोत-प्रे जीव भीर मरूरी हैं तथा बंध, भाधव, पुष्प, पान, प्रश्नेव

ख्यो है र ।" धमयदेव सूरि ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हुए निवा है 'पुन क

पदार्च जीव घजीव व्यतिरिक्त नहीं हैं । पुष्प पाप दोनों रूमें हैं। बेग्य पुष्प-पानालक है कर्म पुद्रल का परिणाम है। पुद्रल सत्रीय है। माध्रव मिय्यादर्शनादि स्व केंद्र परिणाम हैं। ब्रात्मा भीर पुर्वत के मिनलन का कारण संवर माध्रव-निरोबलमका है। वह देश सर्व निवृक्ति रूप मारम-परिणाम है। निर्वरा कर्म परिशाट रून है। की स्वयक्ति से कर्मों को पृथक् करता है वह निर्जरा है। मात्मा का सर्व कर्मों से विहि होना मोक्ष है। ( अन्य पदार्थों का जीव अजीव पदार्थों में समावेदा हो जाने हैं है कहा है कि) जीव सत्रीव सद्गाव पदार्थ हैं। इसीतिए वहा कि तोक में जो हैं वे की दो प्रकार के हैं—या तो जीव अथवा अजीव। सामान्य रूप से जीव अजीव दो दर्स

१---(क) पञ्चास्तिकाय २.१०८ अमृतचन्द्रीय टीका (ख) वही २.१०८ जयसेनाचार्यकृत टीका (ग) द्रव्यसंब्रह २.२६,३२,३४,३६,३६ २—-नवतस्वसाहित्यसंग्रहः भी नवतस्वप्रकरणम् १०५।१३३

कहे हैं जन्हें ही विरोप रूप से नौ प्रकार से कहा है " :"

जीवो संवर निज्जर मुक्तो चतारि हुंति अरूबी। स्त्री वंधासवपुन्नपाया मिस्सो अजीवो य ॥ रे—ठाणाङ्ग ६.३.६६४ टीका :

नतु ञीत्राजीवव्यविरिक्ताः पुषयादयो न सन्ति, तथाऽयुज्यमानत्वात् तथाहि—पुश्<sup>षत्तरे</sup> कर्माणी यन्थोऽपि तदात्मक एव कर्मा च पुद्गत्वपरिणामः पुद्गत्वाचीवा इवि आध्वस्तु मिध्यादर्शनादिस्पः परिणामो जीवस्य, स चात्मानं पुरुग्छात्व ब्रिह्म्य कोऽन्यः ? संवरोऽध्याधवनिरोधलक्षणो देशसञ्जभेद आत्मनः परिणामो निवृत्ति रूपो, निर्वरा तु कम्मीपरियाटी जीवः कम्मीणां यत् पार्धन्यमापाद्यति स्वतन्त्री, मोक्षोऽप्यात्मा समस्तकमंबिरहित इति तस्मान्जीवाजीवौ सन्नावपदार्थावित वक्तव्यं, अत एवोक्तमिहैव "जद्दिधं च णं छोए तं सन्यं दुष्पडोयारं, तंत्रहा-जीवरुवेश अमीवरुवेश" अग्रोच्यतं, सत्यमेतत्, किन्तु यावेव जीवाजीवपदार्मी सामान्येनोची वाश्येद विशेषको नवधोकी।

े बहुँ प्रमयदेव मूरि ने भारत को निष्पादर्शनादि क्य ओव-परिणाम, संवर को निवृत्तिक्य प्रारम-परिणाम, देश का ने कमों का दूर होना निर्वरा धीर सर्व कर्मराहित्य को मोश कहा है।

इस तरह प्रभवदेव सूरिनेशासन, संबर, निर्मार और मोक्ष को जीन पदार्च में डासा है। पुष्प सीरपापको कर्म नहा है। बंध को पुष्प-पापकर्मात्मक नहा है। कर्म पुरुगत है। पुरुगत प्रमोत है। इस तरह उन्होंने पुष्प, पाप और नंग्य को स्प्रोब पदार्थ में डासा है।

ज्यूनि नव सद्भाव पदार्थों में है प्रत्येक की जो परिमाधारी है उससे उनका मताव्य भीर भी स्पट हो जाता है। "जीव सुजनुःच जानोध्योग सक्षण बाता है। प्रत्येव जनसे विपरित है। पुत्य—गुन प्रहर्ति कर कमें है। पार—मानुम प्रहर्ति कर कमें है। विवाद कमें प्रह्म हों उसे भारत कहते हैं। प्राप्त पुत्रानुन कमें के माने का हेतु है। विवादी सादि से मान्य का निरोम संदर्भ हों। विपाक सब्बा तम से कमें का देशतः राष्प निर्वेदा है। मानव ब्राद्य गृहेत कमों का मानवा के साच संवोग बंग है। समूर्य कमों के साव से मानवा का मानवान्याव से ब्रस्थान नोश है।"

जीन जीन है इसमें सन्देह को बात ही गहीं। भनीन मनीन है इसमें भी सन्देह की बात नहीं। पुज्य भीर पार कमें हैं महा मनीन हैं। मालन को कमें का हेंदु कहा गया है। बहु कमें नहीं उससे जिल है, महा मनीन नहीं जीन हैं। संबर कमी को दूर रखने बाता माल-गरिजान है महा जीन है। निजंदा देशगृद्धि कारकामस-गरिजान है महा जीन है। मोश विद्धा माल-वरण है। इस तरह जीन, मालन, संबर, निजंदा और नोश जीन-कीटि के हैं तथा मनीन, पुज्य, पार बीर वंग मनीन कीटि के।

ज्यपुँक्त विवेचन से स्वष्ट है कि मालव के विषय में तीन मान्यताएँ हैं :

१—मासव मजीव है।

, २—मास्रव जीव-ग्रजीय का परिणाम है।

३—ग्राप्तव जीव है।

१--राणाङ्ग ६. ३.६६४ टीका :

जीवाः एततुः तद्याचीवयोगस्थानाः, अतीवास्तद्विपरिताः, दुन्ये—द्वाभवहरितस्यं कर्ष पायं—व्यवसीतं कर्मेश माध्ययते—गृष्टते स्मानिकेरमध्याः ग्रुमाशुम्बस्मीदात् देवृरितिवाशः, संवरः—आध्यतिरोधो गुरुपारित्यः, निर्करा विद्याकात् वरस्य वा स्मानी देवतः क्षणता, यन्यः आध्यत्याकात्य कर्मन आसमता संयोगः, सोक्षः हरूत्वकाक्ष्रसाराकानः स्वातम्यवस्थानिति ।

भिन्त-भिन्त मान्यता के धनसार धासव की परिभाषाएँ भी भिन्तता को ति हए हैं ।

जो बासव को बजीव सानते हैं उनकी परिभाषा है : "उज्याधनी बहुबळान्तर्गत नाबाजी तथाविधन्तिज्ञे बंद्यप्रवेशनं भावाधनस्य यज्जीवनावीन्त्रियादिन्द्रिद्धः हर्मबर सञ्जय भ"--- जलान्तर्गत नौका में तथा विध छिटों द्वारा जल का प्रवेश द्वव्यासव है

जीव रूपी गौका में इन्द्रियादि छिद्रों द्वारा कर्म-जल का सद्भय मावासव है। इस परिभाषा के घनसार कर्मादान घासव है।

जो माख्य को जीव-मनीव का परिणाम मानते हैं उनकी परिभाषा है : "मोह-ागद्वेपपरिणामो जीवस्य, तन्निमितः कर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविश्वतं पुरुगळानाः बासवः "--मोत-राग-देप रूप जीव के परिणामों के निमित्त से मन-वचन-काप स्न वोगों द्वारा पुद्रल कर्म बर्गणाओं का जो धागमन है वह धास्रब है।

इस परिभाषा के धनसार मोह-राग-द्वेष परिणाम भावालव हैं और उनते होनेवाना हर्मादान द्रव्यास्रव ।

जो ग्राप्तव को जीव मानते हैं उनकी परिभाषा है: भवसमणहेउ कम्मं, जीवो अणुसमयमासवह जसो ।

स्रो आसवो कि तस्स उ. बाबालीस भवे भेषा ॥\*

--जिसके द्वारा जीव भव-भ्रमण के हेतु कर्म का प्रति समय झालवण करता है वह

गसव है।

इस परिभाषा से कर्मादान के हेत पालव हैं।

स्वामीजी भारत को जीव मानते हैं। उनकी दृष्टि से ठीसरी परिनापा ही ग्रागमिक है।

:

स्वामीजी माने चल कर इसी दाल में सिद्ध करेंगे कि मालव जीव कैसे हैं।

<sup>—</sup>राणाङ १.१३ टीका

<sup>—</sup>बज्ञस्तिकाय २.१०८ अमृतचन्त्र रीका —नवचत्त्वसाहित्यसंग्रहः नवतत्त्वप्रकरण गा॰ ३३

२१—भारतपे जीप-परिणाम है अतः जीव है (गा० २५) :

स्वामीजी ने गा॰ १ में मालव के सामान्य स्वरूप, गा॰ २ में बासवके पांच भेव, गाँ॰ ३ से ८ में पॉर्ची मालयों की विलयणता तथा गां० ६ से २३ में भालव पदार्थ सम्बन्धी भागम-संदर्भों पर प्रकास बाता है । इस प्रतिपादन के बाद प्रव गर्ही स्वामीजी ढात के मून प्रतिपाद्य विषय—माग्रद जीव है या मनीव ?—का विवेचन करना चाहते हैं। उनका कबन है—"माखद पदार्थ जीव है। उसको धत्रीय मानना विपरीत श्रदान है" (दो॰ २,३, गा॰ २४)।

स्वामीजी ने दो॰ ४ में रहा है---"माखव निश्चय ही जीव है। सिद्धान्त में माखव को जगह-जगह जीव वहा है।"

भव स्वामीजी इसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रयसर होते हैं।

स्वामीजी गा॰ २४ तक के विवेचन में स्यान-स्थान पर यह वहने हुए माये हैं कि भासव जीव का परिणाम है भतः यह जीव है; भजीव नहीं हो सकता । प्रस्तुत गाथा में बोब, मालब मोर कर्म का परस्रर सम्बन्ध बतलाते हुए इसी दलील से मालब को जीव बिद करते हैं। जीव चेतन-पदार्थ है। कर्म जड़-पुदुमल। बाहम-प्रदेशों में कर्म को ग्रहण करने वाला पदार्थ जीव-इंध्य है। कर्म जिल्ल निमित्त से मारम-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं वह मासव-पदार्थ है। मासव के पांच भेद हैं—सिध्यास्त, मविरति, प्रमाद, कवाय और योग । ये क्रमतः जीवं के निध्यात्वरूप, प्रविरतिरूप, प्रमादरूप, क्यायरूप ग्रीर योगरूप परिणाम है। कर्म जीव के इन परिणामों से माते हैं। इस तरह जीव के मिष्पात्व मादि परिणाम ही भागव हैं i "जीव के परिणाम जीव से फिल स्वरूप वाले नहीं हो वस्ते हैं भतः भासव पदार्थ जीव है।

२२—जीव अपने परिणामी से कमी का कर्चा है अतः जीव-परिणाम स्वरूप आस्त्रव जीव है (गा॰ २६-२९) :

लोक में छ: द्रव्य हैं—धर्म, मधर्म, भाकाश, काल, पुर्वाल भीर जीव । धर्म, मधर्म भौर माकाश समूर्व लोक में ब्यास होने से वे जीव में भी व्यास हैं पर उनका जीव के साय वैसा संयोग नहीं जैसा पुरुषल का है। धर्म धादि का सम्बन्ध स्पर्श रूप है जब कि पुरोल का सम्बन्ध बेपन रूप। इस तरह जीव और पुराल दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो परस्वर में प्रावद्ध हो सकते हैं। पुरुषल के प्रतिरिक्त प्रन्य कोई पदार्थ नहीं जो जीव के साय भावद हो सके । 51

1

४०२

प्रस्त है चेतन-जीव भीर जरू-पुरुगत का परस्तर सम्बन्ध कैसे होता है? इसका उत्तर भाषार्थ कुल्कुल्द ने बड़े सुन्दर इंग से दिया है। वे कहते हैं:

"उदय में झाए हुए कमी का धनुभव करता हथा जीव जैसे भाव-परिणाम करता है उन भावों का वह कर्ता है। कर्म बिना जीव के उदय उपराम क्षय और धयोपरामिक भाव नहीं हो सकते क्योंकि कर्म ही न हो तो उदय भादि किस के हों ? प्रत: उदय भादि चारों भाव कर्मकृत है। प्रश्न हो सकता है यदि ये भाव कर्मकृत है तो जीव उनका कर्ता कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि भाव, कमें के निमित्त से उत्यन्त है और कमें, भावों के निमित्त से। जीव के भाव कमों के उपादान कारण नहीं और न कर्म भावों के उपादान कारण है। स्वभाव की करता हुआ आतमा अपने ही भावों का कर्ता है। निश्चम ही पुरुष्त कर्मों का नहीं। कर्म भी स्व भाव से स्वभाव का ही कर्ता है मास्म का नहीं। प्रश्न हो सकता है यदि कर्म कर्म-भाव को करता है और बारमा बारम-भाव को तब पारमा कर्म-फल को कैसे भोगता है और कर्म प्रपना फल कैसे देते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है-सारा लोक सब जगह धनन्तानन्त मुदम-बादर विशिष पुरुषतकायों द्वारा खचासच मरा हमा है। जब मारना स्व भाव को करता है वन बहाँ रहें हुए घन्योन्यावगाड़ पुरुगत स्वभाव से कर्मभाव को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार पुरुषपद्रव्यों की सन्य द्वारा सञ्चत बहु प्रकार की स्कंध-परिणति देखी जाती है उसी प्रकार कर्मों की विचित्रता भी जानो । जीव धौर परमलकाय सन्योग्य सत्रमाह मिलाप से बंधते हैं। बचे हुए पुरुवल उदय काल में धाना रस देकर बिखरते हैं तब बाता-ममाता देते हैं भौर जीव उन्हें भीगठा है। इस तरह जीव के मानों से संयुक्त

हा बोका है'।" दती बात को उन्होंने व्याप्त इन प्रकार समझाया है—"सारवा उत्त्येणम्ब है। उन्होंन बात बीर दर्धन का है। बात-दर्धनका वारव-उन्होंगा है पुत्र ववता व्याप्त हेगा है। तब बीत का उत्तयंत्र पुत्र होगा है वह पुष्प का लंबन होगा है बीर वापून होगा है वह बात का। रोजों के वायाब में बदस्य का लंबन नहीं होगा'।" "तोक तब यह दुख बीर बादर बारवा के बद्ध वील्य वयत्र वापून दोना ऐने पुरुत्तकार्यों ने मत्त्य

होइट कमें घरने परिवामों का कर्ता है। भीर बीद घरने चंतनात्मक नावीं से कर्मका

100

भवगढ़ रूप से भरा हुमा है। जीव की भाव-परिणति की पाकर कर्मरूप होने योग्य पुराल-स्तंघ भाठ कर्मरूप भाव---परिणाम को प्राप्त होते हैं'।''

संवाधि औन प्रमन्त काल से कर्म-बढ है। उन कमों की उदय, उत्तमा प्राहि प्रकाश होती है दिवसे औन में नाना प्रकार के भाव—परिणान उत्तन होते हैं। जैसे निष्पाल, प्रवत, प्रमाद प्राहि । जब औन कमों के उदय से उद्धनन निष्पात्वादि भावों में प्रवर्तन करता है तब पुन: गये कमों का बंध होता है। जब इनमें प्रवर्तन नहीं करता तब कर्म नहीं होते। प्रपत्ति पारामा कर्म करता है वभी कर्म होते हैं; नहीं करता तब कर्म नहीं होते। इससे प्राप्ता कर्मों कर कर्ता निढ होता है'।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि---

(१) जीव कर्मों को प्रहण करता है, इसलिए वह कर्मों का कर्ता है। जीव कर्मों का उपादान कारण नहीं प्रेरक कारण है सीर

(२) जीव कर्मों को प्रहण घपने भावों के निमित्त से करता है। जीव के शुभ-म्रागुभ भाव ही कर्मप्रहण के हेल् हैं।

त्वामीनी कहते है—''वे ही माव जिनसे जीव कमों का कर्ता कहताता है पालव है। जित तह प्रास्त्वणी नीका का दिव्र मोका से भिन्न महीं भीर मवान का द्वार सकान ने मिन्न नहीं बेंचे ही निष्पात्व भादि प्राप्तवजीव से निन्न नहीं; तीव स्वस्य हैं—जीव है। जित तह बतिवारी-द्वार द्वारा ताताव में जब प्राप्त है उसी तरह निष्पात्व भादि पालवों द्वारा जीव से कमों का तक्य होता है। तानाव के स्रोत ताताव से मिन्न नहीं बेंचे ही पालव जीव से मिन्न नहीं; जीवस्य हैं।''

भीन जब इन परिणामों में नर्तन करता है इब उनके प्रभाव से धेनस्व कर्म-वर्गमा के परमाणु प्रात्मा के प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। जीन के मिष्यास्त, प्रविरति प्रादि मार्श मांने हो हो पालव करते हैं। जीन के इन भागों द्वारा को धनीब पुरुषन हव्य प्राप्ता के साथ संपर्ध में पा उसे बंधनस्द करते हैं, ने कर्म कहलाते हैं। जीव के मिष्यास्त, क्याय धारि भाव, धालव है। कर्म उनके फत। धालव कारण हैं धीरकर्म कार्य। जीव है धर्म मार्ग कार्यों से कर्मों को बहुण करता है। उसके भाव ही धालय है। बीन के भाव उसके स्वकृत से प्रित्म नर्ती हो सकते आउ

१-प्रवचनसार २.७६-७७

र--इस सम्बन्ध में विशेष विवेधन के लिए देखिए पुरु ३३ दिर ७ (१४)

Xof. नव पदार्थ

२५—भावलेश्या आसव है, जीव है अतः सब आसव जीव हैं (गा॰ ३५-३६) भगवती स॰ १२ ७० ५ में निम्न पाठ मिलता है :

"कग्रहलेसा णं भंते ! कहवन्ता-पुच्छा । गोयमा ! दव्वलेसं पहुच्च पंचवन्ता, जाव-अट्रफासा पराणता, भावलेसं पडच्च अवन्ना ४, एवं जाव स्क्रलेस्सा धं

"हैं मन्ते ! कृष्णा लेखा के कितने वर्ण हैं ?"

"हे गौतम ! द्रव्य लेश्या को प्रत्याधित कर पाँच वर्ण यावत प्राठ सर्वा कहें हैं। भाव लेखा को प्रत्याधित कर उसे मवर्ण, भगंध, घरस, भस्पर्य-मस्पी कहा है।

यही बात जील लेश्या, कापीत लेश्या, तेजी लेश्या, पदम लेश्या और शक्र लेश्या हरू

जाननी चाहिए।" लेखा का धर्य है जो बात्मा की-बात्मा के प्रदेशों को कर्मों से लित करें। भाव सेरया-जीव का मन्तरङ्ग परिणाम है। उपर्युक्त पाठ में जीव के मन्तरङ्ग परिणाय-

रूप भावलेस्या को प्ररूपी कहा है । स्वामीजी कहते हैं---"भावलेस्या भारत है; भशी है घट: यन्य घासव भी जीव घौर घरूपी है।"

२६—मिध्यात्वादि जीव के उदयनिष्यन्न भाव हैं (गा० ३७)

कमों के उदय से जीव में जो भाव-परिणाम निष्यन्त होते हैं उनमें दाः सेह्या, मिच्यात्व, प्रविरति धौर चार कपाय का नामोत्सेस है।

सनुयोगद्वार मु॰ १२६ में कहा है--- "उदय दो प्रकार का है--- उदय सौर उदय-निष्यल । बाठ कर्म प्रकृतियों का उदय उदय है । उदयनिष्यल दो प्रकार का है— जीबोडयनियाल धीर धत्रीबोडयनियाल । जीबोडयनियाल धनेक प्रकार का नहीं है-नैर्रायकरन, तिर्वाद्वत्न, मनुष्यत्न, देवत्न, पृथिबीकायित्न यावत् असकायित्न, मोष यावत् सोन कपान, स्त्री वेद, पुरव वेद, नर्पुंसक वेद, कृष्ण वेदवा यावन् गुक्क वेदवा, निष्या॰

दृष्टि, प्रविर्दात, प्रसंत्री, धत्रानी, प्राहारक, धृदुमस्पता, मुयोगी, संसारता, प्रसिद्धार, धदेवती-ये एवं जीवनियान हैं।" मूल बाठ नीचे दिया बाठा है : "ते कि तं उदद्य !, व दुविदे परणणे, तंत्रहा—उदद्य अ उद्यक्तिष्यस्त्रे म ।

से कि से बरहूप है, व शहार कम्मायकीयं बर्जूजं, से से बरहूप । से कि सं, बर्ज्

विष्याने ! र दुविहे प्रमणे, संजहा---जीवीहपनिष्याने अ अजीवीहपनिष्याने अर्थ हे कि तं जीबोदपनिष्याने ? अग्रेगाविहे पदमत्ते, तजहा-नेरहच विविधकोधिनी 

वेयद् ज्युंसनवेद्यु क्वाइकेसे जाव सङ्केसे सिन्छादिट्टी रे अविश्यु असराणी अवजाणी आहारद् छुउमस्ये सजोगी संसारस्ये असिद्धे, से सं जीवोद्यनिष्करने"।

यहाँ औव उरपनिष्णन के जो ३३ बोत नहे हैं, उनमें छ: भाव नेस्ताएँ, बार भाव क्यास, सिप्पारिट, प्रवती, खत्मेश भी धन्तर्तिहंह हैं। बतः में बत जीव हैं। बार भाव क्याय वर्षों क्याय सालव, सिप्पारिट वर्षोंन् सिप्पारक सालव, प्रतती वर्षोंन् सिप्पार मालव, बसेगी पर्यात् योग सालव। इस तरह में सालव औव सिद्ध होते हैं।

भगवती १२.१० के पाठ में घाठ घारमाएँ इस प्रकार कही गयी हैं : हव्यास्मा, क्यायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, जानात्मा, दर्शनात्मा, चारिजात्मा और वीर्यात्मा :

हन भ्राठ भारताओं में क्याय भारता भीर योग भारता का उल्लंख भी है। क्याय-मारता कराय-भारत है। ओन-भारता योग-धारत है। ओ क्याय-भारत भीर योग-भारत को भनीव भारते हैं उनके नत से क्याय-भारता भीर योग-भारता भी भनीव हैना नाहिए। पर ने उपयोग-भारता, मात-मारता भीर नि तरह हो जीव हैं, मनीव नहीं गता नरपा-भारत भीर पोग-मारत जी जीव हैं।

मिप्पारव, प्रविरति धीर कपाय को भागन में जीव-वरिणाम कहा है। मिप्पारव के सम्बन्ध में देखिए—अगवती २०-३, प्रनुषोगद्वार सू० १२६। प्रविरति के सम्बन्ध में देखिए—अनुषोगद्वार १२६।

कामरात के सम्बन्ध में देखिए-स्थानाङ्क १०.१.७१३। कपाय के विषय में देखिए-स्थानाङ्क १०.१.७१३।

इससे मिध्यास्त, प्रविरति और कपाय आसव-वे तीनों जीव सिद्ध होते हैं।

२९—योग, स्टेश्यादि जीव-परिणाम हैं अतः योगास्त्रव आदि जीव हैं (गा० ३८): योग, नेदया, निम्माल, मुनिरति और क्याय इनके सम्बन्ध में पूर्व (डि० २४-२४-

भूत (तरा, मास्याद, सावरात झार कराय इनक सम्बन्ध ये पूत (हंठ १४-२४) (६) मैं जो विचेषन है उराते स्पट है कि गोम मादि गोजों जे कार्य के हेतू हुने से सावत है । वे क्यों के कता-उपाय हैं। उन्हें बागमों में सारमा, गोव-गरिणाम मादि स्वामों से बोगित हिमा है। तक: यह निसंकोच कहा जा सकता है कि सावत मात्र— गोब-गरिणाम, बोच-स्थल है किर में से हैं।

२८—आसव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं (गा॰ ३६-४०)

मही स्वामीत्री ने स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) का उत्तेख किमा है पर वास्तव में स्थानाङ्ग की टीका से प्रतिप्राय है ।

स्थानाञ्च के नर्वे स्थानक मूत्र ६६४ में नी धर्माव पदार्थों का उत्लेख है—"नव सन्भावपदस्था पं॰ र्षः जीवा अधीवा पुषणं पावी आसवी संवरी निज्ञरा बंधी सोबखर "

( -

१--- भ्रमित्यंसनम् पूर्व १६८: ''केराला एक अज्ञाण जीव आद्यव के अजीव कहें छै। भर्ते रूपी कहें है। तेहनों उत्तर--- हालाङ्गः हा ६ टीका में आध्यव ने जीव ना परिणास कहा है

टीका करते हुए थी धमयदेव ने मासव की म्यास्मा इस का में की है:

भाभूयते गृह्मते कर्माऽनेन इत्याधकः गुभागुभ कर्मादान हेनुदिति भावः

भाधवस्त्र मिण्यादर्शनादिस्यः परिणामो जीवस्य ।

स चात्मानं पुरुगलांख विरहस्य कोऽन्यः।

जिससे कमों का प्रहण हो उसे पासव बहते हैं।

धासव गुमागुम कर्मों के धादान का हेत है।

भारत मानापुन कमा के भारत का हतु हूं । भारत मिध्यादर्शन मादि स्व जीव-परिणाम हैं।

वह भारमा या पुरुगल को छोड़ कर भन्य हो ही स्या सकता है ?

स्वामीजी कहते हैं—"जो झासब जीव-परिणाम है वह प्रजीव प्रवदा रूनी केंग्रे होगा ?"

टीकाकार के ''सचारमानं पुद्गाजीम्ब विरहस्य कोजन्यः, धरांत बहु वाम्बर बाला धौर पुद्गाजों को छोड़ कर प्रत्य क्या है ?'' राज्यों को लेकर कहा गया है—''धाम्बर, धास्मा धौर पुद्गानं कन दोनों का परिणान स्वस्य ही है यह टीकाकार का मान्य है। इसीलए धासन को एकान जीन मानना इस टीका से विरुद्ध समझना चाहिए। वर्षीर टीका के इस पूर्वोक वासन के पहले धासन के सम्बन्ध में यह वासन बाता है कि 'आध्रवस्तु मिन्ध्यादर्धनाहिस्यः परिणामो जीवस्य' तथापि इस वासन में 'परिणामो जीवस्य' हममें वारह हम वासन में 'परिणामो जीवस्य' इसमें वारह का वासन-विरुद्ध है—'परिणामा जीवस्य' और परिणामा, अभीवस्यं इस वासन को जीन प्रोर हमने वार्षोग हमने होनों का परिणाम

बताना टीकाकार को इस्ट हैं। "

जन्म मन से टीकाकार ने मासन को चीन-मनीव दोनों का परिणाम बतानन है।
कोई भी पदार्च जीन पपना मनीव, हर दो कीटियों को होत हर तीन्तर्य केटियां को है।
हे सकता । टीकाकार के पार-—'सवासानंतुद्वन्तांच्य विदस्य कोज्यर' का मायन
है मासन जीन हो सकता है पत्रा मनीव। इस रोनों को होड़ कर नद् भीर नना है
सकता है! नह जीन का परिणाम है मतः सनीव कोटि का नहीं है। 'परिणाम'
जीवस्य' के हारा 'परिणाम अवीवस्य' का मान भी दिया गया है, यह दक्षीन उन्नंक
सम्प्रीकरण के बार नहीं टिकतो। सगर सासन जीन-मनीव रोनों का हो परिणाम होगा'
तो 'परिणामों जीनानीवस्य' ऐशा जिसते।

:--सदर्ममण्डनम्-आधवाधिकारः थोछा २१

२६—मिध्यात्व आध्रव (गा॰ ४१):

स्यानाञ्ज (स्था॰ १० उ० १ सू० ७३४) में दस निष्यात्व सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है : " दसविषे मिच्छत्ते एं० तं० अधन्मे धम्मसन्ना धम्मे अधम्मसन्ना अमगो मग्पसन्ना मन्ते उम्मन्गसन्ना भजीवेषु जीवसन्ना जीवेषु अजीवसन्ना असाहुषु साहुसन्ना

साहुत असाहुसन्ना अमुत्तेत्र मुत्तसन्ना मुत्तेत्र अमुत्तसन्ना

भवमें में धर्म की संज्ञा सादि को भिष्पात्व वहा है। भिष्पात्व अर्थात् विपरीत बृद्धि मयवा श्रद्धाः। यह विपरीत बृद्धि मथवा मसम्यक् श्रद्धाः रूप व्यापार जीव के ही होता है। जीव का व्यापार जीव रूप है; ग्ररूपी है—प्रजीव ग्रयवा रूपी नहीं हो सकता। मिष्पात्व ही मिष्पात्व भासव है भ्रतः वह भरूपी जीव है।

भगवती श्र० १२ उ० ५ में निम्न पाठ मिलता है :

सम्मदिट्टि ३ चम्बुरंसणे ४ आभिणियोद्दियणाणे ५ जाव-विक्संगणाणे आहार-सद्या, जाव--परिगाहसञ्चा-- पुषाणि अवन्नाणि ।

यहाँ सम्यक्दिष्ट, मिष्यादिष्ट, सम्यक्मिष्यादिष्ट--इन तीन दिष्टियों में भिष्या-हिष्ट को भी झवर्ण-मरूपी कहा है। विचरीत श्रद्धारूप उदयभाव मिष्पादृष्टि को ही मिष्यात मास्रव कहा जाता है। इस न्याय से भिष्यात्व मास्रव भी जीव भीर मस्त्री है।

३०—आस्रव और अविरति अशुभ छेश्या के परिणाम (गा॰ ४२):

उत्तराष्ययन ( ३४.२१-२२ ) में बासवश्रृत दुराचारी को कृष्णलेक्या के परिणाम वाला वहा है :

पंचासवप्यवसी वीहि अगुत्ती छत्तं अविरक्षी थ । तिब्बारम्भपरिणजी खुड्डो साइसिओ नरो॥ निद्धन्धसपरिणामो निस्संसी अजिइन्दिओ। ष्यजोगसमाडचो किण्हलेसं उ परिणमे॥

पांच भारतवों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से भगुत, पट्काय की हिंसा से प्रविरत, तीव मारंभ में परिणमन करने वाला, शुद्र, साहसिक, निर्दय परिणाम वाला, नृशंस, मजिटे-न्त्रिय-इन योगों से मुक्त पुरुष कृष्णलेखा के परिणाम बाला होता है।

न्दा पांच मासर्वों को कृष्णतेस्या का सम्म गहा है। भाव कृष्णतेस्या संस्मी हैं यह विक किया जा चुका है सराः उसके परिणाम या तक्षण रूप मालव भी सस्त्री हैं।

यहाँ 'खतुं प्रविरामो'—कहते हुए छ: काम की हिंहा की प्रविरति को भी कुल्येखा का परिणाम कहा है। चूंकि भाव कृष्यतेखा मस्त्री है मठ: प्रविरति प्रास्त्र भी पस्ते है।

प्रवचूरिकार कहते हैं — "पृतेन पञ्चाधव प्रवृत्तत्वादीनां भावकृष्य हेरवायाः सन्नावोपदर्यनादासां छक्षमयुक्तं बाह्नि यत्सद्राव पृत्र स्यान् स तस्य छक्षणम्।"

'पद्मालवश्वत' मादि द्वारा सद्भाव भावतेस्था के स्थाप कहे हैं। विवर्ध निगम सद्भाव है वह उपका सथाप होता है। भगवती के उपयुक्त पाठ में छः भावतेस्थामें में मस्त्री कहा है भीर यहाँ पंचासचें को कृष्ण भावतेस्था का सथाप कहा है। स्त्रे पौच मासव भी मस्त्री हैं। यदि भावतंस्था मस्त्री है तो उसके सथाप स्त्री केंते हैंते?

३६—जीय के लक्षण अजीय नहीं हो सकते (गा० ४३):
बस्तु बज़जों से पहचानी जाती है। मंज्ञण बस्तु के तदनुस्त होते हैं। जीव के वज्रण

जोब रूप होते हैं भौर मत्रीय के लक्षण मत्रीय रूप । लेखा को जीव-गरियाम कहा है। भाग्नव को लेखा का लक्षण—परियाम <sup>स्</sup>री

है। संस्था जीव-परिणाम है; जीव है घतः ब्रासव भी जीव है। 32—संब्राएँ अरूपी हैं अतः आद्यव अरूपी हैं (गा० ४४) :

३२—संग्राप् अद्भवी हैं अतः आस्रव अद्भवी हैं (गा॰ ४४)

भगवती (१२.४) में कहा है: ""अबहासत्ना जाव—परिमाहस्त्वा—पूर्णाव भवन्तानि।" संतर्षे पार है—बाहार, तथ, मैनून भौर परिवह'। ये वारों वर्ष हैं। सवाएं कर्मनंत्र को हेतु हैं। कर्मनंत्र को हेतु संताएँ प्रस्ती हैं पतः कर्मनंत्र के हैं। निष्पात्व भारि भन्य पायव भी सस्ती हैं।

३३—यथ्यवसाय थाद्रथ इत हैं (गा॰ ४५) :

स्वामीओं ने यो घप्यवसाय के दो दकार कहे हैं—(१) प्रशस्त और (२) धप्रवस्त उनका धार्यानक धावार प्रवासना का निम्न पाठ है :

"बेहरूवार्व भेते केपतिया भागत्वसामा पानवा । गोयमा । भर्तक्षेत्रा भागतः साता पानवा । ते वं भेते ! कि पसत्या भागसत्या ? गोयमा ! पस्त्यारि भागसत्याति, एवं बाद वेमानियार्व !" (पर् १४)

१--(६) टकाङ्ग १४६

<sup>(</sup>व) समसवाङ्ग समः ४

प्रशत बयावताय गुन कर्नो के निमित्त हैं और स्टाउस्त बगून कर्नों के । इस ठरह प्रव्यवसाय कर्मों के हे<u>त</u>-प्रास्त्रव है।

मध्यवत्य का मर्च मनःकरण, मरतंत्रसः भादि निनन्ते हैं। इसले मध्यवत्रास बीव-गरिणाम टहरते हैं। जैसे मध्यवताय-मातृत्र बॉव-गरिमान है वैसे ही मन्त्र मात्रव भी जीव-परिचाम है मत: जीव है।

१५-ध्यान जीव के परिणाम हैं (गा॰ ४१) :

प्यान बार हैं—मार्वव्यान, रीडप्यान, वर्गप्यन और मुहष्यान रे। इनमें महर्ने मीर रोड वे दो ब्यान वर्ग्य हैं भीर पर्न मीर कु बान महरूबार । मार्न मीर रोड

भाव से पापों का आगमन होता है। कहा है—'बार करते में बर्क कर मूह के छे पान मोश के हेतु हैं भीर मार्च भीर रौद वे दो प्यान केतर के हु ' चान २ ६७ ६ हिसी प्रकार के प्रतिष्ट संबोग या धतिष्ट देखा के उट्टेंबर हुने हर उनका स्टेंब बियोग हो दस प्रकार का पुता-पुता चितात; क्ष्ट क्येंग के व हैंने हर मनदा उन्हों विशेष होने पर उसकी बार-बार कामना स्न किन्त देर निकल्प करें की

ता बाद्यमान २ . हिंदा, मूठ, बोरी, वियन-संरक्षण मादि का मान टेम्प्लन हेर्डन्ट हैं। हिता, गुरु, नाजा. स्वामीकी बहते हैं : 'बार्ड मीर रीड प्यान पत इन्हें हैं हुई। क्यून रीज ई ही खामान १२० ८. हेडा है। यहः सार्व चीर रीड व्यान स्व द्यानव केन हे हिन्हें कर केन करन

१--(क) प्रज्ञा० ३४ टीका

(क) वि॰ पू॰ १० : मगमंहर्ष्यवि वा अन्यस्थि ने ने जिल्ल २--(क) ठाणाङ्ग स्० २४७

(ख) समवाबाङ्ग सम॰ ४

रे—उत्तर १०. ३४ :

भट्टरहाजि बांबला बाल्य क्रान्ट्रिय भागता है माणाई काई है है है है। ४—वस्याः ६.३० आध्यः

-वरवा॰ ६.२० जाः । तेषां च्युकां प्यानानां परे धर्म्य-पृष्ठे भोष्टरंद् स्कृतः ।

सब पडार्थ 813

यहाँ मासव को मनीव शिद्ध करने की चेट्टा करने वालों के लिए स्वामीयों ने

पीपल को बांधकर से जाने का जो उदाहरण दिया है, वह इस प्रकार है : किसी सास ने मानी बहु से कहा-"जा पीरल ले मा ?" माता पारे ही बहु पीरन

३५-आझव को अजीव मानना मिष्यात्व है (गा॰ ४३-४८) :

लाने गई। गाँव के बीच में एक बड़ा पीयन का पेड़ या। बढ़ ने उसे देखा और सोचने तगी-यह वड़ा है, भत: उपयोग की दृष्टि से इसे ही ले जाना उचित है। ऐसा सोव वह उड पेड़ में रस्सी डाल कर उसे ले जाने के लिए जोरों से खीवने लगी। कुछ सोनों ने देखा

मीर भारवर्ष से पूछा—"यह बमा कर रही हो ?" वह बोली—"सास के लिए पीन्त ते जा रही हूँ।" तब लोगों ने उसकी मूर्वतापर हंसते हुए कहा—"धरी ! पीनत की ख्री या पत्ते ले जामो । पीपल का पेड़ थोड़े ही जा सकता है !" यह सुनकर वह बोवी-''सास ने पीपल मंगामा है; टहनी या पत्ते नहीं । इसलिए सास से बिना पूछे में टहनी

या पत्ते नहीं ले जाऊँगी।" ऐसा कह वह सास से पूछने प्राने घर गई। स्वामीजी के कथन का सार यह है कि जिस तरह उस बहिन की पीनल को बंड

कर घर ले जाने की चेंप्टा व्यर्थ थी वैसे ही मासव को ग्रजीव ठहराने की चेंटी निरर्थक सौर नासमझी की बात है। ३६—आस्रव जीव कैसे ? (गा० ४६-५३) :

भारतब पदार्थ जीव है, इस बात का प्रतिपादन स्वामीजी ने यहाँ कितनेक प्रश्तों के

द्वारा किया है। स्वामीजी कहते हैं-इतनी बातों का उत्तर दो: (१) तत्व की विपरीत श्रद्धा कौन करता है ?

(२) घत्याग भाव किसके होता है ?

(३) प्रमाद किसके होता है ?

(४) कपाय किसके होता है ?

(४) मन से भोगों की ब्रभिलापा कौन करता है !

(६) मुख से बरा वचन कौन बोलता है ?

. , जीव-परिणाम हैं; जीवरूप हैं।

(७) शरीर से कौन बरी किया करता है ?

(=) श्रोत्र मादि इन्द्रियों को कौन विषयों में लगाता है ?

विपरीत श्रद्धा, मत्यागभाव, प्रमाद, क्याय भीर योगप्रवृत्ति-वे सब मासव है। े जीवद्रव्य के परिणाम भववा व्यापार है। इन भास्नवों से जीव कर्मों को करता है।, यो निमास्त्री मादि होते हैं उनके ही मिष्यास्य मादि द्वित्र हैं। बेसे नीका का खिद्र नीका से मिल नहीं होता बेसे हो निष्यास्य मादि मिष्यास्त्री से मिल नहीं होते, तदृष्य होते हैं।

निप्पास्त निप्पास्त्री जीव के होता है, वह उपका भाव है। प्रविप्रति प्रविस्त जीव के होंगी है, वह उपका भाव है। क्याय क्यायोजीव के होंगा है, वह उपका भाव है। पोग योगीजीव के होता है, वह उपका भाव है। ये भाव उप-उस जीव के हैं धीर उपसे प्रवा परना प्रसिद्धत नहीं रखते; धरा जीव-गरिणान है, जीव हैं।

२९—आसय और जीव-प्रदेशों की चंचलता (गा॰ ५४-५६) : यहां तीन बार्ने सामने राजी गयी हैं :

- (१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं।
- (२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म प्रदृण करता है। (६) मस्थिर प्रदेश मासव हैं भीर स्थिर प्रदेश संबर।

वीचे इन वीचों बातों पर क्रमदाः प्रकास दाला जाता है।

(१) जीव के प्रदेश चंचल होते है :

छट्ठें गणधर मंडिक ने प्रक्रमा क्षेत्र के पूर्व ध्रवनी संकाएँ रखते हुए भगवान महावीर से पूछा :

"पानिक ! पानवापित प्रस्ती पान्य होने हैं फिर सारता को सतिज न से कहते हैं!"

"पिकि ! पानवापित पोर सारता सभी होने पर भी सानवापित सर्चतर और
भारता चेंतन नवां! दिन तरह सारता में बैदन्य एक विशेष पर्य है उसी तरह
पिकार भी जकता विशेष पर्य है। धारता सुंभार भी तरह कर्मों का कर्ता है सत:
पिकार भी जकता विशेष पर्य है। धारता सुंभार भी तरह कर्मों का कर्ता है सत:
प्रिम्म है, सबदा सालता सोचान है इसी वहस्तिक है, मणवा वेंद्र-गीरस्ट प्रस्ता होने से
सालता एकित है। जिस कार सन्वपूष्ट में गिरस्पर देखा जाता है जिसने यह सिक्त है

'दिह-परिस्पन्द से देह सिक्त्य होता है बातमा नहीं।'

"मडिक ! देह-परिस्पन में भारता का प्रयक्त कारण होता है प्रतः भारता को सक्रिय मानना चाहिए।"

''प्रयत्न किया नहीं होती घटः प्रयक्ष के कारण घारमा को सक्रिय नहीं माना जा सक्ता।' ४१४ नव पदार्थ

"मंडिक ! प्रयत्न भने ही किया न हो पर जो झाकाय की तरह निष्क्रिय होता है उसमें प्रमत्न भी संभव नहीं होता । यस्तुतः प्रयत्न भी किया ही है। यदि प्रयत्न किया नहीं है तो फिर समुद्र प्रयत्न देह-परिस्पन्द में किस हेत् से कारण होता है ?''

"प्रयक्त को दूसरे किसी हेतु की प्रपेशा नहीं, वह स्वतः ही देह-परिस्पन्द में निर्मित बनता है।"

बनता है।"
"मंडिक ! तो फिर स्वतः भ्रात्मा से ही देह-परिस्पन्द क्यों नहीं मानते व्यर्व प्रवड

को नयों बीच में ताते हो ?"

"देह-परिस्पन्द में कोई घटल्ट कारण मानना चाहिए कारण भारमा प्रक्रिय है।"

"मंडिक ! यह घटण्ट कारण मूर्त होना चाहिए या प्रमूर्त ! यदि प्रमूर्त होना चाहिए तो फिर घारमा देह-परिसन्द का कारण वयों नहीं हो सकता ! यह भी तो प्रमूर्त है। यदि घटण्ट कारण मूर्त हो होना चाहिए तो यह कार्मण देह हो संगव है प्रमूर्त नहीं। उस कार्मण सरोर में परिसन्द होना तभी यह बाह्य सरोर के परिसन्द में कारक

नहीं। उस कार्मय सरोर में परिस्तृत्व होगा तभी यह वाहा सरोर के परिस्तृत्व में कारव बन सकेगा। फिर प्रस्त होगा कार्मय सरोर के परिस्तृत्व में नया कारण है ! दव ठख प्रस्त की परम्परा का कोई प्रत्त नहीं था सकेगा।"

"महिकां । यहेर में दिस प्रकार का प्रतिनित्रत विशिष्ट परिसन्द देशा बाता है बह स्वामाविक भी नहीं माना वा सकता । 'जो बस्तु स्वामाविक होती है भीर धन दिसी कारण की मोता न रखती हो बह बस्तु सर्रव होती है मबबा कभी नहीं होती' —-दन न्याय से यहेरा में बो परिसन्द होता है यदि बह स्वामाविक है तो सहा यह जी होना चाहिए। परन्तु बस्तुनः यहोर की बेस्टा नाना प्रकार की होने से महुक सर्वे नित्रय ही रेखी बाती है दुवित्य उसे स्वामाविक नहीं माना जा सकता। यह सर्वे

सीट्रन पारना को हो चरीर की प्रतिनयन विचिन्ट दिया में कारण मानना चाहिर ! बन: प्रारम्प परिव्य है।" " उपर्नुत विवेचन वे स्टब्ट है कि जैन दर्पन में संवादी प्रारमा को वर्षण माना जाउ है। प्रारम में दन विचय में प्रनेक सुवाद उपलब्ध है", निनमें वे एक पट्टी दिया नाउ

१—विवेदादस्यक साच्य गा० १८४६-४८ :

(छ) गमसवाद पुरु ११४-११६ २—(४) भगवती २४.४

(6) , 1.1

\$:

"मन्ते ! जीव सकंप होता है या निष्कंप ?"

"गीवम ! जीव वर्षण भी हैं भीर मिलकंप भी । जीव दो प्रकार के हैं—(१) संसार-सरामन और (३) सर्वतारवामन——मुक्त । मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं— (१) मनतरिक्ष में भीर (३) पर्यवर सिंहर । इसमें जो परंपर सिंह होते हैं वे मिलकंद होते हैं घीर को जीव प्रमन्तर सिंह हैं वे सकंद होते हैं"। जो संसारी जीव हैं वे भी दो प्रकार के होते हूँ—(१) संवेशी" भीर (३) प्रचलियो । योनेशी जीव मिलकंद होते हैं भीर सरिवेशी सर्वत्य !

"मले ! जो जीन वैलेशी घनस्था को प्राप्त नहीं हैं वे अंशतः सकंप है या सर्वाशतः सकंप ?"

'हि गौतम ! वे घंशत: सकंप है और सर्वांगत: भी सकंप है I'

भारमा की इस सकम्प अवस्था की ही योग कहते हैं और यही योग आसव है।

सावार्य पुनववाद तिवार्ज है—"प्रांसा के प्रदेशों का विश्वस्य — ह्वान-पान बोग है। वह निर्माणों के यह से गिर प्रकार का है—कायोग, बचनाया प्रांस मनोयोग। वृत्वासा यह स्वार है किया है। वह महार दें के स्वार के हमें प्रवास के हमें पर वीसर्शिक मादि यात महार में काय-वर्णनाओं में से क्लिये के स्वारा के साव प्रकार के सम्बन्ध के स्वार के स्वर के स्वार के स

स्वामीजी ने मन्यत्र तिखा है:

'धातराय कमें के धयोषयम होने से धयोषयम वीर्य उत्पन्न होता है और अन्तराय कमें के सब होने से धायक बीर्य उत्पन्न होता है। इस बीर्य के प्रदेश ती जन्मवीर्य है।



१-सिद्दाव-प्राप्ति के प्रथम समय में स्थित ।

र-विद्वास-पान्ति के प्रथम समय के बाद के समयों में स्थित । र-विद्वामन-समय और सिद्धा-प्राप्ति का समय एक दी दोने से और सिद्धिगमन

के समय रामनिक्या होने से ये सक्त कहे गये हैं।

४--ध्यान द्वारा येंड जेसी निष्कंप भवस्था को प्राप्त ।

६--वरवा० ६.१ सर्वार्धसिदि

४१६ नव पदार्थ

वे स्विर प्रदेश हैं। उसमें जो बल-पराक्रम शक्ति है वह नामकर्म के संबोग से बीवें हैं। यही बीवें प्रारता है। इत बल-पराक्रम-शक्ति के स्कोटन से प्रदेशों में हमका होडी है, जीव के प्रदेश प्रारो-गीखें होते हैं, यह योग प्रारता है।

"मोहकर्म के उदय से, नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चलते हैं उसे सावय-योग कहते हैं। यह योग झारना है।

"मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चनते हैं उसे विख्य-योग कहते हैं। यह भी योग आरमा है।

पाय कहत है। पह सा याग आलग है। "मीहरूमें के उदय से, नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश चुनते हैं, उंचे म्हणून योग कहते हैं। उससे एकान्त पाप समता है।

'भोहनमें के उदय से उदीर कर नामकर्मके संबोग से जीव प्रदेश का चराना मनून योग है। उससे भी पाप कर्म लगते हैं। मोहकर्म के उदय बिना, नामकर्म के संबोग है जीव के प्रदेशों का चलाना पाम योग है। उससे एकान पूच्य सगता है।

"मोहकर्म के उदय दिना नामकर्म की प्रकृति से उदौर कर जीव के प्रदेशों का

चलाना शुभ योग है। यह निर्जरा की करनी है भीर पुण्य भाकर छगते हैं।
"जीवके प्रदेशों का चलना अथवा उदीर कर चलाना उदयभाव है। चाला

"जीवके प्रदेशों का चतना प्रयमा उदीर कर चताना उदयमाव है। चाँवजा। चताचतता ये भी उदय भाव हैं।

"सावज उरय भाव पार का कर्ता है और निरवय उरव भाव पुष्प का ।"

हय-मारास में भनत सामर्थ्य होता है। इसे तिव्यक्षेत्र करते हैं। यह माराता का
गुद्ध स्वामाविक सामर्थ्य है। मारामा भीर सारोर हन दोनों के संयोग से वो सामर्थ्य
रहान होता है वह करणवीर्य है। यह मारामा का दिवासक सामर्थ्य है। इस करवारी
से भागा में कमन होता रहना है भीर इस कम्पन के कारण मारामा कर्म-प्रदेशों में
कर्म-पुरानों की प्रहुण करती है। यही माराब है।

स्वामी कार्तिनेय सिराजे हैं: "मन-क्वर-काम मोन हैं। वे हो बासव हैं। वीन प्रदेशों का सन्दर्ग बिरोब मोन हैं। वह दो प्रकार का है। मोह के उदस से पहिंद और मोह के उदस से पहिंद। मोह के उदस से वो परिणान श्रीव के होते हैं वे ही बासव है। वे परिणान विस्तास्थादि को निरुप मोन प्रकार के हैं।"

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि योगस्य प्रात्म-स्पन्दन जीव के ही होता है।

जीव सर्व प्रदेशों से कमें प्रहण करता है :

पंचलंबर में कहा है : "एक प्रदेश में रहे हुए धर्यात् जिस प्रदेशमें जीव रहता है उस देश में रहे हुए कर्म-योग्य पुदुगतों का जीव घपने सर्व प्रदेखों द्वारा बन्धन करता है। समें हेतु जीव के निष्यात्वादि हैं।ऐसा बंधन सादि भौर मनादि दोनों प्रकार का होता

।" विशेषावस्थकभाष्य में कहा है : "जीव स्वयं श्राकाश के जितने प्रदेशों में होता है उने ही प्रदेशों में रहे हुए पूद्गलों को अपने सर्व प्रदेशों से प्रहण करता है<sup>र</sup>।"

स्वामीजी ने यही बात गा० ५५ में मागमों के माधार पर कही है।

भगवती में कहा है: "एकेन्द्रिय व्याघात न होने पर खहों दिशामों से कमें प्रहण रते हैं। व्याधात होने पर कदाच तीन, कदाच चार और कदाच पाँच दिएाओं से माए ए कर्मों को ब्रहण करते हैं? । दोप सर्व जीव नियम से छहों दिशासों से घाए हए कर्मों ो ग्रहण करते हैं र ।"

यही बात उत्तराध्ययन (३३.१८) में बड़ी गई है:

- सञ्ज्ञीवाण कम्मं स संग्रहे छहिसागर्य । सब्देश वि पएसेस सब्दं सब्देश बद्धर्य ॥
- पिथर प्रदेश आसत्र है और स्थिर प्रदेश संदर :

भगवती सूत्र में भगवान महाबीर और मण्डितपुत्र के बीच हुआ निस्न वार्तालाप-संग मिलता है :

'हे भगवन् ! स्था जीव सदा प्रमाणपूर्वक कम्पन करता, विविध रूप से कम्पन रता, गमन करता, सन्दन करता, स्पर्ध करता, क्षोभता, जोर से प्रेरित करता तथा ल-उन भावों में परिणमन करता रहता है ?"

'हे मध्डितपुत्र ! जीव सर्वामी होता है तो सदा प्रमामपूर्वक कंपन मादि करता भीर ल-उन भावों में परिणमत करता रहता है। यब बीव मयोगी होता है तब सदा प्रमाण-

...7

<sup>—</sup>श्रापण्सोगाढं सव्यवप्रदेष्टि बम्मुनो जोग्यं।

बंधद्द अदुध्यदेवं साह्यमणाद्द्यं वावि ॥ २८४ ॥ :-- नेयहति तम्बोर्न विष रेणु इतिसी जवा कतम्बंगे ।

वनक्षेत्रोतारं जीवो सञ्चणदेवीह ॥ १६४१ ॥

<sup>1-</sup>ओ प्केन्ट्रिय जीव कोकान्त में होते हैं उनके कर्म्य और आस-पास की रिवाओं से क्रम का भाना संभव न होने से में विकल्प घटते हैं। इ-—अगवती १७.¥

पूर्वक कंपन मादि नहीं करता भीर अन-उन मावों में परिणमन नहीं करता।"

'हे भगवन् ! यया जीव के घन्त में--मृत्यु के समय--धंतिक्रमा होती है-क्रॉ का सम्पर्ध धन्त होता है ?"

'हि मण्डितपुत्र ! अब तक जीव सदा प्रमाणपूर्वक कंपनादि करता धीर वन्तर मार्सो में परिणमन करता है तब तक वह जीवों का धार्रम, सर्द धीर हमार्स करता है तब तक वह जीवों का धार्रम, सर्द धीर हमार्स करता हमा वह जीव धनेक प्राणों, नृत्र धीर वलों में हु:स, शोक, जीर्णता, ध्रमृतिवाण, मार धीर परिताण उत्पन्न करने में प्रमृत ह्या है कि उत्पक्त मृत्यु समय में भन्तिकता गृहीं होतो ! जो जीव प्रमाणपूर्वक कंपन धारि नृत्र करता वह धारम्म, सरंस धीर समारंस में समा हुमा नहीं होता धीर कियो प्राणी धारि की दु:स धारित जलता कर में प्रमृत करते में प्रमृत होता धीर विको प्राणी धारि की दु:स धारित जलता करने में प्रमृत होता धतः उत्पक्त मृत्यु समय में धन्तिका होती है।'

''हे भगवन ! क्या श्रमणनिर्धन्यों को किया होती है ?''

"हे मण्डितपुत्र ! प्रमादप्रत्यय (प्रमाद के कारण) और योग (मन, वचन और कार

की प्रवृत्ति के) निमित्त से ध्रमणनिर्प्ययों को भी क्रिया होती है ।" "हे मण्डितपुत्र ! इसी तरह भारमा द्वारा मारमा से संवृत, इपविभित्त मावत् पृत्र

बहानारों, उपयोगपूर्वक ममन करने वाले यावत् मांत की उन्तेय तथा निमेव क्रिया से उपयोगपूर्वक करनेवाले धनगार के विभागा में मूदम ईर्यापिकी क्रिया होती है। स्व ईर्यापिकी क्रिया प्रचान समय सेंबदरपुष्ट, इर्यारिक, वेदित मीर निमंद कर में निर्मंत को प्राप्त होता है। बदस्पुष्ट, उद्योग्ति, वेदित मीर निमंद को प्राप्त बद्ध क्रिया मकर्मक हो जाती है। इत्तिए हे मण्डितपुत्र ! मैं ऐवा कहता हूँ कि वोजीव मीर-मन, वचन और कामा का निरोप कर सदा प्रमाणपूर्वक कमन सादि नहीं करता तथा जन जाती है। क्षित केंदित होती है क्षेत्र करान चार्य स्वर्ण कर साम प्रचान माने स्वर्ण कर स्वर्ण प्रमाणपूर्वक कमन सादि नहीं करता तथा जन जाती से परिणमन नहीं करता उचन मोर स्वर्ण प्रचान स्वर्ण में परिणमन नहीं करता उचन में

इस प्रसंग से स्मष्ट है कि सकंप धारमा धारत है धीर स्विरमूव धारमा संतर। सकंप धारमा के कमाँ का धासत होता रहता है धीर निष्कंप धारमा के कमाँ का धारत कक जाता है धीर धन्त में उनकी मुक्ति होती है। ं स्वामीनी के कहूने का ठालपं है....मारन की चंचनठा...मारन मदेतों का कंपन ही मारत है मठ: मारत मारत-गरिजान है। संबर मारन-प्रदेशों की विपत्ता है मठ: वह भी मारत-परिजान है। ऐसी स्थित में मारत को सनीव संपत्ता जीव-सजीव परिजान नहीं बढ़ा वा सहता।

३८-योग पारिणामिक और उदय भाव है अतः जीव है (गा॰ ५७) :

योग के दो भेद हैं—(१) हव्ययोग और (२) भावयोग । हव्ययोग कर्मायमन के हेतु नहीं होते । भावयोग ही कर्मागमन के हेतु होते हैं ।

कर्मबद्ध सांसारिक प्राणी एक स्थिति में नहीं रहता। वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति मैं गमन करता रहता है। इसे परिचनन कहते हैं। भावयोग इस परिचमन से उत्सन श्रोब की एक प्रवस्था विशेष है पतः वह जीव-गर्याय है।

मागम में जीव के परिणामों का उल्लेख करते हुए उनमें योग-परिणाम का भी नाम निर्देश हुमा है (देखिए डि॰ २४ पु॰ ४०१) । यह मावयोग है।

द्रश्ययोग पोद्रलिक हैं प्रतः प्रजोब हैं। भावयोग जोव-परिणाम हैं प्रतः जीव हैं। भावयोग ही प्राञ्चव हैं प्रतः वे जीव-पर्याय हैं।

पनुमेगद्रार में 'शास्त्रक जोग विदर्द' को सामाधिक कहा है। यहाँ मोग को सावदा कहा है। प्रतीव को सावदा-निरदात नहीं कहा जा सकता। सावदा-निरदात तो जीव को ही कहा जाता है। योग को सावदा कहा है—दक्का धर्म है भावदोग सावद है। माबयोग ही मोग मामब है। एस हेरु तो मोग धारक जोव है।

भीपपाधिक मूत्र में निम्न पाठ है:

से कि तं मणजोगपदिसंलीज्या, मणजोगपदिसंलीजया अकुसल मण निरोधो वा कुसल मण बदरिज वा से सं मणजोगपदिसंलीजया ।

"मनयोग प्रतिसंतीनता किसे कहते हैं है"

"प्रकृतल सन का निरोध पौर कुमल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति मनवोग प्रवि-संजीनता है।" यहाँ प्रजुसल मन के निरोध घीर कुसल मन के प्रवर्तन का कहा गया है। प्रकुसल मन का प्रयं है बूरा मावमन । कुसल मन का प्रयं है मला नावनन । बच्या या बुरा भावमन जीव-परिणाम है। यदि मावमन प्रत्रोव हो तो उनके निरोज मा प्रवर्तन का कोई प्रयं ही नहीं निक्छेगा।

मन की प्रवृत्ति ही भावयोग है और यही योग झालब है। छठ: योग झालब सैंड परिणाम सिद्ध होता है। झनुयोगद्वार सामाइक प्रविकार में निम्न पाठ मिलठा है:

तो समणो जइ समणो,

भावेण य जह ण होह् पावमणो। सवणो थ जजे य समो

स्वर्णा च जन च समा समो च माणावमाजेस ॥

सर्ना य माणावसाणतः ॥ इत पाठ से मन के दो प्रकार होते हिं—द्रध्यमन भौर मावमन । द्रध्यन्न रूपी है। पौद्रतिक है। मावमन ओव-परिणाम है। सस्ती है। वचन भौर कर मेगा के विषय में भी यही बात लागू होती है। सावमन-वचन-काय सीम ही सैमालव है मतः औव भीर मस्त्री हैं।

ह सत: आब धार प्रस्था ह। ३६---निरस्यय योग को धास्त्र क्यों माना जाता है ? (गा० ५८): मासब के मेरों की विवेचना करतेवाली किती भी परम्परा को लें<sup>1</sup> उवर्ष पंत्र धासब का उल्लेख मबस्य है। योग धासब का उल्लेख सब परम्परामों में सनाव हा

से होने पर भी उसकी व्यास्था की दृष्टि से दो परम्पराएँ उपलब्ध हैं। एक परम्पत योग प्रास्तव में गुम-प्रगुम दोनों प्रकार के योगों का समावेश करती है। दूसरी परम्पत केवल प्रगुम योगों का ही प्रहुण करती है।

कवल अनुन वाला का हा प्रहण करता है। स्वरचित 'नवतत्त्वप्रकरण' में देवेद्रमूरि ने मासव के ४२ भेदों को विनाते हुए 'तीन योग' की व्याख्या इस प्रकार की---

"मणवयतणुजीगतियं, अपसत्यं तह कसाय चतारि ।" प्रणतो प्रस्य कृति नवतन्त्रप्रकरण को बहुत वित्त में मल कृति के 'क्षीन योग' <sup>ह</sup>

प्रपती प्रन्य कृति नवतत्त्वप्रकरण की जुहत् वृत्ति में मूल कृति के 'तीन योग' ही व्यास्था देते हुए वे लिखते हैं—

"अनुभागनेवचनकायपोगा इति योगन्निकम् ।" इत्रवे स्पट्ट हे कि योग भारत में उन्होंने सम्पत्तत्वमा सन्। मन-वचन-कायमेर्गे को ही बहुण किया है, सुभ योगों को नहीं। उमास्त्रति तथा प्रत्य धनेक सावार्षी ने

को ही प्रहण क्या है, शुन योगा का नहां। जनावतात तथा प्रत्य प्रनक प्रायाय । १---इन परम्पराओं के लिए देलिए टिप्पणी ४ ४० ३७२ । इनके अतिरिक्त एक अन्य

१—इन परम्पराओं के लिए दैसिए टिप्पणी ४ पू० ३७२ । इनके अतिरिक्त एक में परम्परा भी है जिसमें कपाय और योग इन दो को ही दांध-हेतु कहा है। २—नवतत्त्वसाहित्यसंपहः धीनयवत्त्वप्रकरणम् गा० ३६

्राहीः अव- वृत्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् गा० ॥१२॥३७ की वृत्ति

. योगालव में शुम-प्रसुम दोनों प्रकार के योगों का ब्रहण किया है ।

. स्वामीजी का,कयन है-—वास्तव में धुभयोग निर्जरा क़े हेंतु हैं । भतः उनका समावेदा योग मालव में नहीं होता परन्तु निर्जरा के साथ पुष्य का बंध धपने माप सहज भाव से होता है इस अपेक्षा से शुभ योगों को भी योग आक्षव में ग्रहण कर लिया जाता है।

· स्वामीजी भन्यत्र लिखते हुँ— , "शाताबेदनीय मुभामुष्य सुभनाम कर्म उच्चगोत्र ए च्यार्स कर्म पुत्य क्षे । ए च्यारां ही तो करणी सूत्र में निरवद्य कही छै धर्न धाला माहिली करणी करता लागे छैं। सुभ जोग प्रवर्त्तायां लागै, छै। ते तो करणी निर्जरानी छै। तिण करणी करतां पाप कटै। तिल करणी ने तो सुभजोग निर्जरा कहीजे । ते छन जोग प्रवर्तायता नाम कर्म ना उदय सूं सहनो जोरी दानै पुत्य बंधे छै। जिस मंहु निपजता खाखलो सहने नीपजे छै विम देपादिक भली करणी करतांसुभ जोग प्रवत्तवितां पुत्य सहजेई लागे छैं। इम निर्वरा नी करणी.करता कर्म कटै भ्रने पुत्य वंधे।''' ठाम २ सूत्र मैं निरवय करणी ते संबर निर्जरानी कही छै। पुत्य तो जोरी दावे विना बांछा लागे छै।---गुद्ध साधु ने भन्त दीघो तिवारे भन्नतमा सुंकाढे नै बल मै घाल्या ते तो बत नीपनों मनें सुभ जोग म्बरर्स सूं निजरा हुई। सुम जोग प्रवर्त्ते तर्ठे पुत्य माडाणी बंधेरे।" (देखिए टि० १४ पृ० १७३-४; टि० ४ (२) पृ० २०४ तया टि० ६.४ पृ० ३७६)

४॰—सर्व सांसारिक कार्य जीव-परिणाम हैं (गा० ५६ ) :

योग शब्द धरवन्त व्यापक है। उसके धन्तर्गत मन-वचन-काय के सर्व व्यापार--- कार्य, विज्ञा,कर्म घौर व्यवहारों का समावेश हो जाता है। प्रवृत्ति मात्र योग है। स्वामीजी बहुते हैं : "प्रशृत्तियों—कार्यों—फियामों की संख्या गिनाना मसंभव होने पर भी मनन्त मृतियों का सामान्य लक्षण यह है कि वे कर्मकी हेतु है— भासव स्वरूप हैं।" स्वामोत्री वहते हैं: "किया मात्र जीव के ही होती हैं-जीव-परिणाम है। मतः योग धासन जीन टहरता है।"

१--(६) उत्त्वा० ६.१-४

<sup>(</sup>छ) सभयदेव— सगवायाकायाणं, भेपूणं हुंति तिन्नि जोगा उ

१---१०६ बोक की हुएडी : बोल ६४

४२२ नव पहार्थ

भगवती १७.२ में निम्न पाठ है : एवं खलु पाणाविवाए...जाव-मिच्छादंसगसल्छे वहुमाणस्य सन्वेत बाँधे

सच्चेव जीवाया । ---नो प्राणातिरातादिक १८ पापों में बर्तता है वही जीव है धौर वही जीवात्मा है।

जीव का मठारह पापों में वर्तन समुक-समुक्त साखव है। मिध्यारर्धन में बर्जा

मिष्यात्व मास्रव है। दूसरे पापों में वर्तना दूसरे-दूसरे मास्रव है। यदा प्रामाज्याः

मुपावाद, घदतादान, मैयुन घोर परिग्रह में वर्तन क्रमशः प्राणातिरात बाहि बाहर हैं। कोच, मान, माया और लोभ में वर्तना क्रोपादि-प्राप्तव है। श्राणादिवाद मादि ये सर्वे व्यापार योग भारत के भेद हैं। ये सर्वे व्यावार की के हैं भारः जीव-परिणाम है।

इसी तरह बन्य कार्यों के सम्बन्ध में समझना चाहिए। जीव की कोई भी प्रवृति मजीव नहीं हो सकती। जीव की निम्न २ प्रवृत्तियों ही योगासव है बक्क बहु बगेद नहीं। जैसे योगासब मजीब नहीं बैसे ही मन्य भासब मजीब नहीं।

४१—जीय, आस्रव और कर्म (गा॰ ६०-६१) : यहाँ स्वामीबी ने निम्त बाउँ कही हैं :

(१) जीव बर्मों का बर्ला है।

(२) जीव मिष्यात्वादि मासवीं से कमीं का कत्ती है। (३) बाधव बीव-परिणाम है। को दिने जाते हैं वे कर्म पौठ्रतिक बीर बांबर

वे विश्व है।

े 'धयमेव कडेंडि गाइड' (धय+ १, २.१.४)—धाने किने हुए क्रों हे रोव स्वार-प्रतः विकास है, 'क्यान क्रमान व मुस्सूमिय '(वच० ४.१)—िहार्डि क्यों के सांव क्रिया पुरकारा नहीं, 'क्यामेक अनुवास्त्र क्रमों '(वच०१३.१)— क्यों के बांने किया पुरकारा नहीं, 'क्यारमक अमुबामक करना (क्या र मर्ज करना के बनुसरक करता है पादि धनेक बारन मिलते हैं। ऐने ही बारनों के

कर्न कर्ता हा क्व विस्तारक करता हू पाए पार्टिक क्व क्व क्व क्व है — वीद क्वों का कर्ता है। पाराव क्र—बादरवानकी ने निवा है—"बवरकी मूत्र प्रश्न के वहंबा है में बार है हि—्रिस्की हुम्लेन फुटे, नो सहस्वी हुम्लेन बूट पार्च हुम्ले है बुट हुए हैं

या शहर है। हिन्दु स्वतंत्र हुद नो अनुस्था हुश्यन बुद प्रवात का ए पुरु ह इसे कर कर्न हैं। एता है परनु बहर्या पुष्त, प्रसे का सर्थ नहीं करता है वह कार्य हर्न का शर्म है पर दा है इस्तु दस्ता पुरत, इस का सफनता करना करना हर्म का से इसे का सर्व हो ता विद्वारता पुरते में भी इसे का सर्व हर्म का से इसे का सर्व हो ता विद्वारता पुरते में भी इसे का सर्व े हिंदी हो से दा का हात हा वा (asien) पूरत करते हैं की है।

पहल करने में कारण होने के मासव हैं। तमा मनवती में इव पाठ के बाने यह पाठ बाता है कि—'दुबकी दुबकों परिचायत' पर्यात् 'कर्म से मुख्य कर्म का पहल करता हैं। इस पाठ से कमें का मासव होना सिद्ध होता है। कमें पीद्मिक मन्नीव है इसिंग्य मासव पीद्मिक मनीव भी सिद्ध होता है। उसे एकाना जीव मानने वाले मनानी हैं। '

उक्त मतव्य में कर्म को झासन कह कर आश्वय को अजीव भी प्रतिपादित किया गमाहै।

कर्म घालव हो सकता है या नहीं ? इस नक्षपर थीमद् राजकन्त्र ने बड़ा घन्या । चन निया है। वे लिखते हैं: "चैत्रम की प्रेरणान हो तोकर्मों को महण कीन करेगा? गा करके पहुच कराते का स्वभाव जुद वस्तु का है ही नहीं। भीर गदि ऐदा हो तो न्द्र धार वस्तुमों में भी क्रोणांद साथ तथा कर्मों का महण करना होना चाहिए। जु ऐदा प्रमुचन तो धाय तक कियों को नहीं हुमा। इससे यह पत्रग्री तरह दिद हो ता है कि चैत्रम और ही कर्मों को प्रहुण करता है। इस प्रकार और कमों का कर्ता है कि चैत्रम और ही कर्मों को प्रहुण करता है। इस प्रकार और कमों का कर्ता

"कमों का कहां कर्म को कहना चाहिए"—दश संका का समायान इस उतार से जानेगा कि बढ़ कमों में शेरमाक्य बर्म के न होने से उनमें चेठन की मांति कमों को "व करने का सामर्थ्य नहीं है सौर कमों का कसो नीव इस तरह है कि सत्तमें श्री के हैं।" इस तरह सिंद होता है कि सीच हो कमों का कसी है।

भगवती सूत्र के उक्त बातांलाप का धरिप्राय है---

"भारतों के बार्ग का बहुत बोर क्या नहीं होता। पूर्व कार्म से बंदा हुमा और हो ए कर्मों का बहुत बीर क्या करता है। बागर ऐसा न हो तो मुख जीव भी कर्म से क्या ना न परें।" इससे संसारी बीच ही कर्मों का कर्ता ठहरता है न कि जीव के साथ पर्व ना 'कर्म से पुक्त मुन्य कर्म का बहुत करता है' इससे मनुष्य ही कर्मों का सी विद्व होता है। (विस्तुत विवेचन के निए देसिए टि० २२ पू० ४०१-४०३ तथा '०७ (११) पुन ३३)

'अरुक्तरपहेर्ड निवयस्य बंबो' ( उत्तर १४.१६ ) प्रम्मारम हेतुओं से ही कर्मों का य होता है। 'पंच आसवादारा वन्नता' (स्थार समर)—पीच प्रावय-द्वार हैं। ऐसे

<sup>-</sup>सद्गंगग्हनम्ः शाधवाधिकार बोख २२

४२४ ं नव पदार्थ

ही आगमिक वाक्यों के आधार पर स्वामीजी ने कहा है—जीव प्रपने मिध्यालादि मार्गे से कमों का कर्ता है।

स्वामीजी कहते हैं--- मागमों के अनुसार मासव का मर्थ है--कर्म माने के गर। निष्यात्व—प्रच्छे को बुरा जानना, बुरेको ग्रच्छा जानना—पहला द्वार है। इसे हर्ष

मिबरित भादि भ्रन्य द्वार हैं। ये द्वार जीव के होते हैं। जीव के मिष्यात्वादि पींच द्वारों हो ही मास्रव कहा है। कर्मों को भास्रव नहीं कहा है। धत: प्राप्तव भौर कर्म भिल हैं।

मास्तव जीव-द्वार हैं, कर्म उनसे प्रविष्ट होने वाली वस्तु। द्वारों से जो माउँ हैं है कर्म हैं भीर द्वार जीव के ग्रध्यवसाय । द्वार भीर कर्म भिल-भिल हैं । जीव के मध्यवसाय-

परिणाम मास्रव चेतन भौर भ्ररूपी हैं। माने वाले पुण्य-पाप पौद्रतिक भौर रूपी है। जीव रूपी तालाव के मासव रूपी नाले हैं। जल रूप पुष्प-पाप हैं। मासव वन

स्त नहीं; पुष्प-नाप जल रूप हैं। नावों के खिद्र की तरह जीव के निष्पात्वादि प्राप्तर हैं। मासव जल रूप नहीं; कर्म जल रूप हैं। जीव रूपी नाव है; मासव रूपी क्रि

भीर कर्म स्थी जल है। इस तरह कर्म भीर भासन भिन्न हैं।

धर—मोहकर्म के उदय से होनेवाले सावद्य कार्य योगास्त्रव हैं (गार्थ २.६५) स्वामीबी मन्यत्र लिखते हैं--- "नवो पाप तो मिष्यास्व भग्नत प्रमाद कपाय माडा

जीय विनान वथे। एसर्वमोहनीय कर्मना उद्दे सूंनीयजै छै भीर कर्मना उस ई नीपने नहीं !---सावय कार्य करे ते मोहना उदं मुं !---भाव निजा गुना कमें बपे धे ते ही धरयान भाव छै। मोहनी ना उदय मूं छै। ज्ञानावर्णीय थी ज्ञान दवै। दर्शनावर्णी सै

दर्वत दर्व । वेदनीय थी धाना प्रचाता भोगवे । प्रायु थी प्रायुष्य भोगवे । गोत हर्व यो नोव नोमर्व । मंत्रराज थी चार्व ते वस्तु न मिले। इस धव कर्म ना उद्दे मूं नवा कर्ब व बंचे । धने नाम कर्म ना उर्दे थी मुभ योग मूं पुत्य वर्ध क्षे रिण पान न बचे । पार ही एक मोहतीय दर्भ ना उद्देश बच्चे हैं।"

मोदनीय कर्म के दो भेद हैं जिन में एक पारित्रमोहनीय है। पारित्रमोहनीय कर्म के उद्दर से बोब सावय कारों ने माना बनाव नहीं कर सहना और उन में प्रश्ति करने

१--१०६ बॉक की दूरती : बोल १४६--१४० ्रही : बॉब १६२, १६३, १६४

: केंद्र । ।

सगता है। सावय कार्यों का सेवन जीव करता है। सावय कार्य योगालव हैं। इस तरह योगासव जीव-परिणाम सिद्ध होता है।

४३—दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्यात्व आस्रव (गा० ६६):

मोहतीयकर्म का दूसरा भेद दर्जनमोहतीय है। इस कर्म के जदय से बीच सम्पक्त आ प्राप्त तहीं कर चक्ता और प्राप्त हुँदें सम्पक्त प्रदा को को देता है। निष्पा प्रदा दर्जन-मोहतीय कर्म के जदय से होने बाता जीव-गरिणाम है। निष्पा प्रदा हो निष्पाल भावन है भत्त-निष्पाल्व भावक जीव-गरिणाम है।

एक बार गौतम ने भगवान महाबीर से पूछा-- "भगवन् ! जीव कर्म-व्यय कैसे करता है ?"

मधवान ने उत्तर दिया—"गीतम ! जानावरणीय के तीव उदय वे दर्धनावरणीय का तीव उदय होता है। दर्धनावरणीय के तीव उदय वे दर्धनानीह का तीव उदय होता है। दर्धनानीह के तीव उदया विष्यास्त का उदय होता है। विष्यास्त्र के उदय से घाठ कारके कर्मों का बंध होता है।"

इस तरह मिध्यात्व दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से निष्पप्त जीव-परिणाम है, यह सिद्ध है।

४४--आस्त्रच रूपी नहीं अरूपी है (गा॰ ६७-७३) :

भागन-जमाणों द्वारा स्वामीजी ने साक्षव पदार्थ को जीव सिद्ध किया है। सब बहु पर्स्ती है यह सिद्ध कर रहे हैं। जिन प्रमाणों से भागव और सिद्ध होता है उन्हीं प्रमाणों से बहु प्रस्ती सिद्ध होता है। जीव प्रस्ती है। मालव पदार्थ भाव-जीव है तो वह सबस्य प्रस्ती भी है। मालव सरसी है इसकी सिद्ध में स्वामीजी निम्न प्रमाण देते हैं:

(१) पीच मासब भीर भविरांत भावनेत्या के सराग—परिणाम है, यह बतावा चा चुका है (सीतपु टि० ३० ५० ४०९)। मासकेशा दिवत तह सब्ली हैयह भी बतावा चा चुका है (सीवपु टि० २५ पु ० ४०६)। वादि तेस्या भव्यो है तो उन्नके सराग— पीच भावत भीर भविरांत—करी नहीं हो सक्वे (ता० ६०)।

(२) उत्त० २६.५२ में निम्न पाठ है :

जोगसञ्चेणं भन्ते जीवे किं जणयह ॥ जोगसञ्चेणं जोगं विसोहेह ॥ 'है मन्ते ! योगसस्य का नया फल होता है !" "योगसस्य से जीव योगों की विशृद्धि करता है।"

सब पडार्थ

४२६

वैसे ही योगसत्व गुण भी रूपी नहीं।

गुण है। ब्ररूपी है। उससे उत्पन्न मोग रूनी कैसे होगा ?

क्षिप्टकर्मादन्धकरवाऽभावतो निर्दोपान् करोति ।

भप्याहिकरणे धितिमं वीरितसंपन्ने । ६ बोछ की हुंडी : बोछ 🗺

वीर्य रूपी नहीं हो सकता।

भवः वह रूपी नहीं भरूपी है।

जीव योगों को निर्दोष करता है।

यहाँ योगसत्य को गुणहम माना है। जीव का गुण धवीव या स्त्री नहीं हो सका।

योगसत्व---शुम योग रूप है। इस तरह गुम योग प्ररूपी टहरता है।

रहितता, घृति भौर वीर्य-इन्हें भनगार के गुण कहे हैं? । ये गुण रूपी नहीं हो वक्ते

(३) बीर्य जीव का गुण है यह उत्तर बताया जा चुका है (देखिए टि०३)। स्ट

गौतम ने पूछा योग किस से होता है तब भगवान ने उत्तर दिया बीर्य से। बीर्य सैव

स्वामीजी प्रन्यत्र लिखते हैं : "स्थानाङ्ग (३.१) में तीन योग कहे हैं —ितिबें जोगे पर्यणता संज्ञहा मणजोगे१ वयजोगे२ काय जोगे२ । यहाँ टीका में योगों को धरी-पराम मान कहा है। मात्म-नीर्य कहा है। मात्म-नीर्य मरूपी है। यह मानगोन है। ब्रब्ययोग तो पुद्गल है। वे भावयोग के साथ चलते हैं। भावयोग बाह्मव हैंग।" (४) बाठ धात्मा में योग बात्मा का भी उल्लेख है यह पहले बडाया जा चुका है (देखिए टि॰ २४, पृ॰ ४०४)। योग मात्मा जीव है मतः रूनी नहीं हो सकता। योग जीव-परिणाम है, यह भी पहले बताया जा चुका है (देखिए टि॰ २४ पु॰ ४०६)

१---उत्तव २६.६२ की टीका : 'योगसत्येन'---मनोवाक्कायसत्येन योगानु 'विग्रोधवर्ति'

२---अर्द्वीह टाणेहि संपन्ने अणगारे अरिहति एगाउविहारपदिमं उवसंप्रश्चिताणं विहरिः चते, तं • —सड्डी पुरिसवाते सच्चे पुरिसवाए मेहावी पुरिसवाते बहुस्छते पुरिसवाते

स्यानाञ्ज सुत्र ५६४ में श्रदा, सत्य, मेचा, बहुशूतता, राक्ति, प्रलाविकरण्डा,कर्नह

इसका भावार्य है--- मन, बचन और काम के सत्व से द्विष्टवन्यन का प्रवाह कर

मिष्यात्व, प्रविरति, प्रमाद,क्याम और अशुभ योग-मे सब मोहनीयकर्म के उदय से क्षेत्रे वाले भाव है।

माचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—"उदय, उन्हाम, धन, धयोगदान मीर पारिपामिक मानों से युक्त भाव जीव-गुण है'।" जीव-गुण का मार्च है जीव-माच, जीव-परिणाम<sup>8</sup>। इससे मिप्पास्तादि जीव-परिणाम सिद्ध होते हैं। जीव-परिणाम मस्पी नहीं होते।

स्वामीजी ने सत्यत्र कहा है—"जत्तराम्यत्य में जान, दर्गन, चारित, तर, बीर्य, जरमेंग, तुस मीर दु सा—में माठ तथान द्वम्प-वीन के नहें पन्ने हें पर द्वम-नीव के हमेंने विवास में मनेक तथान है। सावय-निरस्य मृत, नियात्व, मीर्याद, स्वाय, सेंग, सावव, संवर, निर्दार, उद्योगमन सर्व भाव, उद्योगमन सर्व भाव सेंग, सावव, संवर, निर्दार, उद्योगमन सर्व भाव—दन सर्व में प्रयोग्यामीनणन सर्व भाव स्वीर के साम समझना चाहिए? ।"

जीव के सक्षण रूपी नहीं हो सकते ।

१— पंचास्तिकाय १.४६ : वर्षेण व्यवसंत्रम य स्थेण दुर्वि मिस्सर्विद् यरिणामे । जुवा ते जीवगुला बहुद व धर्मेश्व विश्विद्या व १— वर्षेत्रम अविद्यासा विश्विद्याः १— इस्ट प्रीद भाव श्रीव १३ वर्षे

# आश्रव पदारथ ( दारु : २ )

### दुहा

१—आश्रव करम आवानां बारणा, त्यांनें विकल कहें छैं करम। करम दुवार नें करम एकहिल कहें, ते भूता अग्यांनी मर्म॥

२—करम नें आधन छें जूजूजा, जूओजूओ छें त्यांरी सनाव। करम नें आधन एकहिज कहें, तिणरो मूद न जांणें न्याव॥

३—वले आथव में रूपी कहें, आथव में कहें करम दुवार। दुवार में दुवार में आवे तेहमें, एक कहें छ मुद्र गिवार॥

४—तीन जोगां नें रूपी कहें, त्यांनें इज कहें आश्रव दुवार । बळेतीन जोगां नें कहें करम छें, ओ पिण विकलां रेनहीं छेंबिचार।।

५—आश्रव नां वीस भेद छें, ते जीव तणी पर्याय। करम तणा कारण कह्या, ते सुण जो चित्त ल्याय॥

#### ढालः २

(चतुर विचार करीने देखो—ए देशी)

१—मिच्यात आध्रव तो जंबो सरघें ते, जंबो सरघे ते जीव साह्यातो रें। तिण मिच्यात आध्रवनें अजीव सरघे छूँ, त्यारा घट मांहें घोर मिच्यातो रें॥ आध्रव ने अजीव बहुँ ते अम्याति ॥

ंक़्ी दाल की प्रत्येक गाया के अन्त में आती है।

## आस्रव पदार्थ (ढारु: २)

### दोहा

र-आसन कर्म आने के द्वार हैं, परन्तु मूर्व आसन को कर्म ग्रासव कर्ने-टार बतलाते हैं। जो कर्म-द्वार और कर्म को एक बतलाते हैं, वे हैं, कर्म नहीं अज्ञानी भ्रम में भूले हुए हैं। (दोo १-२)

१--क्रम और आसव अलग-अलग हैं। उनके स्वभाव भिद्य-भिन्न हैं। मूर्ल इसका न्याय नहीं जानते हुए कर्म और आध्य को एक वतलाते हैं।

रे-एक ओर दो वे आख्य को रूपी बतलते हैं और उसरी कमें स्त्री है कमें-और उसे कर्म आने का तार करते हैं । तार और तार होकर दार नहीं आने बाले को एक बतलाना जिसी मर्खता है। (दोo ३-४)

४--- वे तीनों योगों को रूपी बहते हैं और फिर उन्हीं की आधारतार करते हैं । जो कर्जावन के करण योग हैं उनकी ही वे कर्म कह रहे हैं उनको हुतना भी विचार नहीं है।

६--आध्य के बीस भेद हैं। ये आध्यय-भेद जीव-पर्याय है। बोर्सो प्राप्तव जीव-इनको कर्म आने का कारण वहा है । इसका खुरुसी पर्याय है बरता है, ध्यान स्मा बर स्तना ।

#### ढाल : २

१--(पहिला आध्य मिध्याल है।) सच्यों की अयुगार्व प्रतीति (१) निप्पाल प्राप्तव —वस्री भवा निष्यास्य आस्पर है। सस्यों की अस्मार्थ प्रशिवि जीव ही करता है (अतः विस्तान्त आधाः जीव है )। जो मिध्यात्व भाषा को भन्नीय समस्त्रे हैं उनके धर में घोर मिध्यात्व है।

व पर्

२--जे जे साबद्य कामां नहीं त्याच्या छें, त्यांची आसा बंद्धा रही छली रे ते जीव तणा परिणांम छें मेला, अत्याग भाव छें इविरत साजी रे।

रे—परमाद आधव जीव नां परिणांम मेला, तिण सूं लागे निरंतर पाते रे। तिणनें अजीव कहें छें मूढ़ मिथ्याती, तिणरे खोटी सरवा री बागे रे।

४—कपाय आध्य में जीव कहाों जिणेसर, कपाय आतमा कही छूँ हांमी रे। कपाय करवारी सभाव जीव तणी छूँ, कपाय छूँ जीव परिणांमी रे॥

५—जोग आध्व में जीव कह्यों जिणेसर, जोग आवमा कही छें तांनी रे।

तीन जोगां रो व्यापार जीव तणो छें, जोग छें जीव रा परिणांनो रे∥

६—जीव री हिंसा करें ते आध्व, हिंसा करें ते जीव साख्यातों रे। हिंसा करें ते परिणांग जीव तणा छें, तिण में संका नहीं तिलमातो रे।।

७—मूठ बोले ते आध्य कहाँ छैं, मूठ बोले ते जीव शास्त्राधोरे। मूठ बोलण रा परिणांग जीव तणा छैं, तिल में संका नहीं तिलमातोरे। प्याप्तिकरें ते आध्य कहाँ। जिलेसर, बोरी करें ते जीव साल्यातोरे।

चोरी करवा रा परिणांम जीव तणा छुँ, तिणमें संका नहीं तिलमातो रे॥

६—मैथुन सेवे ते आध्य चोयो, मैथुन सेवे ते जीवो रे। मैथुन परिणांम तो जीव सणा छं, तिण सूं छागो छॅपाप अठीवो रे॥

- २—जिन सावद्य कामों का त्याय नहीं होता उनकी जीव के आशा-यांठा रुपी रहती है। आशा-यांठा जीव के मसीन परिणाम हैं । यह अत्याग भाव ही अविरति आसन है ।
- (२) घविरति ग्रास्थव

(३) प्रमाद मासव

(४) योग भास्रव

धास्रव

- ३--जीव के प्रमादरूप महीन (अग्रुभ) परिणाम प्रमाद-आसन हैं। इससे निरंतर पाप लगता रहता है। जीव के परिणामी को अजीव कहने वाला घोर मिध्यात्वी है। उसको अळी
- धदाकी पकद है। 'ध-जिन भगवान ने क्याय आसद को जीव बतलाया है, सूत्रों में (४) कपाय प्रास्तव कपाय आत्मा कही है। कपाय करने का स्वभाव जीव का ही है। कपाय जीव-परिवास है।
  - ५--योग आख्य को जिन भगवान ने जीव वहा है। भगवान ने योग आत्मा कही है। तीओं ही योगों के व्यापार जीव के हैं। योग जीव के परिणास हैं?।
  - ६-जीव की हिसा करना प्राणातिपात आसत है । हिसा (६) प्राणातिपात साक्षात् जीव ही करता है. हिसा करना जीव-परिणाम है । इसमें तिलमात्र भी शंका नहीं ।
  - मृत बोलने को जिनेधर भगवान ने मुपाबाद आझव कहा (७) मृपादाद है 1 मूठ साक्षात जीव ही बोलता है, मढ़ बोलना जीव-धास्त्रव परिणाम है। इसमें जरा भी शुंका नहीं।
  - इसी तरह जिन भगवान ने चोरी करने को भद्तादान आसव क्हा है"। चोरी करने वाला साक्षात, जीव होता है। चोरी करना जीव-परिणास है, इसमें जरा भी शंका नहीं।
- (८) घटतादान ग्राश्रव
- '६-- अत्रहाचर्य सेवन करने को मैधुन आस्त्र कहा है<sup>६</sup>। " सेवन जीव ही करता है। मैशुन जीव-परिणाम सेवन से अत्यन्त पाप दमता है।

830

२—जे जे सावद्य कामां नहीं त्याग्या छें, त्यांरी आसा वंछा रही लागी रे। ते जीव तणा परिणांम छूँ मेला, अत्याग भाव छूँ इविरत सागी रे॥

३-परमाद आधव जीव नां परिणांम मेला, तिण सं लागे निरंतर पापो रे। विणनें अजीव कहें छें मुद्र मिथ्याती, विणरे खोटी सरवा री घापी रे॥

४--कपाय आश्रव में जीव कह्यों जिणेसर, कपाय आतमा कही छूँ तांगी रे। कपाय करवारो सभाव जीव तणो छें, कपाय छें जीव परिणांमी रे ॥

५—जोग आश्रव नें जीव कह्यों जिणेसर, जोग आतमा कही छ तांमी रे। तीन जोगां रो व्यापार जीव तणो छें, जोग छें जीव रा परिणांनो रे॥

६—जीव री हिंसा करें ते आधव, हिंसा करें ते जीव साज्याओं रे। हिंसा करें ते परिणांम जीव तणा छें, तिण में संका नहीं तिलमाती रे॥

v—मुठु बोले ते आधव कह्यों हीं, मूठ बोले ते जीव सास्याती रे। मुठ बोलण रा परिणांम जीव तणा छैं, तिण में संका नहीं तिलमाती रे।

<--बोरी करें ते आथन कह्यों जिणेसर, चोरी करें ते जीव सारवाहो रे। चोरी करवा रा परिणांम जीव हुणा हैं, हिणमें संवा नहीं हिल्माडो रे ॥

E-मैथुन सेवे ते आधव चोयो, मैथुन सेवे ते जीवो रै। मैयन परिणांन तो जीव तजा हैं। तिण मूं रहाने हैं पान अजीवो रे॥

(४)कपाय प्रास्तव

(५) योग भासव

प्राप्तद

धासव

 -जिन सावध कामों का त्याग नहीं होता उनकी जीव के (२) प्रविरति आगा-बांडा लगी रहती है। आग्रा-बांडा जीव के मलीन ग्राधव परिणाम ई । यह अत्याग भाव ही अविरति आसव है ।

रे---बीव के प्रमादरूप मछीन (अशुम) परिणाम प्रमाद-आमव हैं। (३) प्रमाद मासव इसरे जिरंतर पाप रुगता रहता है। बीच के परिणामी को भर्तीय बहुने वास्त्र घोर मिघ्यात्वी है । उसको मृठी

धदा की पहड़ है। ४---जिन भगवान ने कपाय आस्त्रत को जीव बतलाया है, सूत्रों में क्याब आत्मा कही है। क्याब करने का स्वमाव जीव का

६-योग आग्रव को जिन भगवान ने जीव बड़ा है। भगवान ने योग भारमा रही है । वीनों ही योगों के न्यापार जीव के हैं। योग जीव के परिणाम हैं?।

ही है। इपाय जीव-परिणाम है।

५--वीद भी हिसा करना प्राणातिपात भाषाव है<sup>3</sup>। हिसा (६) प्राणाविपाव साक्षाय जीव ही करता है, हिसा करना जीव-परिणास धासव १ १ इसमें विस्मात्र भी शंका नहीं । मृद बोडने को जिनेश्वर भगवान में मृपावाद आग्नव कहा (७) मृपावाद

है"। मृत साधात् जीव ही बोलता है, मृत बोलता जीव-परिवास है। इसमें बता भी शंका नहीं। <-- इसी तरह क्रिन भगवान ने घोरी बरने को प्रदेशादान आग्रव (u) प्रदेशादान

क्या है"। बोरी करने वाला साम्रात् जीन होता है। चोरी बरना जीव-परिणाल है, इसमें जरा भी ग्रंका नहीं।

' (--- अवस्थापने सेवन काने को मैतुन आसन कहा है । सेवुन- (१) प्रतह्मपर्य हेबब और ही बरवा है। सेयुब जीव-परिणाम है। केरब

(अन्तकार्य जीव सं पृहिणीम छ मूर्छा परिग्रह, तिण सूं लागे छ पा बर्जरी ११—पांच इंद्रपों ने मोकली मेले ते आश्रव, मोकली मेले ते बीव बांने राग घेप आर्वे सब्दादिक उपर, यांने जीवरा माव निर्द्धार १२—मुप्त इंद्री तो सब्द सुणे छें, चपु इंद्री हम ते दे

घ्राण इंद्री गन्य ने भोगवें छें, रस इंद्री रस स्वादे वर्षे १३—फरस इंद्री तो फरस भोगवे छॅं, पांचूं इंद्रघां नों एहं हन यां सूं राग ने घेप करें ते आश्रव, तिणनें जीव वहींजे इण न्य

१४—ग्रीन जोगां नें मोकला मेले ते आध्यव, मोकला मेले ते त्यांने अजीव कहे ते मूढ़ मिथ्याती, त्यांरा घट में नहीं ग्यांन रो

१५—तीन जोगां रो व्यापार जीव तणो छें, ते जोग छें जीव पं माटा जोग छूँ माद्ये लेस्या रा लपण, जोग आतमा वही स

१६—मंड उागरण सूं कोई करें अर्जेणा, तेहिन आपन ते आध्य समाय तो जीय तणो हैं, हही रीत ि

क्षेत्र के जाराज सकीजमता हेवे वे

- २—जिन सावध कार्मों का त्याग नहीं होता उनकी जीव के (२) घरिरित आसा-बांडा लगी रहती हैं । आधा-बांडा जीव के सलीन प्रास्तव परिणान है । यह अत्याग भाव ही अधिरति आजब है ।
- १—जीव के प्रमादक्त महीन (अड्डम) परिचाम प्रमाद-वाक्य है। (१) प्रमाद घालन इसने मितंत पाच स्थात रहता है। बीव के परिचामों को भ्रतीव बहुने पाला थोर मिष्यात्वी है। बसको मूटी ध्रदा की पकड़ है।
  - ४— किन स्वाहान ने क्याय आखर को जीव करकाया है, सुओं में (१) कपाय आखर कपाय आखा कही है। कपाय करने का स्थान जीव का ही है। कपाय जीव-परिणाम है।
  - ६—पोल आयह को जिन भगवान ने जीव कहा है। भगवान (५) योग भालव ने योग भारता कही है। श्रीनों ही योगों के ध्यापार जीव कहें। योग जीव के परिणास हैं?।
    - ६—बीव की हिसा करना प्राथातियात आखब है? । हिसा (६) प्राथातियात साक्षाद बीव ही करता है, हिसा करना बीव-परिणाम प्राथव है? । इन्तें तिकमात्र भी ग्रंडा नहीं ।
    - ५—मूह बोडने को निनेधर भगवान ने मुसाबाद आवत कहा (७) मुपाबाद हैं । सूह बाक्षाय जीव ही बोटना है, मूद बोटना जीत-पालव परिवास है । इसमें कहा भी शंदा नहीं ।
    - ६---इमी ठाइ जिल स्मारात ने चोती इत्लेको प्रदेशादान आवा (८) प्रदेशादान स्ता है। चोती इतने बाटा स्तारात् जीव होता है। चोती प्राप्तव इत्ला जीव-विद्याल है। हमने जता भी ग्रंडा नहीं।
    - १—अम्बर्क तेवन करने को मैनुन आध्या कहा है । मैनुन- (१) प्रवहानकी प्रेक्न औव ही क्षेत्र का है । मैनुन आवनिकास है । मैनुन आध्या तेवन ते अपना प्रता है ।

नव पदार्थ

चि. एउं—परिग्रह र्राह्वे क्वे पांचमो बाधव, परिग्रह राखे ते पिण जीवो रे। क्षाताया चीव रो पुरिर्णोम छ मूर्छा परिप्रह, तिण सूं टागे छ पाप भतीवो रे॥

११--पांच इंद्रचां ने मोकली मेले ते आध्व, मोकली मेले ते जीव जांणों रे। राग धेप आवें सब्दादिक उपर, यांनें जीव रा मान पिछांणो रे॥

१२—सुरत इंद्री तो सब्द सुणे छुँ, चयु इंद्री रूप ले देखोरे। प्राण इंद्री गन्ध नें भोगवें हुँ, रस इंद्री रस स्वादे क्रोपो**रे**॥

१३-फरस इंद्री तो फरस भोगवे छें, पांचुं इंद्रघां नों एह सभावो रे। यां सुं राग नें धेव करें ते आथव, तिणनें जीव कहीजे इंग न्याबो रे॥

त्यांनें अजीव कहे ते मूढ मिथ्याती, त्यांरा घट में नहीं ग्यांन रो दोवो रे ॥ १५—तीन जोगां रो व्यापार जीव तणो छें, ते जोग छें जीव परिणांमी रे।

१४— त्रीन जोगांनें मोकला मेले ते आध्यव, मोकला मेले ते जीवो रे।

माठा जोग छैं माठी देस्या रा लपण, जोग आतमा बही छैं तांमी रे॥

१६—मंड उपगरण सूं कोई करें अर्जेणा, तेहिज आग्रव बांणो रे। ते थाधव सभाव तो जीव तणो हैं, रूडी रीत पिछांणो रे॥

१७—मुचीद्रुराग सेवे ते आधव, सुचीद्रसग सेवे ते जीवो रे। मुचीनुसम सेवे तिणनें अनीव कहें। त्यारे उंदी मिष्यात री नीवो रे॥ आसव पदार्थ (ढाठ : २)

११—शीवों इन्द्रियों को प्रष्टुण करना प्रमाधः धोत्रादि आवन है। (११-१४) पंच-इन्द्रियों को जीव ही प्रश्च करता है। यक्टादिक विषयों देन्द्रिय सावन पर सार्ट्य का होना जीव-परिणाम है।

१२-१२-भोजेन्द्रिय का विषय धन्द है, वह ग्रन्द को प्रहण करती है। वसु इन्द्रिय का विषय रूप है, वह रूप को प्रहण करती है। क्रफेन्ट्रिय गंध का भोग करती है। रसकेन्ट्रिय स्सा-

हा प्राणानुव भव का भाग करता है। स्वाइन करती है। स्वाइन करती है। स्वाइनिव्हाय स्वाइन करती है। स्वाइनिव्हाय स्वाइन है। इन इतिहायों के विश्व सामने हैं। इन इतिहायों के विश्व सामने करता क्रमणः भोजादि इतिहाय भागन हैं।

(समनेय करता क्रमणः भोजादि इतिहाय भागने हैं।

आवन प्रीव है। १०-मीनों मोर्ग का व्यापार पोग आवन है'। योग-व्यापार (१९-१०) मत-बीब दी करता है। योग आवन को अजीन कहने जाने पूर्व वनन-काम-व्यक्ति और मिन्यानी है। उनके पर में जान-पीचक नहीं है। सावन

१४—वीनों योगों का ज्यावार जीव काही है। वे योग जीव-परिवास है। अगुभ-योग अगुभूकेया के छक्षण हैं। सूत्रों

में योगातमा कही गयी है।

रैं = —स्ट्रेंड्यायमात्र का सेवन करता बीसवी आखब है''। इस (२०) सूर्ट-हुआप का सेवन औव करता है। सूर्ट-हुआप-सेवन को अजीव सेवन भासव मनने वार्टों के सिम्पास्व की सामी ऑब है।

(१६) अंडोपकरण

धासव

४३४ . नव पदार्थ

१६—दरव जोगां नें स्थी कह्या छैं, तेतो माव जोग दे छूँ छारो रे। दरव जोगां सूं तो करम न लागे, माव जोग छें आध्वब दुवारो रे॥

१६—आस्रव नें करम कहे छें अग्यांनी, तिण लेखे पिण उंबी दरसीरे। आठ करमां नें तो चोफरसी कहें छें, काया जोगतो छें अठफरसीरे॥

२०--आध्यव ने फरम कहे त्यांरी सरधा, उद्ये जठा थी मूडी रे। त्यांरा बोल्या री ठीक पिण त्यांनें नांहीं, त्यांरी हीया निलाड री पूटी रे॥ २१---वीस आध्यव में सोले एकंट सावदा ते पाप तणा खें दुवारी रे।

ते जीव स किरतव माठा ने सोटा, पाप तणा करतारों रे॥

२२—मन वचन कायारा जोग व्यापार, वर्ले समर्चे जोग व्यापारी रे। ए च्यारुइ आश्रव सावद्य निरवद, पुन पाप वणा छॅ दुवारो रे॥

२२—मिल्यात इविस्त ने परमाद क्याय ने जोग व्यापारी रे। ए करम तथा करता जीव रे छें, ए पांचूंद आधव दुवारी रे। २४—यांमें ञ्यार आध्व समायीक उदारा, जोग में पनरे आधव समाया रे।

पश्च-याम च्यार आध्यत्व सभावाक उदारा, आय म पनर आव्य राज्या राज्या है।। जोग किरतव में सभावीक पिण छें, तिण सूं जोग में पनरेइ आया रे॥

२५—हिंसा करें ते जोग आध्व छें, मूठ बोलें ते जोग छें ताहतो रे। बोरी सूं लेंद्र सुबीहुसग तेवे ते, पनरेंद्र आया जोग मांहते रे॥ रैद—द्रव्य योगों को स्पी कहा गया है। वे भाव योगों के पछि हैं। द्रव्य योगों से कर्मों का आसत नहीं होता, साव योग ही आसव-हार है १३।

भावयोग ग्रासव है, द्रव्ययोग नहीं

१६-अज्ञानी आस्त्रव को कर्म कहते हैं। उस अपेक्षा से भी वे मिष्याद्विद्ध हैं। आठ कमों को तो चतु.स्पर्धी कहते हैं। पर द्रव्य काय योग तो अप्टस्पर्यी हैं। (अतः आस्रव और कर्मयुक्त नहीं) ह

कर्म चतुस्पर्शी है धीर योग घटटस्पती घतः कर्म और योग एक नहीं (गा० १६-२०)

२०--आसव को कर्म कहने वालों की धदा मूल से ही सिथ्या है। वे अपनी ही भाषा के अनजान है। उनके बाह्य और भाभ्यन्तर दोनों नेत्र फूट चुके हैं १ ३ । <sup>३१</sup>--बीस आपनों में से सोटड एकांत सावदा हैं और कैनल

पाप आने के सार्ग हैं'। ये जीव के अग्रुभ और बुरे कर्तब्य

१६ प्रास्त्व एकात सावच

हैं जो पाप के कर्ता हैं। ११--मन, वचन और काया के योग--व्यापार और समुध्य योग-ध्यापार-ये चारों आसव सावद्य-निरवद दोनों है पूर्व पुरव-पाप के द्वार हैं १४।

योग-मास्रव और योग-व्यापार सावद्य-निरवद्य दोनों है

<sup>६६</sup>—निध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग—ये पांचीं हो जीव के कमों के कत्तां हैं अतः पांचों ही आग्रव-दार हूं ।

२० मासवों का वर्गीकरण

२४—इनमें पहले चार आसव स्वमाव से ही उदार हैं और थोगासन में अन्तेष पत्रह भासन समाप हुए हैं। योग भागव कर्षन्य रूप भीर स्वामाविक भी है। इसिटिय बसने पन्द्र आखरी हा समावेश होता है।

(गा० २३-२४)

a reman

१४—दिसा बरना योग भागव ई। मूठ बोलना भी योग आसव है। इसी तरह बोरी बरने से टेकर मुहं-कुमाय-सेवन करने वड पन्दर्शे आधार योग आधार के अन्तरीत है १९।

री रूप य स्टाट के लाई से हो। रूप ने स्टाट के लाई से हा सर्वे

ि—स्टरं सा बच बर्धन चेंद्रहों, ने हो हो हैं बन सूच्य किएन की स्टारं, ने स्टारं का

२२—व्हें काम ते तो मंह करम हैं, ते तो पा प की त्यांस उदा मूं अवर्रेड किस्तव करें हैं, ते बीवतरे हैं में

२६—उदे में किरतब जूबाजूबा छूँ बा तो हरगं। उदे में किरतब एकज सरये, अकल तिस्पी व

े १०—गरणातपात जीव री हिंसा करें ते, परणातपात आवत्र सर्वे उदे पुषो से परणातपात ठांणो छें, त्यांनें रूडी रीत निर्धार्य

!—भूठ मोहें ते भिरपायद आध्य हैं, उदे हें ते किरपाय हती भूठ मोहें ते धीय उदे हुआ करम, यां दोयों ने नूबानून हती।

भीते करें ते अस्तारान आध्य हैं, उदे ते बस्तारांत हते। ते भदे भारत और चीते करें हैं, ते तो दीव गुरून हती।

830 २६ — कर्मों का कर्ता, जीव इच्य है और किए जाते हैं, वे कर्म हैं। कर्म भीर कर्ता जो कर्म और कत्तां को एक समक्ते हैं, वे अज्ञानी अस में एक नहीं भूले हुए हैं।

२७—अटारह पार-स्थानक चतुःस्पर्शी अजीव हैं। उनके उदय में मासव मीर १८ आने पर जीव भिन्न-भिन्न अठारह प्रकार के कर्त्तन्य करता पाप-स्थानक है। वे अदारहों ही कर्चन्य आसव-द्वार हैं। (गा० २७-३६)

२८—जो उदय में आते हैं वे तो मोहकर्म अर्थात् अठारह पाप-स्थानक हैं और उनके उदय में आने से जो अठारह कर्त्तब्य बीव करता है, वे जीव के व्यापार है'।

२६---गण-स्थानकों के उदय को और उनके उदय में आने से होने बाले कर्चन्यों को जो भिन्न-भिन्न समभता है उसकी थदा-प्रतीति सम्यक् है। और जो इस उदय और कर्चन्य को एक समस्ते हैं उनकी श्रदा-प्रतीति विपरीत ŧ١

२°—प्राणी-हिंसा को प्राणातिपात आस्त्रत वहते हैं'। प्राणातिपात आलव के समय जो कर्म उदय में होता है उसे प्राणातिपात पाप-स्थानक कहते हैं यह अच्छी तरह समक्र लो।

११—मूठ बोल्ना मृपाबाद आलव है और उस समय जो कर्म उदयमें होता है वह मृषावाद पाप-स्थानक है। जो मिथ्या बोल्ता है वह जीव है तथा जो उदय में होता है वह कर्म है। इन दोनों को भिन्न-भिन्न समस्रो।

 चोरी करना अद्वादान आस्रव ई, घोरी करते समय जो कमं उदय में रहता है वह अदतादान पाप-स्थानक है। अदत्तादान पाप-स्थानक के उदय से जीव का चोरी करने में प्रवृत्त होना जीव-परिणाम है।

٩ŧ

—करमा रा करता राजाव दस्व छ, काया हुवात करमार। करम ने करता एक सरघे ते, भूला अग्यांनी भर्मोरे॥

अअओर पाप ठांणा अजीव चोफरसी, ते उदे आवे तिण बारो रे। जब जुजूआ किरतव करें अठारो, ते अठारॅड आथव दुवारो रे॥

:— उदे आया ते तो मोह करम छूँ, ते तो पाप रा ठांणा अठारो रे। त्यारा उदा सूं अठारेंड किरतव करें छुँ, ते जीव तणो छुँ व्यापारो रे॥

.—उदे नें किरतव जूआजूआ छें, आ तो सरवा सूत्री रे। उदे नें किरतय एकज सरघे, अकल तिणारी उंघीरे॥

—परणातपात जीव री हिसा करें ते, परणातपात आधव जांणों रे। उदे हुवो ते परणातपात ठांणो छें, त्यांनें रूडी रीत पिछांणो रे॥

--भूठ बोर्छे ते मिरपाबाद आधव छें, उदे छें ते मिरपाबाद टांफो रे। भूठ बोर्छे ते जीव उदे हुवा करम, यां दोयां ने जूआजूआ जांणों रे।।

—चोरी करें ते अदतादांन आथव छें, उदे ते अदतादांन टांगो रे। ते उदे आयां जीव चोरी करें छें, ते तो जीव रारयण जांगों रे॥ आसन पदार्थ (ढाळ : २)

र{—कर्मों का कर्तां, नीय इन्य है और किए जाते हैं, ये कर्म हैं। कर्म भीर कर्ता जो कर्म और कर्जा को एक समक्ते हैं, ये अज्ञानी अस में एक नहीं मुख्ये हुए हैं।

१०—आताह पार-धानक च्हुस्पर्यी अजीव हैं। उनके उहव में आने पर जीव निक्तिश्व अजाह प्रकार के कर्ताव्य करता है। वे अजाहों ही क्वांच्य आस्त्र-द्वार हैं। १८—जो दरव में आते हैं वे तो मोहक्में अर्थात् अजाह पाय-

- जो दर्द्य में आते हैं वे तो मोहकर्म अर्थात् अदारह पाप-स्वातक हैं और उनके उदय में आने से जो अदारह कर्त्तव्य जीव हरता है, वे जीव के व्यापार हैं।

३१—पार-समकों के उदय को और उनके उदय में आने से होंने वाले कर्जन्यों को जो निजनिष्ठ समम्बात है उसकी भदा—प्रवादि सम्बद्ध है। और जो इस उदय और बच्च को एक सममते हैं उनकी ध्रदा—प्रवादि विषरीत है।

१०—प्रामी-हिसा को प्रामाविषात आखन कहते हैं । प्रामाविषात आखन के समय जो कमें बहुत में होता है उसे प्रामाविषात पाप-स्थानक कहते हैं यह अच्छी तरह समझ छो ।

११—मूर बोल्या स्थायाद भारत है और उस समय जो दर्म दश्में होता है वह स्थायाद याय-स्थायक है। जो मिथ्या बोल्या है वह जीव है तथा जो उरव में होता है वह दर्म है। इन होती की निज-धिक समसी।

हैं। इन होनों को निक्र-निक्ष समग्री। १९— घोरी करना अर्फारन आग्रन है, चोरी करने समय जो कमें बरह में रहता है वह अर्फाहन पाप-स्थानक हैं। अर्फाहन पाप-स्थानक के बरस में जीव का चोरी करने में पहच होना जीव-परिमान हैं। झालव ग्रौर १ः पाप-स्थानक (गा० २७-३६) ४३८ नव पदार्थ

२२—मैयुन सेवे ते मैयुन आयव, ते जीव तणा परिणांनो रे। उदे हुओ ते मैयुन पाप यांनक छुँ, मोह करम अजीव छ हांमो रे॥

३४—सिवत्त अचित्त मिश्र उत्तर, ममता राखे ते परिग्रह बांगों रे। ते ममता छॅं मोह करम रा उदा सूं, उदे में छॅं ते पार टांगों रे॥

३५—क्रोध सूं लेइ में मिय्यात दरसण, उदे हूआ ते पाप रो छंगों रे। यारा उदा सूं सावद्य कांमा करें ते, जीवरा लक्ष्म बांगों रे॥

३६—सावद्य कामां ते जीव रा किरतव, उदे हुआ ते पाप करमों रे। यां दोयां नें कोइ एकज सरषे, ते भूला अग्यांनी मर्मो रे॥

३७—आश्रव तो करम आवानां दुवार, ते तो जीव तणा परिणांगी रे। दुवार माहिं आवे ते आठ करम हों, ते पुरुगल दख होंतांगी रे॥

३६—माठा परिणांम ने माठी लेस्या, बले माठा जोग व्यापारो रे। माठा अधवसाय में माठो ध्यांन, ए पाप आवानां दुगरो रे॥

३६—भन्ना परिणांप नें भली लेस्या, भला निरवद जोग व्यापारी रे। भला अधवसाय नें भलीइ प्यांन, ए पुन आवा रा द्वारी रे॥ ३१--मेपुन का तेवन करता मैपुन-आसन बहलाता है। अबहण्यें तेवन जीव-परिचान है। अबहल्ये तेवन के समय जो कर्म बहल में रहता है वह मेपुन पाप-स्थानक है। मोहनीय कर्म अतीन है।

३४—सचित, अचित्र और सचिकाचित्र वस्तु विरयक समस्यभाव को परिपद आव्य समजना चाहिए। समदा—परियद सोह-कम के उद्घ से होता है और उद्द में आया हुआ वह । मोडक्म परिचड वाय-स्थानक हैं।

१४—क्रोध से छेकर मिध्यादांनवास्य तक इस तरह अक्ष्य-अक्ष्य अक्षरह पाप-स्थानक उदय में आते हैं। इस मिना-मिन्न पाप-स्थानकों के उदय होने से जीव जी मिन्न मिन्न सावय क्ष्य करता है ने सब जीव के स्क्षण—परिणान हैं।

१६—सावच कार्य जीव के व्यापार हैं और जिनके उदय से ये इत्य होते हैं वे पाप कमें हैं। इन दोनों को एक समझने बाले अद्यानी क्षम में शुछे हुए हैं है।

रेश—आवन बर्म भाने के द्वार हैं। ये जीव-परिणास हैं। द्वन द्वारों से दोकर वो आत्म-प्रदेशों में आते हैं ने आठ बर्म हैं, जो पुरुषक दृष्य के परिणास हैं।

१८—अशुभ परिनाम, अशुभ रोज्या, अशुभ योग, अशुभ अध्यव-साप और अशुभ ध्यान ये पाप आने के द्वार (मार्ग) हैं।

ग्रासव जीव-परि-णाम हैं, कमें पुद्रल परिजाम

युष्य पाप कर्म के हेयु (गा०३=-४६)

३६-- तुम परिचाम, तुभ देखा, तुभ तिरवध व्यापार, शुभ अध्य-बसाय और शुभ ज्यान ये पुषय आने के मार्ग ईं । ४०—मला मूंडा परिणांन मली मूंडी लेस्या, भला मूंडा जोग ही तांनी रे। भला मूंडा अववसाय भला मूंडा घ्यांन, ए जीव तणा परिणांगी रे॥

४१—भाग भूंडा भाव जीव तणा हैं, भूंडा पाप रा वारणा जांगों रे।
भाग भाव तो हैं संवर निरक्तरा, पुन सहजे छागे हैं आंगो रे॥
४२—निरजरा री निरक्द करणी करता, करम तणो हव बांगों रे।

जीव तणा परदेस चले छें, त्यां सूंपुन छागे छें आंणो रै॥

४३—निरजरा री करणी करें तिण काले, जीव रा चले सर्व परदेशो रे। जब सहचर नांग करम सूं उदे भाव, तिण सूं पुन तणी परवेशो रे॥

४४--मन वचन काया रा जोग तीनंड, पसत्य में अपसत्य चाल्या रे॥

अवसत्य जोग तो पाप नां दवार, पसत्य निरजरा री करणी में घाल्या रे॥

ह्य्यतों नें उदीरतां निरजरा री करणी, पुन लागे तिण सूं आश्रव में पाल्या रे॥

४६—ासस्य ने अस्मस्य जोग वीनूंड, त्यांस बासठ भेद हूँ ताह्यो है। वे सारव निरवद जीव से करणी, यूत्रद उबाइ हे महिलो है।

ते सारव निरंदर जीन री करणी, मूनर उनाइ रे मीहा री।
४३—दिन कहाँ सत्तरे भेद अर्थमा, अर्थन ते इविस्त नांगों रे।

इतिस्त ते जारा बद्दा भीत तथी हीं, तियन हवी पैत विद्धांगो रे॥

४०-४१-अच्छे-बुरे परिगाम, अच्छो-बुरी केम्बर, अच्छे-बुरे योग, अच्छे-बुरे अव्यवस्था और अच्छे-बुरे ध्यान ये सप जीव के परिनाम--आव है। बुरेपिलाम पाप के द्वार हैं और अव्य परिनाम संबर और निर्देश स्प हैं और उनसे सहज ही पुरस का प्रदेश होता हैं? की

४१--निक्रंस की निरवण करनी करते हुए कमों का क्षम होता ई, उस समय जीव के प्रदेशों के चलायमान होने से आतम-प्रदेशों के पुरुष कराते ईं।

४३—निवंश की निरुख करनी करते समय जीव के सर्व प्रदेश षक--चळायमान होते हैं। उस समय सहचर नामकर्म के उद्दरभाव से (आत्म-प्रदेशों में) प्रदय का प्रदेश होता है।

४४—मत, वषत और काय वे तीनों योग प्रयस्त (द्वृष) और भगवस्त (भन्नुष) हो तरह के बढ़े गये हैं। आयस्त (भन्नुष) होने वत-हार हैं और प्रयस्त होनों को निजंत को कारों में समाधित्र क्या है।

१६--अग्रप्ट बोगायन्त्रात क्यां का और प्रयस्त योग को स्टेरने का कहा गया है। संपंत्र और वहीरते हुव निर्मेश की प्रिया होती है जिससे पुत्रय ख्याता है इन्तिव्यं हुन योग को भी आया में समानित्य दिया गया है?

(१---र्तासे ही योग प्रयान्त भी भगगत्त हैं भी हुनके बासठ भेड़ उनवाई गुत्र में हैं । जोन के सालय या जिल्ला स्थालार योग हैं ।

 जिस्तान ने अयरन के सन्द भेद्रवंत्रण है। असंदर्भ अरोद अविदेश । अविदेश मेर की आया-बीम का बास है यह अपने तरह सम्बो<sup>६६</sup>।

पर्वरम के १७ मेड पायड है ४४२ नव पडार्थ

४५--माठा २ किरतव ने माठी २ करणी, सर्व जीव व्यापारी रे।

वळे जिण आज्ञा बारला सर्व कामां, ए सगला छें आश्रव दुवारो रे॥

४६-मोह करम उदे जीव रे च्यार संज्ञा, ते तो पाप करम ग्रहे तांगी रे। पाप करम में ग्रहे ते आधव, ते तो रूपण जीव रा जांकी रे॥

५०-- उठांण कम वल वीर्य पुरपाकार प्राक्रम, यांरा सावद्य जोग व्यापारी रे। तिण सूं पाप करम जीव रे लागे छूँ, ते जीव छूँ आध्रव द्वारो रे॥ ५१--उठाण कम बल बीर्य पुरपाकार प्राक्तम, बांरा निरवद किरतव ब्यापारी रे।

त्वांसं पुन करम जीव रे लागें छें. ते पिण जीव छें आधव दुवारो रे।

५२-संज्ञती असंज्ञती नें संज्ञतासंज्ञती, ते तो संबर आश्रब दुबारो रे। ते संबर में आध्यव दोनुं इ, तिणमें संका नहीं छूँ लिगारी रे॥

५३—इम विरती अविरती में विरताविरती, इम पचलांणी पिण जांणों रे॥ इम पिडीया बाला ने बाल पिडीया, जागरा सुता एम पिछांणी रे॥

५४—वले संवूड़ा असंवूड़ा नें संवूड़ा संवूड़ा, धमीया धमळी तांमी रे।

धम्भववसाइया इमहिज जांगो, तीन-तीन वोल छूँ तांमो रे॥

५५—ए सगला बोल छें संबर में आधव, त्यांने रूडी रीत पिछांणी रे। कोइ आश्रव नें अजीव कहें छैं ते पूरा छें मूद्र अयांणो रे।

४८--बुरे-बुरे कार्य, बुरे-बुरे व्यापार सब जीव के ही व्यापार है । वे जिन भगवान की आक्षा के बाहर के कार्य हैं और सभी आखव-डार है ।

सर्वे सावत आर्थ शासन हैं

४६-मोइकर्म के उदय से जीव की चार संज्ञाए होती है। ये पाप संज्ञाएँ ग्रासव हैं करों को खींच २ कर उन्हें प्रशाबरती है। पाप कर्मों के प्रदूष की देन दोने से संजाएँ आसद है। ये जीव के क्रमण-परिवास है १०।

६०--उत्यान, कर्म, बल, बीर्य, पुरुपकार-पराक्रम--इन सब के साउदा स्वापार से जीव के पाप कर्म स्माते हैं । ये आसव-शर भी जीव हैं। ६१--उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, प्रध्यकार-पराक्रम इनके निरवध उत्थान, कर्म ग्रादि धासव है (गा० ४०-४१)

ध्यापार से जीव के प्राय कर्म लगते हैं । ये आसन-दार भी जीव हैं दें । ६९—संप्रम, असंबर्म, संबन्नासंबद्ध—से क्रमणः संबर, आस्त्र धीर संदराधव राज है। रखते जरा भी शंका नहीं है।

संयय. प्रसंयय. संग्रह्मासंग्रह साहित तीन-तीन होन संबर, ग्रासव ग्रीर संवराक्षव हैं

(4x-sx oth)

६६—इसी तरह प्रती. अवती और वतावती तथा प्रत्याल्यानी. अपत्यास्थानी और पत्यास्थानी-अपन्यास्थानी को सम्प्रते । इसी सरह पविदत, बाल और वालपविदत तथा तदन. जापत और सप्तजापत को समस्रो ।

१४-इसी तरह संबच. असंबच और संबचासंबच तथा धर्मी. धमांधी, धर्म ध्यवसायी के तीन-तीन बोलों को सम्मर्धी ।

ध-ने सभी बोल संबर और आसब हे यह अच्छी तरह पहचानो<sup>१६</sup>। जो आसव को अर्जाव मानते हैं से पूरे मूर्ख भौर भक्षानी है।

४४४ नव पदार्थ

४६--आश्रव घटीयां संवर वर्षे छूँ, संवर घटीयां आश्रव वयांगों रे। किसो दरव घटीयों नें बबीयों, इण नें रूडी रीत पिछांगी रे।

४७—इनिरत उदे भाव घटीयां सूं, विरत ववें छें पय उपसम मात्रो रे। ए जीव तणा भाव बधीयां नें घटीयां, आध्व जीव कहाों इण न्यावी रे॥

प्रद—सतरे भेद असंजम ते इविरत आधव, ते आधव में निदर्वे जीव जांगों रे। सतरे भेद संजम में संबर कह्यों जिण, ए तो जीव रा रूपण पिद्यांगों रे॥

४६—आश्रव में जीव सरघावण काजे, जोड कीघी पाली मनारो रे। संवत अठारे वरस पचावमें आसोज सुद चवदस मंगलवारो रे॥ ५६-आवर घटने से संबर बढ़ता है, संबर घटने से आसव बढ़ता है। कीन इन्य घटता और कीन इच्य बदता है-यह अच्छी तरह समस्रो ।

ग्रालव संवर से नीव के भावों की ही हानि-वदि होती है

की उदि होती है। इस साह जीव के ही भाव घटते और वरते हैं: इस न्याय से आश्रव को जीव वहां है ।

ku—जीव के औरविक भाव अवत के घटने से शयोपगम भाव वत (गा० ४६-४८) ५६-इस तरह असंयम के जो सबह भेद हैं वे अविरति आसव है।

इन आसवों को निरवय ही जीव समस्तो । सग्रह प्रकार के संयम को जिन भगवान ने संबर वड़ा है। इन्हें भी जीव के ही समाग्र समाभी र ३।

५६-आस को जीव धडाने के लिए यह ओड पाली गहर में रचना-स्थान सं॰ रेंद्रध्ये की आखिन सड़ी १४ मंगलवार को की है। धौर समग्र

# टिप्पणियाँ

१—आस्रव के विषय में विसंवाद (दो॰ १-५):

पालव कमें है, मतीब है, रूपी है—इन मान्यतामों की मतंबित को दिवारे हुए स्वामीजी कहते हैं— (१) मगर मालव कमें माने का द्वार है तो उसे कमें कैंग्रे कहा जा सकता है!

कर्म-द्वार धौर कर्म एक कैसे होंगे ?

(२) मासव मौर कर्म के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं । भिन्न-भिन्न स्वभाववाली बस्तुएँ

एक कैसे होंगी ? (३) क्या एक घोर प्रायन की रूपी कहना और दसरी घोर उसे कर्म-दार कहना

परस्पर ब्रसंगत नहीं ? (४) योग रूपी, ब्रासव-डार और कर्म तीनों एक साथ कैसे होगा ?

(इ) याग च्या, स्नातवन्त्रार आर कम ताना एक साथ करा हागा : बाद में उपसंहारास्मक रूप से स्वामीजी कहते हैं—जो बीस म्रासब हैं वे जीव-

पर्याप हैं। वे कमें म्राने के द्वार हैं; कमें नहीं। वे म्रख्यी हैं; रूपी नहीं। २—मिध्यात्वादि आस्त्रवों की व्याख्या (गा० १-५): स्रासवों की संख्या-प्रतिपादक-गरम्परामों का उल्लेख करते हुए यह बतावा ग

प्रासनों की संस्था-प्रतिपादक-परम्मराभी का उत्तेख करते हुए यह बताया गर्या या कि एक परम्मरा विशेष के प्रनुतार धासनों की संस्था २० है (वैविष्ट टि० ४ पृष्ट ३७२) । स्वामीजी ने गां० १ से १७ में इस परम्मरा-सम्मत आसनों की परिभाषा देते हुए उन्हें जीव-परिणाम विद्व किया है। गां० ४ तक मिथ्याल, धावरति, प्रमार

क्याय मीर योग की परिभाषाएँ माई हैं। इनका बिस्तुन विवेचन पहले किया का चुका है (देखिए दि० ६ पु० ३७३-३८०)। २—प्राणातिपात भारतय (गा॰६): प्राणत में पृथ्वीकाय, सन्काय, वेनस्काय, वायुकाय, वनस्पविकाय भीर त्रवकाय

ं ''े े ति जीव कहे गये हैं । मन, वचन, काय भौर हुठ, कारित एवं धनुमोदन हें वियोग करना अथवा उनको किसी प्रकार का कप्ट देना हिंसा है । श्रीउमास्त्राति जिलते हैं : "प्रमत्त्रयोगात्प्राणव्यवरोपकं हिला ?"—प्रमाद से १इर कार, बाक् घोरमनोयोग के द्वारा प्राणों का व्यवरोगय करना हिला है?।

धावायं पृथ्याद तिवडे हैं , "करवाय प्रशस्य प्रमाद है। जिवके धारय-परि प्रायनुक होते हैं वह प्रमत है। प्रमत के योग से इन्द्रियादि वस प्राणों का प्रपा प्रायमय प्रयोग वियोगीकरण हिला है? ।"

थी पहलद्वदेव ने 'पनत' शब्द को व्याच्या इस प्रकार की है: 'दिन्दरों के उ रितेर का विस्तव न करके प्रहीत करनेवाला प्रमत है। घरवा बंदे मंदिर। पीरें महोनत होकर कार्याकार्य और वाज्यावन्त्र से प्रमतित्र रहता है उसी ठरद्र औव मोहोस्तात्राह और सोवायवस्थान मारिको नहीं जानकर क्यायोदय से हिसा क मेहोस्पता है और सामान्यवस्थान महिला में प्रमतित्र क्यायोदय है। सार विकार, बार क्याय, बीच द्वित्यों, निहा भीर प्रथय दन वस्त्व प्रमत्ता से व युक्त है। प्रमत्त के क्याय, बीच द्वित्यों, निहा भीर प्रथय दन वस्त्व प्रमत्ता से व युक्त

यस्तरोग स्थितन यह बड़ताने के लिए है कि एव प्राची-वियोग हिना। स्माप्त क्का-र्याजीमित के युक्त पत्रते हुए छात्र के पर है साले में सीह । स्माप्त कक्त मारावारों तो छोत्र छवन का पान नहीं तत्रता,कारण किन्दू प्रमास संगीतरकार के-प्यूनरे के प्राची का नियोगत होने यह भी (प्रमान) वस थे हि होगों '।' 'भी सरे में से मोदिन पर्दे सामार से पीतु पुरत के नियस से हिना

विरोडर्संड बार्डामर्न च बरेन संयुक्तांड ॥

रे—दरबार ४.८

1-620 20 2.26 :

१—एसी १०८ साख । १—जराव १.११ सर्वविद्यं १—जराव १.११ १.११ १—(ब) स्वाविद्यं तो प्रतिवासीस्थ्यं निवासद्वाचे । व्याप्त १०) व इतियो सोच यानेपातांच्या । व व क्या व्यविद्यों सेचे सुद्धे हि देखेंसे स्वयु । सुकार्यवासी विष्य धरायसामहो समित्रों ॥

884 नव पदार्थ

ग्रीर जो यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है,हिंसा हो जाने पर भी उसे बन्य नहीं होता'।" "प्रमाद से युक्त बात्मा पहले स्वयं बपने द्वारा ही बपना घात करता है उसके बाद दूसरे

प्राणियों का वघ हो या न हो?।" यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है कि जो पर्ण संपती है उसी के

विषय में उनमुक्त वास्य सिद्धान्त रूप हैं। जो हिंसा का त्यागी नहीं भवता हिंसा का देव त्यागी है वह अप्रमत्त नहीं कहा जा सकता। यदाचारपूर्वक चलने पर भी उनके शरीरादि से जीव-हिंसा हो जाने पर वह जीव-वय का भागी होगा।

हिंसा करना---उसमें प्रवृत्त होना प्राणातिपात भारत है। ४--मृपावाद आस्रव : (गा॰ ७)

श्रीउमास्वाति के बनुसार 'असद्भिधानसन्तम् "- असत् बोलना धनृत है। माप्प के भनुसार भसत् के तीन भर्भ होते हैं:

(१) सदाव-प्रतिपेश—इसके दो प्रकार हैं—(क) सद्दुमुतनिश्चय—मो है उसका निवेध

जैसे भारमा नहीं है,परलोक नहीं है। (स) अभूनोझावन --जो नहीं है उसका निरूप

वैसे धारमा स्वामाक तण्ड्रमात्र है, घादित्यवणे है घादि ।

(२) अर्थान्तर---निन्न मर्थ को मूचित करना जैसे गाय को घोड़ा कहना । (३)महा-हिना, कडोरता, पैनुन्य भादि से युक्त वबनों का व्यवहार गर्हा है। मानार्व

पूरवराद लिखने हैं-"मतन् का सर्व -- प्रवस्त भी है। सप्रसत का सर्व है प्राणी-पीड़ाकारी वचन । वह सत्य हो भा प्रसत्य प्रनृत है"।"

१--- ध्रवचनसार वे.१७ : मरदु व जिपदु जीवो भपराचारस्य गिष्टिरा दिया । प्रयहस्स व्यत्य बंधी हिमानेकेन समिहस्त ॥ २--स्वयमेवत्रमनाध्यमानं दिनस्त्यातमा प्रमादवान् ।

३... तस्याः ७.६

४--तरवा. a.१४ सर्वार्थनित्रिः व सद्यद्यास्त्रविति वादन्,,,,,,पानिगीद्याद्यं बच्द्रप्रमुखं विद्यातार्थावस्य

पूर्व प्रारचन्त्ररामान्तु पर्ग्यारस्याद्वा व या वधः ॥

प्रदेशकर रहें इसने सा ।

अभ हो सक्ता है—किसी बीमार बारक को बतासे में बबा रसकर कहना कि यह बडाला है, इवर्ष बबा नहीं है—कहत है या नहीं ? एक मत से ससाय होने पर भी बह कब्ब प्रभाद के प्रभाव से बहुत नहीं है"। स्वामीशी के सनुसार यह वचन भनूत हो है। इसी प्रमाद का समाव नहीं कहा जा सकता।

भन्त-शुरु बोलना मृषावाद भासव है।

५--- अदसादान आह्रय (गा॰ ८) :

हिसी की बिना दी हुई तृणवत् वस्तु का भी लेना चोरी हैर । चोरी करना घटता-दार मालव है

अभ उठता है—आम, नगर मादि में अनल करते समय गती, कूना, दरवाना मादे में बनेस करते परका सर्वसंत्री भिन्नु विनासी हुदेवलु का अद्गानहीं करता है दस अभ का वतर रहे हुए सावार्य पुज्यार विलावे हैं—"पानी, कुना और ररवाना मादि सबके निए सुने होते हैं। किन में किवाइ भादि समें हैं इन ररवानों मादि में नह निम्नु अमेरा गही करता, क्लोकि वे सबके नित्त सुने नहीं होते। अस्पत के योग वे विना दी हुदे चतुका प्रकृष करता रहेन हैं। यही अनाद नहीं। वाह्म वस्तु सी नाम मान नी जाम—अही समेनका परिवाम के साथ प्रमुखि होती है बही निम हैं।"

६—मेधन आस्रव (गा० ६) :

स्त्री घोर पुरुष दोनों के सिनुन-सात्र घणका सियुन-कर्म को मैनुन करहे हैं। उसका इसरा नाम सब्रह्म है । स्राचार्य पूज्यपाद निस्तते हैं—"कारिजमोहनीय के उदय

रे—सभाष्य वन्त्रायांभियम सूत्र पृ० १३१ पाद टिप्पणी २

१---वस्ता० ७,१० भाष्य :

स्तेषद्वद्वमा परिवृद्दातस्य परिगृष्टीतस्य तृणार्वेद्रज्यज्ञातस्यादानं स्तेयस् १---जन्दाः ७.१५ सर्वोर्वसितिः १

द्यानि विद्योगीसन्तपारित असनकाले राष्याद्वापित प्रवेशादद्यातानं प्राप्तोति । वैष दोष: सामान्यत सुस्तत्वात् । तपादि—अयं विश्वः चिदितद्वातितु व प्रवेशात अञ्चलवात् .... म व राष्यादि प्रविदातः प्रमत्योगोऽस्ति ।...पर संस्केपराधियानेन प्रदृष्टिका स्तरं भवति वाद्यस्तुनो द्वार्षे वाद्यस्ते व । (——कादा क. १९ गळः !

र्कापंसपोर्मियुनमायो सिपुनकर्म वा मैपुन तहसस्

57

होने पर राग-परिणाम से युक्त स्त्री भीर पुष्प के जो एक दूसरे को स्पर्व करने की है होती है वह मियुन है। इसका कार्य मैथुन कहनाता है। वर्ष कार्य मैयुन नहीं।

परिणाम के निमित्त से होनेवाली चेट्टा मैधून है। 'प्रमत्त्वयोगात्' की प्रमृत्रुति से । जन्य सुख के लिए स्त्री-पुरुष की मियनविषयक चेट्टा मैधन है ।"

जय मुख के लिए स्वी-पुरव की मियुनविषयक चंदा मँपून है? ।"

थी प्रकलद्भरेव ने रितिज्ञ मुख के लिए केवल स्त्री मा पुरव की चंदा को मी मैं
कहा है: "यहाँ एक ही व्यक्ति कामस्त्री पिशाच के सम्पर्क से दो हो गए हैं। दो के।
को मैयुन कहने में कोई बाधा नहीं?!"

मैथून सेवन को मैथून ब्रासन कहते हैं।

७—परिग्रह आस्त्रव (गा० १०) : चेतन भवता भयेतन—बाह्य भववा भाग्यत्तर द्रव्यों में मुच्छाभाव को परिग्रह ग

ह । इंच्छा, प्रार्थना, कामामिलाया,काङ्धा,गृद्धि, मृच्छी ये सब एकायेक हें । प्रचा पूज्यवाद सिवते हें—'पाय, भेंस, प्रणि धीर मोती बादि चंतन-प्रचेतन बास जरीय के तथा रागाविकन बास्यन्तर जरीय का संरक्षण, प्रवंत धीर संस्कार प्रार्थि का व्यारा

मुच्छी है । यह स्वष्ट ही है कि बाह्यपरियह के न रहने पर भी 'यह मेरा है' ऐसे वंहर बाता पुरुष परियह सहित है'।"  $= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)^{-1} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)^{-1} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} -$ 

स्वामीत्री ने एक जगह कहा है—''किसी स्थान पर होरा, पन्ना, माधिक, मोडी मादि पड़े हों तो वे किसी को ढूबोते नहीं । उनसे किसी को पाप नहीं सगता । उनसे

· ~ ^ w. ? w

१--तत्त्वा॰ ७.१६. सर्वार्थसिद्धिः

स्त्रीर्सयोग्वारित्रमोद्दोदये सति रागपरिणामाविष्टयोः वरस्पस्त्यर्थनं प्रति हष्यां मियुनस् । मियुनस्य कर्म मैयुनमित्युच्यते । न सर्व कर्म...स्त्रीर्मुसयो रागपरिणान-निमित्तं वेष्टितं मैयुनमिति । प्रमत्त्योगात् हत्यनुवर्वते तेन स्त्रीर्मुवानिमुन्तियर्थे रतिखुलार्थं वेष्टितं मैयुनमिति गृह्यते, न सर्वम् ।

२—तत्त्वार्धवार्विक ७.१६.५ : पृष्ठस्य द्वितीयोपपचौ मैपुनत्वसिद्धे : . ७.१२ भाष्य

.848 मनता करने, उनसे सावत कर्तव्या करने से पाप लगता है। मोहनी कर्म के उदय से क्रांव्य करने में पात है, इन में नहीं र।"

साबु के कत्वनीय मण्डोतकरण, बस्त्र धादि परिवह नहीं। उनमें मूच्छाँ परिवह है। गृहस्य के पास जो कुछ होता है वह सब उसका परिष्ठ है क्योंकि उसका ग्रहण मूर्ल्यन पूर्वक ही होता है। कहा है---

"निर्धन्य मुनि नमक, तैल, घृत धौर गुड़ धादि पदार्थों के संब्रह की इच्छा नहीं करता । संग्रह करना सोभ का प्रनुस्पर्ध है। जो सवण, तैल, पी, गुड प्रयवा प्रन्य किसी भी बस्तु के संग्रह की कामना करता है वह गृहत्य है--सांघु नहीं।

'बरब, पान, कम्बल, रबोइरण मादि जो भी हैं उन्हें मुनि संयम की रक्षा के लिए रवते भीर जनका उपयोग करते हैं। त्राता महाबीर ने बस्त्र, पात्र मादि की परिग्रह नहीं वहा है। उन्होंने मुर्च्या को परिग्रह कहा है।

"बुद पुरुष प्रतने शरीर पर भी मनत्वभाव नहीं रखते हैं।" 'पदायों का सबह करना भवता मूर्व्छामान परिव्रह भारतन है।

!--वांच भाव की चर्चा

१—स्मर्वकालिक (.१८-२२ : विद्युक्तेहमं छोजं, तेश्छं सच्यि च फाणियं ।

व तं सन्बिद्धिन्द्दति, नायपुत्तवओरया ॥ कोभस्तेतमुष्यते, मन्त्रं भन्तपरामपि ।

वे सिदा सन्निहीकाने, निही पन्तहर व से ॥

वं विकल्यं व पार्वं वा, क्षंत्रकं पायपुंत्रमं।

र्व वि संज्ञासम्बद्धाः, भारति परिदरति व ॥

व स्तो परिष्यक्षी बुक्ती वायपुक्तेण वाक्षणा ।

तुष्का वृत्तिमाही वृत्ती, हह तु "सहस्तिना ॥

सम्बन्ध्यक्षेत्रा द्वहा, सरस्यात्र परिगादे। वि अन्ययो वि देवांन्स, नायरति समाह्यं ॥ ८—पंचेन्द्रिय आस्त्रय—(गा०११-१३) :

इन गायाओं में श्रोत्रेन्त्रिय मादि पाँच मास्रतों की परिभाषाएँ दी गई हैं।

व्याख्याएँ नीचे दी जाती हैं :

(१) धोत्रेन्द्रिय आस्नवः जो मनोज्ञ-घमनोज्ञ राब्दों को सुने वह श्रोत्रेन्द्रिय है। कान में पढ़ते हुए मन

भ्रमनोज्ञ शब्दों से राग-द्वेष करना विकार है । विकार मौर श्रोत्रेद्विय एक नहीं । श्रोत्रों का स्वभाव सुनने का है। वह क्षयोपश्चम भाव है। विकार---राग-द्वेष प्रगुप्तपरिणान

उत्तराध्ययन (३२.३४) में कहा है : सोयस्त सहं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुबनाहु।

तं दोसहेउं अमणुजमाहु, समो य जो तेष्ठ स वीयरागो॥

सब्द श्रोत्र-प्राह्म है। सब्द कान का विषय है। यह जो सब्द का प्रिय लगना है हैं राग का हेतु कहा है और यह जो शब्द का अधिय लगना है जसे द्वेप का हेतु। वी रि

दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराम है। सब्द के ऊपर राग-दंप करने का प्रत्याग प्रविरित ग्रासव है। त्याग संवरहै। इस

सुनकर राग-द्वेष करना अभुभ योगास्रव है। शब्द सुनकर राग-द्वेष का टालना शुभ ग्रें<sup>स</sup> मासव है।।

(२) चश् इन्द्रिय आस्रव :

जो मन्द्रे-बुरे स्पों को देखनी है वह चतु इन्द्रिय है। मन्द्रे-बुरे स्पों में रागर्दें करना विकार है। विकार मोहबनित भाव है। चशु इन्त्रिय दर्शनावरणीय कर्म का धयोगसम भाव है। रून चतु इन्द्रिय का विषय है उसमें राग-द्रेय मनून परिणान है।

उत्तराध्ययन (३२.२२) में कहा है :

चरलुस्त स्त्रं गहणं वयंति, तं रागहेउं मु मणुसमाह । सं दोसहेडं अम<u>ण</u>ुद्रमा<u>ह</u>, समो य जो तेष्ठ स वीयरागो ॥ रून चयु-ब्राह्म है। रून चयु का विषय है। यह जो रूप का प्रिय सबना है

उसे राग का हेतु कहा है भीर यह जो स्प का मात्रिय सगता है, उसे द्वेप का हेतु । में दोनों में समभाव रखता है वह बीतराग है।

इन्द्रियानी ओसखावज

रूप के प्रति रागन्देय करते का घरवाण मर्सवर—मिवर्णित मास्तव है। त्याग संवर है। रूप देखकर रागन्देय करता मनुष्य योगास्तव है। रागन्देय का टासना सुम पीगासत हैं।

## (१) प्राफेन्द्रिय आसव :

यो मुगंब-दुर्गय को प्रहण करे-मुखे यह प्राणिदिय है। गुगंब-दुर्गय में राष-देष करता विकार है। विकार मोह्यस्य मात्र है। प्राणिदिय स्थापक्रम मात्र है। यंध्र प्राणिदिय का विषय है। उसमें राम-देष प्रथम परिचास है।

उत्तराध्ययन (३२.४=) में कहा है :

घाणस्स गन्धं गर्भं क्यांति, तं शगहेउं तु मणुन्यमाहु । तं दौसहेदं अमणन्यमाह, समी य जो तेस स बीयरागो ॥

गंव प्राय-शक्त है। गंव नाक का विषय है। यह जो गंपका त्रिय लगना है, उसे राम का हेतु बहा है धीर यह जो गंव का धांत्रय नगना है, उसे द्वेय का हेतु। जो दोनों मैं सम्भाव राज्या है यह भीतरान है।

मुण्य-रुपंय के प्रति राग-देव करने का मत्याग मसंबर है --मिवरित मास्त्र है । स्पन स्वर है । नाक में पंच भाने पर राग-देप करना मनुष्य योगास्त्र है । राग-देप का राजस गुष्प योगास्त्र है ।

## (४) रसनेन्द्रिय आसन् :

को एव का माध्यक्त करे अथे रवनीन्द्रिय करूरे हैं। बच्छे-बुरे रखों में राग-देव विकार है। विकार मोहक्त्य आव है। रखनीन्द्रब धर्मायम आव है। रखास्वादन रखनेन्द्रिय कर विषय है। उससे राग-द्रंब स्त्रुम परिणान है।

उत्तराध्ययन (३२.६१) में बहा है :

त्रिक्मात् रक्षं गहणं वर्षति, तं रागहेउं तु मणुन्तमाहु । तं दोसहेर्दे अमगुन्नमाहु, समी व बो तेस स वीयरागी ॥

स्त निह्ना-वाह्म है। रस जिद्धा का विषय है। यह जो रस का प्रिय सनना है, उसे राव का हेतु कहा है भीर यह जो रस का प्रप्रिय सक्ता है, उसे देव का हेतु। जो दोनों में यनगब रसवा है वह बोजरात है।

रे--पाँच इन्द्रियाओं भोटसादग र--वर्श

४५४ नव पदार्थ

स्वाद-प्रस्वाद के प्रति राग-देव का प्रत्याग प्रसंबर है—प्रविद्यां प्राप्त है। रवाग संबर है। स्वाद-प्रस्वाद के प्रति राग-देव करना प्रमुभ मोगालव है। राग-देव का टालना यूभ योगालव है।

(४) स्पर्यनेन्द्रिय आस्रवः

जो हर्स्य का ध्रवुम्ब करे उसे हार्सनेहिंद्य कहते हैं। प्रच्हे-बुरे सर्चों में रामकं विकार है। विकार मोह के उदय से उत्तात माब है। सर्चनेदिद्य दर्चनावरणीय करें है स्वयं से प्राप्त माब है। सर्चा का प्रनुमब करना सर्चनेद्रिय का विषय है। उसमें रामकंग प्रमाम परिणास है।

उत्तराध्ययन (३२.७४) में नहा है : `

कायस्य फासं गृहणं वयंति, तं रागहेरं तु मणुन्नमाहु !

सं दोसदेवं आनगुननमाडु, समी य जो तेस स बीपरागी॥ स्पर्य काय-प्राह्म है। स्पर्य शरीर का विषय है। यह जो स्पर्य का प्रिय जनता है उसे राग का हेतु कहा है भीर यह जो स्पर्य का भ्रायय समना है, उसे डेप का हेतु। वो

दोनों में सममाव रखता है वह बीवराय है।

प्रन्दे-बूरे स्वर्ध के प्रति राग-इंच का सत्यान धरांवर है—प्रविदर्शि सावव है।
त्याग संवर है। स्वर्ध के प्रति राग-इंच करना धराम गोगासव है। राग-इंच का वर्षन
राम गोगासव हैं

कहा है—''कामभोग—राब्द, स्थादि के विषय समझाव-उपराम के हेतु नहीं है <sup>होर</sup> न ये विकार के हेतु हैं। किन्तु जो उनमें परिष्यह—राष-देव करता है वही मेह—राब-देव के कारण विकार को उसल करता है <sup>3</sup>।''

६--मन योग, बचन योग और काय योग (गा॰ १४) :

बीस मासवों में पांचवां मासव योग मासव है। योग के तीन मेर होते हैं—

(१) मन योग (२) वचन यांग धौर (३) काब योग । इन्हीं मेदों को लेकर क्रमशः १९४<sup>†</sup>,

१--यांच इन्द्रियानी ओडखादण 4--वडी

. \$3.tet:

े समयं उर्वन्ति, न यादि भोगा विगई उर्वन्ति ! े य परिन्मही य, सो तेस मोहा विगई उर्वह ॥

844 १७वां भीर १८वां ब्रालव है। मन की प्रकृति मन योग, यवन की प्रकृत्ति बचन योग भीर काय की प्रवृत्ति काथ योग है 1

स्वामीत्री के सामने एक प्रश्न था---योग झालव में केवल मन, यवन और काय के सावद्य योगों का ही समावेश होता है, निरवद्य योगों का नहीं ।

जीव के पाप लगता है पर पुष्प नहीं लगता। पाप ही पुष्प होता है। करनी करते करते, पाप घोते-घोते पाप-कर्म दूर होने पर प्रवदोष पाप पुण्य हो जाते हैं। पुष्प पाप कर्म से ही उत्तन्त होता है। प्रसुभ योगों से पाप लगता है। शुभ योगों से

स्वामीती नै बिन्तृत उत्तर देते हुए जो कड़ा उसका मरयन्त संक्षिप्त सार इस प्रकार हैं: "ठाणाञ्च में बहाँ पांच मालवों का उत्लेख हैं—वहाँ योग मालव कहा है। भोग राज्य में सावदा योग, निरवदा योग दोनों ही फ्रांते हैं। योग मालव भी जगह यदि मतुष योग ग्राप्तव होता तो ही शुभ योग माध्रव का ग्रहण नहीं होता । परन्तु योग मानव बहते से युभ योग, असुभ योग दोनों सालव होते हैं। पाँच संवरों में अयोग संबर का उत्लेख है। योग का निरोच मयोग संबर है। यदि मदाम योग ही मालव होता, गुन क्षेम घासन नहीं होता तो मनुम योग के निरोध को संवर व्हा जाता; योग निरोध हो नहीं। इबसे भी खिद होता है कि योग मास्त्रत में सुम-मसुन दोनों प्रकार के योगों

"भूत में कहा है जैसे बस्त के मैन का उपनय होता है वैसे ही सामु के ईयांवही रमं का क्य होता है। जिस तरह यस्त्र में जो मंत्र लगता है वह प्रत्यक्ष साहर से भाकर सबता है ज्यों ठाइ जीव के जो ईपॉवही पुष्प कर्मी का उपचय होता है यह गहर के कर्म-पुरुषतों का ही होता है। बंधे हुए पाप कर्मों का पुष्पक्त परिवर्तन नहीं। ातें के पितने-पितने जो बाकी रहेंगे वे पाप कम ही रहेंगे; पाप पुष्प कम केंते होंगे ? संबद्धी क्ये का प्रहन सम्बद्धाः बाहर के पुरुषतों का बहन है। वह जनवय रूप है। रिदर्जन हन नहीं। यह कमों बच सुन योगों से हैं। केवली के भी शुभ योग मासन है। —रेखिए प्रश्रद हि॰ ४; प्र०२०३ हि॰ ४; प्र०३४६ : ४

<sup>-</sup> अन्य भी अनेक आगम प्रमाण स्वामीजी ने दिये हैं। विस्तार के अब से

निरत्य करनी करते समय गुभ कमों का भागमन होता है। इसे तुम्म का बंध है। है। सावय करनी करते समय प्रमुन कमों का भागमन होता है। इसे पात का कहते हैं। बंधे हुए पुष्प गुभ रूप से उदय में भाते हैं और बंधे हुए पात प्रमुन से। ये तीर्थं इसें के बचन हैं।"

स्वामीजी के साथ योग सम्बन्धी विविध पहुनुमाँ पर प्रनेक वर्षाएँ हुई। प्रतेक यहाँ कुछ वर्षाओं का सार मात्र दिया जा रहा है:

(१) तीन योगों से भिन्न कार्मण योग है वही पाँचवां आसव है:

स्वामीओं के सम्मुख योग विषय में एक नया मतवाद उपस्थित हुसा। हर्ग प्रस्थणा थी—"मन योग, वचन योग और काय योग के उपरान्त चोवा योग कार्य यो होता है। यह तीनों ही योगों ते प्रक्षा है। योग प्रास्त्व में मही प्राता है, प्रयम् तीन नहीं। ये धनादिकालीन है। इसका विरद्ध नहीं पढ़ता। यह स्वामाविक योग है। यह मोहर्म के उदय से है। सावय योग है। पांचवां प्राप्तत है। यह खेदने पर भी नहीं खिरता। यह

प्रनादि कालीन स्वाभाभिक बावच योग है। निरंतर पुज्य पाए का कती है। वैते तम संयम करता है वस समय यह सावच योग पुज्य प्रहुण करता है। इते सावय ते कहें, चाहे प्रयुव योग कहें, चाहे माठा योग कहें, चाहे भयमें कहें, चाहे सावय कर्ष प्राप्त कहें, चाहे पुज्य का कर्ता प्रयम कहें, चाहे पुज्य का कर्ता सावय कहें।"

स्वामीओ ने इतका निम्तुत उत्तर दिवा है। उत्तका वंतिस बार इत प्रकार है।
"योग तीन ही कहे हैं। मन योग, वचन योग पीर काय योग। इन तीन योगों के उत्तरी पीये योग का खडान निम्मा थडा है। तीन योग के २० और के हैं ... सुन है पार

"पुष्प के कर्ता तीनों ही योग निरवत हैं। पाप के कर्ता तीनों ही योग सावत हैं। ध्यापार जीव के प्रदेशों की चंचलता—चत्रलता है। जब सारमा शक्ति, बस सीर प्राप्त

बोसी की चर्चा से उनका किस्तित प्रभा

का स्टोटन करता है तब पारत-प्रदेशों में हलन-चलन होती है । प्रदेश प्रागे-भीछे चलते हैं यह नामकर्म के संबोग से होता है । यह योग प्रारमा है ।

नामकर्म के संयोग से होता है। यह योग झारमा है। 'मोहकर्म के स्टब्स से और नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का चल्रल होना

साबद योग है। यह भी योग फ्रास्मा है। "सोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का जब्बत होना

निरस्य योग है। यह भी योग घाल्मा है। "भोहकर्म के बिना नामकर्म के उदय से जीव के प्रदेशों का पञ्चल होना निरस्य

"सहिम के बिने शिमकेम के उदय से जाव के अवसा का पद्मार होता अगरपथ मेंगे हैं।

भोहरूमें के बिना नामकर्म की प्रकृष्ठि को उदीर कर जीव के प्रदेशों का चलना भी निरवय पोप है।

'भोहर्म के उदय से नामकम के संयोग से जीव के प्रदेशों का चलना सायदा यीग है। उनसे पार लगता है।

' ''भोहरूमें के उदये से उदोर कर नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों को रराना भी साबद योग है। उससे पाप नगडा है।

"भीष के प्रदेशों का चलना भीर उदीर कर चलाना उदय मान है । सानवाउदय-मान पार का कर्ता है । निरस्त उदय-मान पुष्प का कर्ता है ।

"वावय मेंनी से पूच समना है और सावय मेंनी से ही पार सम्बद्ध है—कुष्य और पार दोनी सावय से समर्दे हैं—यह बाद नहीं मिलती। सावय योगों से पाप समता है निरस्त मेंनी से दुष्प समदा है —ेरेडा ही मुत्रों में स्थान-स्थान पर उन्तेस है।

"से बारव बेग से पुष्प बारते हैं उनके हिंखन से बन्ना प्रनवार को तैतीस बारद के पुष्प उरान हुए बात उनके वात्वयमेन वर्डे । विनके वीर्षद्वर नामकर्म धादि एउ पुष्प हुए उनके बादय योग से बहुत वर्डे । चोड़ा सावय योग रहा है उनके चोड़े एन जरन हुए । यह पत्रान हिन्सा निरोधित है यह स्वयं साथ है । " )) बक्त कोच से निर्धाय बीच आप है :

कामीयों के सामने प्रत्य सडकाद यह पाया—"मन योग, वचन योग और काय ति प्रकृत प्रत्य हैं। निकृत योग प्रनेक हैं; निकृत योग मुमयोग संबर हैं।"

'बोती से बर्बा, से पाया हुनी भाव का उदस्य ए० ४१४ (अन्तिम मनुन्येद) -४१६ में सिर्मा मना है। पाटक उसे भी देख हो।

<sup>-</sup> टेक्स होची की वर्ता ।

४६८ नव पदार्थ

का उल्लेख है। उनके स्वामाव का उल्लेख है। इन निवर्तन योगों के स्वमाव, स्वित्र मादि भी मूत्र से बतामो ।

"योग के व्यापार से निष्टत होने पर योग पटना चाहिए। जो प्रदृत्ति करे जे योग कहते हैं। जो प्रपृत्ति नहीं करते उन्हें योग नहीं कहा जा सकता।

"एक समय में एक मन भोग होता है, एक बचन भोग होता है और एक काम भेन होता है। एक समय में पंदह योग नहीं होते। पंदह योगों की प्रतग-भाग स्थिती

शता ६। एक समय में पद्मह योग नहीं होते। पंद्मह योगों की घतग-घनग स्पित होती है। कोन-कोन-सा संवर सुभ योग है?" (३) ग्रुभ योग संवर और चारित्र है:

स्वामीत्री केसामने मतबाद माना—''जो दुम योग हैं ने ही संवर हैं। जो पूनसेग हैं वे ही चारित हैं। जो दूमयोग हैं ने हो सामायिक चारित हैं। वाबतू वो तूमरोग हैं वे ही ययाख्यात चारित हैं। पौचों हो चारित सुमयोग संवर हैं।'

उत्तर में इश्वामीओं ने कहा है—''यह अद्यान भी जिन-मार्ग का नहीं। उसने विच्तु, विपरीठ और दूर है। गुमयोग और संवर मिन-मिन्न है। गुमयोग तिरवत ब्यासार है। वारित प्रतिनीमृत विचर-प्रदेशी है। योग चन प्रदेशी है। चारित चारितावरणैव मं के उत्तम, ध्या, ध्यापयन से उत्तम होगा है। उनके प्रदेश स्वरमूत है। मेंन सावय-निरवत ब्यायार है। प्रदेशों का चनाचन भाव है। सावय-मोग सावय-ब्यायार है।

''धंतरायकर्म के क्ष्मोपचान से क्षायक वीयं उत्तन्त होता है। धंतरायकर्म के स्थोपचाम से क्ष्मोरचम वीयं उत्तन्त होता है। उत्त वीयं के प्रदेश तिव्यवीयं है। वै स्विद प्रदेश है। महार्गाक वत-तराक्षम वाले हैं। नामकर्म के संयोग सिंहा वीयं वीयांत्मा है। वह सकत बत, पराक्षम को कोइती है तब प्रदेशों में हतन-वत होते. है। प्रदेश मागे-गीछं चलते हैं। उसे योग माराम बड़ा गया है। मोहकर्म के उत्तर वे नामकर्म के संयोग से जो जीव के प्रदेश चलते हैं यह भी योग सामा है।

"त्री पुन भे तथाप से जो जाव के प्रदेश चलते हें यह भी योग साला है।
"त्री पुन योग को संवर कहते हैं उसे पुछता चाहिए—कीन-सा योग पुन है!
योग पंडह हैं उसें से कीन-सा सुन संवर है ? सपवा योग तीन हैं—मन येग,
बचन योग सीर काय योग। उसें से कीन-सा योग संवर है,—मन योग संवर है, वक्त
योग सीर काय योग। उसें से कीन-सा योग संवर है,—मन योग संवर है, वक्त

. डोसी की चर्चा।

4%

"परि शुभ योग संवर है तो ठेरहवें गुणस्वान में मन योग, वज्न योग और काप योग को संवर्त का उल्लेख है। किर संवर को संवर्त की यह बात की है

"महिद्द सेमी के विद्या प्रत्य पत्र, वक्त और काम के सेमी की श्रदाल हैं, विश्वास वादिश की वृद्ध में मानने की श्रद्धाल हैं तो वीवता वादिश क्यांक्षण क्यांक्षण की श्रद्धाल हैं तो वीवता वादिश क्यांक्षण क्यांक्षण की श्रद्धाल हैं तो वीवहर्ष गुम्बमान हैं, वो पून्य में मुंच में में हैं वहीं व्यावसात वादिश हों किए चीवहर्ष गुम्बमान हैं प्रामीनेश्व क्यों कहते हैं हैं प्रत्ये मंद्र हों वादाश की श्रद्धाल की स्थान की स्थान की बीवहर्ष गुम्बमान के प्रत्ये का का कि की की की मीवहर्ष गुम्बमान के प्रत्ये का स्थान की स्थान

'वेयसास्त्रात चारित को बुध योग कडूते हैं। उस योग के मिटने से बनास्वात नारित निया सार्त्य है भीन को स्वास्थात नारित कड़ने हैं उस घणेशा है भीन ही स्वास्थात नारित है। योग निटते से वह जी मिट गता। दुंध योग मीर ययास्थात नारित से हैं ती युष घणे तो निट वता और स्वास्थात नारित रह गया।

"यपास्थात चारित्र को शुभ योग कहता, पौचों ही चारित्र को शुभ योग कहता यह विपरीत प्रदा है १:"

पंडोपकरण आस्रव (गा० १६) :

भागम में से 'उनकरण मनेवर' कहा गया है'। वस्त, पातादि को उपकरण कहते । बाद मारा नियत बीर करतीय उपकरणों का मत्तादुर्गक तेकत तुष्प-सावत है। कोई मारा मित्रत कीर परकातीय उपकरणों का मत्ततापूर्वक तेवन पातास्व है। पूर्व के बारा तब उपकरणों का तेवन पातास्व है।

१-स्वी-द्याप्र आसव (गा॰ १८) :

स्त्रे पालम में 'मुची-कुराव बसंवर' कहा गया है । मूची-कुवाय उपलक्षण रूप है । वमहा उरवाहिक उपकरणों के मूचक हैं । कल्लीय मूची-कुवाय ब्रादि का यतनापूर्वक

<sup>-</sup>रीक्स होसी की वर्चा।

<sup>--</sup>सवाङ्ग १०.१,७०६

<sup>--</sup> SIMIR \$0.7.00E

सीर्विदिवअसंबरे जाव स्वीकृपगणअसंबरे ।

४६० नव पहाँग

सेवन पुष्पालव है । प्रयतनापूर्वक सेवन पापालव है। ग्रहस्य द्वारा इन स्वकां सेन

पापास्तवं है।

मूची-कुदाात्र भासव बोसवां भासव है। स्वामीजी ने मिध्यात्व भासवसेतंब्रर्पृतीः कुदाात्र भासव तक बोसों भासवों की परिभाषाएँ दी हैं। ये परिभाषाएँ गि॰ १-१३ में

कुराग्र मालव तरु बोर्सो प्राक्षकों की परिभाषाएँ दी हैं। ये परिभाषाएँ गाँ० १-१४ प्राप्त हैं। इन परिभाषामों का विवेचन इस टिप्पणी के साथ समात होता है।

उक्त गायाओं में एक-एक भासव की परिभाषा देने के साथ-साथ स्वामीने वह सिंद करते गये हैं कि भमुक भासव किस प्रकार जीव-पर्याय है भौर वह किस प्रकार

भजीव नहीं हो सकता। स्वामीजी की सामान्य दलील है---

स्थामान का सामान्य दसाल हु— "मिप्पाद, भविरति, प्रमाद, क्याब, योन, हिंदा करता, मूठ बोलता, बोरी करता, सैयुन का वेदन करता, समझ करता, गोवीं हरिदवीं की प्रशृत्ति करता, मन योड, वर्ष सीम, काब योग, अंड-उपकरण की सदलरा, मूची-दुसाब का तेदन—में हर सी-माव हुं, जीव हो उन्हें करता है, वे जीव के हो होते हैं। मिप्पास बाहि साल हैं। सता वे जीव-मान हैं, जीव हो उनका येदन करता है, वे जीव के ही होते हैं सा सी-

परिणाम है, जोत है।" स्वामोबी ने क्याय पासव धौर योग पासव को जीव सिद्ध करने के लिए हासाय दतीत के उत्तरत्त पायस-जनाण की घौर भी सहेत किया है। घानम में पाड पाला है

दरान के उत्तरान्त्र सामन-प्रवास को घार भी सहता है । सामन में सांत्र भाषन क्याब सारता का राष्ट्र जरूरेल है। याठ सारवाधों में द्रव्य सारवा मून है। सदीव तो स सारवारों मात्र सारवारों हैं। वे द्रव्य सारवा के काम्पनकरण, उसके पर्वास-वारवात हो हैं। दन तरह कराव सामन सामन-प्रवास ने जीन-मात्र है। सामन में जीव-गरिवार्स में

क्याय-गरिणाम का उस्तेल है। कमों के उदय वे जीव में वो भाव उसात्र होने हैं <sup>उनके</sup> से क्याय एक है'। इसने भी उपर्युक्त बात निज्ञ होती है।

क्याय प्रारमा की तरह ही प्रापम में योग प्रारमा का भी उन्होंत है। इन भी-परिचामों में योग-रिफान है। भीन के प्रीरोधक मात्रों में यान का उन्होंने है। इन तरह बात प्राप्यक राष्ट्य: योग-रिफाम--शीन-वाच--शीन मिद्र होता है<sup>8</sup>ी

१२—द्रव्य योग, नाव योग (गा॰ १८) :

यान से तरह के होंगे हैं—हम्मनीन भीर भारनीन। मन, बबन भीर का इमनीन है। उनके ब्यारार भारतीन है। इननान क्यों है—बर्ब, बढ़ रह और सर्वे पूज होंगे हैं। बादनीन बीरनरिसान हैं प्रश्न बर्गी—बर्गीट सीहर है। इन

्र प्राथक मान्यापिक

ग्रेगों से कर्म का मागमन नहीं होता। भाव-मोग कर्म के हेतु होते हैं—मासत्र स्प है। इध्य-योग भाव-योग के सहचर होते हैं।

स्वामीनो ने यहाँ बही हुई बात को प्रत्यत्र इस प्रकार रखा है-"(ठापालू टोका में) "तीतू है जोगा ने क्षयोपयम भाव कहा है। अने आतम नो बीच कहा है। भारता नो वीर्व तो धस्वी ही। द तो भाव जोग ही। द्रव्य जोग को पुर्मल ही। ते भाव जोग रे साथ हाले छैं। इस दब्य जोग भाव जोग जाणवा। भाव जोग ते आध्य है। दाहा हुवै ते विधारमी ।"

स्वामीत्री ने ठाणा हु की टीका का उत्लेख किया है। वहीं का विवेचन नीचे दिया जाता है :

"वीवीतराव कर्म के शव भीर श्रयोगान से उत्तन निविविधेष के प्रस्पमस्य भीर मीपसंधि और मनमिल्यि पूर्वक मारमा का जो बोर्च है वह योग है। कहा है--'योग, बीर्य, स्थान, उत्ताह, पराक्रम, बंदरा, शक्ति, सामर्थ्य-वे बोन के पर्याय हैं "।' बीर्य मीन दी प्रकार का है-सकरण भीर मकरण । भलेखी केवली के समस्त और भीर दृश्य पदार्थी के विषय में केवलजान और केवलदर्शन को बोड़नेवाला जो मारिस्पंद रहिए, प्रतिपात रिहा बोर्य विदोप है वह महरण बोर्य है। मन मोग, वचन योग भीर काम योग से मरुरण योग का प्रशिप्राय नहीं है। सकरण बीर्य योग है। जिससे जीव कर्म द्वारा युक्त हो वह मोम है। बोन बीर्यान्तराय के धर्मोपराम जनित जोव-परिचाम निरोप है। कहा है---'मन, चनन और काय से युक्त जीव का बारमसम्बन्धी जो बीर्य-परिशाम है उसे विनेत्वरों ने योग संज्ञा से व्यक्त किया है। स्त्रिय के योग से जैसे रस्तता पड़े का परिणान होता है बैसे ही जीव के करणप्रयोग में बीचें भी प्रात्मा का परिणाम होता है 31' मनकरण से युक्त जीव का योग-वीर्य पर्याय, दुर्बल को लक्की के सहारे की तरहा

१--१०६ बोठ की हुवड़ी : बोल १४७

र--धमाङ्ग २.१.१२४ टीका :

इ**इ धीर्यान्तरायक्षयक्षयोपसमसमुद्धककिर्याव**शेषप्रत्ययमभिसम्भ्यनभिसन्धियुर्वमारमनो वीर्य योगः, आह च-जोगो वीरियं बामो उच्छाह परक्रमो तहा घेट्टा । सची सामस्थन्ति य जोगस्य इवति प्रजाया ॥

रे—राणाङ्ग रे.१.१२४ टीका :

युन्यतं त्रीवः कांत्रियंत 'कामं जोगानिमित्तं परमद्द्र' ति वचनात् युक्तं प्रयुक्ते ये पर्यायं स बोगो-वायांन्वरायक्षयोपयमत्रात्तो जीवपरिणासविग्रेण हति, ধার ব---

मणसा श्रवसा काण्ण वानि जुतस्य निरियपरिणामौ । बीवस्स अप्यक्रिको स कोगसब्बो विणस्खाओ॥ तेओजीगेण बहा रचलाई घडस्स परिणामी। जीवकरणम्थाप् विस्थिमवि तद्दण्यपरिणासी ॥ ~ · ४६२ तव पहार्व

मनोयोग है। ... प्रयवा मन का यांग-करना, कराना और प्रनुमतिस्व व्यागार सं है। इसी सरह वाक्योग मौर काय योग हैं"।"

भभयदेव सूरि ने भन्यत्र लिखा है—"महनं मन:--मनन करना मन है। भौराणि मादि शरीर की प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण किये हुए मनोद्रव्य के समुदाय की सहायता वे होनेवाला जीव का मनन रूप व्यापार मनोयोग हैं । भावरूप व्यूतार्यंव को तेकर वर्ष

भाव-मन का कथन है।

"श्रौदारिक, वैक्रिय और ब्राहारक शरीर के व्यापार द्वारा ग्रहण किये हुए गांग-द्रव्य के समूह की सहायता से जीव का व्यापार वचनयोग है । "जिसके द्वारा इकट्टा किया जाता है उसे काय—सरीर कहते हैं। उसके बासर

को कायव्यायाम कहते हैं। वह ग्रौदारिकादि शरीरयुक्त ग्राप्त्मा के बीर्य की पीरकी विशेष है ४।"

१३—द्रव्य योग अप्टस्पर्शी हैं और कर्म चतुर्स्पर्शी (गा० १६-२०) :

जो द्रव्य काययोग बादि को बासव मानते हैं उनके बनुसार भी बासव कर्म नहीं। द्रव्य काययोग झप्टस्पर्शी हैं जब कि कर्म चतुर्स्पर्शी हैं। मतः उनके द्वारा कहा बानेशना द्रव्य काययोग द्यासव कर्म नहीं हो सकता।

म्राचार्यं जवाहिरलालजी लिखते हैं---"मिष्यात्व, कपाय, मन्नत मौर योग की जीवारा की मुख्यता को लेकर जीवोदय निष्यन्त कहा है । ये एकान्त जीव है इनमें पुर्देनों

१---ठाणाङ्ग ३.१.१२४ टीका : मनता करणेन युक्तस्य जीवस्य योगो—त्रीर्यपर्यायो दुर्बलस्य यप्टिकादृश्यवदुष्टाभः करो मनोयोग इति,....मनसो वा योगः - करणकारणअनुमतिस्यो न्यागरी मनोयोगः, एवं वाग्योगोऽपि, एवं काययोगोऽपि

२--वही १.१६ की टीका : 'पूगे मणे' त्ति-- मनर्त्रं मनः---औदारिकादिग्ररीरव्यापाराहृतमनोद्रव्यसमूहुसाचिन्या॰

भीवज्यापारी, मनोयोग इति भावः ३—वही १.२० की टीका :

'गृगा वह' त्ति बचर्न वाक्---औदारिकवैक्रियाद्दारकग्रहीरव्यापाराद्वतवाग्रुप्यसम्हर साचिन्याचीवञ्यापारो, वाग्योग इति भावः भू<del>ञ्च</del>वशी १.२१ टीका :

चि चीयत इति कायः --- गरीरं तस्य श्यायामो स्यापारः भौदारिकादिवरीरयुक्तस्यारमनो बीववरिवरिवरिवेच इति भावः

का सर्वया प्रमाव है यह शास्त्र का तालाय नहीं है क्योंकि कारण के घनुरूप हो कार्य होता है। मिद्री से मिद्री का ही पड़ा बनता है-सीवे का नहीं बनता। साठ प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय चतःस्पर्शी पौद्रतिक माना गया है इसलिए उससे उत्पन्न होनेवाले परार्थ भी चतुःस्पर्धी पौद्रलिक ही होंगे: एकांत घरूपी धौर एकांत घपौड़लिक नहीं हो सकते। निष्यात्व, धवत, कवाय भीर योग साठ प्रकार की कर्म की प्रकृतियों के जरम से जरान होते हैं। इसिनए माने कारण के मनसार में रूपी और बत:स्पर्शी पौरूतिक हैं एकांत श्रह्मी और अमीद्रसिक नहीं हैं तवापि जीवांश की मुस्यता की सेकर शास्त्र में इन्हें जीवोडय निध्यन्त कहा है "।"

उपर्कृत उद्धरणमें योग को चत्रस्पर्धी कहा गया है पर माचार्य जवाहिरलालजी ने उक्त पविकार में ही एकाधिक स्थानों में योग को धारस्पर्धी स्वीकार किया है-जैसे--"बाठ....पारमा....में क्याब और योग क्रमशः बत.स्पर्शी और बाय्स्पर्शी पद्रल हैं...र।" "... बंबारी भारवा रूपी भी होता है इसलिए कपाय और योग के क्रमश: चत:स्पर्शी ग्रीर परस्तर्यों रूपी होने पर भी घातमा होने में कोई सन्देह नहीं र "मिय्यात्व कपाय भीर मोग को चतुःसार्वी भीर कामयोग को अध्यस्पर्धी पहुंचल माना जाता है... र । '

टिमणी १२ में टीका के भाषार से योग का जो विस्तृत विवेचन दिया गया है उससे सर्ट है कि भाव योग ही माखन है; इब्ययोग नहीं । भाव योग नदापि हपी नहीं हो शका ।

१४-आसवों के सावदा-निरवद्य का प्रश्न (गा० २१-२२):

हत गाणामों में २० मासवों का सावत-निरवच की दृष्टि से विदेवत है।

स्वामीबी के मत से १६ ब्रास्ट्रय एकान्त सावदा है। उनसे केवल पाप का ब्रागमन है। योग बासव, भन प्रवृत्ति बासव, वचन प्रवृत्ति बासव बीर काव प्रवृत्ति भासव -वे पारों प्राप्तव सावव बौर निरवव दोनों प्रकार के हैं। योग सुम श्रीर श्रमुम तों प्रकार के होते हैं, यह पहले बढाया का बुका है। गुम योग निरवदा हैं और उनसे य का हवार होता है। मगुन योग सावद हैं और उनसे पाप का संवार होता । योग की गुनायुमता की प्रयोखा से उक्त चारों प्राप्तन सावत-निरवद्य दोनों है। -सद्मंबदद्दनम् : आध्वाधिकार : वील १८

<sup>-</sup>वडी : बोल १५

<sup>-</sup>वरो : बोस १६

<sup>-</sup>या : बोक्र ४



हैं; प्रावादिरातादि स्वानक धालव नहीं । घठ: मगवती सूत्र के उक्त उल्लेख से प्रास्तव स्रो नहीं स्टब्ता ।

प्रभावितात—हिंदा धारि वार श्रीव करता है। प्राथावितातादि पाय-स्थावक पड़ने देख में होते हैं। प्राथावितातादित-स्थावनों के उदन से श्रीव जो हिंतादि सावत पदं रुप्ता है ने थीव-परिचाम हैं। वे ही सासव है धीर सक्सी है। दनने श्रीव-प्रदेशों में ने क्यों रा श्रेय होता हैं।

मनती मुत्र में नहा है---''पूर्व चालु पाणाह्वाए जाव मिन्द्रातंवजावले बहुमाणे मन्देव और सन्वेव जीवाधा<sup>क</sup>।'' मर्वात् प्राणातिवात से लेहर मिय्यादर्गनशास्य पर्वेन में बर्धवात और है बहुी जीवारना है। यह रूपन भी प्राणातिवात स्नादि सासवीं से नीरनारियान निद्ध करता है।

(३-अञ्चयसाय, परिणाम, लेश्या, योग ऑर ध्यान (गा॰ ३९-४१) :

स्त्यानेते ने दत नामाधी में जो नहां है उठका बार दश प्रकार है: सम्मक्तात, रितान, तेयता, तेय सीर पातर शो-रो प्रकार के होते है—गुन-मान्यों सीर साम्य--मानेत । गुन कामसमान, परिवाम, नेत्यत, योन भीर धात पुष्प में द्वार है ठवा सन्दर्भ कामसमान, प्रतिकार, नेत्यता, योन भीर धान पातर के द्वार है उठा होते हो सम्मक्तान, परिवाम, नेत्यता, योन भीर धान-न्यीय-गरिवाम, शोर-आव, होत नानेते हैं। गुन परिवासनीर संबर निर्मेश के हें हैं। उनने पुष्प का सामनान जोते

<sup>-</sup> मिन्ना मानवा के जिन्न देखिए पूर १६५-१६४ दिन १ (१) । इसी विश्वय पर भोता जमानव में जो हाल जिलों है उसका हुन भंग पूर १६६ पर उद्दूर्ग हैं। मानुषे एक पीतिन्द में ही जा रही हैं।

. 8 { {

नव पदार्थ

प्रकार सहत्र मात्र से होता है जिस प्रकार धान के साथ पुषाल की उत्ति। स्तृत परिणाम ग्रादि एकांत पाप के कर्ता हैं ।

लेखा और योग के सम्बन्ध में स्वामीजी ने मन्यत्र तिसा है:

"सनुगोगद्वार में जीव उदय-निष्मत्र के ३३ बोनों में छ: भाव सेसाओं का उत्तेत्र है। जो तीन मती तेस्ताएँ हैं, वे यमें तेस्ताएँ हैं। निबंदा की करती हैं। दुन म्हर करती हैं जब सपेशा से वे उदयमाव कही गयी हैं। जो तीन सबसं तेस्ताएँ हैं जने एकान्त पात नगता है। वे मत्यातः उदयमाव है—सम्प्रसन्त कर्तव्य की सोसा है।

"उदय के ३३ बोलों में समीनों अंदर्गात हु—सम्बादत कठाय का सम्मा है। उसमें सामवा है। निरवध योग निर्वेदा की करनी हैं। उनमें सामवा होते हैं, साम-माद पुने भी तगता है जिस सपेसा से उन्हें उदयभाव कहा है। सामध्य योग पाप का करों है। सामब्य योग अत्यक्षतः उदयभाव है।

"ध्रही भाव लेस्पाएँ उदयभाव है । तीन मली लेखा धौर निरवन मेन हो उस माव में तीर्यंकर ने कहा है। निरवन्य योग धौर निरवन्य लेखा उप के कर्छा है। इतका न्याय इस प्रकार है। धन्तरायकर्म के क्षय होने से नामकर्म के क्ष्में के क्षायक बीय उदयब होता है। वह धीय स्वित्तर-प्रदेश है। जो बतते हैं वे मोन है। मौहकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से चतते हैं ने सावय योग है, पान के कर्षों है। हैं। मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से आते के प्रदेश बतते हैं वह निरहम योग है। निरवन्य योग निर्देश की करती है। धना के नामके न

१—देखिए ४० १०४ ; २४४-२४४

"तंदवा भीर योग में एकरव-जैसा देखा जाता है। भगर दोनों में मन्तर है तो बई जानी ब्राह्म है। जहाँ सलेश्यी बहाँ सबोगी, जहाँ सबोगी वहाँ सलेस्यी, जहाँ ध्रयोगी वहाँ मनेस्यो मौर जहाँ भनेस्यी वहाँ मयोगी देला जाता है।

"धायक क्षयोपराम भाव से करनी करते समय उदयभाव भी सहचर रूप से प्रकृत करता है। जिससे पुण्य लगता है। यथातत्व चलने से ईवांवही कर्म लगते हैं। वे भी उदयभाव योग से लगते हुं । "

स्वामीजी ने यहाँ लंख्या झादि के विषय में जो कहा है उसका झागमिक सीर

ब्रन्यान्तर प्राधार नीचे दिया जाता है। एक बार गौतम ने पूछा--- "भगवन् ! इटललेस्या के कितने वर्ण हैं ?" भगवान ने

उत्तर दिया—"भौतम ! द्रव्य लेखा को प्रत्याधित कर पाँच वर्ण यावत् माठ स्पर्ध <sup>क्</sup>ढेगर हैं। भाव लेस्याको प्रत्याधित कर उन्हें स्वर्णक हागया है। यही बात सुक्रः नंत्वा तक जातनी चाहिए ।"

दय विष जीव-परिणाम में लेंदबा-परिणाम भी है 🥦 भाव लेंदबा जीव-परिणाम हैं। इन्न नेस्या घटसर्सी पुरुषन है । वह जीव-परिणाम नहीं। जीव उदयनिष्यप्त के ११ बोरों में छ: ही लेस्वामों को गिनाया है\* । ये भी भाव लेस्वाएँ हैं।

छः लेखाओं में से प्रयम तीन को मचर्म भीर मचतेष तीन को धर्म लेखाएँ बहुने हा झाषार उत्तराध्ययन को निम्न गाया है :

हिमहा बीला काड, विन्ति वि प्याओं अहम्मलेमाओं।

तेक पन्हा एका, तिन्नि वि प्याओं धन्मछेमाओ।

एक बार गोतम ने पूछा : "भगवन् ! छः लेख्यामां में से कौन-कौन सी मिवगूद हैं भीर कौत-कौत-मी बिस्क !" भगवान ने उत्तर दिया-"गौतम ! कृष्णलेखा, नीव-नेस्ता और कारोडनंस्या--ने तीन संस्ताएँ प्रविश्वद है और तेबोनंस्या, पपनस्या और मुहर्गस्ता—ने तीन लेखाएँ बिगुज हैं। है गीवन ! इसी ठग्ह पहली तीन प्रजारत हैं भीर १-रांदम होसी की पर्वा

९—सम्बनी १२.६ :

ब्दहरुया वं भते ! बहुबन्ता--पुष्या गोपमा ! द्व्यरेमं पहुष पंपरन्ता, जाव - भट्टकामा परमचा भावतेमं पहुच अवन्ता ४, एवं जाव एक्टेम्पा ।

रे -- धनाक रे . रे. कर्डे; मूल पाठ के लिए देशिए पुत्र ४०४ दि वस

रे-अनुवीतहार स्० १०६: मूब पाढ के लिए देखिए ४० ४०६ दि० २६

ो ६ ६६ दे के ले बाने बानो है और बाद की तीन सुपति की। ।"

दिरम्बर दन्धें में वे ही या नंतराएँ मानी गयी है वो संकानर मन्त्रे

केन्द्र क च कर्मक पुरस्थित को है । " क्यान के जरन से मनुर्वत नत, बना है

कार की रहा के नेरा रहते हैं। मानार्य समृतकृत मीर बरने ने दें

क्षेत्रोते स्व दे दे वह है। विकास से दोन पुन्न-पापको समाता है प्रकार वर्षे हरा

2-1-1-25,200 ---- 111 ८ चर्चे हुन्द्रम्य के सर्वत्र केसा के से क्षेत्र—इस्य संस्ता और बार संस्ता क

्च्य केट है केट कारनेवा के की परिभाषा की है जो गोलातात के हा · .... के क्लारिक शरीरवर्ष द्रस्य संस्मा है। मेर् है

८ रेक्टबर बराव्ये हैं ।

रंदर को रहेकारा स्थिमर-प्रमों में इस हम में मिनती है- फेरर

है । एथ-मण्य का बर्वेकरण भी उसी रूप में हैं ।

बाद को होर प्रचरत है। पहनी तीन संद्विष्ट हैं और बाद की कीन सर्वेहर।

उदय, धर्योग्शम, उग्रम और क्षय से उत्तन्त जीवस्वन्दन भाव लेदमा है ै 🖓

दिगम्बर बाबार्यों ने भी छः लंदबाब्रों को उदयभाव कहा है<sup>ड</sup> । इस सम्बन्ध में सर्वार्थतिद्धि में निम्न समाधान मिलता है:

"उत्तानतकपाय, शीणकपाय घीर सयोगीकेवली गुणस्थान में शुद्धलेश्या हैं । वहां

पर कपाय का उदय नहीं फिर लेश्याएँ ब्रोदियक केंस्रे ठहरती हैं ?"

"वो योगप्रहृत्ति कपाय के उदय से अनुरंजित है वही लेक्या है। इस प्रकार पूर्वभावप्रजापन नय की घरेला से उपसान्तकपाय और गुणस्थानों में भी लेखा को भौरविक कहा है। भयोगीकेवली के योगप्रवृत्ति नहीं होती इसलिए वे लेक्यारहित हैं ऐसा निश्चय होता है ग''

गोम्मटमार में भी कहा है—''अयोगिस्थानमटेम्पं तु" (जी० का० : ५३२)—मयोगी चात में क्षेत्र्या नहीं होती। जिन गुणस्थानों में क्ष्याय नव्ट हो चुकी हैं जनमें लंद्या हैंने का कवन मृतपूर्वगति न्याय से है। अथवा सोगप्रतृत्ति मुख्य होने से वहाँ लंक्या

भव्यवसाय के सम्बन्ध में निम्न बातें जानने जैसी हैं :

थीहुन्दुकृताचार्य ने बुद्धि, व्यवसाय, प्रध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव भीर परिवास सबको एकायक वहा है । इनकी व्याख्या फ्रमसः इस प्रकार है— रोधन उदिः, व्यवसानं व्यवसायः, अध्यवसानं अध्यवसायः, मननं पर्यांकोचनं मितिस्व, <sup>वि</sup>ज्ञायते अनेनेति विज्ञानं, चितनं चित्तं, भवनं भावः, परिणमनं परिणामः <sup>६</sup>।

— गोम्मटसारः जीवकायडः ५३६ः

ववजोद्यसंपादिदसरीरववजो द् दृष्वदी हेस्सा ।

मोहुद्यत्रशोवसमोवसमखयजजीवफंद्णंभावो ॥ —(क) तत्त्वा∘ २.५

(छ) गोम्मटसार : जीवकावड : ४४४ भावादो इल्लेस्सा ओद्धिया होति अप्पवहुरां तु । ~तत्त्वा∘ २.६ सर्वार्थसिद्धि

—गोम्मटसारः जीवकायदः ५३३

ण्डक्साचे हेस्सा उचित् सा भूदपुव्यगित्णाया । भद्दवा जोगपउत्ती सुक्खोत्ति तदि हते हेस्सा॥ —समयसारः वंध अधिकारः २७१

युद्धी बबसाओवि य अज्भवसाणं महं य विराणाणं।

प्रहृमेव सञ्चं चित्तं भावो य परिणामो ॥

- वड़ी:२७१ की अपसेनहत्ति

४६८ सब पदार्थ

बाद की तीन प्रशस्त हैं। पहली तीन संक्षिप्ट हैं और बाद की तीन मसंक्षिप्ट। पहनी तीन दुर्गति को ले जाने वाली हैं और बाद की तीन मुगति को। ।"

दिगम्बर प्रन्थों में वे ही छः लेस्याएँ मानी गयी हैं जो स्वेताम्बर म्रागनों में हैं । शुभ-अर्शुभ का वर्गीकरण भी उसीरूप में हैं ।

लेरवा की परिभाषा दिगम्बर-ग्रन्थों में इस रूप में मिलती है- "बोगपटची छेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ४।" कपाय के उदय से अन्रजित मन, बदन मौर काय की प्रवृत्ति को लेखा कहते हैं। प्राचार्य ग्रमृतचन्द्र और जबसेन ने भी नही परिभाषा ग्रपनाई है ।

श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं : ''जिस से जीव पुष्य-पाप को लगाता है सबवा उन्हें मना करता है वह (भाव) लेक्या है ।

धाचार्य पुत्रवपाद ने स्पष्टतः लेश्या के दो भेद-द्रव्य लेश्या और भाव लेशा का उल्लेख किया है थीर भावलंड्या की वही परिभाषा दी है जो गोम्मटसार में प्राप्त है • । गोम्मटसार में कहा है: ''वर्णोदय से संगदित दारोरवर्ण द्रव्य लेखा है । मोह के

तओ अप्पसत्थाओं, तओ प्रमत्थाओ

१---प्रज्ञापनाः देश्यापद् १७.४.४७ एवं तओ अविसदाओ, तओ विसदाओ

तओ संकिलिटाओ, तओ असंकिलिटाओ वओ दग्यविगामियाओ, तओ एगविगामियाओ २ — गोप्रमहस्तार : जीवकाग्रह ४६३ : किरहा जीला काऊ तेऊ पम्मा य एक्टेस्सा य ।

रेस्माणं णिरेमा छण्चेव इवंति जियमेण ॥ ३---वर्डी : ४६६-५००

४-- गोस्मदसार : जीवहायद : ४६० ५--पञ्चास्तिकाय २.११६ टीकाएँ :

(क) क्यायान्स्त्रिता थोगप्रशिक्षेत्रया

(ख) इपायोदयानस्तिया योगप्रवस्तित्वा ६--गोस्सरमारः जीवकावत्र ४८६ :

. टिनड अप्योकीरड एडीए जियअपूरणपुर्व **छ** ।

जीवीनि होदि देस्या देस्सागुणवाणयस्यादा ॥ •—तस्याः २.६ मगोर्थनिद्धः

द्याया द्वित्या, द्रव्यदेश्या भावदेश्या चेति । भावदेश्या स्थामीहरहत्रिका योगप्रहर्शिति

दृद्य, धयोग्यम, जायम धौर दाय से उत्तन्त जीवस्यन्दन भाव लेदया है 1" दिवस्वर माचार्यों ने भी छः लेंद्याओं को उदयभाव कहा है । इस सम्बन्ध में

वर्शविविद्धि में निम्न समायान मिलता है:

"उग्यालकपाय, धीवकपाय धीर संयोगीकेवली गुणस्थान में गुद्रलेखा हैं । बहा पर क्याय का उदय नहीं फिर लेखाएँ औदियक कमें ठहरती हैं ?"

"जो योगप्रकृति कपाय के उदय से अनुरंजित है वही लेखा है। इस प्रकार इवंत्रावद्वारत तय की प्रयोजा से उदयान्तकराय और गुणस्वानी में भी लंदवा को भौदीबह नहां है। ययोगीकैवली के योगप्रवृत्ति नहीं होती इसलिए वे संस्थारहित हैं

यांम्यटवार में भी बहा है—"अयोगिस्थानमटेर्ज्य तु" (बी० का०: ५३२)—मयोगी धात में तेरचा नहीं होती। जिन मुणस्थानों में कपाय नव्द हो चुकी हैं उनमें लेखा होने का कथन भूजेंद्रवर्गित न्याय से है। प्रयंता योगमहति मुख्य होने से वहाँ संस्था

मध्यवसाय के सम्बन्ध में निम्त बातें जानने जैसी हैं :

थीरुन्दरुन्दाचार ने बुद्धि, ब्यवनाम, मध्यवद्यान, मृति, विज्ञान, चित्त, भाव भीर परिमाम सबको एकामक बहा है"। इतकी व्याख्या स्थापः इत प्रकार है-भेवन इन्द्रिः, व्यवसानं व्यवसायः, अञ्चरसानं अञ्चरसायः, मननं पर्यालोचनं महिन्छ, क्तिवन अनेनित विज्ञानं, चित्रनं चित्तं, भवनं भावः, परिणमनं परिणामः ।

!-- मोम्मरमारः जीवकास्यः : ५३६ :

बरगोदयसंगादिदनसीरवयजो दु दव्यदो छेस्ना । मोहृद्यवधोवसमोवसमस्वयज्ञजीवकरूपंभावो ॥ -(E) avai. 2.5

(य) गोम्मःयार : जीवकायङ : ६४४ भावादो छल्लेक्सा ओदविया होति अध्यवदुर्ग तु । --नम्बार ३.६ सर्वार्थसिद्धि —गोज्जरमारः जीवहाददः ५३३

बहुदमावे रेस्ट्या दर्घाद् सा भूदपुरवर्गाद्वामा । भद्दश जीवपदची मुक्तोति तदि हुपे टेस्मा ॥ - मन्द्रपारः वंत्र अधिकारः २ ८१

इंडी बदमाओडि व अन्तरसार्च महे व विद्यमार्च ।

एडट्रमंड मार्ज विश्वं भावो य परिणामी ह - बाः व को अव्यवसूचि

हुन्दरुन्दरबाबे लिखते हैं—"दोब बम्मदवात वे पन्, तरह, देर, नतूब हर

प्यांच-मानों घीर घनेकवित पुम्प-गाव को करता है।।"

प्यान के विषय में हुछ बाउँ नीचे दी बाड़ी हैं :

वाचक उनास्वाति के बनुवार—एकाइस्न वे विन्ता का निरोब करा म

है । इनका भावायं है एक विषय में बित-निरोध । प्रावार्य प्रमाद ने प्रतीदें

में लिखा है-- "घर का घर मुख है। दिलका एक घर है वह एकाप स्हाता है नाना पदायाँ का धवतन्त्रन होने से विन्ता गरिसन्दवत्री होती है। हते प्रवासी

नुखों से हटा कर एक प्रम प्रमान एकमुख करना एकामविन्तानिरोव बहुनता है। पहाँ प्रस्त उठता है निरोब समावस्य होने वे स्था खर-पूर्व सी उछ सात स्वी

नहीं होना ! इसका सनामान इस प्रकार है—प्रत्य किया की तिर्शत की प्रतिस मत्तत् है भौर भाने विषय को प्रदृत्ति की मनेशा तत्...। निश्चत प्रविधिता है स्तर निश्चल रूप से भवनासनान जान ही ब्यान है? ।" चित्र के विश्वेर का लाग करा म्यान है\*।"

हु ख रून महता पोड़ा पहुँचाने रून घ्यान को मार्जध्यान कहते हैं । क्रूडा स ध्यान रीद्रध्यान है । महिला मादि नावों से युक्त ध्यान धरम्यान है । नैव [र

हुए स्वच्छ बस्त्र की तरह गुवियुप ने युक्त प्यान को गुहुष्यान बहुते हैं।

१—समयसारः बंध अधिकारः २६८: सन्त्रे करेड जीवी अञ्जवसायेन तिरियमेर्सिए।

देवमण्ये च सब्बे पुरुषं पाषं च वैयविहं॥

२—वस्त्रा॰ १.२७: उत्तमसंहननस्यैकायचिन्तानिरोधो ध्यानम्

रे-वत्त्वा॰ ६.२७ सर्वार्थसिद्धि ४--वही ६.२१ सर्वार्थसिदि : चित्रविश्लेपत्यागी ध्यानम् ४—वही ६<sup>.</sup>२८ सर्वार्थसिदि :

ऋतं दुःखम्, अर्शनमर्तियां, तत्र भवमार्तम् । ६-वही ६.२८ सर्वार्थमिति : ब्दः ब्राययस्त्रस्य कर्म तत्र भन्नं वा रीतम्

४—यही ६.२८ सर्वार्थनिदि : धर्मादुर्वातं धर्मम्

ं ६.३८ सर्वार्वनिति : ह्य इस्योगा व्युह्नम्

इनमें से प्रयम दो व्यान प्रप्रशस्त हैं भीर भन्तिम दो प्रशस्त १ । ग्रप्रशस्त पापासन े के कारण हैं और प्रशस्त कर्मों के निर्दहन करने की सामर्थ्य से युक्त<sup>ः</sup>। प्रशस्त मोध के हेतु है और भ्रष्रशस्त संसार के ?।

१८--पुण्य का आगमन सहज कैसे ? (गा० ४२-४५) :

गावा ४१ में स्वामीजी ने शुभ प्रध्यवसाय, परिणाम, लेख्या, योग भीर प्यान को संदर और निर्वरा हप कहा है तया उनसे पुष्प का प्रागमन सहज भाव से होता है ऐंडा तिखा है। संबर भीर निर्वराकी करनी से पुष्पका सहज भ्रागमन कैसे होता है—इसी बात को स्वामीजी ने गा० ४२-४४ में स्पष्ट किया है। इस विषय में <sup>पहुंचे</sup> बुद्ध विवेचन किया जा चुका है<sup>×</sup>। प्रश्न हैं— यवातच्य मोक्ष मार्ग की करनी करते हुए दुष्य क्यों लगता है ? इसका उत्तर स्वामीजी ने इस प्रकार दिया है—-

"एक मनुष्य को गेहूँ की ब्रत्यन्त चाह है पर पदाल की चाह नहीं। गेहूँ को उत्पन्न करते के लिए उसने मेहूँ बोचे। नेहूँ उत्पन्न हुए साथ में पमारा भी उत्पन्न हुमा। जिस उद्ध हस मनुष्य को गेहूँ की ही चाह थी, पवाल को नहीं फिर भी पयाल साथ में उत्पन्न हुमा उसी प्रकार निर्जरा की करनी करते हुए भले योगों की प्रवृत्ति से कर्म क्षय के -अंध-छाय पुष्प सहज रूप से उत्पन्त होते हैं। गेहूँ के साथ बिना चाह पयात होता

वैसे ही निर्वराको करनी के साथ दिना चाह पुण्य होता है।

"बूत लगाने की इच्छा न होने पर भी राजस्थान में गोचरी जाने पर जैसे सामु के ांगेर में युत्त सम जाती है मेंसे ही निर्जरा की करनी करते हुए पुण्य लग जाता है। .. तरबढ योगों की प्रकृति करते समय पुण्य निश्चय रूप से लगता ही हैं ।

"निरनज करनी करते समय जीव के प्रदेशों में हनन-चलन होती है तब कर्म-पुद्रल हद-प्रदेशों में प्रदेश करते हैं। कर्म-पुद्रलों का स्वभाव चिपकने का है। जीव के प्रदेशों

<sup>-</sup>तस्वा० ६.२८ सर्वार्थसिद्धि

वेदेवयच्याचित्रं ध्यानं द्वैविध्यमग्तुते । कुतः ? प्रयस्ताप्रयस्तभेदात् −वही : '

भग्रवस्त्रमपुरवास्त्रम्कारणस्यात् । कर्मनिर्देशनसामध्यौद्ययस्त्रम् <sup>—पु०१७६</sup> अंतिम अनुच्छेद तथा ए० २०४ टि० ४ (२)

<sup>&</sup>lt;sup>-टीइम</sup> होसी की चर्चा

नव पहार्थ

का स्वभाव ग्रहण करने का है। उसे मिटाने की शक्ति त्रीव की नहीं। ''योग प्रशस्त मौर मप्रशस्त दोप्रकार के होते हैं । मप्रशस्त योग का सबर औरप्रस्त

योगों की उदीर्णा-प्रकृति मोश-मार्ग में विहित है। संवर और उदीर्पा से कर्नो से निजरा होती है। संबर भीर उदीर्णा निजरा की करनी है। इस करनी से बहुब स से पुष्य होता है पन: उसे प्रासन में डाला है। निर्जरा की करनी करते सनव जीव के सर्वे प्रदेशों में हलन-चलन होती है। उस समय नामकर्म के उदय से पुष्प का प्रदेश

होता है १ ।"

१६—वासंड योग और संत्रह संयम (गा॰ ४६-४९) यहाँ दो वातें कही गयी है-

१-- 'मौपपातिक सूत्र' में ६२ योगों का उल्लेख है। वे सावद्य भौर निखब देनों प्रकार के हैं। योग जीव की क्रिया-करनी है। वह जीव-परिणाम है। धतः ग्रेंग-

धास्रव जीव है। २-- असंयम के सत्रह भेद भी योग हैं।

असंयम के सत्रह भेदों के नान इस प्रकार हैं \* :

(१)प्रध्वीकाय असंयम : पृथ्वीकाय जीव (मिट्टी, लोहा, तांवा बादि) के प्रति बर्वयम शे वस्ति । उनकी हिंसा का ग्रत्यान ।

(२) अप्काय असंयम : जलकाय जीव (घोस, कुहासा मावि) की हिंसा का मत्त्रीय

प्रयात् उनके प्रति घसंयम की वृत्ति । (३) तेजस्काय असंयम : अग्रिकाय जीव (अंगार, दीपशिवा मादि) की हिंवा का

बस्याग या उनके प्रति बसंयम की वस्ति ।

(४) वायुकाय असंयम : वायुकाय जीव (धन, संवर्तक मादि) की हिंसा का मत्नान वी उनके प्रति घसंयम की वृत्ति ।

१---टीकम ढोसी ने जाव २--समबायाज्ञ ४.१० : पुरुविकायभसंत्रमे आउकायभसंत्रमे तेउकायभसंत्रमे वाउकायभसंत्रमे वणस्सः ेन वेहदिवअलंबने तहदिवअलबने चर्डारिवअलंबने पंचित्वअलंबने

्र पद्दानातः वद्द्शसंत्रमे कायशसंत्रमे । . पहाअसंत्रमे उनेहाअसंत्रमे अवहदुअसंग्रमे अप्यमनगाअसंत्रमे

- (४) वनस्पतिकाय भसंषम : बनस्पतिकाय जीव (इत, सता, मानू, मूनी मादि) की हिंता का बरवाग या उनके प्रति मनयम की जीत ।
- (६) इंग्टिय असंयम : दो इन्त्रिय बाले जीव जैसे-सीन, संग्र मादि की हिसा का मत्यान या उनके प्रति मनंपम की नित्त ।
- (॰) प्रीट्रिय असंबम : ठीन इन्द्रिय बाले बीच जैने--कुन्यू, विवीसिका मादि की हिंसा का मत्वार या उनके प्रति मर्ययम की कृति ।
- (c) चतुरिन्दिय असंग्रमः चार इन्द्रिय वाले जीव जैसे मशिका, बीट, पर्तग धादि वी हिंग का मत्त्राग या उनके प्रति धसंग्रम की विति ।
- ् पंचित्र प्रस्तिम था उनक प्राप्त प्रसासम का द्वारत । (६) पंचित्रस असंसम : पांच हित्रस वाले जीव जैसे--मनुष्य, पर्गु, पशी भ्रादि तिर्पेख भ्री हिंदा का मरवान या उनके प्रति मसंसम भ्री कति ।
- (१०) अजीवकाय असंबाध : बहुमूच्य प्रजीव वस्तु जैसे—स्वर्ण, प्रान्भूषण, वस्त्र प्रादि का वनुर संबह भीर उनके भोग की जीत ।
- (११) प्रेक्षा असंयम : बिना देल-भाल किए सोना, बँठना, चलना प्रादि प्रथमा बीज,
- हरी पात, जीव-बन्तु युक्त जमीन पर सोना, बैंटना मादि । (११) उपेक्षा असंयम : पाप कर्म में प्रष्टुत्त को उत्साहित करने की दृत्ति ।
- (१३) अपहत्य असंयम : मल, मुवादि को सतावधानी पूर्वक वितर्जन करने की हत्ति ।
- (१४) अप्रमाजन असंयम : स्थान, बहन, पान सादि को बिना प्रमाजन काम में साने की तृति।
- (१४) मन असंयम : मन में इर्प्या, द्वेप खादि भावों के पोपण की वृत्ति ।
- (१६) वचन असयम : सावद्य वचनों के प्रयोग की कृत्ति।
- (tu) काय असंयम : गमनागमन प्रादि कियाओं में ग्रसावधानी !
- ं भवनम का ग्रयं है—प्रविरति । प्रविरति को भाव सत्त्र कहा गया है । । धतः यह स्थ्यतः प्रात्म-परिणाम है । प्रविरति प्राणव है भतः वह भी जीव-परिणाम—जीव है ।

१—टाणाङ्गः १०.१.७४३ :

सत्यमगी विसं छोणं सिगेहो सारमंबिछं । दुष्पउत्तो मणोवायाकाया भावो त अविरती॥

२०-चार संग्राएँ (गा० ४६) :

चंत्रता—नात का प्रयाताबेदतीय भीर मोहतीय कम के उरव से पँता होने बाने विकार से युक्त होता सत्रा है?। प्राचार्य पूरव्याद सिचते हैं—'प्राहारादि विपर्वे भी प्रभिताचा को संजा कहते हैं?।'' संजाएँ चार हैं?:

- (१) आहारसंज्ञा : माहार-प्रहण की मनिलापा को माहारसंजा कहते हैं।
- (२) भयसंज्ञा : भय मोहनीयकर्म के उदय से होनेवाला त्रासक्य परिणाम भवतंत्रा है 1
- रे) मेथुनसंज्ञा : वेद मोहनीयकर्म के उदय से उत्तात्र होनेवाली मैदून ग्रमिलामा मेयून संज्ञा है "।
- (४) परिषद्धंज्ञा : चारित्र मोहनीय के उदय से उस्तव्र परिषद्ध प्रमिताया को पीण्डर संज्ञा कहते हैं १ ।

जीव संज्ञाग्नों से कर्मी को ग्रात्म-प्रदेशों में खींबता है। इस ठरह कर्म की हेतु संज्ञाएँ

घासन है। संज्ञाएँ जीव-परिणाम है। ग्रतः ग्रासन जीव-परिणाम है—जीव है। ग्रासन रूप संज्ञामों को भगवान ने ग्रवर्ण कहा है°। ग्रतः ग्रन्य मासन भी ग्र<sup>वर्ण</sup>

—ग्रह्मी ठहरते हैं।

१---डाणाङ्ग ४.४.३५६ टीका : संज्ञा --चेतन्यं, सचासातवेदनीयमोहनीयकम्मोद्रयजन्यविकारयुक्तमाहारसंजादिले<sup>द</sup> व्यपदिग्यत

२—तत्त्वा० २.२४ सर्वार्धसिद्धि ३—देखिए ए० ४१० टि० ३१

४--डाणाङ्ग ४.४.३५६ टीकाः

भयसंज्ञा—भयमोद्दनीयसम्पाद्यो जीवपरिणामो ५—वडी :

मेंथुनसंज्ञा—शेदोदयजनितो मेयुनाभिछापः ६—वही :

५—-५६। : परिपद्दसंज्ञा---चारित्रमोद्दोदयजनितः परिप्रहाभिलापः

<sup>्</sup>री . ए० ४१० हि० ३२ ७.८

(२) भय, (२) मैंबून, (४) परिषद्ध (४) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोभ, (१) लोक गमौर (१०) सोघ गाँ

ये सभी जीव-परिणाम है।

क्हा है—"चार संज्ञा, तीन लेक्सा, इन्द्रियवसता, झार्तरीह-स्थान और दूरअयुक्त

बान **भौर दर्शनचारित्र**मोहनीय कर्म के समस्त भाव पापास्त्र के कारण हैं <sup>3</sup>।"

२१—उत्थात, कर्म, यल, चीर्य, पुरुषकार-पराक्रम (गा० ५०-५१) :

गोसालक सर्वभाव नियत भानता था । उत्तको धर्म-प्रज्ञति में उत्यान, कर्म, वल, वेर्षे भीर पुल्पकार-पराहम का स्थान नहीं था । भगवान महावीर की धर्म विज्ञप्ति पी—उत्यान है, कमें है, बल है, पीय है, पुरुषकार-पराक्रम है, सर्वभाव नियत नहीं है\*। उत्पान, दल, बीर्य मादि के व्यापार सावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार के होते 1

क्षाबब उत्थान, बल, बीर्य घादि से जीव के पाप-कर्मों का संचार होता है घौर निरवद उत्यान, बल, बीयं सादि से पुण्य-कर्म लगते हैं। इस तरह उत्यान, बल, बीर्य मादि के व्यापार मासन है। एक बार गौतम ने पूछा--- 'भगवन् ! उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, पुरुषकार-परात्म,

क्टिने वर्ण, सथ, रस और स्पर्ध वाले हैं ?"

t—भगवती ७.८ टीका :

एवं सम्दार्थगोचरा विशेषावयोधिक्येव संज्ञायतेऽन्येति छोकसंज्ञा

१—भगवती ७.८ टीका :

मितिज्ञानावरमास्यापयमाच्छन्दाययंगोचरा सामान्यापबोधव्रियेत्र संज्ञायते बस्त्वनयेत्योघसंज्ञा..... ∖—पञ्चास्तिकाय २.१४० :

सद्याओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुदाणि। णार्गं च दुव्यउत्तं मोहो पावप्पदा हॉति॥

-- उपासकत्या : ६

पोतालस्स मञ्जूलियुक्तस धम्मप्रयमती, नित्य उट्टाणे इ वा कम्मे इ वा बले इ वा कतित इ वा पुरिसकास्वरस्क्रम इ वा, निवया सम्बन्धावा, मंगुली व समगस्त भारभी नहाबीत्स पामपयनवीं, अदिध उट्टाणे हू वा, काम हू वा, बले ह वा, बॅरिए इ वा पुरस्तरकारपरस्थ्ये इ वा, अणियया सञ्चमाया ।

नव पदार्थ

भगवान महारोर ने उत्तर दिशा—'-गौरन ! वे प्रवर्ण, प्रगन्य, प्रस्त प्रोर महारे वाले हिर्देश

इस वार्तानाय में उत्थान, कर्म प्राप्ति को संस्टतः प्रस्ती कहा है। उत्थान, प्रंमें प्राप्ति का व्यापार योग प्राप्तव है। इस तरह योग प्राप्तव स्ती व्हरता है। २२—संग्रती, असंग्रती, संग्रतासंग्रती अपिति विक (गाउ ५२-५५):

ग्रायमों में निस्त त्रिरु अनेह स्वल भीर प्रसंगों में मिलते हैं :

(१) विरत, प्रविरत ग्रीर विरताविरत ।

805

- (२) प्रत्यास्यानी, प्रप्रत्यास्थानी और प्रत्यास्थानी-अप्रत्यास्थानी।
- (३) स्वती, धमवनी और संवतामंवती।
- (४) पण्डित, बात बीर बालपण्डित । (४) जाग्रत, सत भीर सतनाग्रत ।
- (६) संवृत्त, असवृत्त और सवृत्तानंत्र्त।
  - (७) घर्मी, ग्रथमी श्रौर धर्माधर्मी।
- (a) धर्मस्थित, ग्रथमंस्थित और धर्माधर्मस्थित ।
- (E) धर्मध्यवसायी, भवर्मध्यवसायी भौर धर्मावर्मव्यवसायी।

नीचे इन में से प्रत्येक पर कुद प्रकाश डाला जाता है। (२) ब्रिटिट, अबिरत और विस्ताबिरत :

भगवान महावोर ने तीन तरह के मनुष्य बतलाये हैं :

(क) एक प्रकार के नृष्य महा इच्छा, महा धाराम भीर महा परिश्व काले होते हैं। वें भ्रमाधिक, भ्रमानृत, भ्रमीध्य, प्रथम की ही चर्चा करते वाले, प्रथम की ही देवों वाले भीर सबसे में ही भावक होते हैं। वें भ्रमसम्ब स्वनाव भीर पाचरणवाते कीर भ्रमस्म में ही भारतीवेंका करने वाले होते हैं।

वे देनेचा कहते रहते हैं—मारो, काटोश्रीर मेहन करो । उनके हाथ सीष्ट्र है र वे प्याने हैं। वे चण्ड, घट भीर खुट होते हैं। वे उत्तर में साहीतक होते हैं। वञ्चन, माया, <sup>हुट</sup> कपट में सर्ग रहते हैं तथा दुसील, दुर्गत और मतापु होते हैं।

<sup>•--</sup>भगवती : १२.४

भई भीते ! १ उट्टाने, २ कटने, ३ वले, ४ वीरीच, ४ पुरिसरकारपरवर्णे--पून कवित्रन्ते ? ते चेव जाव-भारती पत्नचे ।

(व) इत्तरे प्रकार के मतुष्य सनारको और सर्वाराष्ट्री होते है। वे धर्मी, धर्मानुग, धर्मिष्ठ शवन् धर्म ते ही मातीविका करते हुए जोवन स्वतीत करते हैं। वेसुसील, दुवती, प्रत्यानक और मुखापु होते हैं। वे जोवन भर तम्ब प्रकार के प्राचातिपात सावत सर्व बादव कार्यों से निहत्त होते हैं। वे सनगार होते हैं। ऐसे मनुष्य दिस्त बहुवाते हैं। एक पर्य कर कर

(१) ठीवरे प्रधार के मनुष्य धरोनद्वा, भरसारंग और धरा-वारिष्ठ वालं होने हैं। वे चार्तिक बानन् धर्म से ही धारीविका करने वालं होने हैं। वे चुप्तेल, पुत्रती, द्वित्यानर और बाधु होते हैं। वे एक प्रकार के प्राध्यावित्रात से पावण्यीवन के लिए विश्व होने हैं और एक प्रकार के प्राध्यावित्यात से विश्व होने हैं। सो तरह यावत् व्यव्य धराव कार्यों में से कई से निष्ठत होने हैं और एक प्रकार के प्राध्यावात होने हैं और एक प्रकार के प्राध्यावात होने हैं और कहें निष्ठत नहीं होने । स्थी तरह यावत् अपन्यावात है। ये प्रव्यावात वावत्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्यावात्

्षण व अपन स्वान वा सभा पात्री सं प्रावरात का है भारतस्थात है। कार्य साह वर्ष हुए का ताम ज करनेवाला एकात नियम और प्रयाप है। हिरा स्वान से वर्ष पानों के किर्दात कर है वह प्रतारमस्याग है। वह भाग से सह वर्ष है ये के ताम का मार्ग है। वह एकात सम्बन्धीर जान है। नव पदाव

तीवरा स्थान जो कुछ पापों से निष्टत भौर कुछ पापों से मनिवृत्त स्न है व मार्रम-मनारम्म-स्थान है। वह (विरत्ति की मपेक्षा) मार्य यावन् सर्व दुःख केतः

का मार्ग है भीर एकांत सम्यक् भीर उत्तम है ।

(२) प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्याती, और प्रत्यास्यानी-अप्रत्याख्यानी :

एक बार गौतम ने पूछा---"भगवन् ! जीव प्रत्यास्थानी होते हैं, प्रप्रतास्थानी होते हैं प्रयत्रा प्रत्यास्वानी-मप्रत्यास्वानी होते हैं ?'' मगवान ने उत्तर दिया—"गौज़! जीव प्रस्याख्यानी भी होते हैं, अप्रत्याख्यानी भी होते हैं और प्रत्याख्यानी-प्रप्रता-

ख्यानी भीर"

800

जो अधर्म पक्ष में बताए हुए पापों का यावज्जीवन के लिए तीन करण और तीर योग से त्याम करता है वह प्रत्याख्यानी कहलाता है। जो उनका त्याम नहीं इता वह धत्रत्यास्यानी कहलाता है। जो कुछ का त्याग करता है मीर कुछ का नहीं रहा वह प्रस्याख्यानी-मप्रस्याख्यानी कहलाता है

(३) संयती, असंयती और संयसासंयती :

एक बार गौतम ने पूछा—"मगवन् ! जीन संयत होते हैं, मसंयत होते हैं भवन संयतासंयत होते हैं ?" भगवान ने उत्तर दिया—"जीय संयत होते हैं, प्रसंबत होते हैं भौर संयतासंयत भी होते हूँ रा"

जो विरत है वे संयत है, जो प्रविरत हैं वे समंयत हैं थीर जो विरताविरत हैं वे मसंयवासंयव हैं।

१— स्यगई २.२

२--भगवती ७.२: जीवा जं भंते ! कि पचरसाजी, अपचरसाजी, पचरसाजापचरसाजी ?

गोयमा ! जीवा पश्चम्खाणी वि विन्ति वि

रे--भगवती ७.२

४—(क) भगवती ७,२ :

जीवा वं भंते ! संज्ञया, असंज्ञ्या, संज्ञ्यासंज्ञ्या ! गोयमा ! जीवा संज्ञ्या वि

भसंज्ञया वि, संज्ञयासंज्ञया वि - स्म्यापद १७,४

(४) पविद्रत, बाल और बालपविद्रत :

एक बार महाबीर ने गौतम को प्रश्न के उत्तर में कहा था—"गौतम! जीव वाल भी होते हैं, पण्डित भी होते हैं और बालपण्डित भी १ ।'

जो सावच कार्यों से जिस्त होते हैं उन्हें पण्डित कहते हैं, जो उनसे प्रविस्त होते हैं उन्हें बात और जो देसत: बिरत भीर देशत: अबिरत होते हैं उन्हें बालपण्डित कहते हैं?

एक बार गौतम ने भगवान महाबीर से कहा— "भन्यसूथिक ऐसा कहते सावत् प्रकास करते हैं कि (महाबीर के मत से) अमण पश्चित हैं, अमणीपासक बालपण्डित हैं भौर जिस जीत को एक भी जीव के यस की झदिरित है वह एकाना बास नही

<sup>र</sup>हा जा सकता। भगवन् ! ऐसा किस प्रकार से है ?" मनवान बोते-- "गीतम ! जो ऐसा कहते हैं वे मिष्या कहते हैं। गीतम ! मैं तो हेवा बहुता यावत् प्रस्थामा करता हूँ कि श्रमण पण्डित है, श्रमणोपासक बालपण्डित है भीर जिसने एक भी प्राणी के प्रति दण्ड का त्याग किया है वह एकांत बाल नहीं हैं? "

नो उक्त पहले स्वान में होता है उसे मुद्र कहते हैं। जो दूसरे स्वान में होता है उसे बाइत बहुते हैं। जो मित्र स्थान में होता है उसे मुप्त-जावत कहते हैं।

इव विरव में भगवान महावीर भौर लयंती का निम्न संवाद बड़ा रसनद है:

'हैं मगबन् ! जीवों का सुप्त रहना धच्छा या जाप्रत रहना ?''

है अपनी । कई जीवों का मुप्त रहना अच्छा और कई जीवों का जावत रहना। थे जीव प्रवासिक, प्रथमीय मादि हैं जनका मुस रहना ही प्रच्छा है। वे सोते रहते हैं ने जानियों को दु.ख, शोक भौर परिताप के कारण नहीं होते। धपने भौर दूखरे को मचा-क बोबनामों में संबोदित करने वाले नहीं होते। हे जबन्ती ! जो जीव धार्मिक, पर्मा-ए करने वाले माहि हैं उनका जायत रहना मण्या है। उनका जाना मदुल मीर (घ) वही १.८

—(६) खनाताई २.२ : अनिरहं पहुच याळे आहि अह निरहं पहुच पंडिए आहि जह विस्यावितहं पहुच बालपंदिए आहि सह

(स) भगवती १.८

-समक्ती १७.२;:

षदं दृत गोपमा ! पृतं आहुक्तामि, जान-पक्तेमि-पृतं सन्तु समया पंडिया, क्षमधीराममा बाक्सरिया, जस्स ने प्रापाणाए वि देवे निविश्वचे से नं नी दार्गत-



नो संबद, विरत भौर प्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा है वे धर्म में स्पित है। वे धर्म को ही दृश कररहते हैं। जो ससयत, सविरत सौर सप्रतिहतप्रत्यास्यातकर्मा हैं वे सपर्म में स्वित हैं। वे प्रचर्न को ही प्रहल कर रहते हैं। जो संगतासंगत है वे घर्माधर्म में स्थित है। वे धन भीर मधर्म दोनों को सहण कर रहते हैं ।

(६) धर्मन्यवसायी, अधर्मन्यवसायी और धर्माधर्मन्यवसायी : टालाङ्ग में कहा है-स्ववसाय तीन कहे हैं-(१) घर्मव्यवसाय, (२) अधर्म-स्ववात धीर (३) धर्माधर्मस्यवसाय । इनके धावार से तीन प्रकार के मनुष्य होते

है—(१) वर्मव्यवसायी (२) भयमव्यवसायी भीर (३) धर्माधर्मव्यवसायी । स्वामोत्री के मनुसार उक्त नी त्रिकों का सार यह है कि संयम और विरित्त संवर हैं भीर भरत्यन भीर प्रविरति प्रास्तव । संयम भीर विरति प्रशस्त हैं भीर भस्यम भीर

स्वामीजी का यह कथन सूत्रों के घनेक स्थलों से प्रमाणित है :

(१) मगवती मुत्र में कहा है—हिंसादि मटारह पानों से जीव सीध्र भारी होता है। ज्न वार्चों से बिरत होने से जीव सीघा हस्कापन श्राप्त करता है। हिसादि घटारह पार्चों वे बिरवन होनेवाले का संसार बड़वा—दीर्य होता है। ऐसा जीव संसार में असण इरता है। जनते निर्त होने वाले का संसार घटता—संक्षित होता है और ऐसा जीव संबार-समुद्र को जल्लाय जाता है?। (२) नि.चोत, निर्मुच, निर्मयोद, निप्पत्याख्यानी मनुष्य काल समय काल प्राप्त हो

माबः नरक, विवेश में उत्तन्त होये 💌 (३) एशंत बाल मनुष्य नरियक, तिबंद्ध, मनुष्य और देव इन चारोंकी मायुष्य बांव हरता है। एकान परिक्रत मनुष्य कदाचिन् सायुष्य बांबता है और कदाचित् नहीं बारता। यब बावता है तब देवायुष्य बायता है। बालाण्डित देवायुष्य का बंध करता 11

(r) सर्व मामी, सर्व भूत, सर्व बीव, सर्व सरवों के प्रति त्रिविधि-त्रिविध से धर्मसन, भीरत भीर प्रजीत्त्रप्रतास्थात्रसायस्मां-समित्, प्रवृष्टतं, एकान्तः दण्ड देनेवाना धीर १-अगवती १७,२ :

इतः गोबना ! संजय-विरयः जार-धम्माधम्मे टिय् १—टवा**ह** १.१.१८४ :

विदिह बरसाए पे॰ तं॰ घरिमते बरसात अधिमाद बरमाते धरमाधरिमाए बरसाते १--व्यवद्यं १३.३

<sup>--</sup>पो <sub>•.१</sub> **--**₹1 {.5

<sup>61</sup> 



है। बंबत, बिरत, भादि के संबम, बिरति मादि संबर रूप होने से जीव-परिणाम हैं वो किर मसंबत, प्रविरत प्रादि के असंयम, अविरति मादि प्राक्षव रूप होने से जीव-परिणाम क्यों नही होंने ?

मनुयोगद्वार में चार प्रकार के संयोग बतलाए गए हैं:

(१) द्रव्यसंवोग—छत्र के संयोग से छत्री, दण्ड के संयोग से दण्डी, गाथ के संयोग से गोपाल, पशु के सयोग से पशुपति, हल के संयोग से हली, नाव के संयोग से नायिक मादि द्रव्यसंयोग है।

- (२) क्षेत्रसंबोग—भारत के संबोग से भारती, मगय के संबोग से मागयी झादि । (३) कालसंबीन-जैसे वर्षा के संबोग से वरसाती, वसन्त के संबोग से वासन्ती मादि ।
  - (४) मावसंयोग—यह संयोग दो प्रकार का कहा गया है। प्रशस्त भौर
- मप्रशस्त । जान के संयोग से जानी, दर्शन के संयोग से दर्शनी, चरित्र के संयोग से चारित्री मादि प्रशस्त भाव संयोग हैं।

कोच के संयोग से कोबी, मान के संयोग से मानी, माया के संयोग से मायाकी भीर तोम के सयोग से लोभी—ये भप्रशस्त भाव संयोग है।

मावसंयोग से सम्बन्धित पाठ इस प्रकार है :

से कि ते संबोगेन, संजोगेण चडन्त्रिह पद्मणचे, तं जहा—दृष्य संजोगे, खेच वंबोने, बाह संजोगे, भाव संजोने…

से कि तं भाव सजोगे? भाव सजोगे दुविहे प्राणते, तं जहा...पसत्थेय अपसत्थेय । हितंपसत्ये ? पसत्ये गामेनं जाणी, दूसमेनं दूसमी, चरिचेनं चरिची से तं पसत्ये । कि तं अपसत्ये ? अपसत्ये कोहेण कोही, माणेण माणी, मायाए माथी, छोनेणं ोबी से वं बपस्त्ये, से वं भाव संजीमें, से तं संजीमेणं.....

उपरोक्त प्रतंप से यह स्वःट है कि जानी, दसनी, चारित्री, क्रोपी, मानी, मायाबी, भी मादि बान, दर्धन मावन लोग मादि मावों के संयोग से होते हैं। ये ज्ञानादिक व जीव के ही हैं विसन्ने वह जानी प्रादि कहलाता है। त्रोस, मान, मासा, लोज भी ैं तीव के भाव वहें गये हैं। ये कपाय मान्नव के भेद हैं।

स्त्रो तरह मत्रयंन, मनिश्ति, मत्रत्यास्यान मादि मत्रसस्त मान जीव के ही है

एकान्त बात होता है। सबै प्राणी, सबै मूत्र मादि के प्रति विविवनित्रिय वे हंद विरत मोर प्रस्पावयातकर्मा—मिन्निय, गंत्रस मोर एकांत परित्र होता है'।

(१) संसारसमागत्रक जीव दो प्रकार के कहे गर्ने हैं—(१) संबद और (र)

संगठ जीव दो प्रकार के हैं (१) प्रमत्त संगठ और (२) भप्रमत संग्र ।

प्रवास संवत प्रास्तारंभी नहीं, परारंभी नहीं, ठरुपवारंभी नहीं, पर प्रनारंभी है। प्रश्त संवत पुरावीम की प्रोच्या से प्रार्थानंभी नहीं, परारंभी नहीं, उत्पारंभी नहीं, पर प्रनारंभी हैं। प्रमुख्योग की प्रत्या से वे प्रार्थारंभी भी हैं परारंभी नीहैं ठरुपवारंभी भी हैं, पर प्रनारंभी नहीं।

घरंगत घविरति की प्रपेक्षा से घारमारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, तदुनवारंभी भी

(६) प्रसंदत्त प्रनगार, सिड, बुड, मुक्त भीर परिनिवांत नहीं होता तथा हर्ष दु:सों का मन्त नहीं करता । संदत्त प्रनगार सिड, बुड, मुक्त भीर परिनिवांत होगा है तथा सर्व द:सों का मन्त करता है?।

(७) प्रसंयत, प्रविरत, प्रयतिहतपापकर्मा, सक्रिय, प्रसंवृत्त, एकान्तरग्री, एकान् बाल भीर एकान्त सुत जीव पापकर्मों का उपार्जन करता है र ।

स्वामोत्री कहते हैं कि संयत, विरत, प्रत्यास्त्वानी, विष्यत, वायत,संबृण, पर्मी, पर्म-स्वित और पर्मव्यवसायी के संयम, विरति और प्रत्यास्थान वंबर हैं। प्रसंस्त, ध्रीवर अप्रत्यास्थानी धारि के सर्वयम, सविरति और प्रप्रत्यास्थान सावत है। वंदर्शकंत, विरत्याविरत और प्रत्यास्थानाप्रत्यास्थानी के संयम और सर्वयम, विरति और प्रवर्षीत तथा प्रत्यास्थान और प्रप्रत्यास्थान क्रमतः संवर और प्रावत हैं।

इस तरह संवर और मासव दोनों जीव के ही सिद्ध होते हैं। वे जीव-परिणान हैं। जो संवर को जीव मानते हुए भी मासव को मनीव कहते हैं उनकी मिम्मा मर्मिनिवेर

१—(क) भगवती ७.२

<sup>(</sup>स) वही द.७ २—वही १.१

<sup>₹—</sup>वही १-१

४--औपपातिक स्॰ ६४

. वैसे मकान के प्रवेस-द्वार को उक देने पर वहीं स्प्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे " ही पालव को रोक देने पर संबर होता है। जैसे मकान के बंद द्वार को खोल देने पर मप्रवेत-द्वार ही प्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही संवर को स्रोल देने पर वह मास्रव-द्वार हो जाता है १

निष्यात्व, प्रविरति, प्रमाद, कषाय भीर योग—इन प्रास्नवों का जैसे-जैसे निरोध होता है संबर बड़ता जाता है। सम्यक्त्व, विरति, भ्रष्टमाद, श्रक्तपाय भीर भ्रयोग जैसे-वैसे घटते हैं--मासव बढ़ता जाता है।

स्वामीजी कहते हैं भासन जीव पर्याय है या अजीव पर्याय इसका निर्णय करने के लिए यह घट-वड़ किस वस्तु की होती है यह विचारना चाहिए । ग्रविरति उदयभाव है। इसके निरोष से विरांत संवर होता है, जो क्षयोपश्चम भाव है। इस तरह मास्रव भीर

<sup>एंदर</sup> में जो पट-मड़ होती है वह घट-मड़ जीव के भावों की होती है। जिस प्रकार वंबर माव-जीव है उसी प्रकार भास्तव भी भाव-जीव है।

बानब योग घटने से निरवध योग वङ्गे हैं । स्वभाव का प्रमाद घटने से अप्रमाद धंदर निख्य गुण बढ़ता है। कपाय प्राप्तद घटने से मकपाय संवर निरबय गुण बढ़ता है। पितरित पटने से विरति बड़दी है। मिष्यात्व घटने से संवर बढ़ता है। ऐसी पिर-स्थित में संबर को जीव-पर्याय मानना और मासन को मनीव-पर्याय मानना परस्पर <sup>स्पड नही</sup>ै। यदि संबर जीव भीर मरूपी है तो उसका प्रतिपत्री भालव भी जीव भीर

म्बंदम के सन्नह प्रकारों का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे भनिरति भासव हैं। इन्हों के प्रवित्तती सबह प्रकार के संयम हैं। इन्हें मगवान ने संबर कहा है। संबर त्रीव-सप्तण—परिणाम है वैसे ही घालव जीव-सक्षण—परिणाम हैं ≀

यहीं प्रभक्तिया जाता है—"पानाम में भासव को ध्यान द्वारा शनन करने का उल्लेख है। यद माजब जोब है तो फिर उसके क्ष्मण की बात करेंगे ? मनुयोगद्वार में कहा है— भारताम दो प्रकार का है--- मागम भावतामण, नो-मागम भावतामण । समझ कर <sup>बन्दोत</sup> पूर्वक पुत्र पुत्रा—मागम भावशपण है। गो-मागम सपण दो प्रकार का है— मृत्यतः धीर (२) पद्मवतः । प्रवतः नारः प्रकार का है—क्रोवधवण, मानसन्त, --रीक्न दोसी की चर्चा

त्रव पदार्थ

जिनसे वह प्रसंयत, ग्रविरत, ग्रप्तत्वाख्यानी ग्रादि कहलाता है। जैसे क्रोपादिनाव बदार भारत है वैसे ही घसपम, धनिरति, धप्रत्याख्यान बादि भाव बनिरति बाह्य है।

अनुयोगद्वार में कहा है--भावलाभ दो प्रकार का है-(१) ग्रागम भावतान भौर (२) नी-ग्रागम भावलाभ । उपयोगपूर्वक सूत्र पड़ना ग्रागम भावलाभ है। नी-मारन भावलाभ दो प्रकार का है-प्रवस्त और अप्रवस्त । प्रचस्त भावलान तीन प्रकार हा है--- ज्ञानलाम, दर्शनलाम भीर चारित्रलाम। श्रप्रशस्त लाम चार प्रकार का है--

क्रोबलाम, मानलाम, मायालाम और लोमलाम । मल पाठ इस प्रकार है :--

से कि तं भावाए दुविदे पराणसे, तं जहा —आगमओय, नो आगमओय। से कि तं आगमतो भावापु ? आगमतो भावापु जागपु, उत्वक्रते, से तं आगमतो मावापु ! से कि तं नो आगमतो भावाए ? वो आगमतो भावाए द्वविहे प्राणत्ते, तं ब्रहा पसत्वे अप्पसत्थे। से कि तं पसत्थे ? पसत्थे तिविहे पर्णन तं जहां गाजाप, दंसजाप, विस्तिप, से तं पसत्थे । से कि तं अप्पसत्थे १ अप्पसत्थे चडव्यिहे पर्वणते, सं जहां कोहार, माणार, मायापु, लोभापु से तं अप्पसत्थे। से तं नो आगमतो भावाप, से तं मावापु, से तं आए ।

यहाँ जान, दर्शन और चारित्र को प्रशस्त माव में भीर कोय, मान, मागा भीर लोम को प्रदश्त माव में समाविष्ट किया है। इससे फलित है कि क्रोब मादि वार्षे माव माव-कपाय है। भाव-कपाय कपाय मासव है। मतः कपाय मामव मीव-परिणाम सिद्ध होता है।

858.

इस्रो तरह पविरति, पसंपन पादि भी जीव के भगरास्त मांव है। बी<sup>द है दे</sup> भाव भविरति ग्रासव है। इन तरह ग्रविरत ग्रासव जीव-परिणाम है।

५३-किस-किस तस्य की घट-यद होती है' (गा० ५६-५८):

भागम में वहा है: "वो मासव हैं-कर्म-प्रवेश के द्वार है वे ही मनुम्मूक भवाया में परिश्वय हैं- कम-प्रवेश को रोकने के हेनु हैं। जो परिश्वय हैं-कर्म-प्रवेश को रोक्ने के उदाय है वे ही (उन्मुक्त घवस्या में) बालव हैं—कर्म-प्रदेश के बार है। बी धनासव हैं- कर्म-प्रवेश के कारण नहीं वे भी (धानाये बिना) संवर-कर्म-प्रवेश के रोडने वाले नहीं होते। वो मास्रव कर्न-प्रवेश के कारण है-वे ही (रोडने पर)

### धनासन-संबर होते हैं। " १--आधाराष्ट्र १।४.३

जे भागमा ते परिस्ताता

ने परिस्मात है भागत जे धरासदा ने भगीत्स्यवा

जे भारतिस्थात ने भारताया

ः ६ : संवर पदार्थ मामाक्षत्रण भीर लोमध्यण । मत्रवस्त तीन प्रकार का है—बानध्यम, हर्नवस्त भीर चारित्रवस्त्रण । " इसका तासम् है—प्रमान मात्र के केम साथ प्रकार के केम स्थापन

इसका तालये है—प्रसस्त भाव से क्रोय, मान, माया धीर लोग का सत्व धी ध्रमसत्त भाव से मान, दर्धन धीर चारित का स्त्यम होता है। मान, दर्धन धीर चारित जीव के निजी गुण हैं। वे जीव-भाव हैं। निस्त तरह मगुन भाव से मान, दर्धन धीर चारित का स्त्रम होता है पर मानादिक मजीव नहीं उसी प्रकार भने भाव से ध्रम्ब धालव का स्त्रम होता है पर मानव समीव नहीं होता।

१—से विश्वं भारत्रकार (भारत्यका दृश्यि प्रकाश वश्या भाराभो, बोन्धावणी से विश्वं भारामधी भारत्यकार (भारामधी भारत्यकार बाल्ट् दश्यों से संभागी भारत्यकार । से विश्वं बोनभारामधी भारत्यकार (वोनभारामधी भारत्यकार

द्विरा रस्त्रण वे मा रस्त्या व भाग्या व । ते हि वं वान्या ! वास्त्रा सांगरी रस्त्रण, व मा—डोर्डानामा मात्रान्त्रम, मात्रान्त्रम, कोमान्त्रम, वे वं रक्त्या । वे हि वे भाग्या ! भाग्या शिक्षा राज्या, वं वा—नामान्यम, राज्य

प्रकार । वे कि वे सरकता है भावत्या शिक्षा रहना, व साम्बद्धाः व प्रकार । वे कि वे सरकता है भावत्या शिक्षा है है व से सामा है कि वो सामा से सामा है कि वासा सामा है कि वास सामा से सामा है कि वास सामा से सामा है कि वास सामा से साम से सामा से साम से सा

# ः ६ : संवर पदार्थ

### ः ६ :

## संवर पदारथ

#### दुहा

१—छुठो पदार्थ संवर कह्यों, तिणरा थिरीमूत परदेस । आश्रव दुवार नों रूंथणो, तिण सुं मिटीयो करमां रो परवेस ॥

२—आध्व दुवार करमां रा वारणा, दकीयां छ संवर दुवार । आतमा वस कीयां संवर हुओ, ते गुण रतन धीकार॥

३—संबर पदारय ओलख्यां विनां, संबर न नीपर्जे कोय । संका कोइ मत राखजों, सूतर सांहों। जोय॥

४—संवर तणा भेद पांच छें, त्यां पांचां रा भेद अनेक । त्यारा भाव भेद परगट करूं, ते सुणजो आंण विवेक ॥

#### ढाल

( पून जी पथारे हो नगरी सेविया-ए देखी )

१—नव ही पदार्थ सर्घे ययात्रय, दिणमें किंद्रिले समक्त नियंत्र हो । मन्यन्थे । पद्धे स्थान करें जंबा सर्घन तथा, तेसमक्त संबर पर्धात हो । मन्यन्थे । संबर पदार्थ मधीयण औल्डी ।

### मविक जन । प्रत्येक गाया के अन्त में इशी प्रकार समर्के ।

#### : ξ:

# संबर पदार्थ

### दोहा

र-ण्टा पदार्थ 'कंबर' कहा तथा है। हसके प्रदेश स्थिर होते संबर पदार्थ का है। यह आपकशार का अवशेष करनेवाका है। इससे स्वरूप आस्मप्रदेशों में कमों का प्रवेश स्कटा है। (वै०१-२)

रे—संबर परार्थ को पहचाने विना संबर नहीं होता । सूत्रों पर संबर की पहचान एप्टि काल इस परार्थ के विषय में कोई संका सत रहने आवस्पक हो '।

४—संवर के (सुस्य) पांच भेद हैं और कल्यर-भेद अनेक हैं। संवर के मुख्य पांच भव में उनके अर्थ और मेदों को कहता हुं, विवेक्ट्र्बक भेद सत्ती।

#### ढाल

१—आंबादि नव पदार्थों में यथातथ्य अदा-प्रतीति करना सम्यस्त्र संवर सम्यस्त्र है। उससे युक्त हो नियति अदा कास्त्राम करना प्रथम सम्यक्त्य संवर है।

- र—स्याग कीयां सर्व सावद्य जोग रा, जावजीव तणा पचतांन हं आगार नहीं त्यारे पाप करण तणो, ते सर्व विरत संवर जंगहें
  - ३—पाप उदे सूं जीव परमादी घयो, तिल पाप सूं परमादी थार है ते पाप खब हुआं के उपसम हुआं, अपरमाद संवर हुवें तार हैं।
- ४—कपाय करम उदे छॅ जीव रे, तिण्तूं कपाय आश्व छॅ छांन हैं (...) ते कपाय करम अलगा हुवां जीव रे, जब अकपाय संवर हुवं आंन हैं।
- ५—चोड़ा २ सा जोगां ने रूंबीयां, अजोग संबर नहीं धाव है। मन बचन काया रा जोग रूंबे सरवया, ते अजोग संबर हुवें ताव है।
- . ७—परमाद मात्रव में कपाय जोग आध्यव, ए तो न मिटे कीयां वचलांग हो।
- ए तो सहजाइ मिटे छें करम अलगा हुवां, तिणरी अंतरंग करजो पिछां<sup>त</sup> हो<sup>ड</sup> .
- च्युन घ्यांन ने रेस्या सूं करम कटियां बकां, जब अनरमाद संबर चार है। इसिहेब करतां अक्याय संबर हुवें, इस अत्रोग संबर होय अब हैं।
- ६—समस्य संवर ने सर्व विस्त संवर, ए तो हुव छ बीवा प्रवसानही। आरमाद अस्याय अजोग संवर हुवें, ते तो करम सम हुवां जानही।

संबर पदार्थ (डाल : १) 888. सर्व सावध योगों का पापमय प्रवृत्तियों की कोई छूट · विरति संवरः रखे विना जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याल्यान करना 'सर्व विरति संवर' है । र—पापोद्य से जीव प्रमादी होता है। जिन पापों के उदय से प्रमाद आस्त्रव होता है उन्हीं पाप कर्मों के उपशम याक्षय श्रप्रमाद संवर होने से 'अप्रमाद संवर' होता है। ४-- ब्याय क्रों के उदय में होने से क्याय आग्नव होता है। इन कर्मों के अलग होने पर 'अकपाय संवर' होता है। भक्षाय संवर <sup>१-६-६िचित-</sup>किच्ति सावय-निरवय योगों के निरोध से या सारव बागों के सर्वधा निरेत्थ से अयोग संबद नहीं होता। भयोग संवर मर्व सावद्य योगों के त्याग करने पर 'सर्व विरति संवर' (गा॰ ४-६) होता है। निस्वय योग अवशेष रहते हैं जिस कारण से भवोग संबर नहीं होता। यह संबर उस अवस्या में होता है उन कि मन-वचन-काय की सावय-निरवद्य सब प्रवृत्तियाँ का सर्वया निरोध किया जाता है। <sup>8</sup>--- प्रमाद् आसव, क्याय आसव और योग आसव ये तीनों प्रत्या-

व्याव (स्थाम) करने से नहीं मिटते । कर्मों के दूर होने

से सहव ही अपने आप मिटते हैं। इस यात की

<sup>८.।</sup> न्यानकृष्य संबद्ध और सर्व विरति संवद प्रत्याख्यान करने से

इन्दे हें और भग्नार, भड़पाद और अयोग संबर कर्म-

धर थे। हुन प्यान और हुन रेज्या हारा कर्म-श्रय होने पर

ही अपनाइ मार होता है; प्रत्याख्यान से नहीं । अक्षाय भीत भवीय सदर भी दुनी प्रकार कर्म-स्वय से होते हैं है।

भवता में भच्छी तरह समन्ती ।

अत्रमाद, भक्षाय

घीर घयोग संवर

प्रत्यास्यान से नहीं

सम्यवत्व संवर भीर

सर्वे विरति संवर

प्रत्यास्यान से होते ŧ (3-2 01)

होते :

४६२ नव पर

१०—हिंसा मूठ चोरी मैयुन परिग्रहो, ए तो जोग आध्व में सपार ए पांचूं आध्व में त्यागे दीयां, जब विस्त संवर हुवें तार है ११—यांच डाटकां के तोने सोकारी चार दिला के सामार संवर्ष

११—पानू इंदस्यां नें मेले मोकली, त्यांनें पिण जोग आध्व जांग ह इंदस्यां नें मोकली मेलवारा त्याग छुँ ते पिण विरत संवर त्यो पिछांगहें

१२—भला भूंडा किरतव तीनूड जोगां तणा, ते तो जोग आध्व छ तांन हैं त्यां तीनूंड जोगां नें जावक रूंबियां, अजीग संवर हुवें आंग हैं।

१३—अर्जेशा करें भंड उपगरण थकी, तिणमें पिण जोग आधव गांग हो सुची-कुसग सेवे ते जोग आधव कहाों, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर पिछांच हो। -

१४—हिंसादिक पनरें जोग आधव कह्यां, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर जांग हो। त्यां पनरां नें माठा जोग मांहें गिण्या, निरवद जोगां री करजों पिछांण हो।

९५—तीर्नुड निरवद जोग संघ्यां यकां, अजोग संवर होय बाउ हों। ए बीर्मुड संवर तणों विवरो कह्यों, ते बीस्नुड पांच संवर में समात हों है

१६—कोइ वर्से कपाय में जोगां तथा, मूतर मांहें चाल्या प्रसांव हो। ह्यांनें प्रस्था बिनां संवर दिया विधि होसी, हिवें तिथारी बहुं सुधियाँ हो है

१९-६न्स्तांच चाल्या है मुकर में मधेर तो, ते मधेर मूं न्यारो हुवो तांव हो।

१७-६नछान बाल्या छ मुक्ट में मरोर नों, ते मरीर मूं न्यारो हुवो तीन हो। इन्ह्य क्यांच ने जोग-पंचनांन छें, सरीर पंघतांन ज्यू आंन हो। १०—हिसा, मूठ, चोरी, मैधून और परिवह—हन आसर्वों का हिं समावेच योग आसव में होता है। इन पांचों आसव के ये त्याग से बिरति-संवर होता है। ११—हसी सरह पांच हन्दियों की विषयों में स्वच्छनद्वा योग है

हिंसा भादि १% योगों के त्याय से विरति संवर होता है भयोग संवर नहीं।

आसन जानो । इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का त्याम भी विरति संवर जानो । १२—मन-वचन-काय की शुभ-अग्रुभ प्रवृत्ति योग आसन है। इन

(गा० १०-१३)

वीनों योगों के सर्वमा निरोध से योग संवर होता है। इन वीनों योगों के सर्वमा निरोध से योग संवर होता है। १३—वख, पात्राहि के रखने-उठाने में अयतनाचार को भी योग

१८—बब्ब, पाशाई के रखनै-उठाने में अयतनाचार को भी थोग आसद जातों । इसी तरह सूची-कुशाप का सेवन करना भी पोग आसब है । इनके प्रत्याख्यान से अयोग संबर नहीं होता, केवळ विरति संबर होता है ।

१४—हिंसादि जो पन्द्रह योग आलव कहे है वे अग्रुअ योग रूप हैं। उनके त्याग से निरति संवर होता है। निरवप्त योग उनसे भिन्न हैं। उनकी पहचान करो।

साबद्य-निरबद्य योगों के निरोध से सयोग संबर (गा० १४-१५)

१४—मन-वचन-काय के सर्व निरवय योगों के निरोध से अयोग संवर होता है। भेंने बीसों ही संवरों का ब्यौरा कहा है, वैसे नो बीसों पांच में ही समा जाते हैं\*।

> ा- कपाय भासन हेप् भीर योग भासन इन के प्रत्यास्थान का मर्ग

१६ — कई बस्ते हैं कि कपाय आसव और योग आसव के प्रत्या-क्वात का उल्लेख सूत्रों में आया है अतः इनका स्थान कियू विना अक्याय संवर और अयोग संवर केंसे होंगे ? अब में इसका सुलासा करता है।

(गा० १६-१७)

१७—चुनों में सरीर-प्रत्याल्यान का भी उन्हेल है परन्तु वास्तव में मरीर का त्याग नहीं होता केवल परीर को मानता का त्याग किया जाता है। परीर प्रत्याल्यान की तरह ही कवाय और थोग प्रत्याल्यान के विश्व में समकता परिष्



रे - हिसा, भूड, चोरी, तेयुन और परिप्रह—हन आसर्वों का समावेश ग्रोग आसव में होता है। इन पाँची आसव के

११—इसी तरह पांच क्ष्मित्यों की विषयों में स्वच्छन्दता योग आलव जानो । इत्त्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का स्थाग भी विश्वति संवर जातो ।

१२--- मन-वचन-काव की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति योग आसव है। इन वीनों योगों के सर्वधा निरोध से योग संवर होता है।

११--वड, पात्रादि के रखने-उठाने में अयतनाचार को भी योग आवन जातो । हसी तरह सूची-तुआप का सेवन करना भी योग आवत है। इनके प्रत्याच्यान से अयोग संवर नहीं होता; केवळ विरति संवर होता है।

१४—हिसादि जो पन्दह योग आस्त्रव कहें हैं वे अनुस योग रूप हैं। उनके स्थाग से विश्वति संवर होता है। निरवध योग उनने विल्ल हैं। उनकी पहचान करो।

१४—मन-वचन-काव के.सर्व निरवस योगों के निरोध से अयोग संबर होता है। मैंने बीसी ही संवरों का व्योश कहा है, बैंसे को बीसी चौच में ही सजा कार्त हैं"।

१६—की कहते हैं कि कपाय आसन और योग आसन के प्रत्या-ध्यान का उन्लेख सूत्रों में आया है अतः हुनका स्थाग किय् विता अकवाय संबद और अयोग संबद कैसे होंगे ? अब में इसका सुलास करता है।

ए—सूत्रों में यहीर-प्रत्याख्यान का भी बख्छेल है पहलू बास्तव में यहीर का स्थाग नहीं होता केवल वहीर की समता का स्थान किया जाता है। यहीर प्रत्याख्यान की तरह ही कवाव ैं भोग प्रत्याख्यान के विश्व में समस्त्रा

हिंसा भादि १५ योगों के त्याग से विरति संबर होता है प्रयोग संबर नहीं।

सावध-निरवध योगों के निरोध से भयोग संवर (गा० १४-१५)

> कपाय भाजव भौर योग भासव के प्रत्यास्थान का भर्म

(गा॰ १६-१७)

४६२ नव पहार्थ

१०—हिसा मूळ चोरी मैथुन परिग्रहो, ए तो जोग आश्रव में समाय हो। ए पांचूं आश्रव नें त्यांगे दीयां, जब विस्त संवर हुवें ताब हो।

११—पांचू इंदस्थां नें मेले मोक्ली, त्यांनें पिण जोग आध्यव जांग हो। इंदर्खा ने मोकली मेलवारा त्याग छें, ते पिण विरत संवर ल्यो पिछांग हो॥

१२—मला भूंडा किरतव तीन्ंइ जोगां तणा, ते तो जोग आधव छॅं तांम हो। त्यां तीनूंइ जोगां नें जावक रूंधियां, अजोग संवर हुवें आंम हो।

१३—अर्जेशा करें मंड उपगरण **यकी, ति**णनें पिण जीग आधव जांगहो। सुची-कुसग सेवे ते जोग आश्रव कहाॉ, त्यांचें त्याग्यां विरत संवर पिछांण हो ॥

१४---हिंसादिक पनरें जोग आश्रव कह्यां, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर जांग हो। त्यां पनरां नें माठा जोग मांहें गिण्या, निरवद जोगां री करजों पिछांण हो॥ १५—तीनूंइ निरवद जोग रूंध्यां थकां, अजोग संवर होय जात हो।

ए बीसूंड संवर तणों विवरो कह्यों, ते बीसूंड पांच संवर में समात हो ॥ १६—कोइ कहें कपाय में जोगां तणा, सूतर माहें चाल्या पचलांण हो।

रयांने पचल्यां विनां संवर किण विधि होसी, हिवें तिणरी कहुं छुंपिछांण हो ॥

१७—पचलांण चाल्या छें सुतर में सरीर नां, ते सरीर सूं न्यारो हुवां तांम हो।

इमहिज कपाय ने जोग पचलांण छूँ, सरीर पचलांण ज्यूं आंम हो।।

स्याग भी विश्वि संवर जानी ।

१०—हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिवह—इन आसवों का हिंसा मादि १५ समावेष योग आसव में होता है। इन पांचों आसव के त्याग से विरति-संबर होता है। ११--इसी तरह पांच इन्द्रियों की विषयों में स्वच्छन्दता योग है सयोग संबर आसद जानो । इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का नहीं।

१२---मन-वचन-काय की गुभ-अगुभ प्रवृत्ति योग आसव है। इन वीनों योगों के सर्वधा निरोध से योग संवर होता है।

१६--वस्न, पात्रादि के रखने-उठान में अयतनाचार को भी योग आसर जानो । इसी तरह सूची-कुशाय का सेवन करना भी योग आसव ई । इनके प्रत्याख्यान से अयोग संबर नहीं होताः फेवल विरति संबर होता है।

१४--हिसादि जो पन्द्रह योग आस्त्रत कहे हैं वे अग्रुभ योग रुप हैं। उनके स्थाग से बिरवि संबर होता है। निरवध योग उनसे भिन्न हैं। उनकी पहचान करो।

१४--- सन-वचन-काय के सर्व निश्वत योगों के निरोध से अयोग संबर होता है। मेंने बीसों ही संबरों का न्यौरा कहा है। बैसे को बीसों पांच में ही समा जाते हैं\* ।

१६---वर्ष बदने हैं कि कपाय आग्नव और योग आग्नव के प्रत्यान रूपान का उरुलेख सूत्रों में भावा ई भतः इनका स्थाम किय विना अक्याय संबर और अयोग संबर केंसे होंगे ? अब में इसका खुकासा करता है।

रैक—सूत्रों में घरीर-प्रत्याक्याव का भी उरखेख है परस्तु बास्तव में यरीर का स्थाय नहीं होता केवल वरीर की समता का स्याम किया जाता है। वरीर प्रत्याख्यान की तरह ही बपाय और योग प्रत्याक्यान के विषय में समस्त्रा Tike 1

योगों के त्याग से विरति संवर होता

(町0 १0-१३)

सावव-निरवव योगों के निरोध में प्रयोग संबर

(गा॰ १४-१५)

धौह योग बासन के प्रसादवान का सर्वे

बयाय प्राथम

(बा॰ १६-१०)

४६२ नव पदार्थ

१०—हिंसा मूठ चोरी मेथुन परित्रहों, ए तो जोग आश्रव में उत्ताय हो। ए पांचूं आश्रव में त्यागे दीयां, जब विस्त खंबर हुवें डाय हो॥

११—पांचु इंबच्धां में मेले मोमली, त्यांने पिण जोग आश्रव जांग हो। इंबच्धां में मोमली मेलवारा त्याम छुँ, ते पिण विरत संवर ल्यो पिछांन हो॥ १२—मला मूंडा किरतब तीनूंड जोगां तणा, ते तो जोग आश्रव छूँ तांन हो।

त्यां तीनूंद जोगां ने जावक रूपियां, अजोग संवर हुवें आंगहो।। १३—अजेंशा करें मंड उपगरण यकी, तिणनें पिण जोग आश्रव जांगहो।

सुची-कुसग सेवे ते जोग आध्यव कह्यों, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर पिछांग हो ॥ -

१४—हिंसादिक पनरें जोग आश्रव कह्यां, त्यांनें त्याग्यां विरत संवर जांग हो। त्यां पनरां नें माठा जोग मांहें गिण्या, निरवद जोगां री करजों पिछांग हो।। १४—सीतुंद निरवद जोग रूंच्यां थकां, अजीग संवर होय जात हो।

ए बीमूंड संबर तणों विवरो कहाँ, ते बीमूंड पांच संवर में समात हो ॥ १६—कोड कहें क्याय में जोगां तणा, सूतर मांहें चाल्या पचलांण हो।

त्योंने पचख्यां विनां संवर किण विधि होती, हिवें तिणरी कहुं धूर्मिछांग हो ॥

१७—पवसांण चाल्या छ सुतर में सरीर नां, ते सरीर सूं न्यारो हुवां वांग हो। इमहिज क्याय ने जोग पचसांग छें, सरीर पचसांग ज्युं आंत्र हो॥ संवर पदार्थ (ढाल : १)

१०—हिंसा, मूठ, चोरी, मैधुन और परिग्रह—इन आसवीं का हिंसा मादि १५ समावेश योग आसव में होता है। इन पाँचों आसव के योगों के त्याग से स्याग से विरति-संवर होता है। विरति संवर होता

११—इसी तरह पाँच इन्द्रियों की विषयों में स्वच्छन्दता योग है धयोग संवर आसव जानो। इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का नहीं। त्याग भी विरति संवर जानो । (गा० १०-१३)

१२---मन-वचन-काय की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति योग आक्षव है ≀ इन वीनों योगों के सर्वथा निरोध से योग संवर होता है।

१६--वस्त्र, पात्रादि के स्वने-उठाने में अयतनाचार को भी योग आसव जानो । इसी तरह सूची-कुशाय का सेवन करना भी योग आसत्र है। इनके प्रत्याख्यान से अयोग संबर नहीं होता; केवल विरति संवर होता है।

१४—हिसादि जो पन्द्रह योग आस्त्रत कहे हैं वे अग्रुभ योग रूप हैं। उनके स्थाग से विरति संवर होता है। निरक्य

योग उनसे भिन्न हैं। उनकी पहचान करो। १४---मन-वचन-काय के सर्व निरवध योगों के निरोध से अयोग संबर होता है। मैंने बीसों ही संबरों का व्यौरा कहा है,

वैसे वो बीसों पाँच में ही समा जाते हैं"। १६--वर्द कहते हैं कि कपाय आसव और योग आखव के प्रत्या-

विना अकपाय संवर और अयोग संवर कैसे होंगे ? अब में इसका सुलासा करता हूं। tu-स्यों में शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख **है** परन्तु बास्तव

ख्यान का उल्लेख सूत्रों में भाषा है अतः इनका स्थाग किए

में धरीर का त्याम नहीं होता केवल धरीर की समता त्याग किया जाता है। गरीर प्रत्याख्यान की कपाय और योग प्रत्याख्यान के ^. षाहिषु १ ।

सावदा-निरवदा योगों के निरोध से घयोग संवर

(गा० १४-१५)

कषाय धारत्व धौर योग प्राप्तव

के प्रस्वाक्यान कामर्ग, 🕕

४६४ नव पदार्थ १८—सामायक क्षानि तांच्य च्याच

१५—सामायक आदि पांचू चारित मगी, सर्व बरत संबर जांग हो। पुलाग आदि दे छुद्रंद नियंद्रा, ए पिण लीज्यो संबर निछांग हो।

१९—चास्तिवर्गी पयडासन हुआं, जब जीव नें आवे बेरान हो। जब कांमनें भोग यक्ती विरक्त हुचें, जबसर्व सादध दे त्यान्हो।।

२०—सर्वे सावद्य जोग नें त्यांगे सरवथा, ते सर्व वरत संवर जांग हो। जब इविरत रा पाप न लागे सरवथा, ते तो चारित छेंगुण खांग हो।

२१—-थूर मूं तो सामायक चारित आदस्यो, तिगरे मोह करम उदे रह्यों ताय हो। ते करम उदे सूं किरतव नीपजें, तिग सूं पार टागें छें आज हो॥

जब उदे तथा किरतब पिण हलका पड़ें, जब हलकाइ पाप लगाय हो ॥ . २२—मोह करम जाबक उपसम हुनें, जब उपसम चारित हुनें ताय हो । जब जीव हुनें सीवलमूत निरमलो, तिपरे पाप न झाँगें आव हो ॥

२२ -- भला ध्यान नें भली लेस्या धकी, मोह करम उदे थी घट जाय हो।

१४---मोहणीय करम तें जावक खय हुवां, खायक चारित हुवें जवाख्यात हो। जब सीतलमूत हुओं जीव निरमलो, तिशरे पाप न सार्गे अंतमात्र हो॥

४—सामायक चारित लीचे छें उदीर नें, सावद्य जोग रा करें पचसांग हो । उपसम चारित आवें मोह उपसम्यां, ते चारित इप्यारमें गुणदांग हो ॥ संवर पदार्थ (ढाल : १)

१६—सामाविक आदि पांचों चारित्र सर्व विरति संवर है । पुलाक आदि छहाँ निर्योध भी संवर है ॰ ।

सामायिक आदि पाँच चारित्र सर्वे विरति संवर हैं

१६—चारित्रावरणीय कर्म के ध्रयोपशम से जीव को बेराग्य की उत्पत्ति होती है जिससे काम-भोगों से विरक्त हो कर वह सर्व सावद्य प्रशृतियों का त्याग कर देता है।

०५ राज्य अर्थ तथा का त्याम कर होता है।
२०—सर्व सावय योग का सर्वया त्याम कर देने से सर्व विस्ति संबद होता है। सर्व सावय के त्याम के बाद अविस्ति का पार पर्वथा नहीं रुगता। यह गुर्जों की सानरूप सकल चानित्र देन.

२१—प्रथम सामायिक चारित्र को अंगीकार करने पर भी मोह कर्म उदय में रहता है। उस कर्मोदय से सायदा कर्तव्य— क्रियाएँ होती हैं जिससे पापासव होता है।

९२ — ग्रुम प्यान और ग्रुम लेखा से मोह कर्म का उदय कुछ घटता है तब मोहकर्म के उदय से होने वाले सावद्य व्यापार भी कम होते हैं। इससे पाप कर्म भी हक्के (कम) लगते हैं।

२६—मोहकमं के सर्वया उपग्रम हो जाने से उपग्रम चारित्र होवा है जिससे जीव-प्रदेग गीतल (अवंबल) और निर्मल हो जाते हैं और जीव के पाप कर्म नहीं लगते ।

२४—मोहनीयकर्म के सर्वथा ध्रय होने से क्षायक यमाल्यात ' चारित की प्राप्ति होती है। इससे जीव के प्रदेग शीवक होते हैं, उनमें निसंख्ता आती है जिससे जरा भी पापावब नहीं होता ? ?।

ेरे—सामाधिक वारित्र उद्दीर कर—इच्छापूर्वक प्रहण किया जाता है और इसमें मनुष्य सर्व सावय योगों का प्रत्याख्यात करता है। उपयस वारित्र मोहक्रमें के उपयस से स्यारहर्वे गुणस्थान में प्राप्त होता है। ४६६ नव पहार्थ २६—सायक चारित आर्वे मोह करम नेंखय कीयां, पिण नावें कीयां पचलांग हो।

रेर-व्यापक चारत आवे माह करम ने खय कीयां, पिण नावें कीयां पचवांग हो। ते आवें मुकल ध्यांन ध्यायां थकां, चारित छेड्डले तीन गुणठांण हो।

२७—चारिताक्षीं खयउपसम हुआं, पयउपसम चारित आवें नियांन हो। ते उपसम हुआं उपसम चारित हुंहें, खय हुआं खायक चारित परमांन हो॥

२८—चारित निज गुण जीव रा जिण कह्या, ते जीव सूं न्यारा नहीं बाय हो। ते मोहणी करम अलगो हुआं परगट्या, त्यां गुणां सूं हुवा मुनीराय हो॥

२६—चारितावर्णी ते मोहणी करम छें, तिणरा अनंत परदेध हो। तिणरा उदा सूँ निज गुण विगड्या, तिण सूं त्रीव ने अतंत करेस हो॥

२१—जीव उजलो हुवो ते तो हुइ निरजरा, निरत संवर सूं रुकीया पाप करमहो।

२०--तिण करम रा अनंत परदेस अलगा हूआं, जब अनंत गुण उजलो थाव हो जब साबद्य जोग ने पचल्या छें सरवथा, ते सबं विरत संबर छें ताय हो।

नवा पाप न रुप्तों बिरत संबर यकी, एहवी छें चारित धर्म हो ॥ .

२२—जिम २ मोहणी करम पतलो पड़ें, तिम २ जीव उत्रलो याय हो। इमकरतां मोहणीकरमसय जाए सरवया,जब त्रयाख्यात चारित होय जाय हो॥

- १६ —क्षायक चारित्र मोहकर्म के सम्पूर्ण क्षय करने से होता है, प्रत्या-रुयान से नहीं । गुळ प्यान के प्याने से ग्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें गुणस्थान में यह उत्पन्न होता है ।
- २७—चारित्रावरणीय कमें के क्षयोपग्रम से क्षयोपग्रम चारित्र, उप-ग्रम से उपग्रमचारित्र और क्षय से सर्व प्रधान क्षायिक चारित्र होता है ११ ।
- १६—जिन भगवान ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण क्हा है। चारित गुण गुणी जीव से अलग नहीं होता। मोहक्स के अलग होने से चारित्र गुण प्रकट होता है, जिससे और मनिश्व की धारण करता है।
- २६—चारियावरणीय मोहनीयकर्म (का एक भेर) है। इसके अनन्त प्रदेश होते ही। इसके उदय से जीव के स्वामाधिक गुण विष्टत हैं। जिससे जीव को अस्पन्त क्रोग्र है।
- १०—मोहतीयकर्म के अनन्त प्रदेशों के अल्य होने पर आस्मा अनन्तगुण उजवल होती है। इस उजवल्ला के आने पर जीव सावध योगों का सबंधा प्रत्याख्यान करता है। यही सबं विश्ति संतर है।
- ११—संयम से जीव निर्मेख (उम्मवक) हुआ वह निर्मेश हुई और विरित्त संबद हुआ जिससे पाप कर्मों का आना दका। संबद से बने कर्म नहीं स्नान । हम प्रकार चारित पर्म संबद-
- १६—वेते-वेते सोदनीयकमं पतवा (क्षीत्र) होता जाता है बेते-बेते और उत्तरोच्य निर्मेख होता जाता है। हम प्रकार क्षीत्र होते-होते जब सोहनीयकमं सर्वया क्ष्य हो जाता है तब

पदास्यात चारित्र प्रस्ट होता है ११।

निवंशस्यक है।

३३—जपन सामायक चारित तेहनां, अनंता गुण पत्रवा आंण हो। अनंता करम परदेस उदे या ते मिट गया, तिण सूं अनंत गुण पराट्याआंग हो॥

नव पदार्थ

२४—जघन समायक चारितीया तणा, अनंत गुण उजला परदेत हो। बले अनंता परदेस उदे थी मिट गया, जब अनंत गुण उजलो बरोप हो॥

२५—मोह करम घटे छ उदे थी इण विये, ते तो घटे छें असंखेळ बार हो। तिण सूं सामायक चारित नां कह्यां, असंख्यात थानक श्रीकार हो।

३६—अनंत करम परदेस उदे थी मिट गया, चारित धानक नीवज एक हो ॥ चारित गुण पजवा अनंता नीपजें, सामायक चारित रा मेद अनेक हो ॥

३७---जगन सामायक चारित जेहना, पजवा अनंता जांण हो। तिया थी उतकप्टा सामायक चारित तथा, पजवा अनंत गुणां बसांग हो॥ ३६---पजवा उतकप्टा सामायक चारित तथा, तेह थी सुपम संपराय नां वर्षेग हो। अनंत गुण कामां में जिगन चारित तथा, तर सुपम संपराय लो पेस हो।

१६-- एटा गुणटांगा धरी नवमां रुगें, क्षामायक चारित जांग हो।

धाराक रा राज्य अञ्चल विकास सम्बद्ध ना जीतारे विकास हो।।

- ११—जयन्य सामायिक चारित्र केअनन्त गुण पर्यव जातो । उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर हो जाने से आत्मा के अनन्तगुल प्रकट हुए ।
- १४---जवम्य साम.विक चारित्रवाले के आत्म-प्रदेश भनन्तगुण जन्द्रश्य होते हैं। उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर होने से वे और भी विशेष रूप से अनन्तगुण उज्ज्यल होते हैं।
- १४—मोहकर्म का उदय इस प्रकार घटता है। ऐसी उदय की हानि असंख्य बार होती है। इसीखिद सामाधिक चारित्र के उसम असंख्यात स्थानक बतळाएं है।
- १६—अनन्त कर्म-प्रदेशों का उदय मिट ज्ञाने ते एक चारित्र स्था-नक उत्पन्न होता है तथा अनन्त चारित्र गुण पर्यव उत्पन्त होते हैं। इसप्रकार सामायिक चारित्र के अनेक अर्द हैं।
- रेष —जवन्य सामायिक चारित्र के अनन्त पर्यंव जानो तथा उससे उत्कृत्य सामायिकचारित्र के पर्यंव उससे अनन्तगुण जानो ।
- ६५ उत्हर सामाधिक चारित्र की वर्धव-संख्या से भी सुस्म संप-राव चारत्र की वर्धव-संख्या अधिक होती है; बचन्च सुरम संवराव चारित्र की वर्धव संख्या सामाधिक चारित्र की उत्हर वर्धव-संख्या से अनन्त हैं।
- १६ छें गुगस्यान से लेकर नौव तक सामायिक चारित्र जानो । इसके असेन्यात स्थानक और अनन्त पर्यव हैं । स्तम-संपराय चारित्र दखतें गुजस्यान में होता है।
- ४०—स्मासपराय चारित्र के भी असंख्यात स्थानक जानने चाहिए तथा सामायिक चारित्र की तरह एक-एक स्थानक के अनन्त-अनन्त पर्यव समझ्ता चाहिए।



प्रयोग संबर

(गा॰ ४**(**-१४)

- ४१—स्मतंपराय चारित्र वालों के मोहकर्म के अनन्त प्रदेश अन्त में उदय में रहते हैं। उनके भड़ जाने से निर्मरा होती है फिर मोहकर्म का लेगमात्र भी उदय नहीं रह जाता।
- ११ इस वकार मोहक के लेग्र मात्र भी उदय न रहने से यथाल्यात चारित्र प्रकट होता है, जिसके अन्तत पर्वव होते हैं। भग-यान ने इस पारित्र के पर्वव सुम्मसंवरात्र चारित्र के बल्ह्य पर्वव संस्था ते अनन्त गण कहे हैं।
- ४६—गयाख्यात चारित्र अयांत् तीव का सर्वथा उक्तरल होता । इमका एक ही स्थानक होता है जिसके अनन्त पर्वव है । यह स्थानक विशेष उत्कृष्ट है । ३ ।
- १४ मोहस्म के जो अनन्त प्रदेश उदय में आते हैं, वे पुद्मल की पर्याद हैं। इन अनन्त कर्म-प्रदेशों के अलग होने — मह जाने से जीव के अनन्त गुज प्रकट होते हैं। ये जीव के हशामादिक गुज हैं।
- रनामावक शुन ह। ४४---जीव के इस प्रकार प्रकट हुए स्वाभाविक गुन भाव-जीव दे और वन्त्वीय है। ये गुन कमें क्ष्य से उत्पन्त हुए है और उन्हें भाव जीव ठीक ही कहा गया है।
- भी—सावय योग का प्रत्याख्यान पूर्वक निरोध करने से निर्दात संबद होता है और निरवय योग के निरोध से संबद होता है। दुदिवान यह अच्छी तरह पहचान ।
- ४०--- मन-वजन-काय के निरवत योगों के घटने से संबर होता है और उनके सबसा सिट जान से अयोग संबर होता है। इसका विस्तार प्यानपूर्वक सनी।
- ४८-साथु जब बर्म-श्रय के हेतु उपबास, बेटादि तर बरता है वो निरवध योग के निरोध से उसके सद्देश्वर संवर होता है।

६०० नव पहार्थ ४० जन के जन के जन के जन के जा की जा की जा

४१—सुपम संपराय चारितीया रे क्षेप उदे रह्या, मीह करम रा अनंत परदेव हो। ते अनंत परदेस खच्यां निरजरा हुइ, बाक्नी उदे नहीं रह्यों रुवलेव हो॥

४२—जब जयाख्यात चारित परगट हुवो, तिष चारित रा पजवा जनंत हो।
सुषम संपराम रा उतकप्टा पजवा थसी, अनंत मुखां कह्यां मगर्वत हो॥

४४—मोह करम परदेस अनंता उदे हुवें, ते तो पुदगल री पर्याय हो। अनंता अलगा हुआं अनंत गुण परगटे, तेनिज गुण जीव राखें ताय हो।।

४३---जयाख्यात चारित उजल हुओ सरवया, तिण चारित रो धानक एक हो। अनंता पजवा तिण धानक तणा, ते धानक छुँ उतकप्टो वरीख हो॥

४५— ते निज गुण जीव राते तो भाव जीव छूँ ते निज गुण छूँ बंदणीक हों। ते तो करम खय हुशं सुंनीपनां, भाव जीव कह्या त्यांने ठीक हो ॥

४६—सावद्य जोगां रा त्याग करें ने रूथीया, दिण सूं विरत संवर हुवी जांग ही । निरवद जोंग रूंघ्यां संवर हुवें, तिगरी करजी पिछांग हो ॥

४७—निरवद जोग मन बचन काया तणा, ते घटीयां संवर थाय हो। सरवया घटीयां अबोग संवर हुवें, तिणरी विध सुणी चित्त ल्याय हो॥

४८--सापु तो उपनास बेलारिक तप करें, करम कारण रे कांम हो। जब संबर सहबर साधु रे नीपजें, निरवद जोग रूंध्यां सूं तांग हो॥

- ४१—प्रमतंत्राय चारिज बालों के मोहकर्म के अवस्त प्रदेश अन्त में उदय में रहते हैं। उनके भड़ जाने से निर्जरा होती है फिर मोहकर्म का लेखनाज भी उदय नहीं रह जाता।
- १६ हत प्रकार मोहकर्त्रका छेत मात्र भी उदय न रहने से यथारच्यात चारित्र प्रकट होता है, जिसके अनन्त पर्यव होते हैं। भग-बान ने हस चारित के पर्यव मुझसंपराच चारित्र के उत्कृष्ट पर्यव संख्या से अनन्त गुण कहे हैं।
- ४६--यवाल्यात चारित्र अर्थात् तीव का सर्वथा उम्मनल होना । इसका एक ही स्थानक होता है जिसके अनन्त पर्वव है । यह स्थानक विशेष उत्कृष्ट है । ३ ।
- ४४ मोइकम के जो अनन्त प्रदेश उद्ध में आते हैं, वे पुद्गल की पर्याद हैं। इन अनन्त कर्म-प्रदेशों के अल्या होने मह जाने से जीव के अल्या गुज प्रकट होते हैं। ये जीव के हवाभाविक गुज हैं।
- ४५--जीव के इस प्रकार प्रकट हुए स्वाभाविक गुण भाव-जीव ई और बन्द्रनीय हैं। ये गुण कमें क्षय से उत्पन्त हुए हैं और उन्हें भाव जीव ठीक ही कहा गया है।
- ४६—सावय योग का प्रत्याख्यान पूर्वक निरोध करने से विरति सबर होता है और निरवय योग के निरोध से संबर होता है। बुद्धिबान यह अच्छी तरह पहचाने।

ग्रयोग संबर (गा॰ ४६-४४)

- ४७—सन-चयन-काय के निरुवय योगों के घटने से संवर द्वीता ई और उनके सर्वया मिट जाने से अयोग संवर द्वीता ई। इसका निस्तार ध्यानपूर्वक छनो।
- ध्य---सापु जब बर्म-क्षय के हेतु उपवास, बेलादि ठप बरता है वो निरवध योग के निरोध से उसके सहेचर संवर होता है।

४६—शावक उपवास वेळादिक तप करें, करम काटण रे कांन हो। जब विरत संबर पिण सहचर नीपनों, सावद्य जोग हंध्यां सूं तांन हो।

४०—आवक जे जे पुदगल भोगवे, ते सावद्य जोग व्यानार हो। त्यांरो त्याग कीयां थी विरत संवर हुवें, तप पिण नीपजें छार हो।।

४१—सायु कर्ल्ये ते पुदगल भोगवे, ते निरवद बोग व्यापार हो। त्यांनें स्याग्यां सूं वपसा नीपनीं, जोग रूंच्यां रो संवर श्रीकार हो॥

५२—साधु रो हालवो चालवो बोलवो, ते तो निरवद बोग व्यापार हो।

निरवद जोग रूंध्यां जितलों संवर हुवो, तपसा पिण नीपर्जे धीकार हो।

५३--श्रावक रे हालवो चालवो बोलवो, सावव निरवद व्यापार हो।

सन्यानक र हाल्का चिल्ला वाल्चा, सावद्य निरवद व्यापार हो। सावद्य रा त्याग सूं विरत संवर हुवँ, निरवद त्याग्यां सूं संवर श्रीकार हो।।

अजीग संवर सुभ जोग रूप्यां हुवें, तिल मांहें संक न कोब हो।

४४-चारित नें तो विरत संवर कह्यों, ते तो इविरत त्याग्यां होय हो।

१५—संवर निज गुण निरचेंद्र जीव रा, तिणनें माव जीव कह्यों जगनाय हो। जिण दरव में माव जीव नहीं ओररुत्या, तिणरो घट सुं न गयो पिय्यात हो।।

५६—संवर पदार्थ ने ओल्सायवा, ओड़ कीथी नायदुवारा मन्प्रर हो।

----

- ४१--धावक जब कर्म-क्षय के हेता उपवास, वेलादि तप करता हैं तो सावद्य योग के निरोध करने से सहचर विरति संवर भी होता है ।
- ४०--- भावक के सारे 'पौदगढिक भोग-मन-वचन-काय के सावध व्यापार है। उनके प्रस्थाख्यान से विरति संवर होता है और साथ-साथ तप भी होता है।
- ५१--साथु कल्प्य पुर्वाल वस्तुओं का सेवन करता है वह निरवद्य योग—व्यापार ई। इन वस्तुओं के त्याग से तपस्या होती है और योगों के निरोध से उत्तम संबर होता है।
- ६२--साधु का चलना, फिरना, बोलना आदि सब ब्रियाएँ (यदि वे उपयोग पूर्वक की जांच हो) निरवद योग-ज्यापार है । निर-वद्य योगों के निरोध के अनुपात से संवर होता है आर साध-साथ उत्तम तपस्या भी निष्यन्न होती है।
- <३—धावक का चलना, फिरना,वोलना आदि क्रियाएँ सावद्य और निरवय दोनों ही योग है। सावध योग के त्याग से विरति संवर होता है और निरवय योग के स्थाग से उत्तम संवर होता है।
- ५४---चारित्र को 'विरति संवर' वहा गया है और वह अविरति के प्रत्याख्यान से होता है। अयोग संवर ग्रभ योगों के निरोध से होता है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है 17 ।
- ४४--संबर निश्चय ही जीव का स्वगुण है। भगवान ने इसे भाव- संबर भाव जीव है बीव कहा है। जो द्रव्य-जीव और भाव-जीव को नहीं पहचान सका उसके हृद्य से मिध्यात्व दूर नहीं हुआ— ऐसा समभ्दो 😘
- ४६---यह जोड़ संवर पदार्थ का परिचय कराने के लिए भीजीद्वार
- रचना स्यान घोर संवत

## टिप्पणियाँ

१—संचर छठा पदार्थ है (दो० १-३): इन दोहों में स्वामीजी ने निम्न वार्ते कही है :

(१) संवर छठा पदार्थ है।

(२) मंबर ब्रास्नव-द्वार का मनरोघक पदार्थ है। (३) संबर का मर्थ है—ग्रात्य-प्रदेशों का स्थिरमूत होना।

(४) संवर भारम-निग्रह से होता है । (४) मोक्ष-मार्ग की म्राराधना में संवर उत्तम गुण-रत्न है ।

(र) भाज-भाग का ग्राराधना भ संवर उत्तम गुण-रत्न है। नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) संबर छठा पदार्थ है : स्वामीजी ने नव पदार्यों में संबर का जो छठा स्थान बठलाया है वह भागम-सम्मठ

हैं। पदार्थों के संख्या भी मानने वाले दिगम्बर-प्रन्थों में भी इसका स्थान हुछ ही हैं। तत्वार्थों सुत्र में सात पदार्थों के उल्लेख में इसका स्थान पीचवी हैं। पुष्प-पाष

पदार्थों की पूर्व में गिनती करने से इसका स्थान सातनों होता है। हेमचन्द्र सूरि ने सात पदार्थों की गणना में इसे चीचे स्थान पर रखा है \*। इससे मुख्य और पाप की पूर्व में गिनने से भी इसका छठा स्थान मुरक्तित रहता है।

ागन स भा इसका छठा स्थान सुरक्षित रहता है।

भगवान महावीर ने कहा है—"ऐसी संज्ञा मत करो कि ब्राझव भीर संवर नहीं हैं

पर ऐसी संज्ञा करो कि ब्राझव भीर संवर है"।" ठाणाञ्च तथा उत्तराध्यन में हंवे

१—(क) उत्तर २८.१४ (प्र० २४ पर उद्भुत); २८.१७ (ख) डाणाङ्ग ६.३.१६४ (प्र० २२ परः दिरु १ में उद्भुत) २—पम्पास्तिकाय २.१०८ (प्र० १४० पार दिरु ४ में उद्भुत)

arfest street with the first tenth

३—देखिए प्र∘१६१ पा० टि० १ ४—देखिए प्र∘१६१ पा० टि० ३

४—दोखप् पू॰ १४१ पा० टि० ३ ४—द्यमाइं २.५—१७ : सद्भाव पदार्थ प्रयवा तष्यभावों में रक्खा गया है'। इन सब से प्रमाणित है कि जैन-धर्म में सवर एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में प्ररूपित है।

प्त नौता को जल में डालने पर बाँड उसमें बत प्रदेश करने तथता है तो यह यात्रांतनी—सदिद विद्ध होती है, यदि उसमें जत प्रदेश नहीं करता तो वह सनास्तिनी— —धिद्ररांद्व विद्ध होती है। इसी तरद्ध नित सात्रा के निस्पाल प्रांदि रूप बिद्ध होते हैं वह वालव सात्मा है भौर जिसके निस्पाल प्रांदि रूप बिद्ध मही होते, वह संवृत प्रात्मा है। वालव सात्मा मानने से संवृत्त स्रात्मा प्रथने प्राप्त विद्ध हो जाती है।

(२) संबर आसव-द्वार का अवसोधक पदार्थ है :

ठाणाञ्च में कहा है—यासव और संबर प्रतिद्वन्द्वी पदार्थ हैं। ब्रावार्य पूज्यपाद निसर्वे हैं—'जो धूम-प्रसूच कर्मों के प्रायनन के लिए डार्स्ट हैं, वह ब्रास्ट है।विसका

लक्षण प्राप्तव का निरोध करना है, वह संदर है<sup>3</sup>। स्वामीजी ने संदर के स्वरूप को उदाहरणों द्वारा निम्न प्रकार समक्षाया है<sup>4</sup>:

१—डालाब के नाले को निरुद्ध करने को तरह जीव के मास्रव का निरोध करना संवर है।

संबर है। १—नौका के छिद्र को निरुद्ध करने की तरह त्रीव के धासव का निरोध करना

संबर है। संबर और मासव के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए

हेमकद्र मूरि तिसते हैं— 'विस तरह चौराहे पर स्थित बहुद्धारवाले यह में द्वार बंद न होने पर निश्चय ही रव प्रविष्ट होती है मौर चिक्रनाई के योग से तम्मय रूप से वही बंध जाती—स्थिति

१—(क) उत्तः २४.१४ (पुः २४ पर उद्भुत)

(स) स॰ ६.६६५ (पृ॰ २९ पा॰ टि॰ १ में उद्वा) २—राषाक २.५६ :

जदित्य में छोने तं सन्त्यं दुपश्रोशारं, तंजहा-----शासने चेव संवरे घेव रे-तत्त्वा॰ १.४ सर्वोधितिहः

शुभागुभक्रमांगमद्वारस्य आध्वः । आध्वतिरोधटक्षणः संवरः । ४—तराद्वारः दृष्टान्त द्वार

64

६०६ सब पहार्थ

हो बाती है भीर मिर द्वार बंद हो तो रब प्रविष्ट नहीं होती भीर न विश्वद्रती है, सेने ही मोगादि मासवों को सबंत: भवस्ट कर देने पर संवृत्त चीव के प्रदेशों में कर्नप्रम का प्रवेश नहीं होता।

"जिस तरह तालाब में सर्व डारों से बल का प्रवेग्र होता है, पर डारों को प्रतिस् कर देने पर बोड़ा भी अन प्रविष्ट नहीं होता; वैसे हो योगादि प्राप्तवों को तर्वत सरस्य

कर देने पर संकृत जीव के प्रदेशों में कमेंद्रव्य का प्रदेश नहीं होता। "जिस तरह नौका में हिंद्रों से बत प्रदेश पाता है भीर हिंद्रों को संब देने पर फेड़ा

भी जल प्रकिष्ट नहीं होता; बेंसे ही भोगादि पासकों को सर्वेत: प्रवस्त कर देने हर पंष्टुण जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता? !" संवर सर्व पासकों कर्मात्रव्य होता है या केवल पानासकों का—पह एक प्रभ रहा। यह मतमेद संवर की निम्न-निम्न विरागायां से स्टब्ट हिप्सोचर होता है। है एक परिमाया के प्रमुखार—"वो सर्व पासकों के निरोव का हेतु होता है, जेने संवर करते हैं भे !" इचरी परिमाया के प्रमुखार—"वो प्राम्न प्राम्ववों के निन्न का हेतु है। वे

संबर रहा जाता है<sup>3</sup>।" १—नवतत्त्वसाहित्ससंबद्द : श्रीहेमचन्द्रस्ट्रिश्च सत्ततत्त्वप्रकरणम् ११८-१२२ : यथा च्युप्यपस्यस्य, बहुद्वास्य वेगमनः । अताहतेषु द्वारेषु, रबः प्रविचति धुवम् ॥

प्रविच्टं स्नेद्रयोगास, तन्मयत्तेन बञ्चते । न विग्रेन्त च बञ्चते, द्वारेषु स्थानेतृत् च ॥ यथा वा सरसि कारि, सर्वद्वारे विग्रेन्स्म् । तेतु तु प्रतिब्देतु, प्रविद्यन्त्म मनागरि ॥ यथा वा यानपास्त्म, मञ्जे रश्चेरिकेट्यन्स्य । स्ट्रेन्टर्गरियाने तु, च स्तोकमिर बद्धित्॥ योगादित्यास्पद्वारियेकं स्तुतु सर्वेतः ।

कर्मद्रव्यप्रवेशो न, जीवे संवरशास्त्रिन ॥

२--वही : १११ : सर्वेषामाधवार्जा यो, रोचहेतुः स संबरः । ३--वही : देवेन्द्रसृश्कृत नवतत्त्वप्रकरणम् : ४१ : वास्तव में संबर केवल प्रशुभ घालवों के निग्रह का ही हेतु नही है प्रपितु वह शुभ मालवों के निग्रह का भी हेतु है।

(वे) संवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरभूत करना :

धायद पबस्या में जीव के प्रदेशों में परिसंदन होता रहता है। धास्त्रों के निरोध में बीव के वज्यत प्रदेश स्विप्ट होते हैं। धास्प्रदेश को वज्यतता धासव-दार है भीर उनने स्विरता संवर-दार । धासव से नये-नये कर्म प्रविष्ट होते रहते हैं। संवर से नवे कर्मों का प्रदेश रूक जाता है ।

(४) संबर आतम-निव्रह से होता है :

पालव परार्थ हो एक ऐसा ब्हाय है जिसका निरोध किया जा सकता है। संबर, निरंध भीर भीत के निरोध का प्रश्न नहीं उठता। निरोध एक धासव-द्वार को तैकर उठता है। स्तीतिए कहा है—"आध्यनिरोधः संबर-""—पालय द्वार का निरोध करता संबर है।

निको निरोध्य कर्तव्य-कर्म है वे सब प्राप्तव है। निरवदा-कर्तव्य पुष्प प्राप्ते के क्षेत्र-निरवद्य प्राप्तव-द्वार है। सावदा-कर्तव्य पुष्प प्राप्ते के द्वार-सावद्य प्राप्तव-द्वार है। विरोध्य कर्मकों कर विरोध प्राप्त प्राप्त कर्म के

हैं। निरोध्य कर्तव्यों का निरोध सबर-द्वार है। वंदर साल-निषद्ध ते—साला को संहत करने—उसकी बदा में करने से नियमन ऐंगा है। यह निष्टति-परक है; प्रश्ति-परक नहीं। प्रश्तिमात्र सालब है भोर निमद-सात्र अंतर .

धौ हेमचन्द्र मूरि लिखते हैं—

"बिस जाय से यो मायद रहे उन भायद है निरोध के निए जनी जान की काम में नाना चाहिए। मनुष्य थाम से क्षेत्र की, महुबाब से मान को, ऋषुता से माना को भीर निक्तुहना से लोग का निरोध करे। मनमब से हुए विचन्नस्य प्रसुस्ट चिसों को सर्वेड स्वयम से नट करें। ठीन मुहितों से ठीन बोटों को, स्वयाद से हमार

## १—रोब्स होसी की क्वां

१-- वरवा• १.१ सर्वार्थसिद्धिः

मनिवयक्तांहावहेतुरस्ययो .......कस्य विरोधः सदर हत्तुध्यः

रे--वस्ताः ६.१

को मीर सावद्य योग के त्याग से विरति को साथे । सम्बन्दर्यन ते मिम्पाल बीर मन की सुन स्थिरता द्वारा मार्व-रोद्रम्यान को जीवे ९ ।'

(४) मोक्ष-मार्ग की आराधना में संवर उचन गुण-रत्न है :

मोध संवारपूर्वक है। पहले संवार धोर किर मोज एवा क्रम है। पहले मोब धोर फिर संवार ऐसा नहीं । मोध साम्य है। संवार मोम्य। इस संवार के भवन हेतु भासन धीर क्षम है धीर भोधा के प्रधान हेतु संवर धीर निर्वरा । संवर वे धासन—मने कर्मों के प्रवेध का निरोध होता है। निर्वरा से वधे हुए कर्मों का परिसार। इस तरह संवर मोधा-साधना में एक धानवार्थ सामन के स्म में वामने धाता है। जो संवरपुक होता है वह मोधा के धमोध सामन से गुक है—प्रस्तन गुणवान है। सम्बन् बान-राज-चारिय को नि-राब कहा जाता है। संवर चारिय है धीर इस तरह यह उत्तम गम-राब है।

२—संवरके भेद, उनकी संख्या-परम्पराएँ और ५७ प्रकारके संवर (दो १४):

द्रव्य संवर और भाव संवर :

संवर के ये दो भेद द्वेताम्बर-दिशम्बर दोनों ग्रंथों में मिनते हैं। इन देशें ही निम्न परिभाषार्खें मिलती हैं:

(१) जल मध्यात शोहा के दिद्रों का, जिन से मनवरत जल कायवेश होगा है, ज्यांकि द्रार से स्वतन द्रव्य संवर है। जीव-द्रोंगि में कर्म-जल के मासन के हेतु इन्द्रियारि दिर्में का समिति मारि से निरोध करना भाव संवर है<sup>9</sup>।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः धीहेमचन्द्रसृरिवृतं सप्ततत्त्वप्रकरणम् ः ११२-११७ २—तत्त्वा० १.४ सर्वोर्थसिद्धिः

स च संसारपुरकः

६—वडी :

संसारस्य प्रधानहेतुरायवो बन्धस्य । मोक्षस्य प्रधानहेतुः संवरो निर्वरा च ४—सम्पाङ्ग १.१४ की टीका :

अवं द्विषो द्रन्यतो भावतस्य, तत्र द्रन्यतो अस्त्रमध्यगतनाबादेरनवरत्प्रविधारः स्रानो विद्राणो तपाविषद्रस्येय स्थागने संवरः . भावतस्त्र जीवजोगवामाधरस्यमेन

- (२) कर्मपुद्रलों के प्रादान---प्रहण का उच्छेद करना द्रव्य संवर है और संसार की हेतु कियाओं का त्यान भाव संवर है । श्री हेमचन्द्र सूरि कृत यह परिभाषा भाचार्य पूज्यपाद कृत परिभाषा पर आधारित है?।
- (३) जो चैतन्य परिणाम कर्मों के झासव के निरोध में हेतु होता है बही भाव संवर है और द्रव्यासन के प्रवरोध में जो हेतु होता है वह द्रव्य सवर है<sup>3</sup>।
- (¥) मोह, राग मौर द्वेष परिणामों का निरोध भाव सबर है। उस भाव सबर के निमित्त से योगद्वारो से सुभाजुम कर्म-वर्गनाओं का निरोध होना द्रव्य संवर है\*।
- (४) तुन-प्रतुभ कर्नों के निरोध में समर्थ तुद्धोपयोग भाव संवर है; भाव संवर के माघार से नए कर्मों का निरोध द्रव्य सदर है "।

पाठक देखेंगे कि उपर्युक्त परिभाषाओं में वास्तव में तो मन्तिम चार ही संवर पदार्य कें दो मेदों का प्रतिपादन कर द्रव्य संवर स्रोर भाव संवर की परिभाषाएँ देती हैं। भी प्रभयदेव ने वस्तुन. संवर पदार्थ के दो भेंद नहीं वतलाये हैं पर सबर के द्रध्यसंवर भीर भावसवर ऐसे दी भेद कर द्रव्यसंवर की उपमा द्वारा भावसंवर को समझाया है। जैसे द्रव्य प्रक्षि के स्वभाव द्वारा भाव प्रनि—क्रोधादि को समझाया जा सकता है वैसे ही नौका के स्यूल हष्टान्त द्वारा उन्होने भाव सबर को समझाया है। उन्होने नौका के

१---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : श्री हेमचन्द्र मुरि कृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् : ११२ :

भ ।हेतुकेशस्यागः स पुनर्भावसवरः ॥

`-तत्त्वा॰ ६.१ सवांथंसिद्धिः

तत्र संसारनिमित्तक्रियानिङ्गत्तिभावसंबरः । तक्षिरोपं तत्पूर्वकर्मपुर्गलादानविष्यंदो दुव्यसंवरः ।

रे—द्रव्यसंग्रह २.३४

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ।

सो भावसंबरो सलु दुन्वासवरोहणे अदणी॥

४—पञ्चास्तिकाय २. १४२. अमृतचन्द्रकृति :

मोहरागद्वेषपरिगामनिरोधो भावसंबरः । विज्ञमितः ग्रुभागुभक्रमपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविधतां पुरुगळानां द्रव्यसंबरः

१--वही : जयसेनवृत्ति :

गुभागुभसंबरमाथ : गुद्धोपयोगो आवसंबरः भावसवराधारेत नवतरस्य निरोधो देण्यसंबर इति

य : कर्मपुर्गरादानच्छेद: स द्रव्यसंवरः।

५१० नव पदाप लीकिक इच्टान्त द्वारा माध्यात्मिक भाव—प्राप्तव पदार्थ का सम्बक् योज्यात्र उत्तिका

किया है। स्वामीनी के प्रतिपादन में मासन पदार्थ के द्रव्य मौर भाव भेरों का उस्तेत नहीं मौर न माननों में ही इन भेरों का उस्तेत मितना है। मासन नुतन कमों के यहण का हेतु है मौर संबर उसका निरोप'। जिस परि-

णाम से कर्म-कारण प्राणातिमावादि का संदरण—ितरोप होता है, वह संदर है । संदर-संख्या की परस्पताएँ : नितने पासव हैं उतने हो गंवर हैं । जैसे बासव की प्रतिस संख्या का निर्धा

नितने पालव हैं उतने ही संबर हैं। जैसे भारत की मन्तिम संस्था का निर्वास मर्वामन है बेरी ही संबर की मन्तिम संस्था का भी। संबर की संस्था मनेक होने पर भी स्थानहारिक हरिट से संबर के भेरों की निश्चित संस्था का प्रतिसाहन करने वाली मनेक परम्पराएँ पात है। जनमें से मन्य का स्थान है।

पर भी व्यावदारिक दृष्टि से संबर के भेदों की निविषत संस्था का प्रतिग्रास करने वाली धनेक परम्पराएँ प्राप्त हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं: (१) सचायन संबर की परम्परा: इवके धनुगार पांच समिति, तीन गृति, इस पर्ण, बारह धनुवेशा (भावना), याईन परीयह मीर पांच चारिन—इस तरह कुत विसाहर संबर के बताबन भेद होने हैं?)

बारद धनुवेशा (मावना), बाहन नरीयह धीर गींच चारित—दश तार कुत विशाहर धंवर के ग्रताबन मेद होने हुँग । चंवर के ग्रताबन मेद होने हुँग । (१) चार संवर की परम्परा : इन परम्परा के धनुनार (१) ग्रम्यस्त संवर, (२) देगान महाजनका विश्वित नवर, (३) क्याव ग्रंवर और (४) मोगामात संवर—ये चार शंवर हुँग ।

रे—तत्त्वा० ६.१ सार्थासिद्धः देख्यि प्र०४०० पाट टि० २ २— राजाङ्ग १.२४ टीका

-सम्बद्धाः १.२४ होका सन्तियते – कर्मकारमं प्रामानियागादि निरूपते येन परिमापन स सवरः भाधन-निरोध इन्यर्कः

त्वाच कृत्यकः वे--वदश्यक्षाद्वस्यकः देश्यम्तिहतः वदश्यक्षणम् ४२ : कवः परीक्षः सर्विते, तृत्वी मात्रम चीर्णकार्यकीहः । कारीनार्यात्वास्त्रमा सम्बन्धः प्रथ्यतः ॥

्- द्वीयाः स्वरतद्वीया ६४ : दिवस्य, स्टब्बर्ट स्ट्राप्टसी स्वायाम् ।

(३) चार संवर की दूसरी परम्परा : इसके मनुसार निष्यास्व, मज्ञान, प्रविरति

(४) पांच संदर की परम्परा : इस परम्परा के धनुसार संदर गाँच हैं।--(१) सम

भौर (२०) सूची-कृशाप्र सवरः । १—समयसार संवर अधिकार १६०-१६१ : मिच्छत्तं अवजाणं प्रविश्यभावो य जोगो य ॥ हैरअभावे जियमा जायदि जाजिस्स आसवजिरोही ।

२--(क) राणाङ्ग ५.२.४१८

(ख) समावायाङ ४

(क) देखिए—पाट टि० २

योग--- माधवों के निरोध रूप चार संवर हैं।

संबर, (२) विरति संबर, (३) अधमाद संबर, (४) प्रकृपाय संबर और (४)प्रयोग संब (४) बीस संवर की परम्परा : इसके अनुसार बीस संवर ये हैं---(१) सम्यवत्व र (२) विरित्त संवर, (३) मत्रमाद संवर, (४) मकपाय संवर, (१) मयोग सवर, प्राणातिपात-विरमण संवर, (७) मृदावाद-विरमण संवर, (०) ध्रदत्तादान-विरमण (१) मश्रह्मचर्व-विरमण संबर. (१०) परिग्रह-विरमण संबर, (११) श्रोत्रेन्द्रिय १ (१२) चशुरिन्द्रिय सवर, (१३) झाणेन्द्रिय संवर, (१४) रसनेन्द्रिय संवर, (१४) स्पर्शने संबर, (१६) मन संबर, (१७) बचन संबर, (१८) काव संबर, (१६) भण्डोपकरण

पंच संबरदारा पं॰ तं॰ सम्मत्तं विरवी अपमादो अकसाचितमजीगित्त

पंच संबरदारा पद्भवा तं जहा-सम्मत्तं विरई अप्यमत्तया अङसाया अजो रे-आगमों के आधार पर बीस की संख्या इस प्रकार बनती है-

(ग) इसविधे संवरे वं॰ तं॰ सोतिदिवसंवरे जाब फासिदितसंबरे मण॰ वय॰ क उवकरणसंबरे सुचीकुसमासंबरे । (ठाणाङ्ग १०.१.७०६)

(स) जंद ! एसी संवरदाराई पंच कोच्छामि आणपुर्व्याप । जह भणियाणि भगवया अञ्बद्धविमीक्सणहाए ॥ पदमं होड अहिसा वितियं सचवपणीते पन्तसं । दत्तमणुन्नाय संवरी य वंभवेरमपरिगाहत्तं च ॥

( प्रानव्याकरण : संवर द्वार )

इन परम्परामों में पहुनी परम्परा का उत्तेख देवेतास्वर-दिशस्वर मान्य वत्वार्यः वया फल्य फ्रेक क्रयों में उपलब्ध है , पर मामनों में नहीं ।

संबर पासव का प्रतिकती पराचे हैं। एक-एक प्रास्त का प्रतिक्री एक-एक वंव होना चाहिए। संबरों की संख्या मुक्क पहली परमरा, प्रास्त-दारों की संख्या क निकाग करनेवानी परमरामों <sup>3</sup> में के प्रस्तातः कियी भी परमरा की प्रतिक्रती <sup>नहीं</sup>। भीर संबरों की संख्या स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित करती है।

उपर्युक्त चार संवर की सूचक परम्पराएँ घावार्च कुन्दकुन्द द्वारा समिवि हैं भीर अपने निरूपण मैं क्रमशः उस-उस धास्नव की प्रतिपक्षी हैं\*।

चोपी मौर पांचवीं परम्पराएँ मागमिक हैं। उनका प्रस्पण माग्रव के उनने ही नेरों को बतलाने वाली परम्पराभों के प्रतिपक्षी हम में है"। चोभी परम्परा के मीतन पंड केंद्र विरत संवर के ही मेद हैं। इस तरह ये दोनों परम्पराएँ एक होई केवन संधेप-सिक्षार

की प्रपेक्षा से ही वे दो कही जा सकती हैं। स्वामीजी ने इसो द्वात (गा० १-१४) में प्राथमिक परम्परा सम्मत संवर के वीत

भेदों का विवेचन किया है। हम महा पाठकों के लाभ के लिए अयम परम्परा सम्भव संबर के सक्ताबत भेदों का

संक्षित विवेचन दे रहे हैं।

संबर के सत्तावन भेट्टों का विवेचन :

संवर के भेद प्रधिक से अधिक ५७ वक्ताये गवे हैं। देवेन्द्रमूरि लिखते हैं—"संवर के भेद तो प्रतेक हैं। प्राचार्यों ने इतने ही कहे हैं।"

१---(क) वस्था० ६,२, ४-६=

(ख) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह के सर्व नवतत्त्वप्रकरण

२—नवतत्त्रसाहित्यसंबद्दः भाग्यविजयकृत धीनवतत्त्रभतवनम् ८८ :

भेद बीय संबरना बद्धा, ठाणाङ्ग सूत्र मोकार ।

भेद संचावन पण बद्धा, प्रन्यातस्थी विचार॥ ३—इन परम्पराओं के लिए देखिए ५० ३७२ टि॰ ४

४—देखिए वडी

६—रागाङ्ग ६.२ ४१ टीका :

संबरद्वाराणि--मिष्याध्यादीनामाधवाणी क्रमेण विषयेया : ६--नवतत्त्वसाहित्यसद्वह : देवेन्द्रमहिन्न नवतत्त्वप्रकरणम् : ४१

न्तवरवसादरबसाद - द्वन्द्रनुत्स्य नवपरवर्गन्तः सो पुन नेतविद्वीवि हु , इह मनिओ सत्तवन्तविद्वी ॥

संबर के १७ मेदों का वर्णन छड़ गुच्छों में किया जाता है। इन गुच्छों के क्रम मिस्न-भिन्न मिलते हैं । तत्त्वार्षमूत्र में गुच्छों का भनुकम--गृति, समिति, धर्म, भनुप्रेक्षा, परीपह-वय भौर चारिय—इस रूप में है । इसरे निरूपण में परीवह-वय, समिति, गृप्ति, मावना, समिति भौर गृहि—यह कम है³ । इसी प्रकार भ्रन्य क्रम भी उपलब्ध हैं\* । यहाँ तस्वार्थ-मूत के गुच्छ-क्रम से ही ५७ संबरों का विवेचन किया जाता है।

वाचक जमास्वाति तत्वार्पसूत्र के स्वोपन्न माध्य में संवर पदार्थ की परिभाषा में कहते हैं : "मालव के ४२ भेद बतलाये जा चुके हैं। उनके निरोध को संवर कहते हैं। इस संबर की सिद्धि गृप्ति, समिति, धर्म, मनुषेक्षा, परीपह-वय और चारित्र से होती हैं"।" पुष्ति मादि के ही कुल मिलाकर ४७ भेद हैं। इत का विवरण इस प्रकार है: रै--पांच गुष्ति । जिससे संसार के कारणों से श्रात्मा का गोपन--ववाब हो उसे गृप्ति कहते है । भन, बचन भीर काय-तीनों योगों का सम्बक् निबह गुप्ति है । भाष्य के ब्रनुसार

१--तस्वा० ६.२

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहचारित्रैः

१--ए० ५१० पाद-टिप्पणी ३

नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : जयग्रेखरसृति निर्मित नवतत्त्वप्रकरणम् १६-२३

४--देखिए--नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह में संगृहीत नवतत्त्वप्रकरण

k---(क) तस्वा० ६.१ :

आस्रवनिरोधः संबरः

(स) वही : भाष्य :

ययोक्तस्य काययोगादेर्द्विचत्वारिचद्विधस्य निरोधः संवरः

(ग) स गुरिसमितिधर्मानुष्रेक्षापरीपइजयचारित्रैः (ध) वही : माप्य :

स एव संवरः एभिर्गुप्त्यादिभिरभ्युपावैर्भवति १--तत्त्वा॰ ६.२ सर्वार्थसिदि :

यतः संसारकारणादात्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः ७<del>--त</del>स्वा० ह.४:

सम्यग्योगनिप्रहो गुप्तिः

788. नव परार्थ

'सम्पक्' पान्त का धर्व है-विधिपूर्वक, जानकर, स्वीकार कर, सम्माइट्सनपूर्वक 1 थी मक्लद्भदेव के मनुवार इन का मर्थ है-वत्कार, लोक-प्रतिद्धि, विगय-नुब की बाकांता बादि को छोड़कर<sup>8</sup>। इस प्रकार योगों का निरोधन करना गृति है। सके

तीन भेड हैं : (१) कायगुप्ति : सोने, बँठने, ग्रहण करने, रखने मादि फ़ियामों में वो धरीर की <sup>बंटार</sup>

हमा करती हैं. उनके निरोध को कामगरित बहुने हैं?। (२) वाक्ष्मिः वचन-प्रयोग का निरोध करना प्रयदा सर्वया भीन रहना वार्क्नि

å¥ I (३) मनोगुष्ठि : मन में सावद्य संकत्त होते हैं उन के निरोध, भववा युम संबन्तों है घारण, घयवा कुशल-प्रकुशल दोनों ही तरह के संकल्पमान के निरोध करने को मनोस्ति

कहते हैं ।

वाचक उमास्वाति ने गृतियों को जो पूर्वोक्त परिनापाएँ दी हैं वे प्रायः निर्हातगरक हैं। केवल मनोगन्ति में कुशन संकर्तों के घारण को भी स्थान दिया है।

अभवदेवमूरि ने तीनों ही गृतियों को अङ्गाल से निवृत्ति और कुशल में प्रवृतिस वहां है है।

१--तत्त्वाः १.४ : भाष्य :

सम्यगिति विधानतौ ज्ञास्वाभ्युपेत्य सम्यग्दर्गनपूर्वकं त्रिविधस्य योगस्य निप्रहो गुप्तिः

२—तत्त्वार्धवार्तिक ६.४.३ :

सम्यगिति विशेषमं सत्कारलीकपङ्क्याद्याकाङ्जानिरूत्यर्थम्

३—तत्त्वा॰ ६.४ : भाष्य : तत्र ग्रथनासनादाननिशेपस्थानचंत्रमणेषु कायचेष्टानियमः कायगुष्तिः

४---वही : भाष्य : माचनप्रच्छनप्रध्व्याक्सणेषु बाङ्नियमो मीनमेव वा वारमुप्तिः

५--वडी : भाष्य :

सावपसंब्रस्पनिरोधः कुगलसंब्रलाः कुगलाङुगलसंब्रत्पनिरोध एवया मनोगुर्जिरित ६-जवतत्त्वसाहित्यसंग्रह :देवगुसम्हियणीत नवतत्त्वप्रवरणम् : गा० १० भाष्य ?

मणगुविमाइयाओ, गुवीओ तियण दुंति नायच्या । अङ्गरङनिविधिस्या, कुसङपविक्तिसस्या य ॥

गुष्ति घीर समिति में ग्रन्तर बताते हुए पण्डित भगवानदास निखते हैं—"समिति सम्बद् प्रवृत्तिरूप है भौर गुप्ति प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप। दोनों में यही बनार है 1 !"

स्वामोजी के अनुसार-मन, वचन और काय की सम्यक् प्रवृत्तिरूप गृति संवर नहीं हो सकती ! उनका कहना है--ऐसी प्रवृत्ति सुम योग में भाती है भीर वह पुष्प का कारण है किर उसे संबर कसे कहा जा सकता है ? संबररूप गृति में शुभ योगों को समाविष्ट नहीं किया जा सकता !

देवेन्द्रमूरि भी इसी का समर्थन करते हैं। उन्होने पाप-ध्यापार से मन, बचन भौर काया के गोपन को ही क्रमशः मनोगृति मादि कहा है । उत्तराध्ययन में बहा है- पुनी नियक्तो बुचा, अद्यमत्योससावसी - सर्व प्रतुम योगों से नितृति गृप्ति है। श्री मकलक्क भी गृति का स्वरूप निष्टतिपरक ही बढ़लाते हैं—'गुप्यादि प्रकृतिनिग्रहाय (॰.६.१), 'गुप्तिहि निवृत्तिप्रवणा' (१.६.११) ।

२--पांच समिति । सम्यङ् प्रवृत्ति को समिति कहते हैं ।

(४) हैयां समिति: धर्म में प्रयत्नमान साधु का मावस्यक कार्य के लिए मयवा र्षयम की सिद्धि के लिए चार हाथ भूमि को देखकर प्रनन्त्यमन से धोरे-धीरे पर रखकर विधिपूर्वक चलना ईयांसमिति है \* ।

(१) भाषा समितिः साधु का हित (मोधवापक), मित, मसंदिग्य भौर मनवय वचनों का बोलना भाषासदिति है ।

(१) एपणा समिति : ग्रन्न, पान, रजोहरण, पात्र, चीवर ठवा ग्रन्थ पर्म-सापनों को प्रहण करते समय साथ द्वारा उद्गम, उत्तादन झौर एपणा दोयों का वर्जन करना एपणासमिति है ।

१--- नवतस्वप्रहरण (आर् ०२) ए० ११२,११४

२ — नवतस्यसाहित्यसंबद्धः नवतस्वब्रकरणम् ः १६।४१ वृत्तिः पापव्यापारेम्यो मनोबाहायगोपनानमनोबचनहायगुप्तयः

रे---(क) तस्त्रा० ६.२ सर्वार्थसिद्धिः सम्बगयनं समितिः

(स) नवतस्वसाहित्यसंप्रहःदेवगुप्त सृहि प्रजीत नवतस्वप्रकरणगा॰ १० भाष्यः सम्मं जा उ पवित्ती । सा समिद्दं पञ्चहा पूर्व ॥

४—(६) वस्ताः १.६ भाष्य

(स) वही : राजवार्तिक : ३ ५—(६) तस्वा॰ १.४ भाष्य

(स) वही : राजवार्तिक : ५ (--(e) तत्वा• ६.४ भाष्य

(स) वही : राजशाविक : ६

मिलता है ।

का संवर हो जाता है • ।" १—(क) तस्त्राः १.५ भाष्य (स) वही : राजवार्विक : ७ २—(क) तस्वा० १.४ भाष्य (स) वही : राजवाविक : द रे—तस्वाः १.४ सर्वार्थसिदि : तत्रायकस्य मुनेनिर्वयत्र इतिस्यापनार्थमाह ४—उस्वाः ६.४, सबवार्तिक ६ : वयासमर्थस्य दुग्रुरेषु वृत्तिः समितिः

%---3€0 3¥,3€:

प्याभा पंच समिर्देभी चरणस्य व पशक्तो। े मस्त्रा ह ६.४ सर्वार्थसिद्धः

· १.४ जाउवार्तिक :

(७) आदाननिशेषण समिति : मावस्यकतावरा धर्मोपकरणों को उठाते व

समय उन्हें ब्रच्डी तरह शोध कर उठाने-रखने को बादाननिक्षेपधनिति क्

(=) उत्सर्गं समिति : अस-स्थावर जीव रहित प्रामुक स्थान पर, उने धन

देख भीर शोधकर मल-मूत्र का विसर्जन करना उत्सर्गसमिति है ।

उार्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुनियों की निरवद्य प्रवृत्तियों के निवमीं

'समिति' नाम से विहित किया गया है । श्री मकलद्भदेव लिखते हैं—''गुरियोंके प

भसमर्थ मुनि की कुराल में प्रवृत्ति को समिति कहते हैं\* । धागम में भी ऐवा हैं।

केंसे गिनाया गया । माचार्य पूज्यपाद कहते हैं--- "विहित रूप से प्रदृति करनेगरे मसंयमरूप परिणामी के निमित्त से जो कर्मी का भाग्नव होता है उसका संबर ह है<sup>8</sup>।"थी धकलङ्कदेव कहते हैं—"जाना, बोलना, खाना, रखना, उछना और म<sup>नोर</sup> मादि कियामों में प्रत्रमत्त सावधानी से प्रदृत्ति करने पर इन निमित्तों से प्रानेशने ह

्यक्त्रमानस्यासंबमपरियामनिमिष्ठस्मौद्धवारसंबरो भवति ।

यमनभाषम् । स्व १६१ मध्य मानिको होत्सर्गका मानिको वर्षा १४ मधानी

यहाँ प्रश्न उठता है—समितियाँ प्रवृत्तिरूप होने पर भी उन्हें संदर्भ भे

स्वामीजी का कवन है--मुनि का विधिपूर्वक झाना-जाना, बोलना झादि कार्य शुभ योग हैं। वे पुष्य के हेतु हैं। उन्हें संवर कहना संगत नहीं। यदि शुभ योगों में प्रकृत्त मृति के सुभ सोमों से संवर माना जायगा तो उसका मर्च यह होगा कि साधु के पुण्य का इंग्र होता ही नहीं। मागम में सुभ योगों से मुनि के भी स्वष्टतः पुण्य का बंध कहा है।

बाबन बोल के स्तोक में प्रश्न है---पाँच समिति, तीन गृति कौन-सा भाव घीर कौत-सी मात्या है ! उत्तर में कहा बताया गया है—भावों में गुप्ति उदय को छोड़कर चार गाव है घोर माठ प्रात्माओं में गृप्ति चारित्र माल्मा है। समिति—क्षायक क्षयोपसम भीर पारिणानिक भाव है भीर मात्मामों में योग मात्मा है।

इससे भी समितियाँ योग टहरती हैं।

गुतियों, समितियों का उस्तेस ठाणाञ्ज, समवायाञ्ज, उत्तराध्ययन मादि मागमों में मिलता है । पाँच समिति भीर तीन गुष्तियों को भागमों में प्रवयन-माता कहा पया हैर ।

रै—इस धर्म: जो इन्ट स्थान में घारण करे उसे धर्म कहते हैं"। धर्म के दस भेद हो यतिवर्म, घनगार धर्म मादि भी कहा जाता है । इनका व्योरा इस प्रकार है :

(६) उत्तम क्षमा : उमास्वाति के घनुसार थमा का घर्ष है तिविक्षा, सहिष्णुवा, क्षोध का निवह\*। मा॰ पूज्यपाद के मनुसार निमित्त के उपस्थित होने पर भी कलुपता भो उताल न होने देना धमा है<sup>9</sup>।

(१०) उत्तम माईव : उमास्वाति के भनुसार मृदुभाव भववा मृदुक्में को मार्दव कहने । मदनिग्रह, मानविधात मादेव है। बाति, कुल, रूप, ऐस्वर्य, विज्ञान, धुत, लाभ

रे—(क) ठाणाङ्ग ६०३

(स) समवायाज्ञ ३

(ग) उत्तर २४.१,२, १६-२६

(**4) عو**ء ۱۷.۲٫۶ ;

(स) समदायाङ्ग ८

t—तरवा॰ ६.६ सर्वार्थसिद्धिः

हप्दे ह्यावे पत्तं इति प्रमं:

ि (भाष

मौर यीर्य---इन बाठ मदस्यानों से मत्त हो दूसरों की निन्दा बीर बंगनी प्रशंता निवह मादेव है । पूक्क्याद के प्रमुखार भी प्रभिमान का प्रमाव, मान का

(११) उत्तम आर्जन : जनास्त्राति कहते हैं---मान विशुद्धि धीर प्रवितंत्रात

के लक्षण है। ऋजुभाव प्रयवा ऋजुकर्म को मार्जव कहते हैं । मानार्य पूम्क घनुसार योगों की घवकता मार्जव है ।

(१२) उत्तम यौच : मलोम । युविमाव या गुविकमें शीच है । मर्यात् भावों की कि कल्मपता का सभाव सौर धर्म के साधनों में भी सासक्ति का न होना धीव धर्न हैं प्रकर्णप्रात लोग की निष्टति शौच है।।

प्रश्न है-सनोगृति और शौच में क्या अन्तर है ? श्रीभक्तद्वदेव कहते हैं-नुने में मन के परिस्पन्दन का सर्वथा निरोध किया जाता है जब कि ग्रीव में पर बलु वि यक अनिष्ट विचारों की शान्ति का ही समावेश होता है। लोभ चार हैं—बीक्नले ब्रारोम्पलोभ, इन्द्रियलोभ भौर उपभोगलोभ । इन चारों का परिहार धौच में ब्राठा हैं° (१३) उत्तम सत्य: सत्यर्थ में प्रवृत्त वचन प्रथवा सत्तुरुपों के हित का साथक वर्ष सत्य कहलाता है। घनूत, परुपता, चुगली घादि दोपों से रहित बचन उत्तम सत्य हैं पूज्यपाद कहते हैं भाषासमिति में मृति हित भीर मित ही बोल सकता है म्रन्यया वह राग और अनर्थदण्ड का दोषी होता है। परन्तु उत्तम सस्य में धर्मदृढि है

निमित्त बहु बोलना भी ब्रा जाता है । १---तत्त्वा० ६.६ भाष्य २—वही : सर्वार्थसिद्धि

रे---वत्त्वा॰ **६.**६ भाष्य ४--वही : सर्वार्थसिदि ४--- परवा० ६.ई.भाष्य े ' सर्वार्थसिद्धि

<sup>्</sup>रेः राज्यार्विक : द : भाष्य

<sup>ं</sup> सर्वार्थसिति

(१४) बच्च संबन : बोम-निषह को संबम कही हैं। स्त्री प्रकलहुदेव के प्रनुपार संबम िं प्राची-संदय भीर इन्दिय-संदय ही बाते हैं। मत, यपत और कार्य का निव्रह मुसिसी िया बाडा है<sup>६</sup>। जमास्वादि ने संबम के सक्दड भेद दिवे हुँ ।

(४) उदम तर : क्रमंधर के निए उरवामादि बाह्य तर और स्वाम्यान, प्यान आदि त्वर कों हा करना वह पर्म हुँ । इच्छा-निरोध को भीवा बहा है—"इच्छा-निरोध-

(१६) उद्यमस्यामः जनास्त्राति के प्रनुवार कास और प्राम्यन्तर उत्तापि तथा घरीर, धनतानाहि के साथन से होनेवाले भावदोव का पहिस्तान ह्वान धर्म है। धाराय प्रमाह के मनुवार संयति को योग्य मानादि का दान देना स्वान है<sup>6</sup> । भी महतद्वदेव हे मनुवार परिवर्कतिवृति को भी स्थान बहुते हैं॰ । कई जगह निर्ममस्य को स्थाग <sup>बहा</sup> गया है—'निर्ममत्व' स्वागः ।'

(१०) उत्तम आक्रिब्रन्य : उमास्वाति के सनुपार धरीर और पर्मोतकरणों में ममस्व <sup>न रखना उत्तम मारिक्षण्य वर्म है<sup>८</sup>। मा॰ पूज्यकाद के मनुमार 'यह भेरा है' इस</sup> वहार के मनिवाय का स्वाम करना माकिञ्चलय है ।

(११) उत्तम महाचर्य : जमास्वाति के बनुवार इनके दो घर्ष हैं : (१) क्रांगें के परिपासन <sup>वात</sup> की प्रमिद्दि एवं कवाय-गरिवाक मादि हेतुमों से गुरुहुत में वास करना भौर (२) मावनापूर्वक ब्रह्मचर्च का पालन करना १०।

िन्तस्त्रा• **१.६ मान्य** <sup>२</sup>—वही : राजवार्तिक ११-१४

१—वही : ६.६ भाष्य

V—(क) तस्त्रा॰ ६.६ भाष्य (स) वही : सर्वोधिसिद्धि

४---तत्त्वा० ह.ई माप्य ्वहा : सर्वार्थसिद्धि

<sup>ष</sup>--वही : सञ्जवार्तिक १८

द—वस्ता० €.**६** भाष्य र—वडी : सर्वार्थासद्धि

१०-वही : भाष्य

४२० स**ब** परा

दश धर्मों का उल्लेख ठाणाङ्ग में भी है;—र्सविहे समण्धम्मे प॰ है. खंगे ह अबवे महवे छायवे सच्चे संजमे तवे चिताते वंभचेरवासे (ठा० १० १.०१२)।स्हाँ धी

भीर 'माकिञ्चल्य' के बदले 'मुक्तिं भीर 'लापव' मिलता है। दस पर्मों में उत्तम सत्य की परिभाषा सत्य बोलना की गयी है। यहाँ प्रति क

संयम कहा गया है। स्वामीजी के मनुदार शुन योग संवर नहीं हो सकता। प्रश्तिरा मन्य यमों के सम्बन्ध में भी यही बात समझ तेनी मावस्यक है।

४ — बारह अनुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षा भावता को कहते हैं । बार-बार विजन करना मनुर्धा

है। बारइ अनुष्रेक्षाओं का विवरण इस प्रकार है:

(१६) अनित्य अनुमेक्षा : शरीर मादि सर्व पदार्थ मोर संयोग मनित्य हैं--ऐना पुनः पनः चिन्तन ।

पंचार में कोई भी शरण नहीं है—ऐसा पुन: पुन: चिन्तन।

(२१) संसार अनुवेक्षा : संमार प्रनादि है : उसमें पड़ा हुया बीव तरकारि वार्रेपीयी में परिश्रमण करता है। इसमें जन्म,वरा, मरण पादि के दूल ही दुल हैं--ऐसा ही

पुतः चिलत । (६३) पुरुष अनुवेक्षाः दल संसार में मैं महेला ही हूँ, मही पर मेरा होर्र स्वर

६६९) पहरूर भद्रश्याः इत गंगार में मैं महेना ही हूँ, यही पर भेरा श्री शर्म परस्त नहीं। मैं पहेना ही उत्तन हुया, घहेना ही मृत्यू को प्रात होनी। मैं मैं दुश्च करेंगा उत्तर कन मूम पर्टेश को ही भोगना पहेगा। कर्मस्य दुल हो सीरे में दुशा को प्रमान निक्त निक्त करेंगा

में दूबरा कोई धनवं नहीं—ऐना बार-बार निनन । (बड़े) अल्पन्त अनुनेशा—में गरीर थादि बाग पतार्थों में नर्ववा निनहीं धीर वर्धर धार्ट मूत्र ने क्लि हैं। बारना यगर है धीर परीर बादि नावतार है—ऐना दुर हैं फिल्म ।

्रे भद्रनेकाः पर्यरः की सारिकता का बार-बार कियत करता। "भद्रनेयाः निष्पालः सारिः साप्तवः कीर्तिको सहस्यातः ने वृद्धः सीर् वे वक्ति वरते हैं--ऐता एतः परा व्यवस्त

बरर अक्टेंबर--वर कर करों के बारान को राबता है। बंदर की रन कुष्ट

ा वा क्लिन।

1

(६७) निर्जरा अनुपेता : निर्जरा बंधे हुए कर्मों का परिवाटन करती है । निर्जरा की इस गुणवत्ता का पुनः पुनः चिन्तन । (१८) छोकानुप्रेया : स्थिति-उत्पत्ति-व्ययात्मक इच्चों से नियन्त, कटिस्यकर पुरुप की

माइतिवाले लोक के स्वरूप का पुनः पुनः चिन्तन । (४६) बोबिदुर्लभानुप्रेज्ञा : सम्बक्दर्लन—विसूद बोधि का बार-बार प्राप्त करना दुर्लभ

है-ऐसा पुनः पुनः चिन्तन करना । (६०) धर्मस्याख्याततत्त्वानुप्रेक्षा : परमर्पि भगवान ऋष्ठ्ठदेव ने जिसका व्यास्थान

किया है बही एक ऐसा धर्म है जो जीव को इस संसार-समुद्र से पार जतारनेवाला धीर मोज को प्राप्त करानेवाला है--ऐसा पुनः पुनः चिन्तन । पाईस परीपद्व। मार्गसे च्यूत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए निन्हें सहन करना योग्य है, उन्हें परीपह कहते हैं। बाईस परीपहो का विवरण इस प्रकार है :

(३१) धुषा परीपद : धुवा-सहन करना ; अँखे—खुवा से प्रत्यन्त पीड़ित होने पर भी भायुक ब्राहारी साथु फन ब्रादिको न छेदे ग्रीर न दूसरे से छिदवाए ; न स्वयंपकाने ग्रीर न दूसरे से पहनाए। धकल्य बाहार का सेवन न करे बौर धीर मनसे संयम में विवरे रे (१२) पिपासा परीपद् : तृया-सहन करना ; जैसे--तृया से प्रत्यन्त व्याकुल होने पर् भी धकल्य सचित जल का सेवन न करे।

(११) श्रीत परीपह: शोत-सहन करना; जैसे—शीत-काल में बस्त झोर स्थान के भगाव में भ्रानि-सेवन न करे । (१४) उष्ण परीयहः ताप-सहन करना ; यंत्रे-ताप से तत होने पर भी स्नान की

इन्दा न करे, सरीर पर जल न दिड़के, पंखे से हवा न से 1

(१४) दंगमग्रक परीपहः दंगमग्रकों के कप्ट को सहन करना; जैसे — उनके द्वारा हेंसे जाने पर भी उनकी किसी तरह का त्रास न दे, उनके प्राणों का विधात न करे ह

(१६) नाम्न्य परीपह : नमजा को सहन करना ; वंडे--वस्त्र जीर्ण हो जाने पर सापू यह जिल्तान करे कि वह धर्चेलक हो जाएगा धरवा यह न सोचे कि धच्या हुधा बस्त्र अर्थि हो गए और सब बह नए बस्त्र से सबैजक होगा । उत्तराध्ययन में इसे मनेतर परीपह नहा है।

- (३७) अरवि परीपदः कष्ट पड़ने पर संयम के प्रति शर्राच को उत्पन्न न होने देता।
- (३८) स्त्री परीपह: स्त्री के लुमाने पर भी समभावपूर्वक रहना-भीहित व होना।
- (३९) खर्या परीपदः ग्रामानुग्राम विचरने की मुनि-वर्या से विचलित न होना।
- (४०) नेपेथिकी परीपह : स्वाध्याय के लिए किही स्वान में रहते समय जनवाँ होने पर उदे समप्रायपूर्वक सहन करना ; जैदे---दूसरे को त्रास न पहुँचाना और स्वर्ग ग्रंक-भीत हो बड़ी से मन्य स्थान में न जाना।
- (४१) प्रत्या परीपद्दः वास-स्वान प्रयवा ग्राम्या न मिलने प्रवन करहकारी निवने गर समभाव रखना ; जैसे—जन्मावच श्राम्या के कारण स्वास्माय प्राप्ति के समय का जनसंघन न करना ।
- (४२) आक्रोय परीपह: दुष्ट वचनों के सम्मुख समनाव रखना; बंदे-हिती के साक्रोय करने पर क्रोध न करना।
- (४३) वध परीपह : वव-कष्ट उपस्थित होने पर सममान रखना ; जैवे-- किनी के
- पीटने पर भी भन में द्वेप न कर तितिक्षा-भाव रखना । (४४) याचना परीपह : याचना करने की क्रिया से दुःख-बोध नहीं करना ; वंसे-पर्ट
- न सोबरा कि हाय परारते की मोजा तो घर में हो रहना मन्या। (४५) अलाभ परीपह: माहारादि न मिलने मयना भनुकूल न मिलने पर मन में <sup>इन्ट</sup> न होने हेना।
- (४६) रोग परीपद्द : रोग होने पर ध्याकुल न होना ।
- (४७) तुणस्पर्य परीषद् : तृण पर स्रोते से उत्पन्न वेदना से प्रविचलित रहना !
- (४८) जल्छ परीपह : पहीने भीर मैल के कप्टों से न पबड़ाना ।
- (४६) संस्कार-प्रास्कार परीषद्ध : कियी द्वारा सरकारित किए जाने पर उरक्षे की सनुष्य न करना । इवका सत्रण उत्तराध्ययन मूत्र में इव प्रकार दिया है—द्वरी के
- सरकार-सम्मानादि को देखकर वेसे सरकार-सम्मानादि की कामना न करना ।

े प्रज्ञा परीपद्द : घराने में प्रजा की कमी देख कर खंदखित्र न होना ।

ः भवः वृत्त्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् : ६५ : ि : विघोनमादो न कार्यः, बरकर्षे सर्वति व

कार्यः।

(४१) अज्ञान परीपह: सपने मज्ञान से खेदखित्र न होना; जैसे—मैंने व्यर्थ ही मैयून घादि से निवृत्ति तथा इन्द्रियों के दमन का प्रयत्न किया, जो मुते साक्षात् धर्म धीर पाप का ज्ञान नहीं।

(४२)अदर्यन परीवह : जिनोपदिष्ट तत्वों में मश्रद्वा उत्पन्न न होने देना ; जैसे-परलोक नहीं है, जिन नहीं हुए सयवा संयम-प्रहण कर मैं छता गया सादि नहीं सोचना।

बाईस परीपहों का बर्धन उत्तराध्ययन (म॰२), समवायाञ्ज (सम॰२२) भीर भगवती (६.६) में मिलता है। मगवती में 'ब्रजान-परीपड़' के स्थान में 'ज्ञान-परीपह' का उस्लेख

परीपह निजंदा पदार्थ के बन्तगंत बाते हैं। स्वामीज़ी के बनुसार वे संवर के भेंद नहीं हैं। वे पट्डब्यों में जीव भीर नव पदार्थों में जीव भीर निर्जरा के भन्तर्गत भाते 3, 1

## -पांच चारित्र :

(६३) सामायिक चारित्रः सर्वे सावदा योगों का त्याग कर पाँच महाद्रतों की ग्रहण करना सामायिक चारित्र बहुलाता है। (४४) छेदोपस्थापनीय चारित्र : दीशा लेने के बाद विशिष्ट थूठ का सम्यास कर पुकने

पर पुत: महाबठों का बहुण करना मयवा प्रथम दीक्षा में दोय लगते से उसका छेद कर पुतः दीक्षा लेना छंदोपस्यापनीय चारित्र है। संक्षेत्र में सामाधिक चारित्र के सदीव भषता निर्दोष पर्याय का छेद कर पुनः महाबजों का ब्रह्म करना छेदोपस्थापनीय चारित्र ŧι

(६६) परिद्वारविशुद्धि चारित्र : निसमें तब विशेष द्वारा मारम-गुद्धि की जाती है, उसे

परिहारिवमृद्धि पारित्र कहते हैं। विशेष तस्या से विगुद्ध होना इस वारित्र की विशेषता 81 (६६) सूरमसंपराय चारित्र : वित चारित्र में मात्र शूरमतंपराय-नीव-कवाब का

वस्त होता है, उसे मूरमतम्मराय पारित बहुते हैं। (ke) क्यास्यात चारित्र : त्रिष्ठ चारित्र में क्यान के सर्वेषा उत्तरम धपना धव होने से

बीउराय भाव की प्राप्ति होती है, उसे मदास्वात पारित बहुते हैं।

पीनों बारिय संबर है बनोकि उनमें सब सावय म्यानार का प्रत्यास्तान प्रद्रा है। स्वामीरी ने भी पाँचों चारियों को संबर माना है।

<sup>-</sup> बादन बोज को योक्यो : बोस ६०

438 नव पदार्थ

३—सम्यक्त्वादिवीस संयर एवं उनकी परिभाषाएँ(गा॰ १,२,५१०,१३): नीचे सम्पन्तव मादि वीस मासवों की परिनापाएँ दी जा रही हैं। इनका माक्त प्रस्तुत डाल तो है ही साथ ही स्वामीजी की ग्रन्य कृति 'टीकम डोसी की चर्चों मी है।

वीस संवरों की परिभाषाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं: (१) सम्यक्त्व संवर (गा॰ १) :

यह मिष्यात्व भासव का प्रतिनक्षी है। स्वामीनी ने इसकी परिनाषा देते हुए उसके दो धङ्ग बतलाए हैं : (क) भी पदायों में ययातम्य श्रद्धान स्रीर (ब) विग्छेड श्रद्धाकात्यागः।

(२) विरति संवर (गा॰ २):

यह मिवरति मास्रव का प्रतिपक्षी है। सावद्य कार्यों का तीन करण भीर तीन गेंग से जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना सर्व विरित संवर है। अंग्र-त्याग देश विरी<sup>त</sup> संवर है।

(३) अप्रमाद संवर :

यह तीसरे प्रमाद आलव का प्रतिपत्ती है। प्रमाद का सेवन न करना भ्रप्ताद संवर है<sup>1</sup>। प्रभाद का सर्थ झनुस्साह है। मात्म-स्थित मनुत्साह का क्षय हो जान मप्रमाद संवर है।

(४) अञ्चाय संवर :

यह कपाय झास्रव का प्रतिपक्षी है। कपाय न करना मकपाय संबर है । क्यार का धर्थ है- प्रात्म-प्रदेशों का क्रोध-मान-माया-लोन से मलीन रहना । क्याब का क्षय हो जाना भक्षपाय सँवर है। (४) अयोग संवर (गा॰ ४,१२) :

यह योग घाछव का प्रतिपत्नी है। योग दो तरह के होते हैं-साबद्य प्रौर निरवद्य। दोनों का सर्वतः निरोध योग संवर है। सावद्य योगों का प्राधिक ग ··। घयोग संवर नहीं । यह विरति संवर है । सावय-निरवध सर्व प्रश्नुसियें . संवर है।

े चर्चाः

्न सेवे तेहिज भन्नमाद संवर । डोसी की चर्चा : न करे तेहिज अक्ष्याय संवर । संबर पदार्थ (ढाल : १) : टिप्पणी ३

(६) प्राणातिपात विरमण संवर (गा० १०) : प्रानातिपात विरमण संवर प्राणातिपात मास्रव का प्रतिपक्षी है। हिंसा करने का खाम करना भन्नाणातिपात सवर है।

(v) मृपाबाद विस्मण संवर (गा० १०) :

यह मुपाबाद भास्नव का प्रतिपक्षी है। सुरु बोलने का स्याय करना समृपाबाद संवर है।

(c) भर्चारान विरमण संवर (गा० १०) :

यह मदतादान मास्रव का प्रतिकाशी है। चोरी करने का स्थाप करना घरणादान संवर है।

(१) मेथुन विरमण संवर (गा॰ १०):

यह मैचुन भासन का प्रतिपक्षी है। मैचुन-सेवन का स्थाग करना समैचुन संबद है।

(१०) परिषद् विरमण संवर (सा॰ १०) :

यह परिव्रह भारतका प्रतिपत्नी है । परिव्रह भीर समताभाव का स्वास धररियह संबर है।

(११) धोबेन्द्रिय संदर (गा० ११) :

य्≰ेशोपेन्त्रिय मालव का प्रतिकाती है। अच्छे-पुरे सन्दों में राग-इंद करना भोपेन्त्रिय भाग्नव है। प्रत्यास्त्रान हारा थोनेन्द्रिय को वर्ज में करना, धर्मों में राग-द्वेष न करना थोवेन्द्रिय सदर है।

(१३) चधुरिन्दिय संदर (गा॰ ११) :

यह पशुरिन्दिय बालद का प्रतिरक्षी है। प्रस्तास्तान द्वारा पशुरिन्दिय को बच में करता, मध्ये बुरे रूगें में राग-देव न करता पशुधिन्दव सवर है।

(११) प्राचित्रव संदर (गा॰ ११) :

यह माचीप्रय मास्रव का प्रतिस्थी है। मुर्चय-दुर्गन्य में साय-देव करना मार्थाप्रय मासन है। प्रत्यास्थान हारा प्राचित्रिय को बच में करना, बंधी में राज-देव न करना मार्थान्य संबद है।

(१४) सम्बेन्द्रिय सबस् (ता॰ ११) :

न्द् रहतेन्द्रव बाबव का प्रतिन्त्री है। नुत्वाह नुत्वाह में राव देव बरसा रहते-

६२६: सर्व पहार्थ

िद्रय मास्रव है। प्रत्यास्थान द्वारा रसनेद्रिय को वश्च में करना, स्वारों में राग-रंग व करना रसनेद्रिय संवर है। (१५) स्पर्यनेद्रिय संवर (गा० ११) :

पट स्पर्यनिद्धिय सालव का प्रतिपत्नी है। मले-बुटे स्पर्धी में रागन्त्रेय न कर्ता स्पर्यनिद्धिय सालव है। प्रत्याक्ष्यानपूर्वक स्पर्यनिद्धिय को वस में करना, सर्वी व

राग-द्रेप न करना स्पर्शनेन्द्रिय संवर है।

(१६) मन संबर (गा० १२) :

यह मनयोग मासव का श्रीतपत्ती है। मण्य-बुरे मनोयोगों का संपूर्ण निरोष मन

संवर है। (१७) वचन संवर (गा॰ १२):

र क) वयन सबर (गा॰ १२): यह वयनयोग साक्षव का प्रतिग्रंशी है। सुमासुम दोनों प्रकार के बदनों का

सम्पूर्ण निरोध बचन संबर है। (१०) काय संबर (गा० १३) :

रान्त्र काय सवर (गा० १२) : यह काययोग माग्नव का प्रतिवाती है। गुमागुम दोनों प्रकार के कार्यों का बपूर्व निरोध काय सवत है।

(१६) भंडोपकरण संवर (गांव १३) : यह भड़ोपकरण मायव का प्रतिवती है। स्वागपूर्वक मंडोपकरणों का तेवन व

करता अंशास्त्रण मंदर है। मूर्ति के निष् उनमें ममस्व न करता मयशा उनने मदाना न करता मंदर है। (१०) मुची-दुनाव संदर (गा० १३) :

९९) रिप्य-देनाव संबर (गा० १३): यह पूरी-दुराव सावह हा प्रतिमती है। स्यानपूर्वक गूरी-दुराव बा वेहन ने इस्ता मुरी-दुराव नहर है। मृति के निए दनमें समार न करता बरहा उनने कमना स्वतन्त्र वहर है।

ेंगों ने बनानोधी ने चर्चा करते हुए बहा चा—गंगवर हो तरह के होनेहैं— (१) प्रवर्गक। धरनाद में प्रश्नि, धरनाय में प्रश्नि, बहुन बोर्जा में होंगे, बन्य ने प्रश्नि, दगरहण में प्रश्नि, होंग में प्रश्नि, बार्गवर होंगे, बन्य ने प्रश्नि, सन-बनन-काय को प्रश्नी प्रश्नि बार्गवर वह हुए

रोधी की पर्छ ।

स्वातीबीका इससे मतनेद रहा। उन्होंने विद्या है—"संवर निरोध सक्षणात्मक है, वह प्रवर्तक नहीं हो सकता। कथावरहित प्रवृत्ति, प्रमावरहित प्रवृत्ति, सुम सोण, मन-व्यक्तिक सी हुम प्रवृत्ति, द्या में प्रवृत्ति, क्षम ने प्रवृत्ति, व्यक्ति में प्रवृत्ति, द्या में प्रवृत्ति, क्षम ने प्रवृत्ति द्वावहण में प्रवृत्ति, तोवें इदियों की भली प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति में विद्या के करती है। उनसे निर्वरत होती है, उनमें संवर का भंग्र भी नहीं। संवर से असी प्रवृत्ति के करती है। यालव उस त्यार्थ की कहा है जो गए कर्यों को शहत है। तिवरत उस व्यवस्थ की कहते हैं जो ने हित सी प्रवृत्ति होता है। विद्यार वस वयस की कहते हैं जो ने हित विद्या तथा सी है। तिवरत उस वयस की कहते हैं जो ने हित है। विद्यार वस व्यवस्थ की नहीं करता चित्र निर्वत्त प्रवृत्ति के नहीं है जो ने हित है जो करता करता की साम की साम की साम करता की साम की स

४—सम्यक्त्व आदि पाँच संवर और प्रत्याख्यान का सम्बन्ध (गा० ३-६) : हा गायामों में स्वामीबी ने संवर केंग्रे उत्मन होते हैं, इसपर प्रकाश डासते हुए रो बाउँ कही हैं :

(१) सम्पन्तन संबर और सर्व विरति संबर प्रत्याख्यान से निष्यन्त होते हैं।

(२) भग्रमाद, मक्याय भीर मयीय संवर कर्म-क्षय से निष्पन्न होते हैं।

नीचे इनका ऋग्यः स्वध्टीकरण किया जा रहा है :

रै (क) सम्बन्ध्य संवर : निर्माण प्रवक्त में हुई। मोर मन्ना की तरह में मानुराग होना खा है। जित्रमहरित तरनों से पहार्राहित, भोजारहित, विविक्तिसारित सदा हो स्विति को सम्बन्ध्य हो है। विवेद प्रवक्त स्वत्व हो है। विवेद प्रवक्त स्वत्व हो स्वत्व प्रवक्त स्वत्व हो स्वत्व प्रवक्त स्वत्व हो स्वत्व हो प्रवक्त प्रवक्त स्वत्व हुन है, के स्वत्व में के निर्माण है, स्वत्व हो है। मोन की मोर ने नोनेवाला है, संव्य है एक का नाथ करनेवाला है, सिंद-माण है, मुक्ति-माण है, निक्रम सामक्त है भी स्वर्तिण का माणे है। यह स्वत्व है, यह प्रवक्त है, यह स्वत्व है, यह स्वत्व है तेया स्वत्व माणे हैं, —रेवी एवं प्रवित्व स्वति क्षाय स्वत्व है हो यह स्वत्व है स्वत्व है। कि स्वत्व स्वत्व है। कि स्वत्व है। कि स्वत्व स्वत्व है। कि स्वत्व स्वत्व है। स्वत्व है स्वत्व स्वत्व है। स्वत्व है स्वत्व स्वत्व है। स्वत्व है स्वत्व स्वत्व स्वत्व है स्वत्व स्वत्व स्वत्व है स्वत्व स्वत्

ध्यो वदावार्य महिन्दी है—"यहने मुमस्यान में बीज धायन होने हैं। दूसरे मुमस्यान में मिन्पाल धायन महिन्दा, व्यवेध बन्तीय होने हैं। ठीजरे पुनस्थान में पुतः सेव धौर सीये में इत्तर जनीव धायन होने हैं। बोचे मुमस्यान में मिनाया हुए, दूर होने हैं भीत रायनस्य धाज है। इपर छंदर के बीव भेद पहले बार पुनस्थानों में नहीं होने। इयरे धौर सोचे पुनस्थान में धायनस्य होने पर भी धायनस्य धंदर नहीं होना। इससा कारण पदी है कि धौरे मुमस्यान में प्रशासनान नहीं होजा धीर, प्रसासनान बिना धंदर नहीं होने। इसी कर्ष क्या बाजा को स्वाप्तान नहीं होजा धीर, प्रसासनान बीचा धंदर सही होने। इसी कर्ष

इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—सिडों में सम्यक्त होने पर भी सम्यक्त संबर की नहीं है ? जैसे त्याग न होने से उनमें सम्यनत्व संवर नहीं; वैसे हो दूसरे धीर चैचे हुन स्थान में सम्यक्त होने पर भी त्याग के सभाव में सम्यक्त सवर नहीं होता। ।" (ख) सर्व विरति संवर :

भगवान महाबीर ने कहा है—"जो प्राणी मसंयत, मविरत भौर मप्रतिहरणसम्ब पापकर्मा होता है, वह सिक्रय, प्रसंदृत, एकान्तदण्ड देनेवाला, एकान्तवाल, एकान्तुतहेश हैं। ऐसा मनुष्य मन, वचन और काय से पाप करने का विचार भी न करे, वह पा-पूर्णस्वप्रभीन देखे तो भी वह पाप-कर्मकरता है।

"जो मात्मा पुष्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के प्राणियों के प्रति मसंपन, महिरा मीर भत्रतिहतप्रत्यास्यातपायकर्मा होता है, वह सदा निष्ठ्र भौर प्राणीयात में बित

वाला होता है। इसी प्रकार प्राणातियात यावत् परिग्रह, क्रोप यावत् निष्पादर्शनस्त में चित्तवाला होता है। वह पाप न भी करे, पापवर्ण स्वम भी न देखें तो भी पार-मं करनेवाला है क्योंकि ऐसा मनुष्य दिन में, रात में, सोते, जागते, सदा प्रमित्र होता है मिय्यासस्यित होता है, नित्य घठ व्यवहारवाला और पात में वित्तवाला होता है। बर

सर्व प्राणी; सर्व सत्त्व का रात और दिन, सोते और जागते सदा बेरी बना रहता है। बह मठारह पापों में विद्यमान रहता है। इतिलए मन, बचन मीर काय से पान करने की न सोचे, पाप न करे यहाँ वह कि पारपूर्ण स्वम भी न देखतो भी वह पाप करता है"।"

प्रविरति मात-शस्त्र है। जैसे बास्य, प्राम का संयोग मिलते ही, भड़क उठा है हैं ही स्वन्दन्द इच्दाएँ संयोग मिनते ही पाप में प्रवृत्त हो जाती है। इन्दामों हो मनिया।

t—सीमी चर्चा हा॰ **१**. पहिले गुणदाणे भाधव बीस, तूने भेद कहा दगणीस ।

शिवयो मिध्यात्व तमीस रे ॥१॥

वीजे बीस चौथे दगमीस, यां पित्र दक्षियो मिध्यात धर्मीस । च्यार सम्बद्ध संखर जगीत रे ॥२॥ हिते संबद नो भेद बीस, पहिला स्वाद गुणदाण न दीस।

भारता कर्न गरी दकीय है प्रशेष बीडे चीचे सन्पन्त पाय, दिन निष्यात स्थामा दिन ताहि ।

संबर कड़ीजे बांदि रे प्ररथक कोई को बोबो गुम्मधान, सम्बन्ध सो धविष्ठ प्रधान ।

तो सन्दर्भ सार स्थूनहीं अप रे अश्व

बिरा मादि तिम सन्त्रप माने, निमायाम सन्त नहीं द्वित्र बीचे पुष्टाओं व पाने हे का ब

—खुनी रखने का मर्ख है—पदार्घों की माद्या—उनको मोगने की पिपासा को बनाये खना। पात्रपूर्णकार्यों के करने की संभावना को जीवित रखना। इसीलिए ग्रत्याय । |व--भारा-वाञ्चारुप प्रविरति को ग्रासव कहा गया है।

एक बार शिष्य ने पूछा-- "जीव क्या करता हुआ और क्या कराता हुआ संगत, तरत भीर प्रतिहतप्रत्यास्यातपापकर्मा होता है ? " झाचार्य ने उत्तर दिया----"भग-ान ने पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक—इन छहाँ प्रकार के प्राणियों को कर्म-बंध का रुक<sub>हा</sub> है। जो यह सोच कर कि जैसे मुझे हिसाजनित दुख झीर भय होते हैं बैसे विव प्राणियों को होते हैं, प्राणातिनात से लेकर मिय्यादर्शनग्रत्य तक अठारह पागे से रत होता है, वह सावद्य क्रिया-रहित, दिसा-रहित, क्रोध-मान-माया-सोध-रहित, स्थान्त श्रीर परिनिर्वृत्त होता है । ऐसा संवत, विरत श्रीर प्रतिहतप्रत्यास्यातगपकर्मा त्मा प्रक्रिय, संवृत्तं ग्रीर एकान्तपण्डित होता है । "

इस वार्तालाम से स्पष्ट है कि भविरति भासन का निरोध विरति—गान-प्रत्या-ान से होता है। विरित्त संवर घठारह पानों के प्रस्वास्थान से निष्पन्न होता है।

भी ज्यातार्य ने कहा है- "पाँचवें गणस्थान में सम्यक्त संवर होता है परन्तु सर्व न होने से, सर्व विरात की झरेला से विरात सवर का अभाव कहा गया है। पांचवें मस्यात में पौनी चारित्र नहीं होते । देखचारित्र होता है जो उनसे भिल्न है । प्रतः रित संबर नहीं कहा गया है। पांचवें गमस्थान में चारित्र झात्मा भी इसी कारण नहीं ी गई है। देशचारित्र की संदेशा से पौचनें गुणस्थान में भी विरति संबर और चारित्र ति में कोई दोय नही<sup>र</sup>।"

) अप्रमाद, अक्रपाय आर अयोग संवर :

ठाणाञ्ज में प्रठारह पापों की विरति का उस्लेख है<sup>9</sup>। यह विरति छ**े** गुणस्थान -स्यगङं २.४

−भीजी चर्चाढा० ६:

पंचमें सम्यक्त संबर पाय, सर्व वसी तजी अपेडाय ।

वरती संवर कहीजै नांहि है ॥२५॥

पंचमें पांचू चारित्र नांहि, देश चारित्र उद्दो कहा ताहि । तिण सु बरती संबर न ज़णाय रे ॥२६॥

पंचर्ने चारित्र आत्मा नोहि, चारित्र आत्मावाला ताहि। प्यम जाएक जाता पादा जाएक जात असंस्थाता बद्धा अर्थ हे मोहि है ॥२॥॥ विण्सुं पत्रमा गुण्ठाणा मांदी बरवी संवर कह्यो नहीं वाहि।

विश्रुत चना जुना जनक व्यवस्थ सर्वे व्रत चारित्र नी अवैदाय रे ॥२८॥ सव अव जारत के अध्याप है।।२८॥ देश चारित से अपेशाप, बाती संबर ने चारित्र एहाच । म्याय सुं बड़ी दोषय नोहि है।।२६॥

—राणाज्ञ, ४८ :

सब पदार्थ 430

में सम्पूर्ण हो जाती है । यह सर्व विरति गुमस्यान कहलाता है । इसके बाद सावत कार्यों की प्रविरति नहीं रहती। सावद्य कार्यों के सर्व त्याग-प्रत्यास्थान इस गुणस्थान में हो जाते हैं। सर्व सावद्य कर्मों के प्रत्याख्यान हो जाने पर भी मांगे के गुमस्यानों में प्रमार, कपाय भौर योग भासव देखे जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्व सावब कार्नी के प्रत्यास्थान से भी ये नहीं मिटने और उस समय तक प्रवधेष रहते हैं बब तक उन्मन्ति

कर्मों का श्रव वा श्रवोदश्य नहीं होता ।

धी जयाचार्य लिखते हैं---"बाठवें भीर नीवें गुणस्थान में शुभ तेश्या और शुभ योग हैं। सावव योगों का सर्वना परिहार है फिर भी कथाय प्राप्तव है। सर्व सावद्य योगों के प्रत्यास्थान से भी क्यांव भासन दूर नहीं हुमा । जब जीन म्यारहर्वे गुणस्थान में क्रीय, मान, माना भीरतीन का जपराम करता है तब उदय का कर्तव्य दूर होता है भौर क्याय संबर होता है। हारे पूर्व स्थान में प्रमाद ब्रास्नव होता है पर लेखा और योग मुप्त होते हैं। सावब बीचें का प्रत्याख्यान होने पर भी प्रमाद ग्रासव दूर नहीं हुमा । शुप्त बोर्गो की वब ग्रीविक प्रवलता होती है तो सातवें गुणस्थान में अप्रमाद संबर होता है। छुठे गुमत्यान तह निरन्तर प्रमाद भासव होता है भौर कपाय भासव निरन्तर दसवे गुमस्यान वह। साववें गुणस्वान में अप्रमाद संवर होता है फिर प्रमाद का पाप नहीं बहुता। सारहें

अधिक ग्रुम जोग आपा धर्का जी, अप्रमादी सावमें धाय ॥ ३२ ॥ छडे प्रमाद आखब निरन्तरे, दशमा छम निरन्तर क्याय ! निरन्तर पाप छागे तेहने, शीनू जोगां स्यूं जुद्दो बहाय ॥ ४४ ॥ जद भावे गुणकाणे साठमें, प्रमाद रो नहीं बर्च पाप । अङ्गाई हवां स्य क्याय रा, नहीं छाने पाप संताप ॥ ४६ ॥

गुणस्थान में सकपाय संबर होता है और फिर कपाय के पाप नहीं सगते"।"

१—क्रीणी चर्चाडा० २२ :

नवमे अष्टम गुणठाण है जी, जुभ देवया जुभ जोग । पिण क्रोधादिक स्य विगड्या प्रदेश में जी, कपाय आसव प्रयोग ॥ १४ ॥ क्रोध मान साया छोभ सर्वधा जी. उपद्यमाया इग्यारमें गुणराण l उदय नों किरतव मिट गयो जी. जब अफपाय संदर जाण ॥ २७ ॥ असंख्याता जीव रा प्रदेश में, अगडहाएगी अधिकाय। ते दीसे तीन जोगां स्य हुदोजी, प्रमाद आसव ताय ॥ ३० ॥ ते कर्म उदय वह मिद्र गया जी. जबर आवे शभ जोग । विण येल्यां गुणदाणी सावमी जी, अवंर महत्वे प्रयोग॥ ३१ ॥ छडे प्रमाद आपन यकां जी, देखा जोग ग्रुभ आय।

परीय संबर के सम्बन्ध में भी बया वार्व लिखते हैं :

"पंत्रे गुमस्वात में सागर सामह हो है। विस्तार सामह सीर सविराद सामह नहीं हों। भवनमें गुन में दब वृत्ताना में दो किमाएं नहीं है—(१) मामा-प्रस्ता किमा गढ़ क्यान है। (२) साएम-प्रस्ता किमा। गढ़ समूननोव है। साइने गुमस्यात में सी वीच सामह होई है—प्यान सामह, विश्व सामह, वन सामह, वचन सामह सीर बान सामह। रहा मुमस्यान में सामा-प्रस्ता किमा होती है। समून मोलस सार्यान्यत किमा नहीं होती। साउह, तोई सीर दबरें गुमस्यान में भी गाववें गुमस्यानवर्धी पीसी सामह गांवे नाहें हैं। दो किमाएं होती है—मामा-प्रस्ता सीर सामराविद्यो। सारहर्षे गुमस्यान में बार सामह हो। है—मुम सोज, तुम नह, तुम बचन सीर तुम बार। बारहर्षे नेपहर्स गुमस्यान में भी ने हो सार सामह होड़े। बोरहर्षे गुमस्यान

में शोर भाग्नव नहीं होता — बयोन वंबर होता है'।' दमेंने भी सम्दर्वे कि यह गावब बोर्नो का त्रत्यास्त्रान बढ़े गुणस्त्रान में कर लेने पर मो योग बाग्नव नहीं मिटता। वह तेरहरें गुणस्त्रान तक रहता है।

१—भीनी चर्चा हा० ६ :

प्रके भाभव क्या भद्यत् रहियो विभाव अन्नत भार ।

किया शेष करी जनतार रे ॥ ४ ॥

सायावित्या क्याय नी होहि, आरंभिया अनुम जोग कहियाय ।

भागती पहिला यत्रक नाहि है ॥ ४ ॥

सायावित्या माहि, वंष आध्य मेरून पाय ।

क्याय जोग मन वष बाय रे ॥ १ ॥

सायावित्या किया विद्या होते । ४ ॥

सायावित्या किया विद्या होते । ४ ॥

सप्ता नवमा देशा है ॥ १ ॥

सप्ता नवमा देशा रे साहि, वंष आध्य तेहिन पाय ।

क्रिया सायावित्या संत्याय रे ॥ ८ ॥

है स्वार्य है आध्य प्यार, जोग मन वष काय उदार ।

सपुत्र आध्य न्यार, जोग मन वष काय उदार ।

सपुत्र आध्य न्यार, जोग मन वष काय उदार ।

सप्ता स्वार्य तेर्स विष्य प्यार, जोग मन वष काय उदार ।

सप्ता स्वार्य क्यार स्वार रे ॥ ६ ॥

सारं नेर्स विष्य प्यार, जोग मन वष काय उदार ।

स्वरंप निर्मा स्वार विद्यार रे ॥ १ ॥

छडे गुगस्थान में सर्व प्रत्यास्थान निष्यन्त सर्व विरति संबर होता है, पर प्रयोग संग तैरहवें गुणस्थान तक नहीं होता । वह प्रत्यास्थान से नहीं; कर्मों के क्षव से उरान हेंग है । मतः चौहदवें गुणस्थान में होता है १ ।

बाह्रव (वो प्रत्यास्थान से प्ररान्त होते हैं) भी कर्म के घटने से घटते हैं। कर्म घटे बिना ये भी पटावे नहीं जा सहते किर प्रवाद भारत कराय भारत भीर योग मासव की दो बाद हो बया १ १ ग

इससे राष्ट है कि सत्रमाद संवर, शक्याय संवर भौर मयोग संवर की उत्सत्ति

प्रत्याख्यान से नहीं होती; श्रावित कर्मी के धय और क्षयीपराम से होती है। ५--अन्तिम पंद्रह संवर विरति संवर के भेद क्यों ?(गा॰ १०-१५) :

टिपणी नमाक्ष तीन में बीस सबरों का विवेचन है। स्वामीजी यहाँ कहते हैं---"बीत संवरों में प्रथम पीच-सम्बन्धन संवर, बिरति सवर, प्रथमाद संवर, प्ररूपाय संबर मौर योग सवर--ही प्रपान हैं। प्राणातियात संवर से लेकर सूची-कुशाब्र संवर वह का समावेश बिर्ति संबर में होता है। ये बिर्ति संबर के भेद है। इन पंद्रह भेडों में प्रत्याख्यान-स्याग की ध्रपेशा रहती है।

प्राणातियात से लेकर सूची-क्याब्र-सेवन तह पंद्रह बासव बीगासव हैं। इन बगुभ योगास्त्रवों के प्रत्याक्ष्यान से विरति संवर होता है। भन-यचन-काय के शुभ योग धनशेष रहते हैं। उनका सर्वथा निरोध होने पर प्रयोग संवर होता है।

यहाँ प्रश्न उठना है-प्राणातिपात ब्रादि पन्द्रह बासव योगासव के भेद हैं तो फिर प्राणातियात विरमण सादि पंडह संबर स्रयोग संबर के भेद न होकर विरति संबर के भेड क्यो 2

इसका उत्तर यह है--प्रविरति भासन के भाषार प्राणातिपातादि मठारह पाप हैं। पंद्रह पालव इन्हीं पायों में समाजिष्ट हैं। पायकारी प्रवृक्तियों का स्याग न होना ही मनिरति आसन है।

जबर पंद्रह मासव प्रवृत्तिरूप हैं । मन-बचन-काम-योग की घसत प्रवृत्ति से ही प्राणातिरात मादि किये जाते हैं। प्रदृत्ति योग मासव का लक्षण है मतएव पदह मालव योगासव में समाविष्ट हो जाते हैं।

इत पंद्रह घालवों का प्रत्याख्यान करने से घत्याग-भावनारूप घविरति घालव का निरोध होता है, बिरित संबर होता है, ब्योकि पापकारी वृत्तियाँ ही स्वथिरित मासव है और उनका प्रत्यास्थान ही विरति संबर है।

घद प्रश्त यह रहा कि इनके प्रत्याख्यान से अयोग संबर क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि यौगिक प्रवृत्ति दो प्रकार की है-------

१---रीकम होसी की चर्चा

438 तव पदार्थ

इन दोनों के सर्वया निरोध से होता है। मगुन प्रशृतियों का मोशिक प्रत्यास्तान पांचरें गुणस्यान में भौर पूर्ण प्रत्यास्थान छुट्टे गणस्थान में हो जाता है, लेकिन गुन प्रवृत्ति वे वेरहवें गुणस्थान तक चाल रहती है। उसका पूर्णरूपेण निरोध तो मुक्त होने भी

पारवंबर्ती दशा में-चौदहुवें गुणस्थान में होता है। मत: प्राणातिपात मादि साबद प्रवृत्तियों के प्रत्याख्यान से विरित संवर होता है। योग पर उसका प्रसर सिर्क इतना ही होता है कि शुभ भीर भग्नन कार्य-क्षेत्रों में दौडनेवाली योगस्य मस्यिरता—बङ्कता अशुन कार्य-क्षेत्र से दूर हो शुन कार्य-क्षेत्र में शीमत हो आती है, पर उसकी प्रश्ति रकती नहीं। प्रतः सावद्य प्रवृत्ति को त्यागने से प्रयोग संबर नहीं होता ।

मी हेमचन्द्रसूरि लिखते हें—'सावद्ययोगहानेन, विरति' चापि साधवत्र ।'' सावद योग के त्याग से विरति की सिद्धि करो । इससे भी स्वामीजी ने जो कहा है वह सर्नीया

होता है। विरति संवर को उत्तत्ति सावद्य योगों के त्याग से होती है।

६—अप्रमादादि संवर और शंका-समाधान(गा॰ १६-१७) :

स्वामीजी ने गाया ७ से ६ में यह कहा है कि मत्रमाद, भक्षाय भीर भवेत

संवर त्याग-प्रत्यास्थान से नहीं होते । यहाँ प्रस्त उठाया जाता है-

''धागम में कहा है-'प्रत्याख्यान से इच्छानिरोध होता है-प्राणी प्राव्य की निषद करता है 2' 1 इसी तरह कहा है-- 'प्रत्याख्यान का फल संयम है और स्वय

का फल मास्रव-निरोध \* ।' प्रत्याख्यान से मास्रव का निरोध स्पट कहा है मतः प्र<sup>माद</sup>-प्रत्यास्थान कपाय-प्रत्यास्थान भौर योग-प्रत्यास्थान से भी वे वे संवर सिद्ध होते हैं।

रे—उत्त**० २**६. १३ :

पञ्चलाणेणं भन्ते जीवे कि जगयइ॥ प० आसवदाराई निस्माह। पञ्चलाणे इच्छानिरोहं जणयङ ।

मणदहयक्ते ।

थ--- भगवती २.४ : से नं भते ! पच्चक्साने कि फले ? संजमफले । से नं भते ! संजमे कि छले !

१--जीव-अजीव ए० १६४-१६५ २---नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः भ्री हेमचन्द्रसृहिकृत सप्ततत्त्वप्रभ्रगम् : गा॰ १६

"मागम में कृपाय-प्रत्यास्थान भौर योग-प्रत्यास्थान का उस्तेख भी स्पष्ट स्त्य से प्रात है। यदि कपाय धौर योग के प्रत्यास्तान से सकपास धौर अयोग संवर नहीं होते वो रुपाय-प्रत्यास्यान भौर योग-प्रत्यास्यान का उत्तेख ही नयों भाता ! उत्तराध्ययन में निम्नोस्त दो प्रस्तोत्तर प्राप्त है :

(१) 'हे मन्त्रे ! कपाय-प्रत्यास्थान से जीव को क्या होता है ?' 'कपाय-प्रत्यास्थान से जीव बीदराग भाव का उपार्जन करता है, जिससे जीव सुख-दुख में

सनमानवाला होता है ।'

(२) 'हे भगवन् ! योग-प्रत्यास्थान से जीव क्या प्राप्त करता है !' 'योग-प्रत्यास्थान से जीव मयोगीत्व प्राप्त करता है। मयोगी जीव नए वर्मों का बन्ध नहीं करता भौर पूर्व सचित कर्मों की निर्वरा करता है?।'

"इत प्रस्तोत्तरों से भी स्पष्ट है कि भक्षाय भीर भयोग संवर भी प्रत्यास्थान से होते

है। भन्नमाद संबर के विषय में भी यही बात लागू पड़ती है ।"

इस प्रस्त का समाधान करते हुए स्वामीजी कहते हैं--- "झागम में उपर्युक्त प्रत्यास्यान हे बावही नारोर-प्रत्यास्थान का भी बल्तेल हैं । पर जैसे सरोर का प्रत्यास्थान करने पर भी सरीर सूदता नहीं; वेसे ही प्रमाद, क्याय आर सुभ योगों का प्रत्याख्यान करने पर भी उनसे छुटकारा नहीं होता। सरीर-प्रत्यास्थान का मर्थ है सरीर के ममत्व का वात । वेसे ही कपाय-प्रत्यास्थान ग्रीर योग-प्रत्यास्थान का ग्र्म है कथाय ग्रीर योग के ममस्य का त्याम। जिस तरह धरीर-श्रवास्थान से धरीर-मृक्ति नहीं होती; बेंसे ही व्याव-प्रत्याख्यात और योग-प्रत्याख्यान से क्याय-माश्रव और योगास्रव से मुक्ति नहीं होती। उनसे मकपाय सबर मयता मबोग सबर नहीं होते। भन्नमाद, कपाय भौर मयोग संवर तो तत्सम्बन्धी कमों के क्षय भीर उपराम से ही होते हैं।"

कसायपञ्चरस्राणेणं सन्ते जीवे कि जणयह ॥ क॰ वीयरागभावं जणयह । वीयराग भावपाडिवन्ने वि य णं जीवे समस्हदुक्खे भवह ॥ २—- उत्त० २६. ३७ :

् जोगपच्चश्त्वाणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ध जो० अजोगत्तं जणयह । अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न बन्धह पुन्वबद्धं निज्जरेह ॥ रे—उत्त० २६. ३८ :

सरीरपञ्चनखाणेणं भन्ते जीवे कि जणयह ॥ स॰ सिद्धाइसयगुणकित्तणं निव्यत्तेह । सिद्धाइसयगुणसपन्ने य मं जीवे छोग्यगुण्याम गामानी साम ॥ थ—टीकस दोसी की स<del>ज</del>्ञी

१—उत्त० २६. ३६ :

हालय) वी ने पारित्र संवर है।

--२--गोचों निर्प्रन्थ-स्यान संवरयक्त हैं।

नीचे इतपर क्रमशः प्रकाश हाला जाता है :

१ पौचौं चारित्र संवर हैं :

पांच चारियों का बर्णन पहले किया जा चुका है (देखिए पू० १२३)। इन पंच चारियों को सागम में पांच संयम कहा है'। जो इन संयमों से युक्त होते हैं जह मंदर

कहा गया है। मगवतो में संयतों के विषय में निम्न वर्णन मिलता है: "संयत पौच प्रकार के हैं: (१) सामायिक संयत, (२) धेरोप्तस्यायनीय सं<sup>यह</sup>,

(३) परिहारिविधृद्धिक संयत, (४) सुन्तमसंपराय संयत और (४) ययास्नात संवत ।

"जो सर्व सावय योगों का त्याग कर चार महावतस्य मनुत्तर धर्म का विविध है मच्छी तरह पालन करता है, यह 'सामायिक संदत' है।

''जो पूर्व दीक्षा-पर्याय का छंद कर धपनी घात्मा को पुनः पाँच महाब्रहस्य पर्य में उपस्थापित करता है, नह 'छंदोपस्यापनीय संयत' है।

"जो पौच महावतरूप अनुत्तर पर्म का त्रिविष रूप से अच्छीतरह पासन करता हुँवा रिस्हार-तप से विद्युद्धि करता है, वह 'परिहारविद्युद्धिक संयत' है।

uceic-तप सावगुद्ध करता ह, वह 'पारहारावयुद्धिक संगत' है। "जो सोम के मणुमों का वेदन करता हुमा चारित्रमोह का उपग्रमन मयबा धर्म

हरता है, वह 'मूक्ष्मसंपराय संयव' है। "मोहनीयकर्म के उपराम या क्षय होने पर जो छुद्दमस्य प्रयवा जिन होते हैं, उन्हें

"माहनायकम क उपराम या क्षय होने पर जो ध्रद्गस्य प्रयवा जिन होते हैं, <sup>उर</sup> मयास्यात संयत' कहते हैं<sup>ड</sup>।"

स्वामीत्री कहते हैं इन संबत्तों के जो सामायिक, छंदोवस्वापनीय, परिहार्रावर्गीय, इस-मंत्रराय मीर यसस्यात चारित्र या संबम हैं, वे संबर हैं।

संजमे एड्डमसंपरागसंजमे अहरुरायचरित्तसंजमे

संबर पदार्थ (ढाळ : १) : टिप्पणी ७

(२) पाँच निर्पन्य संवरयुक्त हैं ।

भगवदी में निर्प्रत्यों का वर्णन इस प्रकार मिलेता ह :

"निम्रंथ पाँच प्रकार के हैं—(१) पुलाक, (२) बकुस, (३) कुशील, (४) निर्म्रत्य भीर (४) स्नातक ।।"

की बापु संबंधी होने तथा बीतरान-प्रचीठ झानम से चितित न होने पर भी मूल उत्तर्याच में दीय लगाने से संबंध को चुलाक—निरस्तार चान के कथ की तरह हुख निस्तार करता है प्रचंचा उसमें विरुद्धिता नहीं प्राप्त करता, उसे 'पुलाक निर्म्गय' कहते हैं।

नो सायु जतराम में दोष लगाता है, बदीर और उपकरणों को मुसोमित रखने गैं पेया में प्रथमोत होता है, ब्हिट और कीर्त का इन्युक होता है तथा प्रतिचारपुक्त होता है, उसे 'यहस निर्माय' करते हैं।

हों, उसे 'कुशील निर्माय' कहते हैं। जिसके कपाय क्षम को प्राप्त हो गए हों, वैसे—शीमकपाय प्रथमा जिसका मीह

बाल हो यया हो बेंग्रे उपशान्तमोह मुनि को 'निर्द्रल' कहते हैं। वो समल पाती कमों का प्रशासन कर स्नात—मुद्र हो गया हो धौर जो स्योगी

मब्बा प्रयोगी केवती हो, उसे 'ब्लाउक विश्वंच' कहते हैं। इंगामीते कहते हैं—गाँचों हो प्रकार के विश्वंच सर्वेदियोज चारित में प्रयोग्य हैं। चारित मोहोपितकों की स्वोग्यस्तादि ज्या विशेषता के कारण विश्वंचों के सुनाक पादि वांचे थेट हैं। दांची विश्वंचों में सेवान हैं। सब वेद्यांक हैं।

भी ज्याचार्य कहाँ हैं: "यह निर्देश हुई ने चौद्दर्श नृतस्वारों में से मिन-मिन गुलसान में होने हैं। यदि कोई साधु नई दीजा आए वेसे दोर का सेवन करता है भवा तोर को स्पारना करता है ताजी छुता गुलसान तुत होता है। मासिक समबा भीतासिक स्पन्न होता गुलसान नहीं जाता। वह तो बिनरीत अद्धा और स्वापना से क्या देरे सो के सेवन के बाता है।"

रे—भीनी चर्चा डाल २१:

भागती शतक वर्षास में है, एडे उद्देते जीव है। पै देत क्या जुता १ है आई १, एडा ह्यू व्यवहाँ जीव शहे। पूर्व हिंद्या करते जीतों है, होच्या तहे के दि है। क्या पात करें दोवती है आई १, किटे एडो गुज्यांको क्यें वह वस क्या पात करें दोवती है, एडो गुज्यांकों नहीं किटे हैंगे हैं किटे क्यों महा जुला माझ की है जाई १, क्या अब्द हैने हैं किटे क्यों महा जुला माझ की है जाई १, क्या अब्द हैने हैं एक बार गौतम के प्रश्न पर मगवान महाबीर ने उत्तर में बहा था— 'पुनाक निर्मन्य सामाधिक संयम भीर छंदोरस्यादनीय संयम में होता है, पर परिहारिश्मिक भीर मुद्दमसंपराय अथवा यथास्थात संयम में नहीं होता । यही बात बहुत्व निर्मन भीर प्रतिखेवना हुतीन निर्मन्य के सम्बन्ध में समझी बाहिए । क्यान-हुतीन निर्मन्य सामाधिक संयम यावत सुद्दमस्यार संयम में होता है, पर यथास्थात संयम में नहीं होता। निर्मन्य सामाधिक यावत सुद्दमस्यराय संयम में नहीं होता, पर यथास्थात संयम में नहीं होता।

होता है। स्तातक के विषय में भी ऐसा ही समसना चाहिए।" इस बातों से सब्द है कि पीचों ही निर्यन्त संज्ञतात्मा होते हैं—संचरपुक होते हैं।

८--सामायिक चारित्र (गा॰ १६-२०) सर्पक जल को साफ करने के लिए जब उसके साथ क्तक (फिटकरी) मादि इस्में का

सम्बन्ध किया जाता है तब एक प्रवस्था ऐसी होती है कि त्रिसमें पंत्र का दुव मान नैवें बैठ जाता है धोर कुद माग जन में ही मिना रहना है। उसी तरह जोव के वाप परे हुए चार प्रवस्ती कर्यों की एक ऐसी प्रवस्था होती है त्रिममें कुद कर्मोवों का धव धोर हुछ कर्मावों का उत्तवम होता है। इस प्रवस्था की धकोत्तवम बहते हैं। इस्वों के धनोत्तवम से बीव में जो माब निश्मन होते हैं, उन्हें धायोतस्विक माब पहुँ हैं।

बाठ क्यों में मोहनीयहर्म का स्वभाव दिकार पैदा करते हा है। निपास स्पैत-मोहनीयहर्म के धौर धरिस्ति (ब्रायंप) वारिक-मोहनीयहर्म के उपय थे नियान बाव हैं। उन दर्धन भीर सारिक-मोहनीयहर्म का अवीन्यान होना है तब त्यान प्रसाद बोर चारिक उरान होते हैं। बारिक-मोहनीयहर्म के धर्मायान के उपन्य बारिक धौर सार्थान्य के स्वर्ण करिक धौर सार्थान्य करिक धौर सार्थ करिक धौर सार्थ सार्थ करिक धौर सार्थ करिक धौर सार्थ सार्थ करिक धौर सार्थ सार्थ करिक धौर सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्य सार्य सार्य सार्य सार्थ सार्य सार्य सार्य सार्य सार्य सार्थ सार्य सार्य

१—सावती २४.६

र्—सम्बद्धाः २४.६ २.—वस्ताः २.१ वर्धपीवद्धिः

उपयत्नमधो मिक्रा । यदा वर्तनमंत्रसम्बद्धाः बर्गशाहरूथ्यमावस्यात्रपृक्षः श्रीवाशीमधिक

३—देखे क्ये शर १४.४ :

होत्र आहे केला ने क्यार क्याप ने रा नीत देश विध्यानी ने सवन है । ह बारे दोहते ने साहत अंतरकों है, और हुए बनु वर्ग हो प्रतान है स बुक्मसंपराय-चे चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव है प्रत धायोगशमिक हैं ।

त्वामीजी ने गा० १६-२० में सामायिक चारित्र की उत्पत्ति का क्रम बड़े सुन्द बंग से उपस्थित किया है। संक्षेप में वह इस प्रकार है:

१---चारित्रावरणीय कर्म के धयोपदाम से वैराम्य उत्पन्न होता है।

वैराग्योसिति से जीव काम-भोगों से विरक्त होता है। रै—काम-भोगों से विरक्त होने पर वह सावद्य कार्यों का त्याग—प्रत्याख्यान कर

देवा है। ४—सर्व सावद्य कार्यों के सर्वथा त्याग से सर्व विरति संवर होता है। यही सामायिक चारित्र है। सामायिक चारित्र में सर्व सावद्य योगों का त्याग होने से सर्वविरतसायु के अविरित के पाप सर्ववा नहीं लगने । सामायिक चारित्र

एकान्त गुणसय होता है। ६—ऑपशमिक चारित्र (गा० २१-२३) :

सर्व सावदा योगों का त्याम कर सामायिक चारित्र ब्रह्मण कर लेने पर मिवरिट मालव का सर्वया प्रभाव हो जाता है। पर मोहकर्म का उदय नहीं निटता। धविरति के कर्म नहीं लगने पर भी मोहकर्म के उदय से सामायिक चारित्रवालों द्वारा भी ऐसे कर्तव्य हो जाते हैं जिनसे उनके भी पापकम लगते रहते हैं। गुभ प्यान मौर मुभ सेश्या से मोहकर्म का उदय पटता है तब उदयबनित सावय कर्तव्य भी कम हो जाते हैं। वैसी हालत में उदय के कर्तव्यों के पार भी कम लगते हैं। इस तरह मोहकर्म का उदय कम होने २ उसका सम्पूर्ण उपराम हो जाता है तब भौपदामिक चारित्र उसना होता है। इसी कारण कहा है--सम्पन्तव धौर चारित---ये दो घोषग्रमिक भाव है । मोहकर्म के उरधम से और निर्मल तया शीवल हो बावा है और उसके पारहर्म नहीं सपते।

१—कीनी चर्चा १६.१६ :

मोइ कमें क्ष्योपग्रम थकी छई रे, देशवरत विहे चारित्र देख रे । प पांचूर निरवय करणी हेन्द्रे क्या रे, ब्रिटच्टी उज्वल निरवय हेन्द्र से ॰—(क) तस्वा० २.३ भाष्य :

सम्बन्दः चारित्रं च द्वावीपग्रमिक्की मात्री भवत इति ।

<sup>(</sup>स) मीजी चर्चा ११.१० :

वपराम मोहकमें पुर्गल छ रे, उपराम निपन्न जीव पवित्र रे । विषय निषय सा दोव भेद हैं, उपहान सनकित टपहान चाहित्र है ॥

\$ Y 9

नेंग्रे बन को स्वस्त्व करने को निकार में कड़क (स्टिक्स) बादि उन्हों के से बन में देव नीचे बंड नाड़ा है और बन मैरना नहीं रहता उन्ने जाता है और बन मैरना नहीं रहता उन्ने जाता और है र कमें भी निनित्त साकर जायनित्र हो बाते हैं। कमें को स्वस्ति का दिनों से बहर न होना जापन बहुनाड़ा है। कमों के उत्पन्त से नेत में बो नाव होंने हैं है। को स्वस्ति सहस्त मोहनेत्रकं के ल

नव प

ये जरान होता है । यतः माने इत निमित्त के मनुवार मौनवनिक नारिक नहीं है। समामान नारिक रोजानिक स्थाप के

यपास्त्रात चारित्र मीनग्रमिक चारित्र है। १०--यथाख्यात चारित्र (गा०२४):

सर्वेत जल को कराब मादि से स्वच्छ करने की अख्या में एक स्थिति ऐती मार्थ जब सारा एंक नीचे देंड बाता है। मब मिट निर्मल जल को दुसरे दर्जन में बात कि जाय तो सबसे पंक की सता भी नहीं पाई बाती। इसी अकार जब बीव बंचे हुए कर्में

का सर्वेषा क्षय कर देता है तब क्षापिक प्रवस्था उत्सन होती है<sup>3</sup>। क्षापिक प्रवस्थी से जीव में जो माव उत्सन होते हैं, उन्हें क्षापिकमाव कहते हैं।

वो ययास्थात चारित्र चारित-मोहनीयक्रमें के सर्वया क्षय से उत्यन होता है वर्ष धारिक चारित्र वहताता है र ।

भौषरामिक भौर शायिक चारित्र की निर्मतता में मन्तर नहीं होता पर भौषानिक चारित्र में मोहनीयकर्म की सत्ता रहती हैं; भने ही उसका प्रभाव न रहे। शाविक

१— तत्त्वा० २.१ सर्वाधितिद्धः आत्मिनि कर्मनाः स्वयन्तेः कारजवयादनुद्भूतिरमयमः। यथा क्तक्रिद्रिज्य-सम्बन्धादम्भित पद्भव्य उपयमः

२—तत्त्वा॰ २.३ सर्वार्धसिद्धिः कृतस्तस्य मोद्दनीयस्योपशमादौपशमिकं चारित्रम्

कृत्स्नस्य मोइनीयस्योपशमादीपशमिकं चारित्र े -तत्त्वा० २.१ सर्वोधसिदि :

<sup>्</sup>रवभ- ग्राविवकी निवृत्तिः । यथा वस्मिन्नेवास्मति ग्रुविभाजनान्तरसंज्ञान्ते द्यामावः कृष्टा है ।

कर्क हो छ। प्रक सम्पन्न हिंदे हैं ग्रंब साथा से निरस्य बायक छेत है। ब्राह्मी अब की छा प्रकार बही है, करणी छेत्री निरस्य समेल है। भूगक कारिय हुनी छुने

चारित में उस को सत्ता भी नहीं रहती। धौचतमिक चारित्र की स्थिति झत्तपूर्त प्रमाय होती है जब कि साथिक चारित्र की उस्कृष्ट स्थिति देशन्यून करोड़ पूर्वों की धौर यमन स्थिति झन्तपूर्त्व की होती हैं।

ययाच्यात चारित्र बीपरामिक बीर शायिक दोनों प्रकार का होता है। ११—क्षायोपरामिक, ऑपरामिक और झायिक चारित्रों की तुलना

सामायिक चारित केरोपरासकी आर झायक चारित्रा की तुल्ता (गा० २५-२७) :

सामाधिक चारित, छेरोस्चापनीय चारित, परिहारविष्युद्धिक चारित और सूरम-धंदराय चारित—ये सायोगशिमक चारित है और यशस्यात चारित धौरासिक तथा शारिक।

वामाधिक चारिन, ऐदेरोस्लाफ्रीय चारिन और परिहारविश्वकित चारिन इण्डाहत होते हैं। उनमें से जबन दो में सर्व शावब योगों का त्याम किया जाता है। तीवरि में विजिट का किया जाता है। मुस्पसंप्राय चारिन और बयास्थात चारिन इन्दाहत नहीं होते, न उनमें सावय योगों के त्याम हो करने पहते हैं। वे सारिशक निर्मलता की स्थामाधिक रिस्पीइनस्थान है। यथास्थात चारिन मोह्नीयकर्म के जग्यम प्रथम स्था स्था स्थाह होते हो। शामाधिक सादि चार चारिन मोह्नीयकर्म के स्थानस्था से उराम मान है। ये जग्यम स्थाना सादिक माद नहीं।

वामायिक चारित छुठे से नवें गुणस्थान में, धौरशीमक वयास्थात चारित म्यारहवें गुणस्थान में और शायिक वयास्थातं चारित बारहवें, तेरहवें तथा चौरहवें गुणस्थान में होजा है 1

१२ — सर्विवरति चारित्र एवं यथाध्यात चारित्र की उत्पत्ति (गा० २८-६२) : स्यानीजी ने चारित्र को बीब का स्वाजाविक गुण नहा है उवका प्राधार प्राप्तर में निम्न गावा है :

## १—-भीजी चर्चा १२.७-८

चारित्र मोह नों उर्दे बहीजे, पहला मू के दशमों क्या जांग । चारित्र मोह रो सर्वथा उपप्रम छे॰ एक एकारण में गुज्यान ॥ चारित्र मोह तजो सावक बहीजे, बारमें तेरमें चहरेने होता । चारित्र मोह तजो सपोर्चम, पहला मू के दशमों क्या जोय ॥ नाणं च दंसणं चेव चरित्तं च तवी तहा।

वीरियं उवओगो य एयं जीवस्स लक्स्कां ।।

चारित जीव का स्वामाविक गुण है घतः वह जीव से पुषक् नहीं किया बाहा पर वह चारित्रावरणीय कर्म के प्रभाव से ढक जाता है। जब मोहतीयम्म परा है चारित गुण प्रकट होता है और मनुष्य सामायिक चारित प्रवृण कर गुण-मनन है है। चारित्रावरणीय कर्म मोहतीयकर्म का ही एक भेद है। उनके मनत प्रदेश हैं। उसके उदय में जीव के प्रकारित

हैं। उसके उदय से जीव के स्वाभाविक गुण विकृत हो जाते हैं भीर इस्ते जीव को के तरह के क्लेश प्राप्त होते हैं। जब चारिजावरणीय कर्म के मनल प्रदेश मक्य हों

तो जीव धनन्तपुता उरम्बल हो जाता है। ऐसी स्विति में यह सावव योग का वर्ष स्वाम-प्रत्यास्थान करता है। यही सर्वीवरति संवर है। मोदुनीयकर्म के प्रदेशों के दूर होने से दो वार्त होती है—(१) जीव के प्रदेशों

कमं ताइते हैं — यह जरुवन होता है। यह निर्वरा है। (र) सर्वविरति संतर होगा है नये कमं नहीं संयते।

सर्वविरति संबर की विशेषना यह है कि उनके द्वारा सावज योगों की परिशी की सम्पूर्ण सबरोध हो जाने से नये कमों का साना कर जाता है।

मोहनीयकर्म धीण होने-होने सन्त में माना दक जाता है। मोहनीयकर्म धीण होने-होने सन्त में मानूर्ण ध्वय को मात होता है पर और मत्यन करूब होता है धीर उन्ने यशक्यात चारित को ब्राप्ति होनी है। यसक्यात्र चारिय मोहनीयकर्म के मर्बया ध्वय ने उरान्त मात्र है धीर सर्वाहरूट उग्नवत कारित है।

६। ११—संयम-स्थान और चारित्र-१र्थव (गा० ३३-४३) :

वंदन (बारिब) की मुक्ति-प्रमृक्ति के तारमाय की प्रदेशा के उनके प्रदेश हैं। बारिब मेंद्रशिक्त्र का ध्योगमन एक-मा नहीं होगा। यह निक्षित मात्राओं में होगे हैं। और दनों कारण महत्व प्रवश्च पारिब के प्रविकार पर्वत भेद प्रवशा स्वातक हतें

है। स्वामीयों ने मुनतों के मंदन स्थान और नारियनपंत्री के दिवस में तो प्रकार बार देरेन्द्र में काला है उपका पाधार समत्त्री मुन्न है। चीर प्रकार के बदयनवाना के दिवस में उस मुख्य में सिक्सीयीयन सम्मान्त्र है।

्रांच प्रच्यों के सदय-वाना के विषय में उस मुख में निम्माधितन बामीनात है। 'हे प्रचन्त्र में सामाधिक संज्यों के विषय समयनवान कह नम् है है"

'हे गौतम ! प्रसंस्य संयम-स्थान कहे गए हैं। इसी प्रमाण गावत् परिहारविशुद्धिक-संयत तक जानने भाहिए।"

"हे मगवन ! मुदमसंपराय संयत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं ?"

"हें गौतम ! उसके मन्तर्मृहर्त वाले असंस्य संयम-स्थान कहे गए है"

"है भगवन ! यथास्यात संवत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं ?"

"हे गौतम ! उसका सत्रधन्य सीर अन्तकृष्ट एक संयम-स्थान कहा गया है !" 'हे भगवन् ! सामायिक संयत, छंदोपस्थापनीय संयत, परिहारविशुद्धिक संयत, मूत्मसंतराय संयत श्रीर ययास्यात संयत—इनके संयम-स्थानो में किसके संयम-स्थान क्ति से विशेषाधिक है ?"

"हे गौतम ! यदास्थात संयत का ब्रमणस्य और अनुत्कृष्ट एक संयम-स्थान होने से सबसे मन्त्र है। उससे सूरमसंबराय संयत के अन्तर्महुर्त तक रहनेवाले संयम-स्थान प्रवंत्वपुना है। उससे परिहारविमुद्धिक के सवम स्वान अवंत्वपुना है। उससे सामापिक संयत धोर छंदोपस्पाननीय संयत के संयम-स्थान ध्रसंख्यगुना हैं धौर परस्पर समान

चारित्र-पर्यवों के विषय में निम्नलिखित संवाद मिलता है :

"हें भगवन् ! सामायिक संयत के कितने चारित्र-पर्यंव वहें गये हैं ?"

"हें गौतम ! उसके झनन्त चारित-पर्यंव नहें गये हैं । इसी प्रकार यवास्थात संयत ष्ठ जानना चाहिए।"

"है भगवन् ! सामाधिक संयत दूसरे सामाधिक संयत के सवातीय चारित्रपर्यशें की ष्पेशा हीन होता है, तुस्य होता है या प्रधिक होता है ?"

"हैं गौठम! क्दाचिन् होन होता है, बदाचित् तुत्य होता है धौर बदाचिन् प्रिंपक । मोर हीनाविक्तव में छह स्यान पतित होता है।"

''हें मनवन् ! एक सामाजिक संबद छेदोनस्वापनीय संबद के विवासीय चारित्रपर्वेशें

के सम्बन्ध की धरेशा से क्या हीन होता है !" "हें गौतम! कराजिन् होन होता है, इत्यादि छह स्थान पठित होता है। इसी प्रकार

पिहारविगृद्धिक समय के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए।" "हें मनवन् ! एक सामाजिक सबद मुश्मसवराज संबद के विकासीय चारिकार्यंशें

में भोता का होन होता है !"

१-भगवती २४.७

'हैं गीतम! होन होता है, तुत्त्व नहीं होता, न प्रधिक होता है। पतन्तपूना होता है। इसी प्रकार सवास्थात संबंध के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए। इसी में खेरोपस्थापनीय भी नीचे के तीन चारित्र की प्रपेता यह स्वान पतित्र होता है भीर के दो चारित्र से उसी प्रकार प्रस्तत्वपूना होन होता है। बिन प्रकार देरोस्थार संबंध के सम्बन्ध में कहा है उसी प्रकार परिहारविगुद्धिक के सम्बन्ध में भी बात चारित्र ।'

ंहे भगवन् ! सुरमचंत्रराय संवत सामाविक संवत के विजातीय पर्वतों की घरे क्या हीन है !" "हे गीतम ! वह हीन नहीं, तुष्य नहीं, पर प्रथिक है धीर करतपूरा प्रविक्र

इसी प्रकार छेदीरस्थापनीय और परिहारिवपृद्धिक के सम्बन्ध में भी समझना काहिर पपने समातीय पर्यवों की प्रपेक्षा कदाचित् हीन होता है, कदाचित् तुन्त होता है में कदाचित् प्रपिक होता है। हीन होने पर प्रनत्तगृता हीन होता है धीर प्रपिक होने गर प्रमत्तगृता प्रपिक होता है।"

'हि भगवन् ! सुहमसंपराय संयत ययाच्यात संयत के विज्ञातीय चारित्राग्वों में प्रमेक्षा क्या होन होता है ?'

"हे गौतम! वे हीन हैं, तुस्य नहीं, प्रधिक नहीं। वे धनतपुना हीन हैं। यनास्पर्व संयत नीचे के चारों की घरेशा हीन नहीं, तुस्य नहीं, पर प्रधिक है और वह धनतपुना

स्रियक है। सपने स्थान में होन स्रोर स्रियक नहीं, पर तुत्य है।"
"हे भगवन्। सामायिक संयत, धेदोगस्यापनीय संयत, परिहारविसुद्धिक संग्रे,
मूहमसंपराय संयत स्रोर ययास्यात संयत हनके जयन्य स्रोर उत्ह्रस्ट चारित्रपर्वशे में कैंग्रे
किरावे विशेषाधिक है १।"

ंहे पीतम ! वानायिक संगत भीर छेरोपस्पापनीय संगठ—हन हो के बफल पारि पर्वेव परसर तुत्म भीर सबसे मोड़े हैं। उससे परिहार्यवागुटिक संगत के बचल चारित्र पर्वेद मनतपूना है भीर उससे उसी के उस्कृष्ट चारित्रगर्वेव मनतपूना है। उससे

सामाधिक संबंद और होदोसस्थाननीय संबद के उरहरूट बारिवार्सव सनत्वाना और दरहार है। उदि हुए संदर्भ संवद कर करना चारिवर्धव सनत्वाना है और उसवे उद्यक्ति हुए देल्प्टर बारिवार्सव सनत्वाना है। और उसवे बवास्थात संबद के प्रयस्व और प्रनहरूट बारिवार्सव सनत्वाना है। " १४—योग-निरोध और फल (गा॰ ४६-५४) :

योग दो तरह के होते हैं-सावद्य भौर निरवद्य । इनके निरोध से क्या फल होता है, इसका विवेचन ऊक्त गायाओं में है।

प्रत्यास्थान द्वारा सावद्य योगों के निरोध से विरति संवर होता है। निरवद्य योगों के रूपने से संवर होता है । मन-यचन-काय के निरवद्ययोग घटने से संवर होता है और सर्व योगों के सर्वधा क्षय से प्रयोग संवर होता है।

साधु का करानीय वस्तुओं का माहार करना निरवंद्य योग है। श्रावक का भ्राहार करना सावध योग है। जब साधु कर्म-निर्जरा के लिये ब्राहारादि का त्यागकर उपवास भादि ता करता है तब तम के साथ निरवय योग के रूँघने से सहबर संबर होता है। जब श्रावक कर्म-निर्वराके लिए माहार-त्याग कर उपवास स्नादि तप करता है तब तप के साथ सावद्य योग के तिरोध से सहचररूप से विरित्त संवर होता है। श्रावक पुदूर्तों

का उपमोग करता है, वह सावज योग-च्यापार है। इसके त्याग से विरति संवर होता है और साथ ही तर---निर्जराभी होती है। साधु कल्प्य-पुद्गतों के भोग का त्याग करता है तत तपस्या होती है तथा निरवद्य योग के निरोध से संवर होता है।

साय का चलना, बैठना, बोलना भादि सारी क्रियाएँ निरवद्य योग हैं। इन निरवद्य योगों का जितना-जितना निरोध किया जाता है उतना-उतना संवर होता है साथ हो त्त भी होता है। श्रायक का चलना, बैठना, बोलना झादि क्रियाएँ सावदा-निरवद्य दोनों प्रकार की होती हैं। सावस के त्याग से विरति संवर होता है। निरवस के स्थाग

से संवर होता है।

चारित्र विरति संवर है। वह भविरति के त्याय से उत्पन्न होता है। भयोग संवर शुभ योग के निरोध से होता है।

१५--संवर भाव जीव है (गा॰ ५५)::

जीव के दो भेद हैं—द्रव्य-जीव धीर माद-जीव। चैतन्य गुण्युक्त पदार्थ द्रव्य-जीव

है। उसके पूर्वाय भाव-जीव है।

भगवती सूत्र में ब्राठ बात्माएँ कही हैं---इव्य-ब्रात्मा, कपाय-ब्रात्मा, योग-ब्रात्मा, उरवीय-बात्ना, ज्ञान-बात्मा, दर्चन-बात्मा, चारित-बात्मा भौर बीर्य-बात्मा । ये १--पाठ के छिए देखिये पृ० ४०४ टि० २४

**୪୪**୧

भाठों ही बात्माएँ जीव हैं। द्रव्य-भात्मा मूल जीव हैं। भवशेष ७ मात्माएँ नाव-बीर

हैं। द्रव्य-मात्मा की पर्याय हैं। उसके गुण हैं। उसके लक्षण हैं। इन माठ मात्मामी में चारित्र-मात्मा भी समाविष्ट है। मतः वह भी भाव-जीव है। चारित्र संतर हो है भवः संबर भाव-जीव है।

मालव को मनीव और रूपी मानते हुए भी संवर को प्रायः जीव और मस्नी माना जाता रहा । स्वामीजी के समय में सबंद की मजीव माननेवाला कोई समुदाय था, ऐसा नहीं देखा जाता। थी जवाचार्य ने ऐसे सम्प्रदाय का उल्लेख किया है धौरसर्वर

किस प्रकार माव जीव है, यह भी सिद्ध किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्न प्रमाण उपस्थित किए हैं : र---- उत्तराध्ययन में ज्ञान, दर्शन, तप, बीर्य और उपयोग के साथ चारित शे भी

जीव का लक्षण कहा है । चारित्र विरति संवर है। इस तरह संवर भी जीव का सम्ब सिद्ध होता है। जिस तरह ज्ञान, दर्शन, उपयोग—जीव के में सक्षण भाव जीव हैं उसी प्रकार चारित्र-विरति सवर भी माव-जीव है। र-पनुयोग द्वार में लिखा है-"गुणप्रमाण दो प्रकार का कहा गया है-

(१) जीव गुणप्रमाण सीर (२) संबीव गुणप्रमाण । संबीव गुणप्रमाण पौवप्रहार हा है-(१) वर्ण गुष्पत्रनाम (२) गंध गुणत्रमाम (३) रस गुणत्रमाम (४) रस्ते गुणत्रमाम धौर

(१) संस्थान गुण्यमाल । जीव गुण्यमाल तीन प्रकार का है—(१) ज्ञान गुण्यमाल. (२) दर्येन मुणयसाम धीर (३) चारित गुलयमाण ।" १---(क) नवतस्त्रमादित्यमंदद्दः वृत्यादिसमेतं नवतस्त्रप्रकरणम् :

बीवो सबर विवर सुरुको चवारि दुंति भक्ष्मी। क्यी बंधासस्तुत्वपाचा निस्सो भनीवो च ॥ [१०४।१३३] (व) वहीं पूर्व द वंत्र

(ग) वही : हेमचन्द्रमृतिहन महनत्त्रप्रकाम् (१० १८) ः बन्ताःचित्रातं पुरु ६२८ :

एक महानी संदर ने भरीत करें हैं। बद.रा (१० ४४६ पर ४८७)

ते कि वं ग्रीम्ब्यमाने हैं, ग्रीम्ब्यमाने शिक्षं परवर्षे, व ग्रह्म बाल्ड्रक्यमाने रंप्रणायसम्बं पर्राणास्यकार्वे

जीव गुणप्रमाण में चारित्र गुण का भी उल्लेख है। चारित्र संवर है। घतः वह जीव-प्रमाण सिद्ध होता है।

चारित्र गुणप्रमाण का भेद बताते हुए पौचीं चारित्रों का नामोल्लेख करने के बाद तिसा है--'से तं चरिचगुणप्यमाणे, से तं जीवगुणप्यमाणे।' इससे पाँचो ही चारित्र--विरति संवर भाव-जीव ठहरते हैं।

र---ठाणाङ्ग में दसविध बीव-परिणाम में ज्ञान धौर दर्शन को जीव-परिणाम कहा है। वैसे ही वारित्रको भी जीव-परिणाम कहा है ।। जिस तरह जीव-परिणाम ज्ञान धौर दर्शन भाव-जीव है उसी तरह जीव-परिणाम चारित्र भी भाव-जीव है।

४---पार्श्वनाय के वंश में हुए कालास्यवेषिपुत्र नामक अनगार ने महाबीर के स्थिवरों के पास माकर कुछ वार्तालाप के बाद प्रश्न किया-"हे भावों! सामायिक क्या है, सामाधिक का भर्ष क्या है; प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान का भर्थ क्या है ; संयम क्या है, संबस का मर्च क्या है; संबर क्या है, संबर का अर्थ क्या है; विवेक क्या है, विवेक का भर्य क्या है; भीर व्युत्सर्ग क्या है, व्युत्सर्ग का भर्य क्या है ?"

स्यविरो ने उत्तर दिया—"हें कानास्यवेषितुत्र !हमारी झात्मा ही सामायिक भौर हमारी घारना ही सामायिक का धर्य है; हमारी घारमा ही प्रत्याख्यान भौर हमारी पारमा ही प्रत्याख्यान का भर्य है; हमारी भारमा ही सयम भीर हमारी भारमा ही संयम का प्रये है; हमारी मात्मा ही संदर भीर हमारी मात्मा हो संदर का मर्थ है; हमारी मारना हो जिवेक मौर हमारी मारना ही विवेक का मर्थ है तथा हमारी मारमा ही ब्युत्सर्गभीर हमारी भारमा ही व्युक्तर्यका सर्व है"।"

यहाँ सामायिक, प्रत्याख्यान, सदम, विवेक धौर कायोत्सर्ग को बारना कहा है वहाँ संदर को भी ब्रात्मा कहा है। झतः सदर भाव-जीव है।

४—गौतम ने पूछा-"भगवन्! प्राणातिपात विरमण यावत् परिग्रह विरमण, क्षोप-विवेक मावत् निष्पादर्शनशस्य-विवेक—इनके कितने वर्ण मावत् स्पर्श वहंगएहैं ?" भगवान ने उत्तर दिया — 'गौतम ! प्राणातिपात विरमण मावत् भिष्यादर्शनशस्य

..

विवेक सवर्ण, प्रगंध, घरस और सस्पर्ध हैं ै।"

१ — पाठ के लिए देखिए—ए० ४०५ टि० २४

२—भगवती १.ह

<sup>&</sup>lt;del>रे—भगवती</del> १२.५

486 नव पदार्थ

भठारह पाप का विरमण सर्वविरित संवर है सतः संवर महयी है, वह प्रत्यी भीर

भाव-जीव सिद्ध होता है। ६-उत्तराध्यान में चारित्र का गुग-कर्मों को रोकना बताया गया है । कर्मों

को रोकनेवाला संवर जीव ही हो सकता है मजीव कमें कैसे रोकेगा ? ७--वारित्रावरणीय कर्म का धर्य है वह कर्म जो चारित्र का धावरण हो। मह

जीव के गुण का मावरण है, मजीव का नहीं।

 प्क वार गौतम ने पूछा—"मगवन् ! भाराचना कितने प्रकार की कही वर्र हैं ?" भगवान ने उत्तर दिया-"गौतम ! ब्राराधना तीन प्रकार की कही गई हैं-

(१) ज्ञानाराधना, (२) दर्शनाराधना और (३) चारित्राराधना ।"

चारित्राराघना का अर्थ है--चारित्र-गण की आराधना। चारित्र जीव का गुण-भाव है। उसकी माराधना चारित्राराधना है। मजीव की माराधना क्या होगी ! चारित्र संबर है। इस तरह संबर भी जीव-गुण, माव-जीव सिद्ध होता है।"

· २८.३४ -भगवती ६.१० ः ७ : निर्जरा पदार्थ

## निरजरा पदारथ (ढाल १)

### दुहा

१—निरजरा पदार्थ सातमों, ते तो उजल वसत अनूप। ते निज गुण जीव चेतन तणो, ते सुणजो धर चूंप॥

#### ढालः १

(धन्य धन्य जंबू स्वाम नें-ए देशी)

t—आठ करम छुँ जीव रे अनाद रा, त्यारी उत्तपत आश्रय दुवार हो। मुर्गिय है ते उदे यह में पछे निरजरे, बले उपजे निरंतर लार हो।। मुर्णिय है निरजरा पदार्थ ओल्सी ।।

र—दरव जीव छ तेहनें, असंख्याता परदेग हो। सारां परदेता आश्रव दुवार छें, सारां परदेसां करम परवेग हो।।

रे—एक एक परदेग तेहनें, समें समें करम लांग्त हो। ते परदेस एक्षेत्रा करम नां, समें समें लागे अनंत हो।।

४—ने करम उद्दे यद्द बीव रे, समें समें अनंता सड़ बाव हो। भगेवा नीयल बुंकरम मिटें नहीं, करम मिटवा रो न बाजें उपास हो॥

\*विन्दित राज्य और ओड़के रन्दी स्वया पर आगे की गावाओं में भी पते वर्कटर ।

# निर्जरा पदार्थ (ढाल १)

## दोहा

रै-निर्वता सारावों पदार्थ है। यह अनुसम उज्यस्त बस्तु है और निर्वता सारावों बीव पेतन का स्वामानिक तुला है। निर्वता का विवेचन परार्थ है। ध्यान ख्या कर छतों।

ढाल : १

-भगिरिकाल ते जीव के आठ कसों का बंध है। इन कमों निजंदा पंछी होती को बताबि के हेंद्र आध्य-दार है। वांचे दुस कमें उदय में हैं (गा॰ १-०) बातें हैं और किर सक्त जाते हैं। कमें इस तरह सक्तें और निराजा जत्यब कोते रहते हैं।

१---जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रत्येक प्रदेश कर्म आने का हार है। प्रत्येक प्रदेश से कर्मों का प्रवेश होता है।

रे—भारता के एड-रह प्रदेश के प्रतिसमय भरता कमें स्थाते हैं। इस प्रकार एड-एक प्रकार के कमें के अवन्त-अवन्त प्रदेश, भारता के एड-एक प्रदेश के स्थाते हैं।

!—वे इमें दरद में भाइर जोव के महेशों से मिततमय अवन्त संक्षा में वह आते हैं। परन्तु भरें पात की तहर हमाँ का मत्त्व वहीं बाता। हम्में के भन्त करने के दराय को व सरवे से दरका अन्त नहीं था सहना !!

नव पदार्थ ६५२

५--आठ करमां में च्यार घनघातीया, त्यासूं चेतन गुणां री हुई घात हो। ते अंसमात्र पयउपसम रहे सदा, तिय सुं उजलो रहें अंसमात हो॥

६--कार्यक घनघातीया पयउपसम हुआं, जब कार्यक उदे रह्या सार हो। पयउपसम थी जीव उजलो हुवो, उदे थी उजलो नहीं छूँ लिगार हो॥

७—कार्यक करम खय हुवें, कार्यक उपसम हुवें ताब हो। ते पयउनसम भाव छॅं, उजलो, चेतन गुण पर्याय हो॥

५-- जिम २ करम पयउासम हुवें, तिम २ जीव उजल हुवें आंप हो।

जीव उजलो तेहिज निरजरा, ते माव जीव छूँ तांम हो॥

६—देस थकी जीव उजलो हुवें, तिणनें निरजरा कही मगबांन हो। सर्व उजल ते मोप छें, ते मोप छें, परम नियांन हो॥

१०--ग्यांनावरणी पयउासम हूआं नीपर्जे, च्यारग्यांन नें तीन अग्यांन हो । भणनो आचारंग आदि दे, चधदे पूर्व रो ग्यांन हो।।

११--ग्यांनवरणी री पांच प्रकत मनी दोय पयउपसम रहें छें सदीव हो।

तिण धूं दोय अग्यांन रहें सदा, अंस मात्र उनल रहें जीव हो॥

में घन्तर

जानावरणीय कर्मा

(गा० १०-१८)

निर्जरा पदार्थ (ढाळ : १)

५---अड कर्मों में चार घरवाती कर्म हैं। इन कर्मों से चेतन जीव के स्वाभाविक गुणों की घात होती है ; परन्तु इत कर्मों काभी सब समय कुछ-न-कुद क्षयोगयम रहता है विसते जीव दुछ अंग में उज्यवल रहता है।

६--धनवाती कर्मों का उछ क्षयोपयम होने से कुछ उदय बाकी रहता है। जीव कर्मों के क्षयोपचम से उज्ज्वल होता है। पर यह कमों के बदय से जरा भी उज्ज्वल नहीं होता।

७─-क्सों के कुछ क्षय और कुछ उपग्रम से क्षयोपग्रम भाव होता है। यह क्षयोपराम भाव उल्ल्वल भाव है और धेतन जीव का गुण अथवा पर्याय है।

५---जैसे-जैसे कर्मों का क्षयोपराम अधिक होता है वैसे-वैसे निर्जराकी बीव अधिकाधिक आवरणरहित—उज्ज्वल होता जाता है । परिभावा इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निर्जश है। यह निर्जश

भाव-जीव है । ६--जीव के देशरूप उज्ज्वल होने को ही भगवान ने निजरा निजंदा और मोटर

क्हा ई। सर्वरूप उज्ज्वल होना मोक्ष ई और यह मोक्ष ही परम निधान-सम्दर्भ कर्मक्षय का स्थान है "।

१०--ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपग्रम होने से चार ज्ञान और वीन अज्ञान उत्पन्न होते हैं तथा आचाराङ्ग आदि चौदह के क्षयोपसम से पूर्व का अभ्यास होता है। नियम भाव

११-- हानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियों में से दो का सहा श्योपगम रहता है, जिससे दो अज्ञान सदा रहते हैं और

बीव सहा अंग्रमात्र उज्ज्वल रहता है।

70

१२—मिय्याती रे तो जगन दोय अग्यांन छुं, उतक्ष्टा तीन अग्यांन हो। देस उणों दस पूर्व उतक्ष्टो भणे, इतरो उतक्ष्टो प्यवसम अग्यांन हो। १२—समदिष्टी रे जगन दोय ग्यांन छुं, उतकष्टा च्यार ग्यांन हो।

उतकप्टो चवर्दे पूर्व भणें, एह्बो पयउत्तम मात्र नियान हो ।!

१४—मत ग्यांनावरणी पयउत्तम हुआं, नीपजें मत ग्यांन मत अग्यांन हो ।

सुरत ग्यानावरणी स्वयज्यसम हुआं, नीवजें सुरत ग्यान क्ष्यांन हो॥

१५—वर्ले भणवो आचारंग आदि दे, समिदच्टी रे नवरं पूर्व ग्यांत हो। मिथ्याती उतकाटो भणे, देस उणो देस पूर्व लग जांण हो।

मिथ्याती उतकष्टो भणे, देस उणो देस पूर्व लग जांण हो।

१६—अवधि ग्यांनावरणी पयउपसम हूआं, समिदिप्टी पांमें अवय ग्यांन हो । मिथ्यादिप्टी नें विभंग नांण उपजें, पयउपसम परमांण जांग हो ॥

१७—मन पजवावर्णी पयजपसम्यां, उपजें मनपुजव नांण हो।

ते साघु समिदिय्दी में उपजें, एहवो पयउपसम भाव परशांन हो॥

१८—ग्यांन अग्यांन सागार उशीयोग छूँ, दोवां रो एक सभाव हो। करम अल्या हुआं नीपजें, ए पवउपसम उजल भाव हो॥

१६—दरसणावर्णी स्वयंत्रपसम हूआं, आठ बोल नीपर्ने श्रीकार हो। पांच इंद्री नें तीन दरसण हुनें, ते निरजरा उजला तंत सार हो।

भान, प्रमान दोनी

दर्शनावरणीय समों

साकार उपयोग

- निर्जरा पदार्थ (ढाल : १) १९—मिय्यात्वी के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक तीन
- अज्ञान रहते हैं। उत्कृष्ट में देश-स्थून इस पूर्व पढ़ सके. इतना उत्क्रप्ट क्षयोपग्रम अज्ञान उसको होता है।
  - ११—समदृष्टि के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक चार अज्ञान होते हैं। अधिक-से-अधिक चौदह पूर्व तक पढ़ सके, ऐसा क्षयोपराम भाव उसके रहता है।
- १४—मविज्ञानावरणीय के क्षयोपयम होने से सविज्ञान और मति-अज्ञान उत्पन्न होते है। और धृतज्ञानावरणीय के क्षयोपधम होने से धुतज्ञान और धुत-अज्ञान ।
- १५—समद्दष्टि आचाराङ्ग आदि १४ पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिथ्यात्वी देश-त्थुन इस पूर्व तक का जानस्यातः ।
- १६-अवधिज्ञानाबरणीय कर्म के क्षयोपराम होने से समदृति अवधि-द्यान प्राप्त करता है और मिध्यादाष्ट को क्षयोपश्रम के परिमाणानुसार विसङ्ग अज्ञान उत्पन्न होता है।
- रि॰ —मरःपर्यवतानावरणी कर्म के क्षयोपयम होते से मन पर्यव शन उत्पन्न होता है। यह प्रधान क्षयोगग्रम भाव सम्बङ् दृष्टि साधु को उत्पन्त होता है?।

१८--जान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग है और इन दोनों का

स्वभाव एक साई। ये कर्मों के दर होने से उत्पन्न होते. हैं और उज्ज्वल क्षयोपयम भाव हैं। १६---र्शनावरणीय कर्म के क्षयोपग्रम होने से आढ उछम बोल

उत्पन्न होते ई-पांच इन्द्रियां और तीन दर्धन। ये

के समोप्रतय मे निर्देश-जन्म दरज्वल बोल हैं। उसम्ब भाव (वा॰ १६-२३) ११६ नय पदार्थ

२०—दरसणावर्गी री नव प्रकत ममे, एक प्रकत परज्यसम सदीव हो। तिण सूं अचपूदरसण नें फरस इंदरी सदा रहें, पराज्यसम भाव जीव हो।

२१—चप् दरसणावर्णी पयउपसम हुयां, चप् दरसण ने चप् इंडी होग हो। करम अलगा हुआं उजलो हुओ, जब देखवा लगो सोच हो॥

२२—अचपू दरसणावर्भी बरोप थी, पयउपसम हुवें तिण बार हो। चेंपू टाले सेप इंडी, पमउपसम हुवें इंडी च्वार हो॥

२३—अवधि दरसणावर्णी पयउपसम हुआं, उपजें अवधि दरसण वसेप हो। जब उतकप्टों देखे जीव एतलों, सर्व रूपी पुदगल से देस हो।।

२४—यांच इंद्री में तीनूंइ दरसण, ते पयज्यसम ज्योयोग मणागार हो ॥ ते बॉनमी केवल दरसण माहिली, तिणमें संका म रातो लिगार हो ॥

रिप्र—मोह करम पयउनसम हुआं, नीपनें आठ बील अमांग हो। ज्यार चारित नें रेस विरत नीपनें, तीन दिखी उकल होय सांग हो।

२६—चारित मोह री प्लीय प्रस्त मने, केह शदा वयदासम रहें ताव हो। वित्र मूं अंग्र मात उनको रहें, जब मत्या वस्ते से अवसाय हो।।

रि- करे पयात्रसम् रचती हुनें, जब रचता गृण हुनें तिन मांव हो। विना रचा संतीवारिक गुण बंधें, मारी हेरबादि बरतें जब आप हो।

- २० र्शनावरणीय कर्म की भी प्रकृतियों में से एक प्रकृति सदा क्षयोपग्रमरूप रहती है। उससे अचक्ष दर्शन और स्पर्श इन्द्रिय सदा रहती है। यह क्षयोपग्रम भाव-जीव है।
- २१—चशुदर्यनावरणीय के क्षयोपग्रम होने से चशु दर्शन और यश्च इन्द्रिय दोवा है। कर्म दर होने से बीव उज्ज्वक होता है. जिससे देखने में सधम होता है।
- २२—अचसुदर्यनावरणीय के विशेष क्षयोपश्रम से चशु को छोड़ कर बाढ़ी चार क्षयोपशम इन्द्रियाँ प्राप्त डोवी है ।
- २३--- अवधिद्र्यनावरणीय के क्षयोपग्रम होने से विशेष अवधि-दर्यन उत्पन्न होता है। अवधि-दर्शन उत्पन्न होने से जीव उत्सुष्ट में सर्व रूपी पुद्गल को देखने लगता है।
- २४--पाँच इन्द्रियां और तीनों दर्शन दर्शनावरणीय के क्षयोपश्रम, अनाकार उपयोग से होते हैं। वे अनाकार उपयोग है। वे केवलदर्शन के नमुने हैं। इसमें जरा भी शंका सत करो " ।
- २५—मोइनीयकर्म के क्षयोपग्रम होने से आठ विशेष बोल उत्पन्न होते हैं—चार चारित्र, देग-विरति और उज्लबस तीन हटि ।
- २६--चारित्रमोहनीय कर्म की पचीस प्रकृतियों में से क्हें सदा क्षयो-प्रथम रूप में रहती हैं, इससे जीव अंधतः उज्ज्वल रहता है। और इस उज्ज्वलता से ग्रुभ अध्यासाय का वर्तन होता है।
- <sup>3</sup>७—कभी क्षयोपराम अधिक होता है तब उसते जीव के अधिक तुग उत्पन्न होते हैं। क्षमा, द्या,संतीपादि गुर्गों की वृद्धि होती है और ग्रम देखाएँ वर्तती है।

मोहनीयकर्म के ध्ययोगदास से उत्पन भाव (बार २४-४०)

- २५---भला परिणांम पिण वस्ते तेहनें, भला जोग पिण वस्ते ताप हो धर्म ध्यांन पिण ध्यांवें किण समें, ध्यावणी आवें मिटीयां क्षाय हो।
- २६— ध्यांन परिणांन जोग लेस्या भली, बले भला बरते अधवतायही सारा बरने अंतराय पयउासन हुआं, मोह करन अलगा हुगं तायहो॥
- २०—चोकडी अंताणुबंधी आदि दे, घणीं प्रमृत्यां पयउपसम हुवं ताय हो। जब जीव रे देस विरत नीपजें, इण हिज विध च्यांरू चारित आय हो॥
- ३१—मोङ्णी पवउपसम हुआं नीवनों, देस बिरत नें चारित च्यार हो। बले पिमा दयादिक गुण नीवनों, सगलाइ गुण श्रीकार हो॥
- ३२—देव दिरत नें च्यार्ट्ड चारित भला, ते गुण रतनां री सांग हो। ते सायक चारित री बांनगी, एहवो पवउशतम भाव परधांग हो।।
- २३—चारित में विरत संवर कहां, तिल सूं पाप हंथे हैं काब हो। विच पाप मती में उनल हुओ, तिलमें निरनरा वही दल न्याय हो।। ३४—रामन मोहणी पवनसम्बन्ध हुओ, तीपने साथी स्ट सरवीन हो।
- तीनूं दिख्य में मुख सरधान हों, ते तो पराज्ञासम् आह निर्धात हों।!
- ं्रेय—निष्यात मोहकी पवडानम हुआ, मिथ्या दिखी उत्रथी होन हो। नव रेयक पदार्थ मुख महस्यहें, गृहको गुण नीतने छैं गोप हो॥

- चारित्रमोहनीय कर्म के विशेष क्षयोपशम से जीव के शुभ परिकास तथा ग्रुभ योगों का वर्तन होता है। कभी-कभी धर्म-ध्यान भी होता है परन्तु बिना क्याय के दूर हुए पूरा धर्म-ध्यान नहीं हो सबता।
- :६--- गुभ ध्यान, गुभ परिणाम, गुभ योग, गुभ केरया और ग्रभ अध्यवसाय—वे सब उसी समय वर्तते हैं जब अंतराय कर्म का क्षयोपधम हो जाता है तथा मोहरूमं दूर हो जाता है।
  - °—अनन्तानुबंधी आदि कपाय की चौकडी तथा अन्य बहुत-सी प्रहृतियों के क्षयोपग्रम होने से जीव के देश-विरति उत्पन्न
- होती है और इसी वरड से चारों चारित्र प्राप्त होते हैं। १--मोइनीयकर्म के क्षयोपग्रम होने से देश-विरति और चार चारित्र तथा क्षमा, दया आदि उत्पन्न होते हैं । ये उत्तम गुण ई।
- t-देश-विस्ति और चारों चारित्र-ये गुणरूपी रहीं की सान हैं। ये शाविक चारित्र की बानगी हैं। शयोपसम भाव रेमा ही प्रधान है।
- !--चारित्र को विरति-संबर कहा गया है। उससे जीव पापों का निरोध करता है। पाप-क्षय होकर जीव उत्तरवल हुआ, इस स्याय से इसे निजंश कहा है।
- --- रवनमोहनीय बर्म के ध्रयोग्यम होने से सम्रीएन गुउधदा
  - उत्पन्न होती है। तीनों हरियों ने यह भदान है। धयोपसम् भाव ऐसा उत्तम है।
- —निष्यात्व मोहनीवहर्व के ध्रयोग्यम होते हे निष्या-हरिट रस्टबंड होती है। जियमें बींड कर पहायों में संकटोंक घडा करने समता है। सिप्पारन मोहनीय के ध्रयोनग्रम में ऐसा गुज उत्पन्त होता है।

44

३६—मित्र मोहणी पयउपसम हुआं, सममित्र्या दिख्टी उज्रली हुवें तांन हो। अब धर्मा पदार्थ सुघ सरबलें, एड्वो गुण नीपर्वे अमांन हो।

२७ —धमकत मोहनी पयउरसम हूमां, नीपर्वे समझ्त रतन परवांन हो। नव ही पदार्थ सुव सरवलें, एड्डो पयउपसम भाव निवांन हो॥

३५—मिय्यात मोहणी उदे छें ज्यां त्रमे, समिन्व्या दिग्दी नहीं आंवत हो। मिथ मोहणी रा उदे धकी, समस्त नहीं पांवत हो॥

२६—समस्त मोहणी ज्यां ल्यें उदे रहें, त्यां लगपायर समस्त आर्वे नाहि हो। एहबी छाक छै दरसण मोह करम नीं, न्हांदी जीव में भ्रमज्ञाल मांय हो॥

४० —ययउत्पन भाव तीतृंह दिच्ये छें, ते गणलेह मुच सरपान हो।

-- -- प्रशास भाव तानूइ ।द्वया छ, त समहाद मुख संप्यान हो । ते खादक समग्रत माहिली यांनरी, मातर गुण निर्पान हो ॥

४१—अंतराय करम पयउपसम हुआं, आठ गुण नीपत्रं धीरार हो। पांच रठद तीन बीचें नीपत्रं, हिवें तेहनी मुची विश्वार हो।।

४२—पार्चर प्रका अंतराय नीं, मता प्रवासन रहें हैं सहसात है। तिन मूं पांच् रूटर बालशीर्य, उसल रहें हैं अला मात है।

४६—सनाउराय परवासन हुत्रों, दांन देश से रूप्ट वार्येत हो। स्रातावराय परवासन हुत्रों, स्रात से रूप्ट सूर्वत हो है

- ३६—निधमोहतीय क्रम के अयोषणम होने ते समिम्या हिन्द उज्ज्वल होती है। तब जीन अधिक पहार्यों को हुद अदिन स्नाता है। अयोषधम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।
- १४—सन्यस्त-मोहतीय कर्म के क्षयोपप्रम होने से सम्बस्य स्थी प्रधान रव उत्पन्न होता है। इस क्ष्योपग्रम से जीव नवों ही पदार्थों की ग्रुद प्रद्वा करने स्प्राता है। क्ष्योपग्रम भाव ऐसा ही गणकारी है।
- रेर- —जब तक सिध्यात्व-मोहतीय कर्म उदय में रहता है, तब तक समिन्ध्या हाँच्ट नहीं आदी । मिश्र-मोहनीय कर्म के उदय से जीव सत्यज्ञन्व नहीं पाता ।
- १६—सम्बब्स्व-मोहनीय कम जब सक उदय में रहता है तब तक शायिक सम्बब्स्व नहीं आता । मोहनीय कम का ऐसा ही आवरण है कि यह जीव को अम-जाल में बाल देता है ।
- ४०—नीनों ही हप्टियाँ क्षयोपचम भाव हैं। ये तीनों ही गुद्ध अदा स्म है।येवो क्षायिक सम्यक्त्व की बानगी—नमूने मात्र हैंट।
- ४१---अंतराय कर्म के क्षयोपयम होने से आठ उचम गुण उत्पन्न होते हैं---पाँच छिन्प और तीन बीर्म 1 अब इनका बिस्तार छने 1

हतो । मार्व (गा॰ ४१-४४) १९—अंतराय कर्म की वांचों ही प्रहतियाँ सहा प्रत्यकृतः क्षयोग्यम कर्म में हत्ती हैं. निससे वांच करिय और कार्यार्थ अन्य

४२—दानांतराय कम के अयोजयम होने से दान देने की झिक्स उत्यन्त होती हैं। झामांतराय कम के अयोजयम होने से साम की स्थित प्रकट होती हैं।

प्रमाण में उज्ज्वल रहते हैं।

मंतराय कर्मी के धायोपसम्ब से उत्पन्न भाव

५६३ नव पदार्थ ' ४४—भोगांतराय पयउपसम्यां, भोग लब्द उपत्रें ह्यें ताय हो।

उपनोगांतराय खयउपसम हुआं, उपनोग रूब्द उपने आय हो॥

४५-दांन देवा री लब्द निरंतर, दांन देवे ते जोग ब्यागर हो।

लाम लब्द पिण निरतंर रहें, बस्त लामे ते किंग ही बार हो॥ ४६—भोग लब्द तो रहें छें निरंतर, भोग मोगवे ते जोग ब्यापार हो। उपभोग पिण लब्द छॅ निरंतर, उपभोग भोगवे जिंग वार हो ग<sup>ं</sup>

४७—अंतराय अलगी हूआं जीव रे, पुन सारूं मिलसी मोग उपमोग हो। साधु पुदगल भोगवे ते सुभ जोग छूँ ओर भोगवें ते असून जोग हो।।

४८—वीर्यं अंतराय पयउनसम हुआं, वीर्य लब्द उनजें छें ताय हो। वीर्यं रुव्द ते सगत छें जीव री, उत्कप्टी अनंती होय जाय हो।

४६—ितण वीर्य लब्द रा तीन मेद हों, तिणरी करनो पिछांग हो। वाल वीर्य कह्यों छें वाल रो, ते चोया गुणठाणा तांई जांग हो।।

५०--पिडत वीर्यं कह्यों पिडत तणो, छठा थी लेइ चवदमें गुणठांण हो। वालर्षिडत वीर्य कह्यों छें श्रावक तणो, ए तीनोंई उजल गुण जांग हो।।

५१—कदे जीव बीर्य में फोडवे, ते छें जोग व्यासार हो।.. सावद्य निरवद्य तो जोग छूँ, ते वीर्य सावद्य नहीं छूँ लिगार हो ॥

४८—भोपांतराय कर्म के क्षयोगयम होने से मोग की रुन्थि ं उत्पन्न होती है और उपभोगांतराय कर्म के क्षयोगयम होने से उपभोगारुष्य उत्पन्न होती है।

१४.—दान देने की छल्चि बराबर रहती है। दान देना योग-व्यापार है। छाम की छल्चि भी निरन्तर रहती है जिससे यदा कदा बस्त का छाम होता रहता है।

१६—भोग की छव्यि भी निरन्तर रहती है। भोग-सेवन योग-व्यापार है। उपभोग-छव्यि भी निरन्तर रहती है जिससे उपभाग-सेवन होता रहता है।

४७ — अंतराय कर्म का ध्योपणम होने से और को प्रायानुसार भोग-उपभोग मिलते हैं।सापु पुरुपार्कों का सेवन करते हैं, यह हुभ योग है। सामु के सिसा अन्य औन पुरुपार्कों का भोग करते हैं, यह अहुभ योग है।

१६ — बीयांतराय कर्म के क्षयोगयम होने से बीर्य-स्टान्य उरपम्न होती है। धीर्य-स्टान्य जीव की स्वामाधिक शक्ति है और वह उरहाय स्था में अनन्त होती है।

४६—वीर्यंबिक्य के तीन भेद है उसकी पहचान करों। बाल-वीर्य बाल के होता है और चतुर्थ गुलस्थान तक रहता है।

१०—पिएकवरीय पिएउद के बतलावा गया है, यह छंड से छेउर पीर्स्व गुजस्थान तक हहता है। बालपिस्तर्जीय धावक के होता है। इन तीनों ही बीचों को जीव के उपस्थक गुज बातो।

६१—जीव कथा इस बीचें को कोइता है, यह बोग-ज्यापार है। सावस-निरंबच योग होते हैं परन्तु बीचें जरा भी सावच नहीं होता।

नव पदार्थ ५२—वीर्य तो निरंतर रहें, चवदमां गुण टांणा लग जांण हो। बारमा तांइ तो पयउपसम माव छूँ, खायक तेरमे चवदमे गुण टांण हो।

५६४

ते पिण सगत बीर्य ज्यां लगे, ह्यां लग रहें पुराल संबोग हो॥

५३-- लब्द वीर्य ने तो वीर्य कह्यों, करण बीर्य ने कह्यों जोन हो।

५४--पुरगल विण वीर्य सगत हुवें नहीं, पुरगल विना नहीं ओग व्यापार हो। पुदगल लागा छ ज्यां लग जीव रे, जीग बीग छ संसार मन्धर हो ॥

५५--वीर्यं निज गुण छें जीव रो, अंतराय अलगा हुआं जांण हो। ते वीयं निश्चेंइ भाव जीव छें, तिण में संका मूल म आंग ही।

४६-एक मोह करम उपसम हुवें, जब नीपजें उपसम भाव दीय हो। उपसम समकत उपसम चारित हुवें, ते तो जीव उजलो हुवो सोय हो।

५७-दरसण मोहणी करम उपसम हुवां, निपर्ने उपसम समकत निवान हो ।

चारित मोहणी उपसम हुआ, परण्टे उपसम चारित परधांन हो॥

५६-च्यार घणघातीया करम पय हुवें, जब परगट हुवें खायक भाव हो। ते गुण सरवधा उजला, त्यांरो जुओ २ समाव हो।।

५६—ग्यांनावरणी सरवया खय हुआं, उपनें केवल ग्यांन हो। दरसणावर्णी पिण खय हुवें सरवया, उपजें केवल दरसण परघान हो ॥ ४२—बीर्य-रुच्यि निरन्तर चौद्हवें गुणस्थान तक रहती है। धारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम भाव है तथा तेम्हवें और

निर्जरा पदार्थ (ढाळ : १)

पौरहवे गुणस्थान के स्वापिक साव । भौरहवे गुणस्थान में सापिक साव । ४२---जस्थि-वीर्य को वीर्य कहा गया है और करण-वीर्य को

रे---डेब्बि-नीर्य को वीर्य कहा गया है और करण-नीर्य को योग कहा गया है। जब तक डब्बि-नीर्य रहता है तभी तक करण-चीर्य रहता है और तभी तक पुर्गल-संयोग रहता है।

४४—उद्गल के बिना वीर्य सक्ति नहीं होती। पुद्गल के बिना योग-ज्यापार भी नहीं होता। जब तक जीव से पुद्गल रुगे रहते हैं तब तक योग बीर्य रहता है।

१५—वीर्य जीव का स्वामाविक गुण है और यह अंतराय कर्म अलग होने से प्रकट होता है। यह वीर्य भाव-जीव है, हसमें जरा भी यंका मत करों।

४६—एक मोहरूर्म के उपयम होने से दो उपयम-भाव उत्पन्न होते ई—(१) उपयम सम्बन्ध्य और (२) उपयम चारित्र । यह जीव का उरुत्वल होता है।

४१---- दर्शनमोहनीय बर्म के उपग्रम होने से उपग्रम सम्परस्व उत्पन्न होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उपग्रम होने से

प्रधान उपश्रम चारित्र प्रकट होता है 1 ° 1

१८---बार पनवाती कर्मों के क्षय होने से क्षायिक-भाव प्रकट । होता है। ये जीव के सर्वधा उत्तवक गुज है। हुनके स्वभाव भिन्त-भिन्त है।

४६—शानवरणीय कर्म के सम्मूर्ण क्षय होने से केनव्यान उत्पन्त होता है और दर्धनावरणीय कर्म के सम्मूर्ण क्षय होने से प्रधान केनकर्मन उत्पन्त होता है। उपराम भाव

(শা॰ খহ-১৩)

ধাৰিত মাৰ

शायक भाव (या॰ १८-६२)

नव पदा

- ६०—मोहणी करम<sup>-</sup> राय हुवें सरवया, वाक्री रहें नहीं अंत्रनात हो जब सायक समग्रत परगटें, वले सायक चारित जवास्यात हो
- ६१—दरसण मोहणी सय हवें सरवया, जब निपर्ने सायक समकत परवांन हो। चारित मोहणी सय हुआं, नीपनें सायक चारित निवांन हो।
- ६२—अंतराय करम अलगो हआं, खायक बीर्य सगते हुवें ताय हो। खायक लब्द पांचूंद परगटे, किण ही बात री नहीं अंतराय हों॥
- ६३—उपसम खायक पयउपसम भाव निरमला, ते निज मुण जीवरा निरदोष हो। ते तो देस यको जीव उजलो, सर्व उजलो ते मोख हो।
- ६४—देस विरत श्रावक तणी, सर्व विरत सायु री छूँ ताम हो। देस विरत समाइ सर्व विरत में, ज्यूं निरजरा समाइ मोख मांग हो।।
- ६५—देस थी जीव उजले ते निरजरा, सर्व उजलो ते जीव मोख हो। तिण सूं निरजरा नें मोख दोनूं जीव छें, उजल गुण जीवरा निरदोप हो।
- ६६—जोड़ कीधी निरजरा ओलखायवा, नाथ दुवारा सहर मकार हो। संवत अठारे वरस छपनें, फागण सुर दसम गुरवार हो।।

-मोहनीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से--उसके अंग्रमात्र औ न रहने से क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है और यथाल्यात क्षायिक व्यक्ति प्रकट होता है ।

-दर्गनमोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से प्रधान क्षायिक सम्यक्त्य प्रकट होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय होने से क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है।

—अंतराय कर्म के सम्पूर्ण दूर होने से सायिक वीर्य—व्यक्ति उत्पन्त होती है तथा पांचों ही सायिक स्विथनों प्रकट होती हैं। किसी भी बात की अंतराय नहीं रहती '।

भिस तरह धावक की देशविदित सांधु की सर्वविदित में समा जाती है, उसी तरह निर्जरा मोल में समा जाती है। ४--जीव का एक देश उज्जवक होगा निर्जरा है और सर्व देश

्यान का पूक द्वा उरम्पण क्षाना गक्ता ह स्वार स्वत द्वा उरुत्वल होना सोधा । ह्वलिय निर्वता और सोख दोनों भावजीव हैं। दोनों हो जीव के निर्दोष उरुव्वल गुण हैं। र

गेर्ड काल

रचना-स्थात धीर

विजेस और मोध

(गा०६४-६४)

### टिप्पणियाँ

१-- निर्जरा सातवाँ पदार्थ है (दो० १) :

तत्वार्यसूत्र के झनुसार, पुण्य और पाप को ययास्थान रखने पर, निर्जरा परार्ष का

स्यान भाठवाँ होता है । उत्तराध्ययन में भी इसका क्रम भाठवाँ है । भन्य भागमें में इसका स्थान सातवाँ है । दिगम्बर ग्रन्थों में इसका क्रम प्राय: सातवाँ है \*।

मागम में इसकी गिनती सदुभाव पदार्थ और तथ्यमावों में की गई है"।

भगवान महाबीर ने कहा है-"ऐसी संज्ञा मत करो कि वेदना भीर निर्वरा नहीं

हैं, पर ऐसी संज्ञा करो कि वेदना भीर निर्जरा हैं "

द्विपदावतारों में इसे वेदना का प्रतिपक्षी पदार्थ कहा है ।

उमास्वाति ने 'वेदना' को 'निजेरा' का पर्यायवाची बतलाया है । पर भागन हो

निजेरा का प्रतिद्वन्दी तस्य बदलाते हैं । बेदना का मर्च है-कर्म-भीग; निर्देश का धर्ष है---कर्मों को दूर करना।

१--वस्वा॰,१.४ (देखिए ए॰ १५१ पाद-टिप्पणी १)

[२—उत्तर २८.१४ (पुरु २५ पर उद्धत) २--डाणाङ्ग ६.३.६६४ (पु॰ २२ पाद-दि॰ १ में उद्युत)

४-(क) गोम्मटसार जीवकांड ६२१ :

णवंथ परस्था जीवाजीवा ताणं च पुरूषपावदर्ग ।

भासवसंवरणिरजस्यंथा मोक्खो य होतिति॥

(स) पञ्चास्तिकाय २.१०८ (पु॰ १६० पाद-दि० २ में उद्देत)

५—(६) उत्तर २८.१४ (१० २४ पर उद्युत)

(ख) डामाङ्ग ६.३.६६४ (१०२२ पाइ-दि॰ १ में उदत)

(—त्यग्रहं २.४.१८ : बरिय वैयमा निष्या वा नेत्रं सन्तं निवेसए ।

स्र्रिय वेयमा निमरा वा एवं सन्नं निवेगए॥

—হাৰাক ৭.২০ : बद्दिय में छोते सं सर्थ दूपभोधारं, संबद्धाः अवश्वेषणा चैव निव्या चैव

८—वस्वाः १.७ भाष्यः निर्वेश बेड्ना विशव ह्यानपॉन्टरम् इन सब बागम-प्रमाणों से यह स्प्रयंतिद्ध है कि भगवान महाबीर ने निर्जरा को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है।

मागम में कहा है— "बुद्ध कर्मों के संबर और क्षपण में सदा यक्षतील हो"।" इसका मर्वहै वह नथे कर्मों को न माने दे और पुराने कर्मों का नादा करे।

भागमों में कहा है:"ज्ञान, दर्शन, चारित और तप—ये चार मुक्ति के मार्ग हैं?।" "स्तो मार्ग को प्राप्त कर जीव सुगति को प्राप्त करता है"। "

पद हम्य और नव बदायों के गुण और पर्याय के समायं ज्ञान को सम्यक्तान कहा नाता हैं । नव तम्यनायों की स्वभाव से या उपदेश से भावनूर्वक श्रद्धा करना सम्यक् इंग्लें प्रपत्ना सम्यक्ष्य हैं । चारिन कर्मायव को रोक्टा है । उस वंधे हुए कर्मी को साहदा है ।

मंगवान ने कहा है: "संयम (चारित्र) और तप से पूर्वकर्मों का क्षय कर जीव मन्त दुःसों से रक्षित हो मोल को प्राप्त करता है\*।"

भारित्र संबर का हेतु है। तप निर्जरा का हेतु है।

ें जैव मतारिकालील कर्म-बंध से संसाद में अभाग कर रहा है। जब तक और कर्मों । युक्त नहीं होता तब तक निर्वाण प्राह्म नहीं होता—"नित्य अमोरस्यस्य निव्याणे" उत्तर १८,२०)। यो संसम् भोर तब से युक्त नहीं उत्त मृत्यों को कर्मों से मृत्ति नहीं |वी—"अमुमिस्स नित्य सोस्को" (उत्तर १८,४०)।

—उत्त॰ ३३.२४ :

तम्हा एएसि कम्माणं अगुभागा विद्याभिया । एएसि संबरे चेत्र स्वर्णे य जप् बुद्दो ॥

⊸वही २८.१

—वही २८.२

!—वही २८.४-१४,३४ :—वही २८.१४,३४

--वही २८.३५ :

नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सद्दे । चरित्रेण निमिश्हाइ तवेण परिसम्भई ॥

—वही २८, ३६ :

सनेचा पुञ्जकम्माइं संब्रमेण तवेण य । सञ्जदुक्खपद्दीणहा पक्ष्मति महेसिनो ॥

72

नव पदाय

संबर भौर निर्वरा ही ऐसे गण है जिनसे सदजानी भौर सम्बन्हिंग्ट बीद को निर्व की प्राप्ति होती है। मोध-मार्ग में निर्जरा पदार्थ को जो महत्त्वपूर्णस्थान प्राप्त है, वह उपर्युक्त विवेचन

भागम में कहा है---- "उब भनासवी जीव तप से सचित पापकर्मों का छोपन

शिष्य-"जीव भीर कर्म का मादि है, यह बात मिलती है या नहीं ?"

भलीभौति समझा जा सकता है।

तप को चारित्र की तरह ही जीव का लक्षण कहा है 1 तन निर्जरा का ही हुए नाम है। ग्रतः निर्जरा जीव का लक्षण है। कर्मों का एक देशस्य से ब्रारमा से छ्टना निर्वरा है-"पुरुदेशकर्मसंक्ष्यस्थन

निर्जरा" (तत्त्वा॰ १.४ सर्वार्थसिद्धि) । कर्नों के धान से ब्रात्म-प्रदेशों में स्वामानि

उञ्चलता प्रकट होती है। जीव की स्वच्छता निर्जरा है। इसीनिए कहा है—"देख

कर्मों का क्षय कर देशत: झात्मा का उज्ज्वल होना निजेरा है? ।"

करता है सब पापकर्मों का क्षय होता है। जिस प्रकार एक महा वालाव हो, वह पानी

से भरा हो ग्रौर उसे रिक्त करने का सवाल हो तो पहले उस के होतों को रोका वाता

है भौर फिर उसके जल को उलीच कर उसे खाली किया जाता है, उसी प्रकार पानकर्म के भास्तव को पहुने रोकने से संयभी करोड़ों भवों से संचित्त कर्मों को तपस्या द्वारा साह

सकता है । "

२-अनादि कर्मवंध और निर्जरा (गा॰ १-४) :

२--तेराद्वार : हप्यानाद्वार

३---उत्त० ३०.४-६ :

जहा महावलायस्य सन्तिस्द्रे जलागमे । उत्सिंचणाण् तवणाण् बर्मणं सोसणा भने ॥

१---उत्तर २८.११ :

एवं तु संजयस्सावि पावकम्मनिरासवे ।

गर भीर शिष्य में निम्न संवाद हथा :

नाणं च दंसणं चैत्र चरित्तं च तदो तहा । श्रीवियं उदशोगो य एयं जीवस्स स्टरस्त्रणं॥

भवकोडीसंचियं कम्मं वयसा निम्नरिज्ञड ॥

पुर--''वहीं निवती, क्योंकि जीव धनुराव है---धनादि है।'' चिन--''पहले और किर कर्म, यह बात निवती है या नहीं !'' पुर---''पहीं मिलतो, न्योंकि कर्में बिना जीव कहाँ रहा ! मीख जाने के बाद भीव वारिता नहीं धाता।''

पिय—"पहले कर्न बीखे और, यह बाठ मिनती है या नहीं !" पुर---"नहीं मिनती, क्योंकि कर्न हुठ होते हैं । जीव बिना कर्म की किसने या !"

जिद---'विमों एक बाय उरात है, यह बात मिलती है या नहीं ?''
पूर---'विमों मिलती, वसीक जीव मीर कमें को उराज करनेवाता कीन है !''
जिद---'वीक कमंग्रिक है, यह बात मिलती है या नहीं !''
प्र--''वीक कमंग्रिक है, यह बात मिलती है या नहीं !''
प्र--''वी मिलती। मार जीव कमंग्रित हो हो। फिर करनी करने की चंच्या ही
ने कोगा ! कमंग्रित जीव मुक्ति गाने के बाद बारिश नहीं माता।''
जिय---''कार जीव मीर कमं का मिलान क्वित वरह होता है!''
पुर---''यास्वाजानुहीं त्याय से जीव चौर कमें का मिलान चना मा रहा है।'
से चौर मोता जीव चौर कमें का बावन्य मनादि कात से बना मा रहा है।
सह नी मोता जीव चौर कमें का बावन्य मनादि कात से बना मा रहा है।'''

हितानोती ने जो यह कहा है—'भाड़ कहन के जीव है अनाह हा' जबना मानाई रिक्त पानितार ने बच्ची करह समागा जा बहता है। हर कर्जों की जातीय सावक में ने होत्री है क्लीकि सिम्पार पादि सावक हो और के कर्माणन के डार है। मेंत्रे हुन ने क्ला हुना कन वह कर नी में दिन जाता है के ही कर्जे उप में— क्ला कराइ कर्जों के सहने दर और कर्जों के हम करी है। कर्जों ने बेचा हुना क्ला के इन्ह करह कर्जों के सहने दर और कर्जों ने सर्वा मुक्त नहीं हैं। क्लों ने बंचा हुना क्ला कर

पें वे बार कांन्यक करता रहात है। यह पहने बताना ना पूटा है हि बीह स्वात नदेशों बंदर हम्य है। करता एक एक होया सायब हार है"। बीह के एक-एक न वे जीवनयन सन्तानत कर्म मध्ये पहते हैं। एक-एक प्रकार के सन्तानत कर्म -एक प्रदेश ने नदते हैं। ये वर्म देंगे मध्ये हैं बेगे ही कन देवर जीवनवर सम्म --नेस्तान : क्याम्बान

<sup>-</sup>fled to at a fee to (s)

"14 11

संबर और निर्वरा ही ऐसे गुण हैं विनसे सद्वानी और सम्पद्धीय बीद को दिर की प्राप्ति होती है। मीक्ष-मार्ग में निर्वरा पदार्थ को जो महत्त्वपूर्णस्थान प्राप्त है, वह उनमुंक दिवेदन

भसीभांति समझा जा सकता है। तम को चारित की तरह हो जीव का लखन करा है। तम विर्वाग का ही

त्तर को चारित्र की तरह हो जीव का लक्षण कहा है?। तर निर्वरा का ही रूप नाम है। मत: निर्वरा जीव का लक्षण है। कमों का एक देसल्य से भारता से छूटना निर्वरा है—"पुरुदेशक्रमेंसंअपस्थन

निर्देश" (तत्त्वा० १.४ सर्वार्यसिद्धि) । कमों के धव से मास-प्रदेशों में स्वार्यार्थ उज्जवनता प्रकट होती है। बीच को स्वच्छता निर्वेश हैं। हमीसिए कहा है—'देण' कमों का धव कर देखाः मास्ता का उज्जवन होना निर्वेश हैं।"

धागम में कहा है—"त्य धनासवी जीव तब से सवित पाइमाँ हा धोनव करता है तब पाइमाँ का धम होता है। जिस प्रकार एक महा तालाव हो, वह पाने से मरा हो धौर उसे रिक्त करने का सवाल हो तो पहले उस के सोतों को रोजा बात है धौर किर उसके जन को उसीव कर उसे खाती किया जाता है, उसी प्रकार पाइन के सासव को पहले रोजने से संयमी करोड़ों मनों से संपित कर्मों को तस्या जाता हाता हात

२—अनादि फर्मवंध और निर्देश (गा॰ १-४) : गढ भौर विष्य में निम्न मंत्रद हमा

नुइ धार । यथ्य स १०५ गवाव हुमा । विद्यान्न "बीव धौर कर्म का धादि है, यह बात मिलती है या नहीं !"

वीतियं उदबोगो य एवं त्रीवस्य स्टावनं ॥ २--तेराद्वार : इच्यानद्वार

<sup>े—</sup>प्रवाद देव देव हैं। आ सहस्वाद्यास स्थित हो अध्याने । प्रस्तावाद सम्बद्ध कोने शोधमा औह तु तु सक्कार्याक प्रधानीतायने । सहस्रोतिक कान अभा निर्माणन् के

गुर--"नहीं मिलतो, बनोकि जीव बनुसाब है---प्रनादि है।" शिष्य--'गहले जीव फिर कर्म, यह बात मिलती है या नहीं ?"

पुर--- "नहीं भिलती, क्योंकि कर्म दिना जीव कहाँ रहा ? मोक्ष जाने के बाद तो जीव बादिस नहीं ग्राता ।"

शिष्य—"पहले कर्म पीछे जीव. यह बात मिलती है या नहीं १" गुरु—''नहीं मिलती, क्योंकि कर्म कृत होते हैं । जीव बिना कर्म को किसने क्या १७

शिव्य-"दोनों एक साथ उत्पन्न हैं, यह बात मिलती है या नहीं है"

गुर--- "नही निलती, क्योंकि जीव और कर्म को उत्पन्न करनेवाला कौन है ?"

शिष्य--- "जीव कमेरहित है, यह बात मिलती है या नहीं ?" पुर---'पहीं मिलतो। यदि जीव कमरहित हो तो फिर करनी करने की चेंटटा ही कौन करेगा १ कमरहित जीव मुक्ति पाने के बाद वापिस नहीं भाता ।"

शिष्य-- "फिर जीव और कर्म का मिलाप किस तरह होता है ?"

गुश—"प्रपत्त्वातानुपूर्वी न्याय से जीव स्रोर कर्मकामिलाप चलाझा रहाहै। रेंदे प्रदं प्रीर मुर्गी में कौन पहले है भीर कौन पोछे, यह नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रवाह की मरोजा जीव भीर कर्न का सम्बन्ध मनादि काल से चला भा रहा है। "

स्वामीत्री ने जो यह कहा है--'आठ करम छे जीव रे अनाद रा' उसका भावार्ध उरपोक्त वार्तातात्र से प्रच्यो तरह समझा जा सकता है। इन कमों की उत्पत्ति प्राप्तव पदार्थ से होती है क्योंकि मिष्पात्व मादि मास्यव ही जीव के कर्मागमन के द्वार हैं।

बेसे इत से लगा हमा फल पक कर जीवे गिर जाता है वैसे ही कर्म उदय में— विशक प्रवस्ता में प्राते हैं धौर फन देकर झड़ जाते हैं। कर्मों से यंपा हुमा संवारी जैंद इस तरह कर्मों के झड़ने पर भी कर्मों से सर्ववा मुक्त नहीं होता दयोकि वह मासद-डारों से सदा कर्म-भंबय करता रहता है। यह पहले बताया जा चुका है कि जीव महंस्यात प्रदेशी चेतन द्रव्य है। उत्तका एक-एक प्रदेश भाग्नव द्वार है । जीव के एक-एक प्रदेश से प्रतिवासय धनन्तानन्त कर्म लगते रहते हैं। एक-एक प्रकार के धनन्तानन्त कर्म एक-एक प्रदेश से लगते हैं। ये नर्म जैसे लगते हैं बीसे ही फल देकर प्रतिसमय मनन्त्र t-ittsir : rom-

नव पराप

संख्या में पहते भी रहते हैं। इस तरह बंधने और झड़ने का चक्र चलता रहता है और जीव कर्मों से मक नहीं होता ।

स्वामीती कहते हैं-- "कमों को झाड़ते की प्रक्रिया को प्रच्छी उछ दनते बिना कर्मों से मुक्त होना ग्रसम्भव है। जैसे घाव में मुरान्य हो और पीर आही रहे हो हन धवस्था में जार का मबाद निकलने पर भी धाव खाली नहीं होता, वैसे ही वर हर नये कमों के मागमन का स्रोत चलता रहता है तब तक छत देकर प्राने कमों के अने

201

३—उदय आदि भाव और निर्जरा (गा॰ ५-८) : उदय, उत्तराम, क्षय, क्षयोगराम और परिणामी-इन पाँच बाबो का विवेचन

पहले विस्तार से किया जा चुका है (देखिए पू॰ ३८ टि॰ ६)।

संसारी जीव धनादि काल से कर्मबद्ध ग्रवस्था में है। बंधे हुए कर्मी के निनित ने

जीव की चंतना में परिणाम-प्रवस्थान्तर होते रहते हैं। जीव के परिणामों के निर्मित

से नए पुद्गल कर्मह्म परिणमन करते हैं। नए कर्म-पुद्गलों के परिणमन से माली में फिर नए भाव होते हैं । यह कम इस तरह चलता ही रहता है। पुर्वत-कर्न बन

जैविक परिवर्तन पर मात्मिक विकास-ह्यास, मारोह-मवरोह का क्रम मवसम्बित एडा

है।

कर्म-परिणमन से जीव में नाना प्रकार की मवस्वाएँ ग्रौर परिणाम होते हैं। उन्हें जीव में निम्न पारिणामिक माव उत्पन्न होते हैं-

१-गति परिणाय---नारक, तिर्वञ्ज, मनप्य, देवगति स्प

२-इन्द्रिय परिणाम —एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय सादि रून

रहने पर भी जीव कर्मों से मक्त नहीं होता।"

३-कपाय परिणाम-साग देव रूप ४-लेश्या परिणाम—कृष्णलेश्यादि स्प

४-योग परिणाम---मन-वचन-काय व्यापार रूप

६-उरयोग परिजाम-बोध-ब्यापार ७-ज्ञान परिणाम ६-दर्शन परिणाम---धद्वान स्प

६-चारित्र परिणाम १०-वेद परिणाम<sup>२</sup>--स्त्री, परा, नपंसक वेद स्प

१-- जीवपरिवासदेड बस्मचा पोरवला परिवसंति । पुरगरुक्तमनिभित्तं जीवी वि तहेव परिणमह् ॥

२--राणाजः १०.७१३

बंधे हुए कमों के उदय में बाने पर जीवों में निम्न ३३ बीदियक भाव-सबस्थाएँ उत्तन होती हैं :

गति—नरक, तियंञ्च, मनुष्य, देवगति ।

काय-पुरवीकाय, अपुकाय, देनस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय । क्याय-क्रोध, मान. मादा, लोम।

वेद-स्त्री, पुरुष, नपसक ।

थेश्या--कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पर्म, सुक्र ।

भन्यभाव--मिध्यात्व, बविरति, ब्रसंत्रीभाव, ब्रज्ञानता, ब्राहारता, छ्रद्मस्थता,

सयोगित्व, घकेवलीत्व, सांसारिकता, प्रसिद्धत्व । उदयावस्था परिपाक सबस्या है। बचे हुए कर्म सतारूप में पड़े रहते हैं। फल देने का समय ब्राने पर वे उदय में ब्राते हैं। उदय में ब्राने पर जीव में जो भाव उत्सन्त

होते हैं. वे भीदियक भाव है। उदय ब्राटों कर्मों का होता है। कर्मोदय जीव में उञ्ज्वलता उतान नहीं करता।

भासन पदार्थ उदय भौर पारिणामिक भाव है। वह बंध-कारक है। वह समार बढ़ाता है, उसे घटने नही देता ।

मोहनीयकर्म के क्षयोपराम से सम्बक् श्रद्धा भीर चारित्र का ब्राटुर्मांव होता है। उपराम से भौरसमिक सम्वक्तः भौर भौरसमिक चारिय—ये दो भाव उत्सल होते हैं। खय से प्रदल सम्यक्त भीर परम विगुद्ध यंयाक्ष्यात चारित्र उत्तन्त होते हैं।

सदर मौरविनक, क्षाविक, क्षायोगविनक मौर पारिणानिक भाव है।

मोज-प्राप्ति के दो चरण है---

(१) नवे कमों का संचन न होने देना भीर

(२) पुराने क्मों का दूर करना।

संबर प्रयम चरण है। वह नदीन मलीनता को उत्पन्त नहीं होने देता पत्र पारमः मुद्धिका हो प्रवल उस्त्रम है। निर्वरा द्वितीय चरण है। वह वर्ष हुए क्यों को हूर करती है।

निवरा धाविक, धारोग्यनिक बौर पारिणानिक भाव है।

षाठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्मनावरणीय, मोहनीय धौर धन्तराय—ये चार कर्य पनपाती है यह पहने बताया जा बुका है (देखिए पूर २६८-३०० टिर १) । इत

नव पदा

कर्मों के स्वभाव का विस्तृत वर्णन भी किया जा चुका है (देखिए पृ० ३०३-३ टि० ४-二)।

भनन्त ज्ञान, प्रनन्त दर्धन, प्रनन्त श्रद्धा भीर चारित तथा प्रमन्त थीयँ—चे को स्वाभाविक गुण है। ज्ञानावरणीय कर्म भनन्त ज्ञान को प्रकट नहीं होने देशा—धाइत कर रखता है। दर्धनावरणीय कर्म भनन्त दर्धन-धिक को भाइत कर रख है। योहनीय कर्म जीव की धनन्त श्रद्धा भीर चारित्र को प्रकट नहीं होने देशा—य मोह-विद्वाल रखता है। धन्तराय कर्म भनन्त थीयं के प्रकट होने में बापक होता है इस तरह ज्ञानावरणीय भादि चारों कर्म जीव के स्वाभाविक गुणों को प्रवट नहीं हैं देते। पन-वादाों की तरह वे उनको भाष्यादित कर रखते हैं इसते ने प्रथां

द्वा पनपाती कर्मों का उदय चाहे रिकार ही प्रवल क्यों न हो, यह जी के वार्य दर्धन, सम्मन्दर, पादिल धीर वीर्य गुणों को वस्तुर्णन: धाहत नहीं कर वहना। वे विकर्ष हुन्न- हुन्न माना में नहा मनाइत रहती हैं। धानावरणीय धादि वार्य करें हैं पर उनके धरितर को सर्वेचा नहीं मिटा वरवे। यदि मिटा वरते तो जीव धरीय हो जाता। धानावरणीय धादि वार्य को बात धरी किया वरते तो जीव धरीय हो जाता। धानावरणीय धादि क्यों का वहां कार्य इन्त-हुन्त धर्मों धाना रहता हो है दिवार्य जानादि गुण जीव में स्पूर्ताधिक पात्र में हेनेया प्रकट रहते हैं। वहां है— "वह जीवों के धराद का धननवां भाव विवाद पदि पदि वह भी धादत होता तो जीव धरीयर को बात होता। धराव चोर वार्य वार्यों होता हो हो। वहने वहें वार्यों हो धराद को धाव्यावर होने वह भी वार्यों होता हो हो वह से वह भी वार्या वह होने वह भी वार्यों हो धराद हो धर्मा हो हो। वहने वह से वह भी वार्यों हो धराद हो वह से वह भी वार्यों हो हो वह से वह से

દ્રષ્ઠપ્ટ

बहलाते हैं।

इतो से निष्पाद्दिक के भी गुगरवान मनव होता है? ।"

१—इवंद्यान्य १ रीहा :

<sup>&#</sup>x27;માર શોકાર્ત વિ પ્રતે પ્રાન્સમ્ય પ્રતાસનો નિષ્યુપારિનો વિરુદ્ધ ગઢ વૃત્ર વોલિ બાર્કરના, તેને મોરો નશેકનત પોલિનો, દ્વારિ ૧ માદિ પણન પ્રતિસ્થિ વૃત્તપદેશ (સ્વસ્ટસનીકરસનિકારિપન્કોરેપિનેકાર્યન જવાનાસ્થા છેલ્લે, શેકારિનો નઢ દ્રશ્યમીદાનામામામામાં (વૃત્તિકાર્ય) વર્ષનિકાર્ય સાંવરિન્કરનાદિ સ્વિનેસ્તીનિ ત્રરેશમાં નિષ્યાસ્થેર્ય પ્રત્યત્વાનાને છે

इपीदरहरूमों के क्षयोपराम से जीव हमेता कुछ-न-बुद्ध स्वच्छ---उज्जवन रहता है। वीत प्रदेशों की यह स्वच्छता---उज्ञवनता निर्वरा है। जैसे-जैसे कर्मों का धयोगसम बढ़ता है बैसे-बैसे झारना के स्वामाविक गुण मधिकाधिक प्रकट होने जाते हैं-सारमा की स्वच्छता—निर्मलता—उज्वलता बढ़ती जाती है। उज्वलता का यह समिक विकास ही निवंश है।

४—निर्जरा धीर मोक्ष में अन्तर (गा॰ १) :

निर्वरा प्रवर की व्यास्ता करते हुए तिया गया है—"निर्द्धरणं निर्देश विधरणं परिवटनसिन्धर्यः १ । " इसका सर्थ है—क्सों का परिवाटन—दूर होना निर्वरा है। सोधा भी दभौं का दूर होना ही है। फिर दोनों में क्या मन्तर है ! इनका उत्तर है-- "देशनः कर्मक्षयो निर्जर। सर्वटस्तु मोक्ष इति ।'' देश कर्मक्षय निर्जरा है धीर सुर्व कर्मक्षय मोत । मानार्व पूरवराद ने भी वही मन्तर बननावा है--- "प्कर्ववर्मसंशवस्थाना निर्देश । कुरस्तकर्मीवयोगलक्षणो सोक्षः है।" निर्देश का सम्रण है एक्ट्रेस कर्मध्य भीर मोत का लाज्य है सम्पूर्ण वर्स-वियोग :

५--मानापरणीय कर्म का सर्योपशम और निर्देश (गा० १०-१३) :

या । १०-१३ के भाव को समतने के लिए निम्न बाटों की बानकारी भावस्पत्त है : (१)—ज्ञान पाँच प्रकार का ई—(१) मतिज्ञान, (२) शुरुजान, (३) भवधिज्ञान, (४) मनःपर्यवज्ञान क्षीर (४) केबनजान र । इनकी संशित परिमाणा पहुरे दी जा चुकी है? ।

यही इन बाओं सी विधेरताओं पर सुद्ध प्रकास काला जा रहा है : (१) माभितिबोधिकत्रात (महिजात) : मभिमुक माने हुए पहार्व का वो तिपरिक बीव बराउर है जब इन्त्रिय घोर मन से होने बाने जान को घार्मिनवीधिकज्ञान कही 21.

1-traig 1.11 dies ·--tô 1-rene t.s miffifig

४--(१) भगवर्ग ८,३

(व) कर्दा : सूत्र १

रे—देख्यि द∙ ३०४ ६—नृत्ते मृ० २४ :

सर्वित्रभर् वि शांबित्वेत्रियार्वे





नव पदार्थ 400 (३) विभंगतान : विभंगतानी विभंगतान के विषयमत द्रव्य, क्षेत्र, काल घोर बाव को जानता-देखता है ।

३--ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का है--मदिज्ञानावरणीय, श्रुटज्ञानावरणीय, ग्रवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यव ज्ञानावरणीय भौर केवतज्ञानावरणीय । इनके स्वस्न हा विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पु॰ ३०४)।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपराम से समुज्यबस्य में निम्न ग्राठ बोल उत्पन्न होते

1 3

(१) केवलज्ञान को छोडकर वाकी चार ज्ञान। (२) तीनों ग्रज्ञान

(३) बाचाराङ्गादि १२ बङ्गों का बव्यवन धीर उत्कृष्ट में १४ पूर्वों का बन्तान

भिन्न-भिन्न ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपराम का परिणाम इस प्रकार होता है : (१) मतिज्ञानावरणीय कर्म के धयोगरान से सम्यक्त्वी के मतिज्ञान उत्तन होता है

धीर मिध्यात्वी के महिष्रज्ञान । (२) श्रुवतानावरणीय कर्म के क्षयोपराम से सम्यक्ती के श्रुवतान उसन होता है

भीर निष्पात्नी के श्रुतप्रजान । सम्बन्त्वी उत्हृष्ट १४ पूर्व का भ्रम्पास करता है भीर मिय्यात्वी देशन्यून १० पूर्व तक।

(३) प्रविधवानावरणीय कर्म के क्षयोगराम से सम्यक्त्वी के प्रविधवान उसन होता है भौर निष्यात्वी के विभंगज्ञान । (४) मन:पर्वव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपश्चम से ऋदिमात अप्रमत राष्ट्र की

मनःपर्यवद्यान उत्तन्त होता है भौर मिय्यात्वी को यह ज्ञान उत्तन्त नहीं होता । (४) केवलज्ञानावरणीय कर्म का श्रयोश्यम नहीं होता । श्रानावरणीय कर्म के सम्पर्ध क्षय से केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

१--भगवती ६.२ : (क) दृष्यभो णं महभन्नाणी महभन्नागपरिगयाई दृष्याई बागह पासह, पूर्व बाव भावभी महभन्नाणी महभन्नागपरिगण् भावे बाणइ पासइ।

(ख) द्वाभो व ध्यमन्त्राणी ध्यभन्ताणपत्तियाहं द्ववाहं भाववेति, वृत्त्वेदः

परवेद्र । (ग) दृष्टभो वं विनंगनामी विनंगनामप्रतिगयाई दृष्ट्याई बावह पासह। पूर्व बाद

भावभी मं विभंगवाणी विभंगवाणपरिगय भावे जाणह पासह

125

🗸 माँ मा बच्च संत्व खें हुए संत्री पनित्य पर्यन नेती है उत्तर्जन बज्जे हैं क्ट्यू-देशाहै। कान से बस्य और उत्कारक पत्नीत के स्टब्स्ट एक टूट ्र मान क्षेत्र काल को बालवा-रेखवा है। शब वे बलक बावों को बालवा-रेखवा है। उसे

एवं हे बनदर्व राज को बनदा-देवजा है। बिनुतन्ति नवजनकार्य इन्, बेस्, बन कोर बाद को हुल प्रविक नितुन, विमृद्ध दवा सन्तकाराय्वेश काला-येक्ट्रा

(६) बेबच्यान : बेबच्यानी विशा क्रियो इंटिंग चौर सन की प्रहारता है इस ह हरें हमें हो, येन से सीहरतीह हुई येन हो, हान से हुई नाम हो, बाद से हुई नामों धे बत्ता-देवता है। केवलवान सभी दलों के परिणान और नामों का बाउदेवरना रें। प् बन्त, बारक क्या ब्रमीताती—नहीं निरनेबाना होता है। हेस्त्वान एक

 च्यात वीत है—(१) मंडियदान, (२) प्रत्यदान और (३) विमंखान । यूर्व धात कर बात के निर्मेशार्थ स्थ में अपूर्ण नहीं है। उनका पर बार का प्रनाद रेण की है। विचारिट हे मीते, युत्र भीर सविज्ञान को ही कनतः महिस्तान, (!) वीद्यानः कीव्यानो कविष्यान के विष्यमूत दृख्य, खेत्र, काल धीर साव चे स्टब्स्टा है।

 ट्राध्यात : ब्राध्याती सुटहवात के विस्तमूत हत्व, श्रेष्ठ, कात और बाव ट ब्ह्न, बारता दूर स्थाप हटा है।

थ क्षत्रहातराजा-मानकार्वकाराज्यं।

ويعيسرون فنوفر وناو دنا ا

(e) == (a)

\*

اسمل: ود الا:

!-(e) e-;; q. (c

(e) ====i e,=

, (4 : £0 25 420 (4 :

निजंस पहार्थ (हाछ : १) टिप्पणी : ४

र्वि कोटन ! वह बाउ प्रकार का वहा गया है—सानितस्तियन चेन (चीट्यान सार), पुटकान सार, मर्बाय्वान सार, नरासंबात सर हा॰, महिम्मान हा॰, धुडम्मान सा॰ धौर विसंग्रात सकारेलंग।"

"है नपबन् ! मनाबार उत्तीम किउने प्रकार का वहा पना है!"

'है गीठन ! चार प्रकार का—बहुदर्वन बनाकारोपलेन, स्वहुसी

पर्वादर्शन प्रमान, पीर केवनदर्शन प्रमाकारीन्यंत्र।"

स्वामीओं का कपन इसी भागन उल्लेख पर भागारित है। बान धीर धवान दोनों साकार उत्त्योग हैं और दोनों का लगाव बनु है

पर्मों के गांच जानना है। जो बान निस्मात्वी के होता है, उसे बहान नहीं हैं। थीर धवान में इतना ही मन्तर है, विशेष नहीं। बीते कुए का बत निर्मत, कर्म

एक-सा होता है पर बाह्मण के पात्र में सुद्ध दिना बाता है और साउड़ के ह मगुद्ध, वेसे ही मिथ्यारती के जो जान गुण प्रकट होता है, वह नियालकारी है

मजान कहा जाता है। यही विशेष बांच जब सम्मक्त्वी के उलन होता है हर कहलाता है।

वान-धवान दोनों उग्रवत क्षायोग्यमिक माव है। वे बाला की निवंडी

जारवाता के चीतक हैं। जान-मजान की प्रकट करनेवाती स्पोप्यम्बन निर्म निर्बरा है।

र े फर्म का क्षयोवशम और निर्वस (गा॰ १६-२३) १—दर्शन बार प्रकार का वहा गया है—(१) बमुदर्शन (२) प्रस्तुतन र) प्रविदर्शन पीर (४) केवलदर्शन । इनकी परिभाषाएँ पहुने ही वा दुर्म [

(देसिए पु० टि० ३०७)। २—स्तियाँ पाँच हे—(१) थोभेन्तिय (२) वर्मार्सन्त्रम, (३) प्रावन्त्रम, (१)

रब्रवेदिय घोर (१) स्वयंनेद्रिय । ३—रागनावरणीय कर्म की नो प्रकृतियाँ हैं—(१) बमुदर्यनावरणेन, (१) वर्ष , (४) केवलदर्शनावरपीय, (१) निहा, (१) हिंही

) प्रचता-प्रचता धोर (१) स्वावधि (स्वावध्ये)। (हमे ्युको है (देखिए प् १०७ दि ४)। दर्मनावरमीय कर्म के धर्मारणम से माठ बोत उलन हेंते हैं न को छोड़कर ठीन दर्शन ।

भिल-भिल दर्शनावरणीय कर्मों के क्षयोपश्चम से निम्न बोल उत्पन्त होते हैं :

- (१) चशुरसंनावरणीय कम के क्षयोपराम से दो बोल उत्तन होते हैं—(१) चशु इन्द्रिय मीर (२) चशु दर्शन !
- - (३) मनिषदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोगसम से भनिषदर्शन उत्तन होता है।
- (४) केवलदर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण शय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है।

दर्शनाबरणीय कम की कहतियों में मबजूदर्शनाबरणीय प्रहर्शन का किंचित रायोग-यन बदा रहता है। इससे मबजूदर्शन और सर्शनदृष्टिय जीव के सदा रहते हैं। विशेष रायोगसम होने से चन्नु को होड़ कर सबसेप चार इंटियाँ प्राप्त होती हैं और उनसे मबजूदर्शन भी विशेष उदस्य को प्राप्त होता है।

इसी तरह जिल-जिल प्रकृति का भीर जैला-जैला अयोपपाम होता है उसके भनुसार वैता-जैला गुण जीव के प्रकट होता जाता है।

दर्शन किंग्र तरह निराकार उससेन हैं यह पहले बडाया जा जुका है। कमों के नामूर्त धव हिने पर बीव सनत दर्शन है सम्मन होता है तथा मन और हिन्दों को नहमंत्र धवर हिने पर बीव सनत दर्शन है साथ होता है तथा मन और हिन्दों को नहमजा बिना बहु वर्ष मार्थों को एक साथ देवने तताता है। स्वोध्याननित्र भीव सिंदय और तीन दर्शनों के बीच में देवने की परिमित्त धार्क उसना होती है। इन तरह पांचेपाधिनक दर्शन केलतार्दान में सामा जाता है। केलवार्दान के भो देवने की सनत पांक प्रकट होती है उसी का सबिकांद्रत मंत्र को सामानवर्गनत दर्शन है।

दर्शनावरणीय कर्म के सबोरसम से जीव में जो यह दर्शन-विषयक विगृद्धि— उम्म्बनता उत्पन्न होती है, वह निर्वरा है।

<-- मोहनीय कर्म का श्रयोपशम और निर्शरा (गा॰ २५-४०) :

उरपुष्ठ गायामों के मर्न को समझने के लिए निम्न तिखित बाठों को याद रखना मानस्वक है-

रे—चारित पांव हैं :—(१) वानाचिक नारित, (१) धेरोतस्वातशेव बारित, (३) पीरदार्थियप्रिक बारित, (४) मुस्तवस्थाय चारित और (४) वयास्वात चारित। इनका विवेचन पहेले किया जा चुका है (धींवर पून १२३)। ये बारित करन बारित हैं। ६८२ नव पदार्थ

२--देशविरति : यह श्रावक के बारह व्रतरूप है।

३—हिट्यो तीन हैं—(१) सम्यक्टिंग्ट, (२) निष्यादृष्टि ग्रौर (३) सम्बक्तिया दृष्टि ।

४—चारिव मोहनीयकर्म की २४ प्रकृतियाँ हैं। (१-४) मनतानृबंधी क्रोय-मान-माया-सोभ, (१-५) मप्रत्याख्यानावरणीय क्रोय-मान-माया-सोम, (१-१२) प्रत्याखाना-वरणीय क्रोय-मान-माया-सोम, (१३-१६) संज्यवत क्रोय-मान-माया-सोम, (१०) हुम्य मोहनीय, (१८) रति मोहनीय, (११) मरति मोहनीय, (२०) मय मोहनीय, (२१) धोक मोहनीय, (२२) जुगुष्मा मोहनीय, (२३) स्त्री वेद, (२४) पुरुष वेद मौर (२१)

५—दर्गन मोहनीय की तीन प्रहृतियाँ होती हु—(१) सम्बन्त मोहनीय (२) निष्पास्त मोहनीय सीर (३) निश्व मोहनीय। मोहनीयकर्म के क्षयोग्यम से समुख्यस्य से म्राठ बात उसल होती है—पर्गन

स्यात चारित को छोड़कर सबवेप चार चारित, देशविरति धौर ठीन हरिव्यो। बारिर मोहनीय के छायेप्यम से चार चारित और देशविरति धौर ठीन हरिव्यो। बारिर मोहनीय के छायेप्यम से चार चारित और देशविरति तथा दर्गन मोहनीय के छायेग्यम से ठीन हरिव्यो उत्तम होती हैं। स्वामीजी ने चारित मोहनीयकर्म के छायोप्यम से क्लियकार उत्तरोसर चारितिक

विगुद्धता प्राप्त होती है, इवका वर्णन यहाँ बड़े मुन्दर ढंग से किया है। कम इव प्रकार है: (१) चारित मोहनीय की २४ प्रकृतियों में से कुछ सदा रायोग्यामस्य में यही हैं। इवसे जीव मंग्रत: सम्मन्त रहता है। इस सम्मन्तवाम का बड़न

होंगा है। (२) जब क्रमण: यह धयोगराम बहुता है तब गुणों में उत्कृष्टता पाली है—सम, दया धादि गुणों में बृद्धि होती है। गुज तेस्या, गुज बोग, गुज ध्यान, धीर गुज पीर

दया मादि गुणों में बृद्धि होती हैं। पुत्र केराता गुणों भें बृद्धि होता हैं। त्या मादि गुणों में बृद्धि होती हैं। पुत्र केराता गुणोंग, गुण स्थान, मीर पूर्व परि मान का बर्जन होता है। ऐसा मन्तराय कर्म के समोरसम भीर मोहरीवस्म के दूर होने से होता है।

(१) ६२ वरह युन प्यान-गरिणाय-योग-नेरवा ने धारोप्तान की द्वित होगे हैं।

"द्वीय-योग-माया-नोम की प्रदृतियो धारोप्तान को प्राप्त होगे हैं भीर देव
उरान होगे हैं। देवी वरह धारोप्तान की दृदि होने-होने वपारवाठ पारित के

्राप्त वारी पारित उतान होते हैं। ्राप्त वारी पारित उतान होते हैं।

नपूसंक वेद ।

(४) पारित्र मोहनीयकर्म के धयोग्यांन से उत्पन्त उपर्युक्त सारे गुण उत्तम हैं। सर्ववारित्र मोहनीयकर्म के धयोगराम से उत्तन संयास्त्रात चारित्र के प्राप्त होने से जो गुण उरान्त होते हैं उनके ही संसद्य हैं—उन्हीं के तमुने हैं।

(१) पारित्र विरिति संबर है। उससे नए कर्मों का धायमन क्कता है। जीव पापों के दूर होने से निर्मल होता है तब चारित्र उत्तल होता है। चारित्र की त्रिया शुमयोग में है और उससे कमें कटते हैं तथा धायोगराम भाव से जीव उज्ज्वल होता है। बीव के बारम-प्रदेशों की यह निर्मलता निर्वरा है।

दर्शन मोहनीयकर्म के धयोपसम से समुन्वयस्य से गुभ ध्यद्धान उत्पन्त होता है— वीन उग्न्वल दृष्टियाँ उत्सन्न होती हैं।

मिष्यारक मोहनीयकर्म के धयोपसम से मिष्यादृष्टि उउज्वल होती है। इससे जीव हुद पदावाँ भी सस्य श्रद्धा करने सगता है।

मिश्र मोहनीयकर्म के क्षयोपराम से सममिष्पाद्दव्टि उञ्ज्वल होती है। ध्रय जीव भौर भी पदार्थों की गुद्ध श्रद्धा करने संगठा है।

सम्पक्त मोहनीयकर्म के संयोपराम से मुद्ध सम्पन्तन प्रकट होता है भौर जीव नवीं ही पदायों की सुद्ध श्रद्धा करने सगता है।

जब तक मिध्यास्य मोहतीयकर्म का उदय रहता है तब तक सम्यक्मिध्या दृष्टि नहीं भातो । सम्पन्त्व मोहनीय का उदय रहता है तब तक क्षायिक सम्पन्त्व उत्पन्न नहीं होता ।

दर्शन मोहनीयकर्म का स्वमाब ही मनुष्य को भ्रम-जात में डाले रहना-शुभ दृष्टि उत्पन्न न होने देना है।

दर्शन मोहनीयकर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्षाधिक सम्यक्तव उत्तन्त होता है। सम्यक्तव

सम्पूर्णतः विशुद्ध और ग्रटल होता है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोगसम से उत्तन्न तीनों दृष्टियाँ क्षायिक सम्यक्तव की श्रंद्यरूप हैं।

६--अन्तराय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा०४१-५५) :

१--भाव लब्बियाँ इस प्रकार है--(१) दान लब्बि, (२) लाम लब्बि, (३)भोग लब्धि, उपभोग लब्धि भौर (४) बीर्य लब्धि ।

र--तीन बोर्य इस प्रकार है--(१) बाल बोर्य, (२) पण्डित बोर्य भौर (३) बालपण्डित बीर्य । इनका वर्णन पहले किया वा चुका है (देखिए पू॰ ३२५ टि॰ व (1)

नव पंदार्थ मन्तराय कर्म की पांच प्रकृतियाँ हिं—(१) दानान्तराय कर्म (२) सामानराय कमें (३) मोगान्तराय कर्म (४) उपयोगान्तराय कर्म ग्रोर (१) वीर्यान्तराय कर्न ।

अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से दान लब्बि उत्पन्न होती है जिससे बीव दान देश à і

468

भन्तराय कर्म के क्षयोपराम से समुखयरूप में पांच लब्बियां धौर तीन बीर्व उत्तर होते हैं। दानान्तराय कर्म के क्षयोपशम से दान लब्बि उत्पन्न होती है जिससे जीव दान

देता है । लाभान्तराय कर्म के क्षयोपराम से लाम लब्बि प्रकट होती है जिससे बीब बातुमी

को प्राप्त करता है। भोगान्तराय कर्म के क्षयोगराम से भोग लब्ब उत्पन्त होती है जिससे जीव बस्तुर्यो

का भोग करता है।

उपभोगान्तराय कर्म के क्षयोपदाम से उपभोग लब्बि उलान होती है जिससे बीव वस्तुमीं का वार-वार भीग करता है।

वीर्जन्तराय कर्म के धयोपराम से वीर्य लिया उत्पन्न होती है जिससे इंकि उत्पन होती है ।

धन्तराय कर्म की पाँचों प्रकृतियों का सदा देश क्षयोगराम रहता है जिससे जीव में पौजों लब्धियां कुछ-न-कुछ मात्रा में रहती ही हैं।

झत्तराय कर्म की पौचों प्रकृतियों का सदा देश क्षयोग्राम रहते से पौचों तिश्यों का

निरन्तर प्रस्तित्व रहता है भौर जीव प्रंप्रमात्र उग्ग्वल रहता है। जीव जब लब्बियों के बस्तित्व के कारण दान देता, साम प्राप्त करता, भोगीरनोर्यो

का सेवन करवा है वय योग-प्रवृत्ति होती है।

धताराय कर्म के न्यूनाधिक धयोगराम के धनुसार और को भोगोरनोगों की प्रार्ति होती है। सायुका साना-पीना प्रादि नोगोपनोग निरवय योग है भीर गृहस्य का भोक्षेत्रभीन सावत धीत ।

कार कहा जा चुका है कि बीवांन्तराय कमें का धयोपराम भी निरन्तर रहना है। इतके परिचाम स्वरूप बीर्य लिप्त भी किचित् मात्रा में हर समय मौनूद रहती है। बीर

के हर समय इय-न-इय बानवीय रहता ही है।

बीर्य तिम्ब का प्रसिद्ध निरस्तर स्व से बीरहुवें गुक्तचान तक रहता है। बारहुवें गुक्सान तक यह धानोरधानिक माब के रूप में रहती है धीर तेरहुवें-बीरहुवें गुक्सान में बीर्य जाब के रूप में। बीर्य तिम्ब बीर्य का गुण है। वह बीद सी एक प्रकार की धीक है भीर उत्कृष्ट रूप में यह धनना होती है। धनटराय कर्म के धावोरधान से यह देत का वे प्रकट होती है भीर साब से धनना रूप में।

यह पहले कहा जा चुका है कि बीर्य के तीन भेद हैं—बाल बीर्य, पण्डित बीर्य भीर बानवरिडत बीर्य ।

नो प्रनिरक्त होता है उसके बीर्य को बात बीर्य नहीं है। चतुर्य पुगस्यान तक जीव के बिर्यंत नहीं होती। घत: उस गुणस्यान तक के जीवों के बीर्य को बात बीर्य नहने हैं।

यो मणूर्ण संस्पी होता है उसके बोर्य को शब्दत योर्य कहते हैं। संस्पी छुड़े से लेकर चोरहर्ष गुगरबान तक होता है। सतः परित बीर्य का मिलाद भी दन गुगरबानों में रहता है। यो हुस संसों में विरक्त भीर कुछ संसों में भविदता होता है, उसे बानगीहर,

धमणोतासक भववा थावक कहते हैं । देशविरति पांचवें गुणस्थान में होती है भतः बाल-

विंदेत थीरों का सित्तरत पांचर्त मुमस्यान में हो होता है। बीने पण्डि है सीर संग बीने के स्कोटन से उत्तन्न मन, वचन सीर काम का स्वाचार। सोग दो ठरह के होने हैं—साबस सीर निरस्त । पर बीने स्वोच्छन सीर साविक मात्र है यतः वह किंदित भी साबस नहीं।

वीय के सन्य दो नेद भी विनाते हैं—एक वीना बीयें और हुयरा करण बीयें। तिस्य दीयें और की बखारनक पाणि है। विस्य वीयें वह नीवों के होगा है। वरण बीयें किना-त्यक पाणि है—पोग है—पन, वचन धौर काम की मर्गुखतक्त है। यह नीव धौर धौर दोनों के प्रहानेन से प्रशास होती है।

लिन बोर्च जीव को स्वामाधिक प्रक्ति है थोड़ करण बोर्च उन प्रक्ति का प्रयोग । वर तक जीव के प्रपीर-संयोग एउना है तभी तक करण बोर्च एउना है।

स्व तक करन बीचें रहा। है तब तक पुरत्तन-गंदीन होता रहा। है। वीर्तानक गतेन के मनाव में करन बीचें नहीं होता । चीर न उनके प्रचान में योज-मातार होता है। स्व तक बीचे के कर्म जसते रहते हैं उनके चीन चीर करन बीचें करमना नाहिए। 74 नव पदार्थ

लब्जि बीर्य तो जीव का स्वगृण है ग्रीर वह ग्रन्तराय कर्म के दूर होने से प्रकट होता है। ब्राठ भारमाओं में वीर्य ब्रात्मा का उल्लेख है। ब्रतः लब्बि बीर्य भाव बीर्व है।

ग्रन्तराय कर्म के क्षयोपधान से उत्सन्त लब्बियाँ मात्मा की मंद्रतः उज्ज्वतदा सै चोतक हैं।

क्षयोगराम से उत्पन्न यह स्वच्यता—उज्ज्वनता निर्वरा है।

४८६

१० —मोहकर्म का उपशम और निर्जरा (गा० ५६-५७) :

माठ कर्मों में उपराम एक मोहकर्म का ही होता है। यन्य सात कर्मों का उपराम नहीं होता । मोहनीयकर्म के उपशम से जीव में जो भाव उत्पन्त होते हैं, उन्हें मौत-

दासिक भाव कहते हैं। सम्यक्त और चारित्र भौपशमिक भाव है। मोहनीयकर्म हो प्रकार का है-दर्शन मोहनीय भौर चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के उपराम से

उपराम सम्यक्त उत्पन्न होता है भौर चारित्र मोहनीय के उपराम से उपराम चारित्र। श्री जयाचार्य ने कहा है-"कर्म के उपराम से उत्पन्न भावों को उपराम भाव बहुते

हैं। प्रश्न है उपराम मार्कछह द्रव्यों में कौन-साद्रव्य है एवं नव पदार्थों में कौन-सा पदार्थ ? उपराम भाव पट द्रव्यों में जीव है तथा नव पदार्थों में जीव मौर संबर रे।"

११-क्षायिक भाव और निर्जरा (गा॰ ५८-६२) कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से जो भाव उत्पन्त होते हैं, उन्हें क्षाविक भाव नहते हैं। धर

माठों ही कमों का होता है । १—(क) अनुयोगद्वार ११३ :

से कि सं उदसमें ? उदसमें मोहणिल कम्मस उदसमेणं, से सं उदसमे

(स) भीणी चर्चाढा० २,२१:

सात कर्म रो वो उपयम न होने, मोहकर्म रो होय।

<sup>२</sup>—(क) मीणीचर्चा डा० २.८ : उपयम निपन छ में जीव कही है, नवतत्त्व मांहि दोय वर न्याय ।

जीव अने संवर विद्वं जांजो, कर्म उपग्रमिया निपना उपग्रम भाव ॥ (स) वहीं दा॰ ३.५ : मोहबर्स्स उपयम निपन्न ते. छ द्रव्य माहि जीव ।

नव में जीव संवर बस्तो, उत्तम गुण है भवीव ॥ द्वार ११४ :

से कि सं खद्द ? खद्दप भट्टयहं कम्म पगढीणं खदणं से सं धदप

स्वामीजी ने बहाँ पनवाजी कमों के क्षय से उत्सन्त शायिकभावों की चर्चा की है।

नारों पनपाती कमों के शव से समुक्त्यास्य से जीव के नो बोल सरान्य होते हैं— कैनतज्ञान, केनतरर्धन, शाधिक सम्यक्तन, शाधिक नारित्र, दान सिम्प, साम सिम्प, भोग सिम्प, उपभोग सिम्प भीर सीर्य सिम्प।

जिल-मिन वाठी कर्नों की प्रदेशा क्षय से उतल भावों का विवरण इस प्रकार
 वीनावरणीय कर्म के सर्वेवा क्षय होते से क्षायिकभाव केवलज्ञान उतल होता है।

दर्यनावरणीय कर्म के सर्वेषा क्षय से श्वायिकभाव केवलदर्शन उत्पन्न होता है। मोहनीय कर्म के सर्वेषा क्षय से श्वायिकभाव सम्यक्त्व और शायिकभाव चारित्र प्राप्त होते

है। मन्तराय कमें के खर्वया क्षय से गांची धायिक लिन्नयां—दानतिक्य, ताम तिन्न, भीन तिन्न, उपनोग तिन्न भीर नीर्व तिन्न प्रकट होती है। धायिक मनन्त नीर्य उत्तन होता है। पाती कमों के खर्वया क्षय से जो भाव उत्तन होते हैं—वे मारमा की विगुढ स्थिति है घोठक हैं। इत कमों के क्षय से मारना में मनन्त चतुष्ट्य उत्तन होता है— मन्त जान, मन्त दर्शन, जनन्त नारिक भीर सनन्त नीर्हा पाती कमों के ध्या से

५८८ नव पदार्थ उलान पीच क्षापिक लिख्यों पट्डव्यों में जीव और तो पदार्थी में जीव और

निर्वरा है ।"

१२—चील निर्मल आय (गा॰ ६३-६५) उदय, उपराम, बय भीर धलोक्शम—इन चार मात्रों में उदयमान बंच का हैत्र है भीर बाद के तीन भाव मुक्ति के हेतु । कमों के उदय वे भारता मधीन होती है भीर

जनके उपराम, क्षय धौर सबीगवाम वे निर्मत—उग्जन। उपराम धौर सबीगवाम धाला है प्रदेशों को सर्वत: उग्जन नहीं करते, पर उनमें देश उग्जनता नार्टे हैं। क्यों के वर्ग राम धौर सबीगताम से उत्सत्र आब जीव के मुगल्प होते हैं। इन मार्वो से बीह हो

प्रारमा के मूल स्वरूप की देश मृतुमृति होती है। निर्वास भीर मोश में इका हो म्लर्स है कि मोश मारमा के मूद स्वरूप की समूर्ण मृतुमृति है भीर निर्वास मास्त मृतुमिं। "स्वामीनी कहते हैं—जैसे देश विस्तित समूर्ण विस्ति का भीग है के है ही निर्वास मोश्रम से अंग्र है। जैसे समूर्ण स्वाम कर देने से देश विस्ति ही समूर्ण विस्ति में परिचार होगे है वैसे ही समूर्ण कर्म-अब होने पर निर्वास हो मोश का रूप पास्प कर तेती है। वैसे रि—भीणीचर्या है: ज्ञानावर्णी क्षांक निषय ते, छ में जीव पिछांग। वर्ष में बीच के निर्वास, केवस्थान सुजंग।

दर्गनावनी क्षापक निरान्त ते, छ में जीव निर्धान ।
नव में दोय और निर्देश, फेक्टर्यंग जांग ॥
मोह कर्म धापक निरान्त ते, छ में जीव एजीय ।
नव में जीव क्षर निर्देश, दर्गन चारिय दीय ॥
दर्भन मोह क्षापक निरान्त ते, छ में जीव हैवांम।
नव में जीव संवर निर्देश, हायक सम्यक पाम ॥
धापक सम्यक चीया गुन ग्राना दानी, छ में जीव विस्थात !
मव में दीय जीव निर्देश, स्वार नहीं निरुमात ॥
धापक सम्यक विराग्त ते, छ में जीव प्रकान ॥
धापक सम्यक विराग्त ते, ७ में जीव प्रकान ॥
धापक सम्यक विराग्त ते, ७ में जीव प्रकान ॥
चारिय मोह धापक निरान ते, छ में जीव प्रकान ॥
चारिय मोह धापक निरान ते, छ में जीव प्रकान ॥
चव में जीव संवर किरत ते, क्षापक चारिय पिछांन ॥
धंदराय धापक निरान ते, छ में जीव प्रकान ॥
चव में जीव संवर किरत ते, धापक चारिय पिछांन ॥
धंदराय धापक निरान ते, छ में जीव प्रकान ॥

क्षिण तस्त्र नहीं, पर केवल उसका एक घाँच है। देशत: कमों का श्रंप कर मास्त-प्रदेशों का देखा: उनक्स होना निर्देश है और सम्पूर्णक्य से कर्म-श्रंप कर मास्त-प्रदेशों का सम्पूर्णत: उनक्सत होना मोत्र । "देशे संदर्भ प्राप्तक कर प्रतिकार के देने के निर्माणक कर कर का स्त्राप्त के स्त्राप्त कर स्त्राप्त कर स्त्राप्त

समुद्र के बस का एकबिंदु समुद्र के समग्र जल से मिन्न नहीं होता वैसे ही निर्जरा मोक्ष से

"जैसे वेदर प्राप्तव का प्रतिपक्ष है वेसे ही निर्जरा बन्य का प्रतिपक्ष है। मासव का संवर भीर बन्य की निर्जरा होती हैं। निर्जरा से मारवा का परिमंत्र स्वरूपोदय होता हैं। पूर्व संयय भीर पूर्व निर्जरा होते हो मारवा व पूर्वोदय हो जाता है—मोश हो जाता है। १९

१---वेन शांत के मौलिक तस्त्र पुरु २८३

# निरजरा पदारथ (ढाळ:२)

### दुहा

- १—निरजरा गुण निरमल कहाँ, ते उजल गुण जीव से विशेष ! ते निरजरा हुवें छें किण विधें, सुणजो आण विके ॥
- २—भूख तिरपा सी तापादिक, कप्ट भोगर्वे विविध परकार। उदे आया ते भोगव्यां, जब करम हुवें छूँ न्यार॥
- ३—नरकादिक दुःख मोगव्यां, करम घस्यां थी हलको थाय। आतो सहजां निरजराहुइ जीव रे, तिगरो न कीयों मूल उपाय॥
- ४--निरजरा तणो कामी नहीं, कव्ट करें छें विविध परकार। तिणरा करम अल्प मातर भरें, अकांम निरजरा नों एह विचार॥
- ५—अह लोक अर्थे तप करें, चक्रवतादिक पदवी कांन। केइ परलोक नें अर्थे करें, नहीं निरवरा तथा परिणांन॥
- ६—केंद्र जस महिमा वणारवा, तप करें छें तांग । इत्यादिक अनेक कारण करें, से निरजरा कही छें अकांग ॥
- ७—सुय करणी करें निरवरा तणी, तिण सूं करम क्टें छें तांग। योडो घणों जीव उजलो हुवें, ते सुणजो राखे वित दांग।।

# निर्जरा पदार्थ (ढाल २)

१-भगवान ने निर्दश को निर्मेल गुण कहा है। निर्दश जीव का विशेष उज्जवल गुण है । अब निर्जरा किस प्रकार होती है, यह विवेकपूर्वक छनी। चीव भूल, ध्यास, शीत, तावादि के विविध करों को

भोगता है। उदय में आए हुए कमों को इस तरह भोगने से

धकाम सकाम निर्जरा (दो॰ २-६)

रे—नरकादिक दुःखों के भोगने से उदय में आए हुए कर्म थिस कर इसके हो जाते हैं। यह जीव के सहज निर्जरा होती है। इसके लिए जीव की ओर से जरा भी प्रयास नहीं होता।

कर्म अलग होते हैं।

४--- वो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के क्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र महते हैं। यह अकाम निजंस का स्वस्य है।

६-६---इई इस लोक के एख के लिए--चक्रवर्ती आदि पर्दवियों की कामना से, कई परलोक के एस के लिए भीर कई यग-महिमा बढ़ाने के लिए तप करते हैं। इत्यादि अनेक कारणों से जो उप किया जाता है तथा जिस उप में कर्म-क्षय करने के परिणाम नहीं रहते—वह भक्ताम निर्वरा क्दबाती है ।

 अब निर्वश की गुद करनी के विषय में ध्यानपूर्व छनो, विससे कम अधिक मात्रा में कम करते हैं।

### ढाल : २

## (तूजो मंगल सिद्ध नमुं निव-प् देशी)

१—देस यक्ते जीव उत्तल हुवो छॅ, ते तो निरजरा अनूम जी। हिवें निरजरा तणी सुषकरणी क्ट्वें छूं, ते सुणजो बर चूंप जी॥ आ सुष करणी छॅं करम काटण टैंगे।

२—ज्यू साबूदे कपडा नें तपावें, पांणी सूं छाड़े करें संगाल वीं। पछें पांणी सुंधोवें कपडा नें, जब मेल छुटे ततकाल जी।।

३—उयूं तप कर नें आतम नें तपावे, ग्यांन जल सूं छांटे ताय जी। घ्यांन रूप जल मांहें मखोले, जब करम मेल छंट जाय जी।

४—ग्यांन रून सावण सुच चोरूँ, त९ रूरी निरमल नीर बी। धोबी ज्यूं कें अंतर आतमा, ते धोबे कें निज गुण चीर जी॥

५—कांमी छूँ एकंत करम काटण रो, और बंद्या नहीं काय ती। ते तो करणी एकंत निरजरा री, तिण संकरम मद्र जाय जी।

६—करम काटण री करणी चोची, तिणरा छूँ बारे भेद ती । तिण करणी कीयां जीव उजल हुवें छूँ, ते सुणती आंण उमेद जी॥

७—अगवण करे च्यांस्त्र आहार स्थागे, करें जावतीय पचतांच ती । अथवा मोद्य काल तांद्र स्थागे, एहवी तपता करें जांच २ ती ॥

<sup>•</sup> शाने की प्रत्येक गांधा के अन्त में यह श्रौकड़ी पड़नी चाहिए।

- १— श्रीव का एकर्स्य उज्ज्वस्त होता अनुसम निजंहा है। अब निजंहाकी गुद्ध करनी का विवेचन करता हूँ। स्थिर चित्त सहक सनो। नीचे बताई द्वाँ करनी कर्म काटने की गुद्ध विधि है।
- १-१.—जिस सर परिले सांधा बांकर बच्चों को तथाया जाता है किर उनको संमाल कर बक से खोरा जाता है और किर साफ जल से पोने से उनकाल कराई का मेल बूट जाता है, वसी तरह आरमा को परिले जर द्वारा तथाने से, किर जानकरी जल में प्यानकरी जल में पोने से जीन का कर्मां की जीन का कर्मां कराता है।

निर्जरा धौर घोवी का दृष्टान्त (गा॰ २-४)

- ४—जानस्यी ग्रुद सावुन से, तपस्यी निर्मल नीर से, अंतर अस्सास्यी धोबी अपने निज्ञ गुगस्यी कपहों को घोता है ।
- ४—जो केवल कर्म-अप करने का ही कामी है, जिसे और किसी निर्दर की गुड़ मकार की कामना नहीं है, वही निर्दर की सबी करनी करनी करना है और उसका कर्म-मैल भड़ जाता है।
- ६—कर्म-क्षय करने की उच्चम करनी के बारह भेद है। उन्हें निर्जरा की करनी विद्यासकृष्टिक छनो। इस करनी से जीव उन्त्यवहोता है<sup>9</sup>। के बारह भेद (पा०६-४४)
- ७—निर्मेश की हेतु प्रथम करती अनग्रन है। चार प्रकार के धनग्रन आहार का कुछ काळ के लिए या यानगत्रीनन के लिए (गाया ७-१) स्वेच्छाएर्क स्थाग कर तपस्या करना अनग्रन कहळाता है।

र्द्ध तव पहार्थ सम्बद्धाः

५—सुघ जोग रूंघ्या साबु रे हूबो संवर, श्रावक रे विस्त हुइ ताव बी।
पिण कष्ट सह्यां सूं निरजरा हुवे, तिणसूं घाल्यो छे निरकरा मांव जी॥

६—ज्यूं २ मूस तिरपा लागें, ज्यूं२ करट उपने झतंत थी। ज्यूं २ करम कटें हुमें न्यारा, समें २ सिरे खें अनंत थी॥

१०—उमो रहें ते उमोदरी तप छूं, ते तो दरव में भाव छूँ न्यार यो । दरव ते उपगरम उमा राखें, बले उमोद करें आहार वी म

११—माव उणोदरी कोपादिक बरने, कल्ह्यादिक दिये छें निमार त्री। समता माव छें आहार उपिथ थी, एट्रवो उनोदरी तप सारती⊭

१२—निष्याचरी तर निष्या स्याप्तां हुनें, ते अभिन्नहा सुँ विकास रहार श्री । ते तो दरव पेनर काल माव आमयह सुँ, स्वारी सुँ बोहत स्तितर श्री ॥

११-रस रो स्वाग करें मन मुधे, छोटमो विगमादिक रो समाद थी। अरम विरम आहार भोगवे समता मृं, विगरे वन वागी हुवें समाद श्री ।

१४--बाया करेल तर कट कार्या हुने, आगण करें विकास स्वार है। को त्यार्वरक महे साकन बने, बने तक रें साबा ने निकास में

- ए—इस प्रकार अनयन करने से लाखु के ग्रुम पोनों का निरोध होने से संबर होता है। धानक के अविरति हुए होने से विरति-संबर होता है। यरन्तु कश्सहने से दोनों के कभों का क्षय होता है, इसलिए अनयन को निर्देश के भेड़ों में स्थान दिवा है।
- रं विते वेत सूल और प्यास बहती है बेसे-वेस कप्ट भी -बहता जाता है और जैसे-वेसे कप्ट बहता जाता है बेसे-वैसे अधिकाधिक कमें क्षय होकर अध्या होते जाते है। इस सरह प्रतिसमय अनन्त कमें आत्म-प्रदेशों से अक्षय हो?।
- १० जन रहना जनोदरी तथ है। द्रष्य और भाव, इस तरह जनोदरी जनोदरी तथ के दो भेद है। उपकरण कम रखना और (गा० १०-११) भरपेट आहार न करना—जन्म जनोडरी तथ है।
- ११---क्रोधादिक का रोक्ना, कट्ट आदिका निवारण करना भाव जनोदरी तथ है। आहार और उपिथ में समभाव रखना उत्तम जनोदरी तथ हैंग।
- <sup>१२</sup>—भिक्षा-स्वात से भिज्ञाच्यो तर होता है। भिज्ञान्याग की भिज्ञाच्यो प्रतिता द्रश्य, रोज, काल और भाव के भेद से विकिथ प्रकार की होती है। इन अभियदों का विस्तार बहुत स्वस्ता है <sup>६</sup>।
- १६—गुद्ध मन से स्थों का हशाग कर, भी आदि विष्टियों के रहत्याग स्वाह को छोड़ने से तथा अस्त और दिस्स आहार के मोजन में भी समभाव—अख्यानभाव रखने से जीव के

१५-परीसंलीणीया तप च्यार परकार, त्यारा जुआजूआ छ नांम जी !

नव पदार्थ

इंद्री कपाय में जोग संलीणीया, विवतसंणासणसेवणा तांम जी।

१६—सोतइंद्री में विषे नां मध्य सुंख्ये, विषे सब्द न सुगे कि बार जी।

48 4

कदा विषे रा सब्द कानों में पदीया, तो राग बेप न करें विगार जी।। १७—दम चपूड़ेंटी रूप सूं संलीनता, घणड़ेंटी गंध सूं जांग जी। रसड़ेंटी रस सूं नेंं करसड़ेंटी फरस सूं, सुरतहंटी ज्यूं लीनो विद्यांग जी।।

१८—क्रोब उपबावारो रूंथण करवो, उदे आयों निरफल करें तांग वी । मान माया लोन इम हिब जांगों, कपाय संलीगीया तप हुवें आंग वी व .

इस हिन्न बचन में काया जांगों, जोग संद्योगीया हुवें आंग जी ब २०--अस्त्री पमू विकारहीन यांनक सेवे, ते गुर निरदोषण जांग जी ।

१६-- गाडुआ मन नें संधे देणों, भलो मन परवरतावणो तांम भी !

र०-अस्या पम् पद्मा रहेति योनक सबे, ते मुख निरदायम बाग या । पीड पाट्यांदिक निरदोषण सेवें, विक्तसँगाराण एम गिद्धांन या ॥

रहें— एवं परकार बास का कहाँ हैं, ते प्रक्रिय चारों देवंड थी। हिंचे हु परकार अनिवर का कहूँ हैं, ते नाव्यो हैं भी नगर्थ थीं। शयनास्त्रयोजननः ।

१५—प्रतिसंतीनता तप चार प्रकार का होता है। अलग-अलग नाम ये है-(१) कपाय प्रतिसंतीनता, (२) इन्ट्रिय प्रतिसंजीनता. (३) योग प्रतिसंजीनता और (४) विविक्त-

प्रतिसंतीनता (गा० १५-२०)

१६-मृत इन्द्रिय को विषयपूर्ण गुक्ती से रोकना, विषय में गुन्द न सनना, विषय के शक्त कान में पढ़ें तो उन पर

राग-देव न लाना धत इन्द्रिय प्रतिसंलीनता तप है। १७—इसी वरह चत्रुरिन्द्रिय का विषय रूप, ब्राणेन्द्रिय का विषय गंब, रसनेन्द्रिय का विषय रस और स्पर्शनेन्द्रिय का

विषय स्पर्ध है। इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोकना कमराः श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षरिन्द्रिय, ग्राजेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्वर्गनेन्द्रिय प्रतिसंखीनता तप बहुत्वाता है।

- १८—क्रोध को उत्पन्त न होने देता, उद्य में आने पर उसे निष्कत करनाः इसी तरह मान माया और छोन को रोकना और उर्द में आने पर उन्हें निष्कृत करना क्याय संबीनता तप कहलाता है ।
- १६-मन की अग्रुभ प्रश्नि को रोक्स और श्रम भावों में उपमे प्राप्ति करना और इसी तरह बचन और काय के सम्बन्ध में करना योग संजीनता तप कहलाता है।
- १० —स्त्री, प्रमु और नर्मकरहित तथा निर्देश स्थानक एव ग्रम्या भासन का संस्य काना विवित्तत्राध्यासन तर कर्छाता

ŕ۱

११-भनवन, जनोदरी, भिक्षाचरी, रस-परिस्थान, कायस्टेंब भौर प्रतिसंतीनता—वे जो तर उत्तर में बढ़े गए हैं, वे प्यों बाह्र तर है। वे स्रोक्त्यनिह और बाहर से प्रस्ट होने हैं

कार्यनः द्यासन्दर वर

भवः उन्हें बाद्य कर बड़ा गया है। अग्रहान के आध्यानत वर भी छह बन्हाए है। अह धनहा बर्जन हरता है ' ।

- १०—वाधि भागाचा टाकवी ने दिना करती, मनत कर देवी बहु संवाद की । पुत्रपान करें ने तीवाचना स्थान, दरावा दिनी ही तथ संवाद की ॥
- २१ —या पनमं योजा में पांच प्यांच फ्रेर इन्ह्या हैं, ते दोने ही चारित सहीत जी । ए पांच प्यांच ने फ्रेर इन्ह्या स्थारि, जिलो तली और रीत जी ॥
- २२--शामायक आदि दे वांधूई पारित, त्यांरो निनो करणो जवा जोग जो हे सेवा भगत त्यांरी हरण मुं करणी, त्यांम करणो निरदोव संनोग जी म
- ३३--वावच मन नें परो निवारे, ते सावच में बारे परस्रर वी । बारे परस्रार निरवद मन परवरतावे, तिल सूं निरवरा हुवें श्रीझार बी ॥
- २४—इम हित्र सावद्य वचन बारे भेदे, तिण सावद्य ने देवे निवार जी । निरवद वचन बोले निरदोपण, बारेइ बोल वचन विचार जी॥
- २४--काया अजेंगा सूं नहीं प्रवरतावे, तिगरा भेद कह्या सात वी । ज्यूं सात भेद काया जेंगा सूं परवरतावे, जब करम तणी हुवें घात वी ॥
- ३६—लोग ववहार विनों कह्यों सात परकारे, गुर समीपे वरतवो तांग जी। गुरवादिक रे छांदे चालणो, ग्यांनादिक हेते करणों त्यांरो कांग जी॥
- ३७---भणायो त्यांरो विनों वीयावच करणी, आरत गवेप करणों त्यांरो कामजी । प्रसताव अवसर नों जांण हुवेणो, सर्व कार्य करणो अभिरांम जी ॥

ती असातना से तूर रह इनका विनय करना, भक्ति कर ान देना तथा गुणगान कर उनकी महिमा बढ़ाना— दर्गन विनय की गृद्ध रीति है।

्त पन्द्रह बोर्लों में पांच झान का पुनस्ल्लेख हुआ वे चारित्र-सहित झान मादम देते हैं। ये जो यहाँ झान कहे हैं, उनके विनय की रीति भिन्न है।

ायिक आदि पाँचों चारित्रवीलों का यथायोग्य विनय ा, उनकी हर्पपूर्वक सेवा-भक्ति करना और उनसे निर्दोप ा करना—ज्ञान विनय है

य मन, जो बारह प्रकार का है, उसे दूर करना और ! ही प्रकार का जो निरवदा मन है उसकी प्रकृति करना विनय है। इससे उत्तम निर्वता होती है।

तरह सावद्य भाषा बारह प्रकार की है। सावद्य को हर निर्दोष—निरवद्य भाषा बोलना वयन-विनय है।

ानापूर्वक काय-प्रवृत्ति के ७ भेद हैं । इनको दूर कर की यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने से कमों का शब होता यतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के भो सात भेद हैं, यह निक्य तब है।

होक स्ववहार (होकोपचार) विजय के सात अद हैं— पुरु के सामीप हहना, (२) गुरु की आज्ञा अनुसार 1,(२) ज्ञानादि के लिए उनका कार्य करना,(४) ज्ञान हो उनकी वैयानुस्य करना,(४) आर्त-गरेपचा करना, अपसर का ज्ञानकार होना और (३) गुरु के सब कार्य ो तार करना? 1 नव पदार्थ

२२-- प्रायधित कह्यों छें दस परकारें, दोप आलोए प्रायद्वित हेवंत जी। ते करम खपाय आरायक थावें, ते तो मुगत में बेगो जावंत जी ॥

. 486

२३-विनों तप कह्यों सात परकारें, त्यारी छ बोहत विसतार बी। ग्यांन दरसण चारित मन विनों, वचन काया ने छोग ववहार जी ॥

२४--पांचूं ग्यांन तणा गुण ग्रांम करणा, ए ग्यांन विनों करणो छें एह जी। दरसण विनां रा दोय भेद छें, सुसरपा नें अणासातणा तेह जी ॥

२४--सुसरपा वडां री करणी, त्यांनें बंदणा करणी सीस नाम जी। ते मुसरपा दस विव कही छें, त्यांरा जूआजूआ नांम छें तांम जी ॥

२६--गुर आयां उठ उभी होवणी, आसन छोंडणी तांम जी।

आसन आमंत्रणो हरप सूं देणो, सतकार नें समांण देणो आंम जी ॥

२७-वंदणा कर हाय जोडी रहें उमी, आवता देख सांह्यो जाय जी। गुर उभा रहें त्यां स्माउमा रहिणो, जायें जब पोहचावण जावें ताय जी।

२६--अणअसातणा विनां रा भेद, पेंतालीस कह्या जिणराय जी।

अरिहंत में अरिहंत परूप्यो धर्म, बले आचार्य में उवभाग जी।

२६-यिवर कुछ गण संघ नों विनों, किरीयावादी संभोगी जांण जी I मर्ति म्यांनादिक पांचुंई म्यांन रो, ए पनरेंड बोल पिर्धाण जी II

- २२---प्रथम आस्थानर तर प्राविषय है। प्राविषय रह वकार प्राविषय का बताया गया है। प्राविषय का अर्थ दोशों की आको-चया कर वर्गक किए वक्क केता होता है। वो दोशों की आलोचना कर याव्याचिष्य करते हैं, वे कमी का अर्थ करते हैं और सारायक वर्ष मंत्रीय मोरा को यहँचते हों? ।.
- १६-- निषय दूसरा आध्यन्तर तथ है। यह सात प्रधारन हमा दिनय समा है--(१) ज्ञान, (२) दानि, (३) चारित, (४) सन, (गा० २३-३०) (१) वचन, (१) ज्ञान और (७) लोक-ध्यनहार विनय। प्रकास प्रदेत विकास है।
- भ-पांची प्रकार के झान की गुलगरिमा करना जानविनय है। दर्गनविनय के दी नेद हैं—(१) शुक्रुण और (०) अनामन्त्रत ।
- २४ गुभूषा भर्यात् वयोद्द् सायुओं की सेवा करना, नत सस्तक हो उनकी पश्ता करना । यह गुभूषा भिन्न-भिन्न नाम से दस प्रकार की है ।
- १६-१६—मुद्द आते से खड़ा होता, आसन छोड़ना, आसन के खिए आमन्त्रण बद ह्रपंपूर्चक आसन हेता, सरकार-सन्मान देना, बन्दान बद हाथ ओई खड़ा रहना, आते देखहर सामने जाना, जब तक गुरु खड़े रहें खड़ा रहना, जब जायें खब पहुँचाने बाता—मुख्या कियर हैं।
  - १६-१६—अनासारताधिनात के भागान ने ४४ भेद बहे हैं।
    भरिदेव और आहित्तमहरित धर्म, आधार्य और उपाच्याय,
    'स्वाधित, कुल, गण, संया, क्रियायादी, संमोगी (सामा 'मामिक), महित्राल, भुतवाल, अधिवाल, मनस्यंध्वाल और केव्यवाल—चे पंदब बीक हैं।

६०० नव पहार्थ

२०—यारी आसातना टान्जी नें किनों करणों, भगत कर देनों बहु संनान थी। गुणयांम करें नें दीपावणा त्यांनें, दरसण दिनों हों मुख सरवांन वी॥

३१—यां पनरां बोलां में पांच ग्यांन फेरकह्यां हों, ते दीने हीं चारित सहीत जी । ए पांच ग्यांन ने फेर कह्या त्यांरी, बिनां तमी और रीत जी ॥

३२—सामायक आदि दे पांचूई चारित, त्यांरो विनों करणो जवा जोग जी । सेवा भगत त्यांरी हरप सूं करणी, त्यांसुं करणो निरदोप संनोग जी ॥

३३—साबच मन नें परो निवारे, ते साबच छूं बारे परकार वी । बारे परकार निरवद मन परवरतावे, तिम सूं निरवरा हुवें श्रीकार वी ॥

३४—इम हिज सावदा वचन वारे भेदे, तिण सावदा ने देवे निवार जी । निरवद वचन बोले निरदोपण, बारेड बोल वचन विचार जी॥

२५--काया अर्जेणा सूं नहीं प्रवरतावे, तिणरा मेद कह्या सात बी। ज्यूं सात भेद काया जेंणा सूं परवरतावे, उब करम तणी हुवें पात जी॥

३६—लोग ववहार विनों कह्यों सात परकारे, गुर समीपे वरतवो तांम जी । गुरवादिक रे छांदे चालगो, ग्यांनादिक हेते करणों त्यांरो कांम जी ॥

३७—मजायो त्यांरो विनों बीयावच करणी, आरत गवेप करणों त्यांरो कामजी । प्रसताव अवसर नों जांण हुवेणो, सब कार्य करणो अनिरांम जी ॥

- ११ उपर्वृत्त पन्द्रह घोलों में पांच ज्ञान का पुनस्टलेख हुआ है। वे चारित्र-सहित ज्ञान माठम देते हैं। ये जो यहाँ पांच ज्ञान कहें हैं, उनके विनय बी रीहि भिन्न है।
- १२.—सामायिक आदि पांचों चारित्रवीलों का वधायोग्य वितय करना, उनकी हर्पपूर्वक सेवा-भक्ति करना और उनसे निर्दोप संमोग करना—ज्ञान विनय है
- ११—सावय मन, जो यारह प्रकार का है, उसे दूर करना और उतने ही प्रकार का जो निरवय मन है उसकी प्रवृत्ति करना मन-विनय है। इससे उसम निर्जरा होती है।
- १४—अयतनार्शक काय-प्रकृषि के ७ भेर हैं । इनको दूर कर काय की यतनार्शक प्रशृति करने से कमों का सब होता है। यतनार्शक काय-प्रशृति के भी सात भेर हैं, यह काय-विजय तय है।
- ११-१०-छोड व्यवहार (लोडोपचार) वित्रय के सात भर ई-(१) युढ के समीय रहना, (२) युढ की आदा अनुसार
  पड़ना, (३) तानारि के लिए उनका कार्य करना, (३) तानारि के लिए उनका कार्य करना, (३) आतं-गरेपचा करना,
  (१) आतं-गरेपचा करना, (१) आतं-गरेपचा करना,
  (१) अपलर का जानकार होना और (३) युढ के सब कार्य
  भप्यी तार करना ? ।

--

**É**ठेरें नवपदार्थ

रे=—बीयावच तप छॅ दस परकारे, ते बीयावच साथां री जांग जी ! करमां री कीड खपे छॅ तिण थी, नेड़ी हुवें छॅ निरबांग जी ॥

३६—सम्प्रय तप छ पांच परकारे, जे भाव सहीत करें तीय जी। अर्थ में पाठ विवस सुध गिणीया, करमां स मड क्षय होन जी॥

४०—आरत रुदर ध्यांन निवारे, ध्यावें धर्म में मुकल ध्यांन जी। ध्यावतो २ उतकपटों ध्यावें, तो उपजें केवलप्यांन जी।।

४१—िवउसग तप छॅ तजवा रो नांम, ते तो दरव ने माव छॅ दोय जी । दरव विउत्तग च्यार परकारे, ते विवसी मुणी सहू कोय त्री॥

४२—सरीर विउसन सरीर रो तजबो, इम गण नो विउसन जांग जी। उन्निय नो तजबो ते उन्निय विउसन, मात बांजी रो इमहिज निर्दाण जी।।

४३—माड विउसप रा तीन भेद खें, क्याय संगार नें करम वी । क्याय विजसप च्यार परकार, कोशांदिर च्यांक छोडचां छें पर्न वी ॥

४४—संसार विउत्तम संसार तो तत्रवो, तिमस भेद ह्ये ब्यार जी।

नरक तिर्यंच दिनप नें देश, त्यानें तत्र ने त्यामूं हुवें न्यार श्री ॥

४५—करम विज्ञान में बाट परकारे, तत्रका बाहुंद्र करम बी। ह्यांतें म्यूं म्यूं तत्रे म्यूं हलको होनें, एहची करची भी निरत्सा पर्ने भी॥

۲,

(110 VE-YY)

रेद—वैयाकृत्य तीसरा आभ्यन्तर तप है । यह तप दस प्रकार वैयाकृत्य . का है। ये दसों ही वैयावृत्त्व सामुकी होती हैं। इनसे कर्म कोटिका सय होता है और जीव मोश के समीप होता है १३।

३६ - स्वाध्याय तर चौथा आध्यन्तर तर है। स्वाध्याय तर पीच प्रकार का है। गुद्ध अर्थ और पाठ का भाव सहित स्वाध्याय करने से कर्म-कोटि का नाग्र होता है 1 र ।

४०---आर्त और रौद ध्यान का निवारण कर धर्म और ग्रुङ ध्यान् या । का ध्याना—ध्यान नामक पांचवां आभ्यन्तर दप है। इस प्रकार ध्यान ध्याते-ध्याते उत्कृष्ट ग्रक्तऔर धर्मध्यान के ध्याने से केवलजान प्राप्त होता है 1%।

४१ — ब्युत्सर्ग तप छठा आभ्यन्तर तप है । ब्युत्सर्ग का अर्थ है— व्युत्सर्ग ·स्यागनां । यह द्रव्य और भाव—इस तरह दो प्रकार का होता है। द्रव्य व्युत्सर्ग चार प्रकार का होता है। उसका विवरण सब कोई छनें।

४६ - गरीर को छोड़ना गरीर-त्र्युत्सर्ग है, गण को छोड़ना गण-व्युत्सनं है, उपधि को छोदना उपधि-व्युत्सनं है और भाव-पानी को छोदना भात-पानी-व्युत्सर्ग ।

४१—भाव ध्युत्सर्ग के बीन भेद हैं। (१) क्याय-ध्युत्सर्ग अर्थाव कोप, मान, माया और लोभ—इन चारों क्यायों का त्याग करना । इन चारों के त्याग से निर्वरा धर्म होता ई ।

४४--(२) संसार-व्युत्सर्य अर्थात् संसार का स्वाग करना । इसके चार प्रकार है--- तरक, तियम्ब, मनुष्य और देव-हैंन षारमितवीं की अवेशा चार संसार का स्वाम ।

११--(१) हम-गुल्मा-आडॉ हमी हो त्यदना । इनही स्वी-त्यों जोड़ छोड़ता है। त्यां-त्यों हरुझ होता जाता है। ' ण्यो करवी से निर्देश धर्म होता है। ।

४६-वारे परकारे तप निरजरा री करणी. जे तपसा करें जांग २ जी। ते करम उदीर उदे आंग खेरे. त्यांने नेडी होसी निरवांग जी ॥

४७-साध रे बारे भेदे तपसा करतां, जिहां २ निरवद जोग रुधाय ग्री। तिहां २ संवर हवें तपसा रे लारे, तिण सं पुन लागता मिट जाय जी ॥

४०--इण तप माहिलो तप थावक करतां, कठे उसभ जोग रूंधाय जी। जब बिरत संवर हवें सपसा लारे, लागता पाप मिट जाय जी म

४६-इण तप माहिलो तप इविरती करतां, तिगरे पिण करम क्टाम जी। कोइ परत संसार करें इण तप थी, बेगो जाए मृगत रे मांय जी !!

५०-साथ शावक समदिष्टी वपसा करतां, त्यांरे उतकष्टी दले करम छोत जी। कदा उत्तरप्दो रस आवें तिणरे, तो यंथे तीयंसर गीत श्री ग

**41-ता** भी आंगे संसार नों छेहडो, बले आंगे करमा रो अंग की ।

इण वरसा वले परवाचे जीवहो, संसारी रो सिप होबंड बी ॥

५२—कोड मर्वा रा करम संवीया हवें तो, सिंग में दिवे सगाव थी। एहतो हो हम रहन अमोलक, तिगरा गुण रो पार न आब श्री !!

**६३—निरमरा तो निरदद उमल हुवां थी, करम निराते हुनो** स्वार में तिम देखे निरमपनिष्यः बही ए, बीजूं का निष्यः नहीं छे जिला। बी 🖁 ४६--उपर्युक्त बारह प्रकार का तप निर्जरा की किया है। जो इच्छा-प्रंक तपस्या करता है वह कमों को उदीर्ण कर-उदय में छाकर विलेर देता है। मोक्ष उसके नजदीक आता जाता है।

सपस्याका का (गा०४६-५२)

ਰਿਤੰ

- ४७--उपयुक्त बारह प्रकार के तप करते समय जहाँ-जहाँ साधु के निरवद्य योगों का निरोध होता है. वहाँ-वहाँ तपस्या के साथ-साथ संबर होता है। और संबर होने से प्रथय का नदीन बंध रुक जाता है।
- ४८--उपर्युक्त बारह प्रकार के तुपों में से कोई तुप करते हुए जब श्रावक के अञ्चभ योगों का निरोध होता है, तब तपस्या के साथ-साथ विरति सवर होता है जिससे नषु पाप कर्मों का आना रक जाता है।

  - ४६---इन तर्पों में से यदि अविरत भी कोई तप करता है तो उसके भी कर्म-क्षय होता है। कई इस तपस्या से ससार को संक्षिस कर गीव ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
- ६६-—सायु और समदृष्टि धावक के तपस्या द्वारा उत्कृष्ट कर्म-भार दूर होता है। और यदि तप में कदाचित उत्कृष्ट तीव भाव आताई तो तीर्थंकर गोत्र तक का बंध होताई।
- ६१--तपस्या से जीव संसार का अन्त करता है, कमों का अन्त लाता है और इसी तपस्या के प्रताप से घोर संसारी जीव भी सिद्ध होता है।
- <---- वप करोड़ों भवों के संचित कमों को एक क्षण में खपा देता हैं। तप-रत्न ऐसा अमूल्य हैं। इसके मुर्गों का पार नहीं आता १ ० ।
- ५६े—निर्जरा —जीव का उज्ज्वल होना, कमों से निरृप्त होना→ उनसे अलग होना ई—इसलिए निर्जरा निरवद्य ई । निर्जरा उररवलता की अपेक्षा निमंख है अन्य किसी अपेक्षा से नहीं।

निरजरा नें निरजरा री करणी, एतो जुआजुआ छें दीय जी।

४४—िनरजरा तो मोप तणो अंस निश्चें, देश धकी उजलो छें जीव ही। जिणरे निरजश करण री चूंप लागी छूँ, तिण दीवी मुगत री नींवजी ॥

५६—सहजां तो निरजरा अनाद री हुवे छें, ते होय २ नें मिट जाप औ। करम वंधण सूं निवरत्यो नांहीं, संसार में गोता खाय बी॥

४७--निरजरा तणी करणी ओललावण, जोड कीधी नायद्वारा ममार बी। समत अठारे बरस छपनें, चेत बिद बीज नें गुरवार बी ॥

- ४४—निर्दरा की करनी से क्यों की निर्दरा होती है, इसल्यि यह निरवध है। निर्दरा और निर्दरा की करनी दोनों स्थव-सिन्न है।
- निर्जरा भीर निर्जरा की करनी मिन्न-भिन्न हैं (गा० १४-५६)
- ४५—निर्वत निरुषय ही मोक्षः का अंग है। जीव का देशकः उच्च्यक होना निर्वता है। जिसके निर्वता की करनी से प्रेम हो गया है, उसने मुक्ति की नींव डाल दी है।
- १६— में वो तिका सहब ही अनादि बात से हो रही है, पर यह हो-हो वह तिह जाती है। वो जीव तये कर्म-बंध से निवृत्त नहीं होता, यह संसाद में ही गोता खाता रहता है'।
  - ५४— निर्वत की करनी को समकाने के लिए श्रीनाधद्वारा में संवद १८५६ के येत बदी र गुरुवार को यह बीड़ की गाँडि।

## टिप्पणियाँ

१—निर्जय कैसे होती है ! (वो॰ १-७) :

स्वामीबी ने प्रथम डाल में निर्वरा के स्वरूप पर प्रकार डाला है। दा टिन्मी से सम्बन्धित दोहों में स्वामीबी निर्वरा किस प्रकार होती है, यह बतनाते हैं। स्वामीबी के मनुसार निर्वरा निम्न प्रकार से होती है:

(१) उदय में भाए हुए कमों के फलानुभव से । (२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से ।

(२) कर्म-क्षय का कामना संविवय तप करने से। (3) कर्म-क्षय की माकाका विना नाना प्रकार के कष्ट करने में।

(३) कम-अय का भाकाआ ।वना नाना प्रकार के क्ट करन छ(४) इंडलोक-परलोक के लिए नाना प्रकार के तप करते हए ।

इन पर क्रमशः विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है।

इन पर कमग्रः विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है। (१) उदय में आप हुए कमों के फळानुभव से :

बचे हुए कमें उदय में माते हैं। उसने शुचा, तृया, सोन, ताप मादि नाना प्रकार के कस्ट जीव के उदाय होने हैं। बैसे हो मुख भी उदान होने हैं। मुख-दुनहर्ग सिरिंग अकार के कम दे चुकने के बाद कर्म-पुद्दान पारव-प्रदेशों ने स्वयः निर्मीण होने हैं।

प्रकार के फन दे चुकने के बाद कर्म-पुद्गल प्रारम-प्रदेशों से स्वतः निर्माण होते हैं । सह कर्म-भोग जन्म निर्मरा है।

(२) कम-क्षय की कामना से विविध तय करने से :
 तों का वर्णन झाने प्राचना । जो कर्म-अब को प्रविनाया ने—प्राप्तर्गृह के

सन्दिराज के उन विविध नर्ते का सन्दर्भन करना है उनके भी निर्वेश होगी है। वर्ष प्रचेणका निर्वेश है। जार्चुक होनों प्रकार की निर्वेश के स्वकृत के सम्बन्ध में निग्न विकेशन वहें बोधार्च

हैं:
(u) थी दोन्द्रपूरि करते हैं—'एरेडियबादि डिबेन्स धेरत, धेरत, धेर, तात, वर्ग,
वर्षित, धुरत, जुरा क्या चार्ड धोर बहुवादि शेमार हारा ; तारशेव शेवटेन प्रकार

की देरता हारा; मनुज गुजा, नृता, वाजि, साध्यत्र कीर हाराजातात पारि है वर्ध १—तत्वा= ८,२२ वाज्य । ८,२४ वाज्य : सर्वाची प्रकृतियों चळ विराजोर्गोर्जुजारी वर्वत । विरिक्त गारी विश्वक

रक्तरातुवारामध्येत्रिक्षा वर्गाति

द्वारा भीर देवता परवसता और किल्विपता आदि द्वारा मसातवेदनीय कमें का मनुभव कर उसका परिसाटन करते हैं। यह स्रकाम निर्जरा है। यह सब के होती है। कर्म-अय की प्रभितापा से बारह प्रकार के तथों के करने से जो निर्जरा होती है, वह वकाम निर्जरा है। यह निर्जराभिनावियों के होती है ।"

(पा) "जिससे बात्मा दुर्जर सुमासुम कमों की निर्जरत करती है, वह निर्भरा दो प्रकार की है। जो बत के उपक्रम से होती हैं, वह सकाम निर्मरा है भीर जो नरकवासी

मादि जीवों के कर्मों के स्वतः विचाक से होती है, वह सकाम निर्जरा है? ।"

(६) वावक उमास्वाति लिखते हैं—"निर्वरा दो प्रकार को होती है—एक मबुद्धिपूर्वक ... भौर दूबरी कुसलमूल । इनमें से नरकादि मतियों में जो कर्मों के फल का मनुभवन बिना किसी तरह के बुद्धिपूर्वक प्रमोग के हुमा करता है। उसको मबुद्धिपूर्वक निर्जरा <sup>ब</sup>हुँउ हैं। तम भीर परीयहृदय कृत निर्जरा कृगलमृत है<sup>3</sup>।"

 (ई) स्वामी कार्तिकेय कहते हैं—"ज्ञानावरणीयादि झाठ कमों की फल देने की दािक की विपात-प्रतुभाग बहुते हैं। उदय के बाद फल देकर कमों के सब जाने को निर्मारा नहते हैं। वह दो प्रकार की होती है—(१) स्वकालप्राप्त और (२) ताइत । उनमें

१---नवतत्त्वसाहित्यसंप्रहः देवाबन्दस्षितृतः सप्ततत्त्वप्रश्रम्ण अ० (ः सकामनिजरा पुग निजराहिलासीर्ण'''छन्त्रिहं बाहिरं''''''''''छन्त्रिहमक्संतरं च सर्वतवेताणं

<--- धर्मग्रमांन्युद्वम् २१.१२२-१२३ :

हुँबँस निर्वस्त्यास्मा यया कर्म गुभागुभम् । निजंता सा दिया शेवा सकामाकामभेदतः ॥

सा सकामा स्मृता कैनैयां वदोपक्रमै: कृता।

अहामा स्वविपाचेन यथा म्बआदिशसिनाम् ॥ १--वस्वाव ६.७ साच्य ६ :

स द्वित्रोऽतुदिप्राः कुगलम्हाच । तत्र नरकारितु कर्मच्छविपाको योःवृदिप्रांक-स्तुपनोञ्जुषिन्तवेरङ्ग्यहानुबन्धः इति । तपः परीच्छ्जपहृतः दृश्रस्मृतः। त पुष्योऽनुषिन्तरेष् ग्रमानुबन्धो निरनुबन्धो बेति।

नव-पदार्थ पहिली स्वकाल प्राप्त निर्मरा वी बारों ही गति के बीवों के होती है धीर दूसरी व द्वारा की हुई बठपुक्त जीवों के '।"

(उ) 'चन्द्रप्रमचरित' में बहा है: "कर्मेश्वरण सञ्जयवासी निर्मरा दो प्रकार की हैने है—एक कामकृत भौर-दूसरी उपस्पतृत । नरकादि बीवों के कर्म-मुक्ति से वो निर्मा

**है**१०

होती है, वह ययाकालजा निर्मारा है भीर जो दन से निर्मारा होती है, वह उनक्रमहर निर्गरा है । (ऊ) 'तत्वार्यसार' में लिखा है—"कर्मों के फल देकर झड़ने से जो निर्गरा होती है वह विपाकना निर्णरा है भीर भनुदीन कर्मों को तप की शक्ति से उदयावित में नाहर

वेदने से जो निर्गरा होती है वह प्रविपाकजा निर्गरा है? ।" स्वामीजी ने पहली प्रकार की निर्जरा को सहज निर्जरा कहा है। उनके प्रनुतार वह धप्रयत्नमूला है। यह बिना उपाय, बिना चेंग्टा भीर बिना प्रयत्न होती है। यह इन्हाइत नहीं; स्वयंभूत है। इस निर्जरा को स्वकालप्राप्त, विपाकवा मादि जोविधेंपण प्राप्त हैं, वे इन

बात को मच्दी तरह सिद्ध करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि स्वामीत्री ने कर्मनेत-१—द्वादचानुप्रेक्षाः निर्जरा अनुप्रेक्षा १०३,१०४ : सेव्वसि कम्माणं, सत्तिविवाओ हवेह अणुभाशो । तद्यंतरं तु सद्दर्भ, कस्माणं णिज्जरा जाण ॥ सा पुत्र दुविहा जेया, सकारुपत्ता तरेण क्यमाणा ।

२--चन्द्रप्रभचरितम् १८.१०६-११० : ययाकाङहता काचितुपक्रमहतापरा । निर्जरा द्विविधा होया कर्मक्षपणळक्षणा ॥ या कर्मभुक्तिः खद्रादी सा यथाकालजा स्मृता ।

चादुगदीणं पढमा, वयञ्चताणं हवे विदिया ॥

तपसा निर्वरा था तु सा चौपकमनिर्वरा ॥ ३<del>--- तत्त्वार्थसारः ७.२-४</del> : उपात्तकर्मणः पातौ निर्जरा द्विविधा च सा । भाषा विपाकना तत्र दितीया चाविपाकना ॥ अनादिबन्धनोपाधिविपाक्यग्रवर्षिनः । स्मोरम्थक्तं यथ श्रीयते सा विपादवा ॥ अनुदीनं तपः युक्या युक्रोदीर्गोद्यावसीम् ।

प्रवेश्य वेदाते कमें सा भवत्यविपाकता ॥

जन्य निर्मरा को 'प्रकाम निर्मरा' नहीं कहा है। कारण इस निर्मरा में उन हेतुयों---क्रियामों—सापनों के प्रयोग का सर्वधा समाव है जिनसे निर्मरा होती है। यह निर्मरा तो कर्नों के स्वानाविक तौर पर फल देकर ट्रर होने से स्वतः उत्सन्न होती है। सकाम तिर्मरातव होती है जब क्रिया—सापन तो रहते हैं पर उनका प्रयोग कर्म-क्षय की प्रमिताया से नहीं होता । कमेनोय-कव निर्मरा में साधनों का ही प्रभाव है ।

दूबरे प्रकार की निर्गता, वो युद्ध करनी द्वारा उत्पन्न होती है, उसे स्वामीजी ने पनुषम निर्मरा वहा है। इस पनुषम निर्मरा से ही बीब मुन्ति की समीप लाता है। मरनी किया की उरहस्टता के भनुसार उसकी मारना स्पृताधिक उज्जन होती जाती है। यह निर्मरा इच्छाइत होती है। जब कर्म-धय की ममिलाया से युद्ध क्रिया की वाती है तभी यह निर्भारा जरान्त होती है पत: यह सहब नहीं, प्रयोगवा है।

मागमों में 'मकाम निर्मरा' सन्द मिलवा है । 'सकाम निर्मरा' सन्द नही मिलवा । 'छडाम निर्मरा' सब्द बागमों में उपलब्ध न होने पर भी 'मकाम निर्मरा' के प्रतिपक्षी व्यव के रूप में वह प्रपने घाप फलिट होता है। पहली निर्गरा सहत्र है न्योंकि वह विना भभितापा—दिना उपाय—दिना चेप्टा होठी है। दूसरी निर्गरा सकाम निर्गरा है क्योंकि वह प्रयलम्ला है। यह कर्म-प्रय की मभिलाया से उत्पन्त उपाय—चेप्टा, प्रयत से होती है। कहा है—"कर्मणां फडबर् पाको, यदुपायात् स्वतोऽपि च"— फल को तरह कमों का पाक भी दो तरह से होता है— उपाय से भीर स्वतः । सकास निर्मरा उरायहरू होती है भौर मकाम निर्मरा सहन रूप से स्वतः होनेवाली । प्रकाम निर्मात सब के होती है भीर सकाम निर्मात बारह प्रकार के तथों की करनेवाले निवरामिलायी व्यक्तियों के ।

पहली प्रकार की निर्मारा किस के होती है, इस विषय में कोई मतभंद नही है। वह सर्वमत से 'सन्दर्भीवाणं'---सर्व जीवों के होती है । दूसरी प्रकार की निर्णरा के विषय में मतमंद है।

धी हैमचन्द्रभूरि कहते हैं—"सकाम निर्गरा यमियों—संविभयों के ही होती है .भीर भन्य दूसरे प्राणियों के १ ।"

१—मवतस्वसाहित्यसंबद्दः द्देमचन्द्रसृरिप्रणीतः सप्ततस्वप्रकरणं गा० १२८ :

चेवा सकामा यमिनामकामान्यदेहिनाम् ।

स्वामी कार्तिकेय ने भी तिखा है—"प्रयम पार गृदिनों के बीवों के होत्रों है क दूसरी वितियों के? ।" "अविवाका मुनीन्द्रानां सविवाकात्विद्यासनाम्"—मी हती वा को प्रकट करता है। एक गत यह भी है कि सकाम निर्मार सम्बद्धिट केही हैं

़ नव पदार्थ

है, वह मिप्पारिष्ट के नहीं होती। स्वामीयी के मनुवार सकाम निर्मार सामु-शावक, वती-महती, सम्पक्टिप्-निष्मा दिन्द सब के हो सकती है<sup>9</sup>। यह इतनी ही है कि वर निरवस और तस्य कर्म-वर हो। जहां तस्य कर्म-श्रम नहीं बहां गुढ़ वर भी सकाम निर्मार का हेत नहीं होता?।

पं॰ सूबवन्त्रमी विद्वानवासियों ने एक विचार दिया है— "वयाकात निर्मात कर्में संवारी जीवों के मौर सराकात हुमा करती है, बसोंकि बंधे हुए कर्म माने वनव-गर फल देकर निर्माण होते हो रहते हैं। मत्रप्य इतको निर्माण-तक्त में नहीं वनवना चाहिये। दूसरी ठरह की निर्माण कर मादि के प्रयोग द्वारा हुमा करती है। यह निर्माण तक्त है मोर इतिविद्य मोशका कारण है। इत प्रकार दोनों के हेतु में मोर इत मैं मनर है में मार हमें में के हेतु में मोर इत है मनर है में मार हमें में के हेतु में मोर इत हमें मनर हमें में में हमा करती है। मार्ग हमें मार्ग हमार्ग हमें मार्ग ह

इसी विचार को मुनि सूर्यकागरको ने इस प्रकार उपस्थित किया है: "मोदीयक नाव से प्रेरा हुमा यना प्रमानुवार विचाक काल को प्राप्त हुमा को सुन-सपुन कर्म धरती बंधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में धाता है, उबके मोग चुकने पर यो कर्म की भारत-प्रदेशों से जुदाई होती है वह सविचाक निर्मात कहाताती है। यह इस्स कर है। "इ इस निर्मार से सारमा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। क्योंकि को कर्म पूरण है उससे प्रधिक उसी सनय बंध जाता है"…। जो तपस्या द्वारा विचा कन दिने हुए

१—द्वादचानुप्रेक्षा : निर्जरा अनुप्रेक्षा १०४ (ए० ६६० पा० टि० १ में उदृत)

५—संबम-प्रकास (उत्तराई) प्रथम किरण १० ५८-५६ इस यात को समकाने के छिए उन्होंने उदाहरण दिवा है—जैसे एक मनुष्य को

चारिय मोहनीय के उदय से क्षोध आया और क्षोध आने पर उसने क्षोधस्य निज पर को मन-वधन-काय से अनेक कप्ट दियं और अनेकों से बेर बांध किया। ऐसी द्या में पहिला कमें तो कोध को उसमन बरके दूर हो गया, परना, क्षोध को क्रियायें उस जीव ने की उनसे फिर अनेक प्रकार के नदीन वर्म बंध साथ । असा मोहायाँ के किए सरियाक निजार कम की नहीं हैं।

२.—देखिए गा० ४७-५० ३.—इस प्रश्न का आगे विस्तार से विवेचन किया जायगा ।

४<del>्...सभाष्यतस्</del>वाधीधिगमसूत्र प्र• ३७८

कमों की निर्मास होओ है मर्थात् तरस्वरण द्वारा कमों की फल देने की सक्ति का नार करके नो निर्मास होओ है उसकी प्राव्याक निर्मास बहुते हैं। --वही मास्या का हित करनेवाली है। इसोडे सर्वश्यक्त सम्यूर्ण कर्मों का अब होकर मोज की प्राप्ति होती हैं। !' वावक उनास्वाति ने भी तब और वरीयहुक्य कुत निर्मास को ही कुसलामुक तथा

तुमानुक्यक भीर निरनुक्यक कहा है। भनुद्धिपूर्व निर्मरा को उन्होंने प्रकुशलानुक्यक कहा है।

साबय जोगां पाप ने निरनरा हुवें हैं, ते निरनरा तमों नहीं कामी रें ॥ (ते) कम-क्षय की आकांक्षा बिना नाना प्रकार के कप्ट करने से :

स्य निर्मारा के जराहरूल इस प्रकार दिने वा सकते हैं : (क) एक मनुष्य को कर्म-धाव की वा मोत्रा को प्रतिनापाठी नहीं है पर वह तुपा, स्पा, क्रान्यवाल, प्रसान, तर्दी, पर्वी, दंग-मागर, रदेद, पृत्ति, एंक घोर मन के तर, क्य, परोपत् वे मोहे या धांपक समय के लिए झारमा को परिस्तेषित करता है। स्त करट वे कमों की निर्मारा होता है।

१—संयम-प्रकास (प्रवास) चतुर्ध किरण पृ० ६४४-४६ १—रेकिए पृ० ६०६ पा॰ टि० ३ १—(इ) १.१,४; (स) २.४६,४६ (ग) टीक्स कोसी री बचा १.२१-२३

े नव परार्थ

(ख) एक स्त्री है। उसका पति कहीं चला गया प्रयक्ता गर गया है। वह बात विषवा है, मचवा पति द्वारा छोड़ दी गई है। वह मातादि से रक्षित है। वह मन्ते शरीर का संस्कार नहीं करती। उसके नख, केस और कांस के बात बड़े होते हैं। वह धून, पुष्प, गन्य, मास्य भीर भंतकारों को भारण नहीं करती। वह भस्तान, स्वेद, बस्त, मल, पंक्र के कप्टों को सहन करती है। दूध, दही, मबबन, धी, तेल, गुड़, नमक, मनू, मद्य भौर मांस का भोजन नहीं करती। वह ब्रह्मवर्च का पालन करती हुई पति से धम्या का उल्लघंन नहीं करती। ऐसी स्त्री के निर्वरा होती है।

स्वामीबी कहते हैं-"इस प्रकार जो नाना प्रकार के कब्ट किए बाते हैं जनमें भी बल मात्रा में कमों का क्षय होता है--निर्जरा होती है। पर यह बकाम निर्जरा है नयोकि इन कप्टों के करने वाले का लक्ष्य कर्म-क्षय नहीं।" यहां क्रिया गुद्ध होने पर भी लक्ष्य न होने से जो निर्जरा होती है वह ब्रकाम निर्जरा है। जो कर्म-क्षय की दृष्टि से बारह प्रकार के तभी की करता है अबदा परीपहों का सहन करता है उनकी सकाम निर्जरा होती है और जो बिना ऐसी सभिलाया के इन तमों को करता है पनवा परी-पहों का सहन करता है उसकी धकाम निर्गरा होती है।

श्री जयाचार्य के सामने एक शिद्धान्त ग्राया—"जो ग्राप्त, जल ग्रादि में प्रवेश कर मरते हैं वे इस कप्ट से देवता होते हैं।"

श्रीजयाचार्य ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया--- 'ते तो सागता भव में सगुन कर्म बांध्या ते उदय माया भोगवे छै। पिण जीव री हिंसा रूर सावदा कार्य ते निर्मरा री करणी नहीं। एह थी पुत्य पिण बंधे नहीं। इस साबद्य कार्य ना कप्ट मी पुत्य बंधे तो नीलो पास काटतां कप्ट हुँ। संप्राम में मनुष्यां ने खड़गादिह थी मारतां हाय ठंड हैं। कप्ट हूँ। मोटा प्रणाचार सेवर्ता, चीत काल में प्रमाते स्नान करता कप्ट हूँ। तियारे सेखे एड यी पिण पून्य बंधे। ते माटे ए सावदा करणी यो पून्य बंधे नहीं धने जे जीव हिसारहित कार्य शीतकाल में शीत खर्ने, उप्पकाल में मूर्य नी प्रवासना लेके, भल त्यादिक समें निर्भरा मर्थे वे सकाम निर्भरा छै। विनयी केवली माना देवे। वेह्यी पून्य बंधे। प्रते बिना मन मूख तृरा शीत वाबड़ादि खनैं, विना मन बहावर्य पाने है निर्मरा रा परिणाम दिना तासादि करे ते दिव धकाम निर्मरा माना माहि से "-1"-

१-- भगवती नी जोड़ : खंपड़ अधिकार द

# (४) इहलोब-परलोक के खिए तप कर हुए :

मुझे स्वयं प्राप्त हो, मेरा धमुक सौकिक कार्य बिद्ध हो, मुझे यश-कीर्ति प्राप्त हो-इस मावना से जो खुत्रा, तृष्णा धादि का कष्ट सहन करता है भयदा तपस्या करता है उसके भी स्वामीजी ने बकाम निर्जरा की निष्पत्ति बतलायी है। स्वामीजी कहते हैं-

"रहनोक परलोक के हेतु से जो तपस्या की जाती है वह मकाम निर्जरा है। कारण यहाँ सदय कर्म-ध्य नहीं, पर लौकिक-पारलौकिक सिद्धियाँ हैं।" दावंकालिक सूत्र में कहा है-इस लोक के लिए तप न करे, परलोक के लिए तप

न करे, कीर्ति-वर्ण-सब्द और बलोड़ के लिए तप न करे। एक निर्जरा को छोड़ कर मन्य तस्य के लिए तप न करे। पाठ इस प्रकार है: चढिलाहा खलु तव-समाही भवह, तं जहा। नो इहलोगट्टयाणु तवमहिट्टेरजा,

नो परलोगहयाए तवमहिट्टेमा, नो कित्ति-वण-सद्-सिलोगहुयाए तवमहिट्टेमा,

नब्रत्य निवरद्रयाण सवमहिद्रेका चरत्यं पर्य भवह ।

ऐसा ही पाठ भावार-समाधि के विषय में भी है। स्वामीजी ने दराव कालिक सूत्र के उपमुंक स्थल को ध्यान में रखते हुए निम्न विचार दिए हैं---

विनें करें सूतर मर्चे दे, करें तत्त्वा ने वालें बाचार दे।

दहलोक परलोक जस कारणें रे लाल. ते तो मगवंत री झाऱ्या बार रे ॥ इह्लोकादिक ब्रथ तरसा करें रे, बले करें संलेखणा संवार रे।

कह्मो दसवीकालक नदमा बावेन में रे, ब्राम्यो लोगी में परीवा उत्राह रे॰ 11 स्वामीओं ने मन्यव निम्न गाया दी है—

जिच मागना दिण करणी करें, ते तो दुरगतना मार्गेनाण ।

जिल माया सहीत करणी करें, तिल सूं पार्ने पद निरवांत गा

इन दोनों को मिलाने से ऐसा लगवा है कि इहलोक-परलोक के मर्थ वर करने से भीव की दुर्गति होती है।

स्वामोजी ने पौराप वड के प्रकरण में निम्नतिसिंड गायाएँ दी हैं-भाव बड़ी राग द्वेष रहीत करें, वने भोख वित्र उरीयोग सहीत जी।

वह कर्न हुई छोमावडा, बले निरन्तरा हुवे हही रीत नी ॥ 1 -204- 4.2.4

रे—निमु-प्रत्याहर (प्रवसः) आचार की चौपहै डा॰ १७.४४-४४ रे-क्षे : जिनावा सी चौपहं डा० २.२६

इहलोड़ रे धर्ष करें नहीं, न करें सावा पीवा रेहेंग्र जो ' ' ' ' ' सोम सातव हेंग्रे करें नहीं, परसोड़ हेने न करें तेव जी !! संबर निरनरा रेहेंग्रे करें, धौर बंझा नहिं काय जी !! इस परियोगों पोतों करें, तो माब बड़ी मुख बाच जी !!

कोई साहमां साटे पोसो करें, कोई परिषद सेवा करें तांन जी । कोई भीर द्रव्य सेवा पोसो करें, ते कहिंवा रो पोसो छे नांन जी ॥ ते तो भरनी छैं एकंट पेट रो, ते नहरीना तजी छैं पांत जी ॥

कार सार उप्पापना कर, ये काहूबा दे पात हु जान पात के तो प्राप्तों है एक्टंप पेट रो, ते महूबा पाती गता है गत थी। त्यारा जीव रो कार्य सते नहीं, उत्तरों पाती गता माहें रोत जी। विजयन क्षेत्र कार्य मोत थी. त्यांने त्याच्या के तथ परिचांत जी।

विरस्त होय काम मोग घो, त्यांनें त्याच्या छैतुष परिचांन थी। मोख रे हेत पोतो करें, ते बचल पोडो कहो। तान थी।। इण विष पोडा नें कीजोरे , तो छोसदी प्रातम कांब थी।

कर्म ककती नें बते टूटबी, इस मापीपो श्री जिलसब बी । । उन्होंने प्रत्यत्र तिला है— ं

ताडूमा सार्टे पोया करें, तिजमें जिल भाष्यों नहीं धर्म जी । ते तो इहलोक रे भरते करें, तिलरो मूरत न बार्णे मर्म जी ॥ सामाधिक के सम्बन्ध में स्वामीती के निम्न जडुगार मिलते हैं—

सामायिक के सम्बन्ध में स्वामीशी के निम्न उद्गार भिवते हैं— भाव थी राग द्वेव रहीत छै, तब संवर निरवरा गुण थान थी। इण रीते समाद्र भोतक्ष करें, जब मांवे समाद्द हुवे तान थीं है।

भ्रतिमिर्धविमान क्ष्म के सम्बन्ध में उन्होंने विवा है— जो उ दोन दे मुगत दे कारणे, भ्रोद बंद्धा नींह काम । जब नीएजें बद्धा बारमों, इस भाष्यों विजयान ॥ है ॥

पुष्य री बंद्धा कर देवें नहिं, समिरिष्टो साथा ने दीन थी। देवें संवर निरत्नरा कारणें, पुत्य तो सहियां वंसे भासान शीप ॥

१—भिक्षु-पन्यरबाकर (प० स०) भावक ना बारे प्रत द्वा० १२.४,१६-२२,९८-२६

े : भावक ना बारे मत बा• १०.३४

४—यही : वही १२.३**८** 

२--वही : अणुक्रमा री चौपहें दा॰ १२.४७

इन तथा प्रत्य स्थलों के ऐसे उद्गारों से यह धारणा बनती है कि इहुलोक-परलोक के पर्य तथादि किया करने में धर्म नहीं है।

थी जवाचार्य के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुमा लगता है। उन्होंने इसका स्परी-करण बड़े विस्तार से किया है।

भी दमाचार्य लिखते हैं—'भूता स्ताचा रे सर्वे तस्तादिक करेते स्थि सकाय निर्वेरा से। ए पूता स्ताचा नी बांद्वा साता माहि तची तेथी निर्वेरा रिण नहीं हुते। वे बांद्वा सी कुच दिन नहीं बचे। धने ने तस्ता करे भूत तथा धर्म तिच में बीब री यात नभी ते नाटे ए तस्स्ता साता माहि हैं। निर्वेरा रो सर्वी बको न करे तिच मूं महाम निर्वेरा से। एह पकी रिण पुत्य की से सिंग्य साता बारता कार्य थी पुत्य कंग्रे नेती।"

श्री जयाचार्य ने प्रन्यत्र लिखा है :

"कोई कहें दार्वकावक में कह्यो इहलोक परलोक राज्य कोर्स में प्रण तर न करणो, एक निर्मारा ने वर्ष तन करणो । सो इहलोक-परलोक जश-कीर्स प्रमुं तम करे सो तर सोरो, ते तर सुं वाय क्षेत्र, ते तर प्राज्ञा नाहिए हैं, ते तर सावय हैं, ते तर सू दुर्गित नार, इस कहें ते नो उत्तर-

१—ए तम सीटो नहीं, इहलोक-परलोक नी बंखा खोटी छै। बंखा मासरे भेली पाठ कहो......

र-पणा वर्ष संदम तर पाली नियाशों करे तो बंखा खोटी पिण तप संदम पास्यों वे होटो नहीं दिम बर्तमान मार्गामयां काल तो पिण तप बंदा सहित खें वे बंदा छोटी पिण हप खोटो नहीं।......

रे—सुरवादीन थु॰ १ म० = गाया २४ "वीर्त वि छवी मनुद्धी"—ने वायु घनेरा गुरुव ने बनाबी तन करें तर करी पूजा स्वामा बंधे ते तन समुद्ध कहाँ। इसे विष इंग-स्वासा भावरी मनुद्ध बंधा है दिन तन चोली। हुई गुण्डाणे दिन तन करे नातर कर है के कि दिन पूजा-स्वामा री सहर साबा रो ठिकामो है तो स्वारे लेखें

वे तिन दर गुन्न न कहिए। प्रयमादी दे बोटी सहर न माने दो खोरे दर गुन्न कहिए।

४—मानदी ए०२ ए० ४—हिंग्रेग नगरी रा धानको रा प्रविकारेतराग संक्रम है
देगा दर र नाको कमें ३ कमें पुरान नो संग ४ मां ज्यारी स्पूरी गुन्न देवतीक जाव

रिन्माकडी ती जोड़ : लंकक अधिकार ८

इमं कहाो तो रागपणो सावज छै धने तप निरवज छै सराग स्मूं तो पाप बंधे ने ठ कर्म कटें ते निरवज छै। इसा सरामपणे में त्याग रो प्रनिज्ञाय छै तो ठव छैं। तप चोस्तो पिण बंछा पोस्तो नहीं।

५—उववाई में कहा। चार प्रकार देवता हुवे ते स्राम संवत १ संवतासंवत २ स्व मार्थ मार्य मार्थ मार

६—जनवाई प्रश्न ५ में कहों—निर्गार री बंद्धा रहित कर, रूट, मूज, तुरा, ताबड़ो, शीलादिक यी दत्त सहस वर्ष ने भ्राऊपे देवता हुवे ए निर्गार नी बंद्या नहीं खोटी पिण मूखादिक खमे ते निरवण की तेह यी देवता हुवे छै। ७—प्रश्न ८ में कहों जे बाल-विषया सासरे-बीहर भी लाजे करी निर्गार से बंद

विना शील पाले हो ६४ हनार वर्ष आऊमें देवगित में उपने। इही लाने करी पातें संसार नी कीर्त नी घर्षे ठहरी। जे पोतां नो घनना टालवा रखे घनगढ़ने कोक्सूना <sup>व</sup> इसा भाव सूं सील पाले तेह ने सोभा नी कीर्त नी बंद्धा हो। तेह ने किम सील पाता रो लाम है तिम सूं सील पाल्यों घनगुण नहीं।

—तथा कोई द्योमारे निमले सामु ने दान देवे, पुतादिक ने मर्च देवे। वा ज्ञान मूं ठवा जनमान सूं जांगे को माहार लेवे के नहीं, तेह ने पर्म नहीं जांगे को व लेवे ? तह पुत्रादि नी बंदा नो तो पाप छैं, ने सामु ने देवे ते पर्म छैं दिन एं सामु विं छैं। हमित्र शील कर जांगवों।

हा । इसन साल वर जायता।

ह—मगवती पा॰ १ जहूँचे २ कहो समंत्रती अबि हम्म देव उरहम्दो नवतिये।

बाम । विहां टीका में कहो सम्म वमा प्रतम्म विमा जावे । ते किन बाम हा पाए नो स्व

प्रसन्द दिया प्राचार ना पालवा थी। तो ने प्रमध्य विच नाये ते दिम ! प्रसम् नी दिया किन प्रमें पाले !तेहनो उत्तर—तापु ने चठनतीदिक पूनता देशी ते दूस ने प्रमें वाहा दिया प्रसन्द वाले तेह थी नववीचेन जाय पहर्च बहुई हो। वे

मनव्य नवरोवेगे जाने ए ता त्रांवड में। ते हो मोग सम्पे नहीं। तेह ने एकाम दिनीए तो नमी दीएडी। ते तो पूना-प्रशंसा दे मर्चे सामु में किया माचार पाने के स्त्री में विवारे वेहयी नवधीवेग जाय एतो पायरो न्याय छे । तिम कीर्त ने समें, तिम राज, धन, पुनादिक ने समें बील पाले ते पिण जागवो । पिण सावन करणो सूं देवता न याग ।"

मुनि श्री नयमलजी का इस विषयक विवेचन इस प्रकार है :

"स्वामीनी का मुख्य विद्वात या—"पनान के पीखे तुशे या भूषा सहन होडा है, उपके ति पुस्तक प्रयास करूरी नहीं।" सात्मिक सम्पूदन के साथ सीकिक उदस सपने सार्वका है। उंचम, बत या त्यास विक्तं सारत-मानन्द के तिस् ही होना चाहिए। गीकिक कामना के लिए चतने वाला बत सही कत नहीं ताता। उनके मोह सहना है।

'उष्प की-न्वीकिक-उदय की कामना लिए तसस्या मत करो', यह तेरायय का ध्रव-विद्याल है।

पर्यं का तहब भौतिक-पाति नहीं, मात्त-निकास है। भौतिक सुप मात्या का समान नहीं है। इसित्ए यह न तो पर्यं है धौर न पर्यं का साप्य ही। इसित्ए उनकी विदे के लिए पर्यं करना उद्देश्य के प्रतिकृत हो जाता है।

स्था मेरित कस्या नहीं होनी वर्राहर। यह व्यक्ति को बही दिया में नहीं ने सती। किर भी कीई व्यक्ति ऐदिक स्थ्या ने मेरित हो उससा करता है यह वससा कृषे नहीं है। दूरा है उचका तरर। तरन के साहक्ष्में से तस्या भी दूरी मानी बाती है। हिन्दू दोनों को मतन करें तद यह बाफ होगा कि तरन दूरा है भीर उससा प्रस्तो।

ऐंद्रिह मुख-पुब्सिया व हामना के लिए उन उतने वालों हो, निस्पाल-स्ता में ठा तने बालों को सरलोह को समारायक बहुत बाजा है वह दुर्च सरायना भी दांध्य वे बहुत बाजा है। वे संबंध: बरलोह के सारायक होते हैं। मेंत्रे उनका ऐद्रिह सस्य . मोर निम्माल विरायना को कोटि में बाते हैं बैठे उनकी उतन्या विरायना की कोटि में नहीं बाठी।

एँहिक परावे उसला करने वी मात्रा नहीं है हमनें हो बोते हैं—उसना का नरन भीर दाला को करणी। उसला करने वी उदा मात्रा है। दिशारिहर वा निरस्य मात्रा करी मात्रा वास पर्य नहीं होता। उस्ता का नरन तो ऐदिक है उनसे बात्रा वी है—जिसे बाद का है, उसला का नहीं। उससा का नरन वह एदिक होता है जब दूर मात्रा में नहीं होता—पर्यन्य नहीं होता। क्यिनु 'करमी' मात्रा वास नहीं होती । इसोतिए पानार्य निसा ने इस कोटि की करनी को जिन-माता में मात यदि यह बिनाजा में नहीं होती तो देने प्रकाम निर्मरा नहीं बहा बाता।

वो महान निर्मरा है वह सावध करणी नहीं है और वो सावध करणी नहीं है विन-मात्रा बाह्य नहीं है।

इसतिए तरब विवेचन के समय लाग और करनी को सर्वया एक समझने थे

नहीं करनी चाहिए। साबद ध्येय के पीछे प्रशृति ही साबद हो बातो है यह कारण बताना बारे

फिर यह भी मानना पड़ेगा कि निरवध ध्येय के पीछे प्रकृति निरवध हो बाड़ी है। ऐहिंक उद्देश से को गई तपस्या को हेत् की दृष्टि से निस्तार माना गया है व हदरून की द्राप्टिसे नहीं । बहाँ हदरून की मोनांसा का धवसर धाया वहाँ स्वानीर्य

स्पट बताया कि इस कोटि की तपस्ता से थोड़ी-बहत भी निर्गरा और पुष्प-बंद होता-ऐसा नहीं है। जैसा कि उन्होंने तिसा है-पाछे तो वो करनी से उन

होय । पिण लाड खबायां धर्म नहीं कोय" । निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्व भेष्ठ ततस्या वही है वो आत्म-युद्धि के निए

जाती है, जो सकाम निर्मारा है। उद्देश बिना सहब भाव से भूख-प्यास मादि सहन करने से होनेवानी ठनन

सकाम निजरा है, यह उससे कम मारन-योधनकारक है। वर्णनायनतुमा के मित्र ने वर्ण नायनतुमा का मनुकरण किया (मय० ७-१)। म मज्ञानपूर्वक तप है। सत्य निर्वरा कारक है।

मन्तिम दोनों प्रकार के तप मकाम निर्नरा होते हुए भी विष्टृति नहीं हैं।

१—स्वामीबी के सामने दो प्रत्न थे—पौषप कराने के लिए छड्डू खिलाने वाले के क्या होता है और छड्डू के छिए पीपध करने वाले को क्या होता है। उड्ड गाया में स्वामीजी ने प्रथम प्रान का उत्तर दिया है। दूसरे प्रान का उत्तर यह

नहीं है। वसरे प्रम्न का उत्तर उन्होंने जो दिया वह इस प्रकार है: छाइना साटें पोपा करें. दिण में जिन भाष्यों नहीं धर्म जी ।

ते तो हहुछोक रे पर्ध करें, विणरो मुर्ल न जांगे समें जी ॥ <sub>ने</sub>वैसी हाटत में "पाछे को को करसी सो उणने होय।" इस अंग से जो पह

्रिकाला गया है कि—''वहाँ स्वरूप की भीमांक्षा का अवसर आया वहाँ े चट बताता है कि इस कोटि की तपस्या से थोडी-बहत भी निवंश

े 1 वे वे में दोता, ऐसा नहीं है"-यह फलिव नहीं होता ! े ने स्क

पौद्गतिक सभितिद्धि के लिए जो तपस्या की जाती है वह स्वार्थपूर्ति की भावना होने के कारण सुद्रहर की अपेक्षा विकृति भी है। इसीलिए ऐहिक उर्देश्य की पूर्ति के लिए वपस्या नहीं करनी चाहिए। किन्तु कोई कर ले तो वह तपस्या सावद्य होती है ऐसा नहीं है।

ममव्य मारम-कस्याण के लिए करणी नहीं करता सिर्फ बाह्य-इप्टि-- पूजा--प्रतिष्ठा, पौद्यनिक मुख की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी जिल्ला निर्गरा नहीं ? भवस्य मकाम निर्जारा है।

निर्भरा के बिना धर्मापर्यामक भाव यानि भारिमक उज्ज्वसता होती नहीं । समध्य कें भी मारिसक उञ्ज्वतता होती है। दूसरे निजंदा के दिना पुष्प-बन्ध नहीं होता। पुण्य-बन्थ निर्नारा के साथ ही होता है—यह ध्रव सिद्धान्त है। प्रभव्य के निर्शरा धर्म मौर पुष्प बन्य दोनों होते हैं। निर्मरा के कारण वह अंतरूप में उज्ज्वत रहता है। पुष्प-बन्ध से सट्पति में जाता है। इहलोक मादि की दृष्टि से की गयी तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से भगुद्ध है किना करणी की दृष्टि से भगुद्ध नहीं है।"

२─निर्जरा, निर्जरा की करनी और उसकी प्रक्रिया (गा० १-४) :

ठाणाञ्च सूत्र में कहा है—'एमा जिज्जरा' (१.१६)—तिर्जरा एक है। दूसरी मोर 'बारसद्दा निज्या सा उ' निजरा बारह प्रकार की है, ऐसा माना जाता है।इसका कारण बढ़ है कि जैसे प्रति एक रूर होने पर भी निमित्त के भेद से काव्यामि, पापाणामि—इस प्रकार पृथक् नृथक् संज्ञा को प्राप्त हो अनेक प्रकार की होती है वसे ही कमपरिशाटन रूप निर्वरा तो वास्तव में एक हो है पर हेतुओं की घनेता से बारह प्रकार की कही जाती है १

चूंकि दप से निकाचित कर्मों की भी निर्जरा होती है धतः उपचारसे दप को निर्जरा <sup>कहते</sup> हैं<sup>थ</sup>। तम बारह प्रकार के हैं ब्रत: कारण में कार्य का उपवार कर निजंश भी

१--बान्तस्थारसः : निर्जरा भावना २-३ :

काप्डोपळादिरूपाणां निदानानां विभेदत: । बहिन्यंथैकस्पोऽपि पृथम्स्पो विवद्यते ॥

निर्जरापि हाद्रश्या तयोभेदैस्तयोदिता।

कर्मनिजरणातमा तु सेकरूपेव वस्तुतः॥

२----ववतत्त्वसाहित्यसंग्रहः श्रीदेवगुष्ठम्हिप्रणीत भवतत्त्वप्रकरण ११ भाष्य ६० :

अम्हा निकाइयाणऽवि, कम्माण तवेग होइ निज्जरणं। वम्हा उवयाराओं, तवो इहं निज्जरा भणिया ॥

वारह प्रकार की कही गई है। कनकावित भादि तम के और भी भनेक भेद हैं। उनसे अपेता से निर्जरा के भी अनेक भेद हैं।

· श्री समयदेव लिखते हैं-- "मण्डविय कर्मो की मोला निर्वरा पाठ प्रकार है है। द्वादश विघ तमें से उसम्ब होने के कारण निर्जस वारह प्रकार की है। सकान,

खुवा, विरासा, योत, बातर, दंश-मशह भीर मल-सहत, ब्रह्मचर्य-बारण भादि मनेह विष कारण जनित होने से निजरा मनेक प्रकार की है?!

निर्जरा की परिमापाएँ चार प्रकार की मिलती हैं : १—'अगुभूअरसाणं कम्मपुगाळाणं पसिद्यां निरवता । सा दुविहा पश्यक्त, सहामा

अकामा य <sup>3</sup>1' वेदना—कनानुनाव के बाद प्रतुनुतरत कर्म-पुरुगतों का धारम-प्रदेवीं से छुटना निजंदा है। वह महान मौर सहाम दो प्रकार की है।

इसका मर्न है-कमों की बेदना अनुभूति होती है, निर्वरा नहीं होती। निर्वरा · धकर्म की होती है। वेदना के बाद कर्म-परमाणुमों का कर्मत्व नष्ट हो बाता है कि निर्मरा होती है। कमें परमाणुषों का कमीरवनष्ट हो जाता है, किर निर्वरा होती है, यह बात विमा

वार्तातान से स्वय्ट हो जायगी ः "हे भगवन् ! जो बेदना है क्या वह निर्वरा है और जो निर्वरा है यह बेदना !"

'हि गौउम ! यह प्रथे योग्य नहीं । कारण बेदता कर्म है धौर निर्वरा मो-कर्म !"

१-- नवतस्त्रसाहित्यसम्बद्धः धी देवगुतमृश्यिणीत नवतस्त्रमञ्जल ११..... भगसमभेषाइ तथा, बारसहा तेम निरम्स होत । कमगाविज्येया वा. भहत त्योक्षीतहा भणियो व २--यमाज १.१६ रीका :

साचान्द्रविपद्ममारिययाज्यविषाऽपि द्वाद्यविष्यवरीजन्यस्वेन द्वाद्यविषाऽपि भ्रदानः धुन्दिरराखायीतात्रर रंगमय इस्टब्स्टब्स्यवर्थ वारणायने इश्विदासम्बन्धि

दिःयसंग्रहः देवानन्दम्रिक्त सञ्जाप प्रकाम भागः । र १.१६ र्यक्ष

बतुन्तसं बर्मे प्रदेशेन्यः परिचरनीति बेदनामन्तरं बर्मेशीरचलक्यो निर्देशी . ...

"है मगवन् ! जो बेदा गया क्या यह निर्जरा-प्राप्त है भौर जो निर्जरा-प्राप्त है वह बेदा गया थ"

"हे गीतम [ यह घर्ष योष्य नहीं। कारण कर्म वेदा गया होता है धीर नी-कर्म निर्दरा-पाप्त।"

ानवरा-पास।"

"है मणवन् ! जिसको वेदन करता है बया जीव उसकी निर्जरा करता है भीर

निककी निकंस करता है उतका बेदन ?" "है गौतम ! यह मधे योग्य नहीं। कारण जीव कमें को बेदन करता है भीर मो-कमें की निकंस !"

प्पाप्त पानका। "हे भगवन् ! जिसका वेदन करेगा क्या उसकी निर्जरा करेगा और जिसकी निर्जरा करेगा तमी का वेटन "

करेगा उसी का बेदन ?"
"है गौठम ! यह मर्च मोग्य नहीं । कारण वह कर्म का बेदन करेगा भीर शी-कर्म

री निर्जरा।"
(दे मंगवन् ! जो बेदना का समय है क्या वही निर्जरा का समय है और जो निर्जरा

को समय है बही बेदना का ?" "है गीठम ! यह मर्प योग्य नहीं । कारण त्रिस समय बेदन करता है जब समय निर्देश की करता भीर जिस समय निर्देश करता है जब समय बेदन नहीं करता । मन समय देन करता है, सम्य समय निर्देश करता है, बेदन का समय सिन्त है मीर

निर्वेरा का समय मिल है।"

उक्त प्रयम - परिमाया में कमों का स्वतः झड़ना मीर तर से झड़ना दोनों का स्वारेय होता है।

र--'सा पुण देसेन कम्मखओ ''--देशस्य कर्म-सब निर्वरा है।

'मनुमूजरसकम' मर्चात् 'मकम' को उपचार से कम मान कर ही यह परिनापा की गई है मतः पहली भीर इस दूसरी परिमाया में कोई मन्तर नहीं।

रे—'महा वाप से ताताब का बल द्योपण को प्राप्त होता है वेंछे ही सिखते इंगेनबर कमें निकरा को प्राप्त होते हैं, उसे निकरा कहते हैं। वह बारद प्रकार को हैं।'' 'संबार के बीवमुकक्में बिलते और्ण हों, उसे निकरा बहुते हैं<sup>3</sup>।''

े—प्रश्वरवसाहित्यसंग्रह : देवगुस्तमृतिप्रजीत नवतस्वप्रकरण गा० ११ का भाष्य ६४

र---(६) मवतस्वसाहित्य तपह : द्वेन्द्रस्दित्त नवतस्वप्रवरण गा॰ ७६ :

पुष्यनिददं करमं, महावदेणं सरीम सरिष्ठं व ।

निजित्रह जेन जिए, बारसहा निजरा साउ॥ वर्षी : रेजकरराजिक ---

रे-वर्री : हेमचन्द्रस्रित्त सहतत्त्वप्रकरण गाः १२७ :

दर्भमां भवहेत्नां, जरनादिह निवंश ।

यह परिभाषा हेतु-प्रधान है। जिन हेतुयों से निर्मरा होती है उन्हें ही उतसार है कार्य मानकर यह परिमापा दी गई है। निर्जरा के हेतु बारह प्रकार के ता है क्टें है यहाँ निर्मारा कहा है।

४—स्वामीबी के मनुसार देशस्य कर्मों का क्षत्र कर मारमका देशस्य उन्त्यव होगा निर्वरा है। इस परिमापा के धनुषार निर्जरा कार्य है और विससे निर्जरा होती है वह निर्मरा की करनी है । निर्मरा एक है और निर्मरा की करनी बाख् प्रकार की। क्रॉ का देशस्य क्षय कर मात्म-प्रदेशों का देशतः निर्मल होना निर्मरा है भीर बाव्ह प्रकार के तप, जिनसे निर्गरा होती है, निर्गरा की करनी के भेद हैं। स्वामीनी बहुने हैं-

'निर्जरा' भीर 'निर्जरा की करनी'—दो मिल-मिल तत्व हैं—एक नहीं। निर्गरा पदार्थ के स्वस्म को स्पष्ट करते हुए स्वामीजी लिखते हैं---

''देशतः (मंशत): कर्मों' को तोड़कर जीव का देशतः (मंशतः) उज्ज्वत होना निर्वरा है। इसे समझने के लिए तीन इप्टान्त हैं— (१) जिस तरह तालाब के पानी को मोरी मादि द्वारा निकाला जाता है <sup>उसी</sup>

हरह भने भाव की प्रशृति द्वारा कर्म को दूर करना निर्वरा है।

(२) जिस तरह मकान का कचरा झाड़-बुहार कर बाहर निकासा जाता है उसी तरह भने भाव की प्रवृत्ति द्वारा कर्म को बाहर निकालना निर्वरा है।

(३) जिस तरह नाव का जल उलीच कर बाहर फॅक दिया जाता है, उसी ठए भले भावों की प्रवृत्ति द्वारा कर्मों को बाहर करना निर्वरा है "।"

स्वामीजी ने गाथा १-४ में बारमा को विशुद्ध करने की प्रक्रिया को घोबी के स्मई द्वारा स्पष्ट किया है। घोनी द्वारा बस्त्रों को साफ करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

(१) घोबी जल में साबुन डाल कपड़ों को उसमें वपावा है।

(२) फिर उन्हें पीट कर उनके मैल को दूर करता है।

१--मान्तस्थारसं : निर्जरा भावना १ : यन्निजंस द्वादण्या निस्कता। वपसां विभेदाव ॥

कार्यमेदः । स्यात् ॥

्र: द्रशन्तरार

(१) किर उन्हें साफ जल में सँगाल कर स्वच्य करता है।

ऐसा करने के बाद बस्तों से मैन दूर हो जाता है।

स्तामीमी पोसी की तुलना को दो ठाए से पराने हैं। वा बादन के समान है भीर प्राप्ता कर के समान । मान बन है भीर प्यान स्वच्छ बन । व्यक्ती सादुन तमाकर प्राप्ता को जाने से, मानक्ती बन में छाँने से भीर किर प्यानक्ती बन में थोने-संप्राप्त में सारमाक्ती कर से समा हुमा कर्मक्सी मैन दूर होता है भीर माला सन्द्र कर में कर होती है।

यदि बान को बादून माना जाय हो तह निमंत नीर का स्थान प्रहेण करेगा। परप्राशा पोसी के तमान होनी पीर पारना के निक्रमूच परन के समान होने। हामोनी कहते हैं—"बोब जानक्यों युद्ध खादून धीर तसक्यों निमंत नीर से प्रपने पारनाक्षी बार को पोकर स्वष्य करे।"

रे—निर्देश की पकांत शुद्ध करनी (गा०५·६) :

नयम दिग्मों में यह बनाया गया था कि निर्मा चार प्रकार से होगी है। उनमें वे शेन प्रकार ऐसे हैं निनमें कमें-राज को भावना नहीं होगी। निन्हें जीव माल्या की विमूद्धि के तक्ष से नहीं सदनाता। बोया उत्ताय जीव कमें-राज के सदय से सप्ताता है।

भोध-मार्ग में कर्म-साथ की ऐसी ही करनी स्वीकृत और उपादेय है। उस के बारह



ो एक बेला—इस तरह छह देला के भोजन का वर्जन होता है धत: उसे पण्डभक्त कहा । मापे भी इसी तरह समझना चाहिए । ऐसा सगता है कि जैन परस्परा के भनुसार पवास २४ घंटे से प्रधिक का होता चाहिए। उपवास के पहले दिन सर्यास्त होने के हते-पहले वह झारंग होना चाहिए । उपवास के दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व उपवास ा पारणा नहीं होना चाहिए।।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इत्वरिक तप जवन्य से एक दिन का और उत्हृष्ट से द् मास तक का होता है। टीका भी इसका समर्थन करती है-'इत्वरं चतुर्थादि परमासान्त्रसित्रं तीर्थमाध्रित्येति"ः ।

कही-कहीं 'नवकारसहित' को भी इस्वरिक तप कहा है पर उपवास से कम इस्वरिक तप नहीं होना चाहिए ।

उत्तराध्ययन में यह तप छह प्रकारका बताया गया है-(१) श्रेणितप (२) प्रतरतप (३) पनतप, (४) वर्गतप, (४) वर्गवर्गतप ग्रीर (६) प्रकीर्णतप । संक्षेप में इनका स्वरूप द्य प्रकार है :

(१) श्रेणितप--ऊरर में इत्वरिक तप के जो उपवास से पट्मासिक तप तक के भेद बतावे गये हैं, उन्हें क्रमशः निरन्तर एक के बाद एक करने को श्रीणतप नहते हैं ; यथा---उपनास केंपारणा के दूसरे दिन बेला करना दोपद का श्रीणतप है। उपबास कर, बेला कर, तेला कर, चोला करना--चार पदों का श्रीणतप है। इस तरह एक उपवास से क्रमशः पट्-मासिक दन की मनेक श्रेणियाँ हो सकती हैं । पक्ति उपलक्षित तपको श्रेणिदन नहने हैं¥।

१—राणाङ्ग ३.३.१८२ की टीका : एकं प्रदिने हे उपवासदिने चुच्चं पारणकृदिने भकं-भोजनं परिहरति यत्र वपसि तत् चतुर्गभकम २-- राणाङ ४.३.४१२ की टीका

रे—उस० ३०.१०-११ :

वो सो इत्तरियतवो सो समाचेण छब्बिहो । सेदितको पदातको घणो य तह होइ बन्नो य॥

वत्रो व वनगद्ममो पंचमो छट्टओ पद्गणातको । मगइच्छियचित्तत्थी नायव्यो होइ हतिरिश्री ॥

४---उत्तर ३०.१० की मेमिचन्द्रीय टीका :

पद्भित्तद्रपद्धतिसं तपः भ्रेणितपः

(२) प्रवरवप-एक श्रीणवप को जिवने कम-प्रकारों से किया जा सकता है उन सर क्रम-प्रकारों को मिलाने से 'प्रतरतप' होता है। उदाहरण स्वरूप उपवास, बेला, वेना भौर चौला--इन चार पदों की श्रीण लें । इसके निम्नतिश्चित चार सम-प्रकार बनते हैं :

| कम प्रकार | ₹     | 1 3   | 3     | Y     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2         | उपवास | वेला  | वेला  | चौला  |
| २         | बेला  | तेला  | चीला  | उपवास |
| 3         | वेसा  | चौला  | उपवास | बेला  |
| *         | चौला  | उपवास | बेला  | वेला  |

यह प्रतरता है। इसमें कुल पदों की संस्था १६ है। इस तरह यह ता श्री की श्रीणाशों से गुना करने से बनता है (श्रीणरंब श्रेषपा गुणिता प्रवर वर उच्येरे-भी नेसिचन्द्राचार्य)

(३) यनतप—वितने पदी की थेणि है प्रतर को उतने पदी से ग्या करने से पनडा बनदा है (पदचनुष्टयारिसक्या भेदया गुणितो पनो भवति—भी नेसियन्त्रावार्य)। महीं चार पदों की खेंणि है। मतः उपर्युक्त प्रतर ता को चार से गुना करने से मर्गी उने बार बार करने से पनता होता है। पनता के ६४ पद बनते हैं।

(a) वर्णअप---पन को पन से गुणा करने पर वर्णका बनता है (पन एवं परेन गुनिजो वर्गों भवति-स्थी नेमिचन्त्राचार्य) धर्यात् पततर को ६४ बार करने वे वर्षता

बनना है। इसके ६४%६४=४०६६ पर बनने हैं। (u) बर्ग इर्ग ठर --वर्ग को वर्ग मे गुमा करने पर वर्गवर्गता बनता है (बर्ग एवं वर्ग क्रींब गुरुषते तदा क्रांत्रमों सर्वति-वहीं) धर्वात् वर्गता हो ४०१६ बार हरने बें

बर्गबर्गता बनता है। इसके ४०१६×४०१६=१६ ३३३२१६ पर बतते हैं। (६) प्रदर्शितप्र-पह वर श्रीम बादि निविष्ण पदी ही रचना दिना दी बाती र्थान बनुवार दिया बाता है (धेरवादिनियत स्वनावित्तियं स्ववस्थार्थ-वर्ध)। द्ध बरेब प्रवाद का है।

उत्तरात्रक (१०.११)में एवरिक ता के लिया में कहा है—मनद्रश्यिककरी होड इच्छिको दलका मर्व थी नेविकशायार्व हुत्र उत्तराध्यस्त की दीका है

इन्सार इस प्रकार होता है ह

"मनस हैप्सित:-इष्टः; चित्र-अनेक प्रकारः; अयः-स्वर्गापवर्गादिः तेजो-टेप्यादिवां बस्मात् तद् मनहैप्सितचित्रायं ज्ञातच्यं भवति इत्वरक तपः।"

त्यवंशानित में ह्यूनीन और एता के तिए तर करात वित्त है। वेदी हातत त्यवंशानित में ह्यूनीन और एताके के तिए तर करात वित्त है। वेदी हातत में त्यांकि का स्वर्ग तैजोलेस्वादि मनोचान्त्रित यदे के लिए क्या वा करता है या क्या बाता है!—ऐसा यदं सूत्र को साथा का है या नहीं, यह जानता सावस्थक है।

पाचार्य भी पारमारामजी ने इक्का सर्व मिन्न किया है—"मनोवाधित स्वांत्वसं फर्मों को देनेवाला यह इस्वरिक तब सार्वाधक तम है" (उत्तराध्यसन सनुवाद: भाग ३ पुँ॰ ११३७)। भी तन्त्रतालको ने भी सपने सनुवाद में प्रायः ऐसा ही सर्व किया है (वित्तपुन-१७८)। यह सर्व भी ठीक है या नहीं, देखना यह जाता है।

स्व पर का प्रस्माये है—''मनहिन्द्वत विचित्र प्रयोगात हत्वरिक का नागने योग्य है "। हका मान्याये है—हत्वरिक कर करने नाने की क्वानुमार विचित्र होता है— वर एक दिन से नागकर रहन मानवक का हो सकता है। वर रूजा प्रमुक्ता रिजान होता है— वर एक दिन से नागकर रहन मानवक रिजान है— वर है किया ना सकता है। करनेवाना चाहे तो जो संवित्तर के रूज में कर तकता है या प्रव दिन्दी होता है— वर्ष है कि वह स्कृत्यनकों प्रार्थित किया में निष्यंत्र प्रकृति है कि वह स्कृत्यनकों प्रार्थित किया नहीं स्वतंत्र प्रवृत्ति होता है पर प्रवृत्ति होता है कहा की पर प्रवृत्ति होता है कि तम स्वतंत्र प्रवृत्ति होता है स्वतंत्र के स्वतंत्र प्रवृत्ति कर स्वतंत्र प्रवृत्ति के स्वतंत्र प्रवृत्ति कर स्वतंत्र प्रवृत्ति होता है। वर स्वतंत्र के स्वतंत्य के स्वतंत्र के स्वतंत्य के स्वतंत्र के स्वत

र-पायत्क्यिक अनग्रतः

यावरुष्टिक-मारणानिक प्रतरान दो प्रकार का कहा गया है --(१) सर्विचार भीर (२) प्रविचार । यह भेद काय-बंदरा के प्राध्यव से है।

!—डॉ॰ याकोवी आदि ने ऐसा ही अर्थ ्रिया है। (देखिए सी. वी. है. वो॰ ४० ए॰ १७४)

₹--380 ₹0. १२ :

जा सा अग्रसणा मरणे दुविहा सा विवाहिया। सविवारमविवारा कार्यावर्द्ध वर्द्द भन्ने ॥ (१) प्रवस्तर--एड थींपडर को निवने क्रम-प्रकारों में किया ना एक्टा है उन वर क्रम-प्रकारों को मिलाने से 'प्रवस्ता' होता है। उराहरच खब्स- वाबान, बेबा, वेवा धौर पोला--इन पार पर्दी की थींच सें। इनके निम्मतिबित चार क्रम-कार को हैं:

| क्स प्रकार | 1     | 2     | 3     | ¥     |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| ?          | उपवास | बेला  | वेना  | चौला  |
| 3          | वेला  | वैला  | चौला  | उनवास |
| 3          | तेला  | चौला  | उपवास | बेला  |
| ¥          | चौला  | उपवास | बेला  | वेला  |

यह प्रवरतन है। इसमें कुल परों को सक्या १६ है। इस तरह यह दा धींब से श्रीणवरों से गुणा करने से बनता है (धींजरेब धेदपा गुणिता प्रवर तम उज्यत-भी नेमियन्द्राचाये) (३) धनतप-नितने परों को धींण है प्रवर को उतने परों से गुणा करने ने धनतम

नतडा है (परचतुर्प्यारिमक्या भेदया गुनिशो घनो भवति—भी नेनिचन्द्राचार्य)। यहाँ चार पदों की श्रीण है। सतः उपर्युक्त प्रतर का को चार के गुणा करने वे मर्गी उसे चार करने से पनतथ होता है। पनता के ६४ पद बनते हैं।

(थ) बगंवर—पन को पन से गुणा करने पर वर्गवत बनता है (बन पूर्व पूर्वन गुणिवो वर्गो अवित—भी नैशिक्ददावाय) प्रयांन् पनतन को ६४ बार करने वे वर्ग्डन बनता है। इसके ६४४६६४≃४०६६ पर बनने हैं।

(४) बर्ग बर्ग वर्ग को वर्ग से चुना करने पर वर्गवर्गतर बनता है(बर्ग एव बरा बर्गेन गुरुपते तदा बर्गवर्गों भवति—वही) पर्वान् वर्गतर को ४०६६ बार करने से वर्गवर्गतर बनता है। इसके ४०६६-४४०६६=१६७७०२१६ पर बनते हैं।

(६) प्रक्रीगंतप---वह तम श्रीण मादि निश्चित पदों की रचना बिना ही मानी

द्यक्ति प्रनुवार किया जाता है (श्रेयपादिनियत रचनाविरहितं स्वयनस्यपेशं—वर्दी)। यह प्रनेक प्रकार का है।

उत्तराज्यन (२०.११)में इत्तरिक तर के विषय में कहा है—'मनाइच्यियांच्छयों नायन्त्रो होह इचितिभो' रक्का प्रयं भी नेमिचन्त्राचार्य कृत उत्तराज्यन्त की टीका के प्रमुखार रहा प्रकार होता है: "मतस हैप्तित: इत्यः, विश्व अनेक प्रकारः, अर्थ स्वागंवनांदिः तेवो-क्रेयादिनों पत्मात् तद् मनहेप्तिवविद्यार्थं ज्ञातस्यं भवति हत्यस्कं तपः।"

दबर्बकालिक में दूसरोक और परलोक के लिए तय करना बनित है। बैसी हालत में दल्बरिक तप स्वयं तेओलेस्वादि मनोवान्त्रित मये के लिए रिया जा सकता है या किया जाता है'—ऐशा मर्प सूत्र की गाया का है या नहीं, यह जानना सावस्थक है।

प्राचार्य श्री प्रारमारामनी ने द्वका प्रयं निन्न किया है—"मनोवाधित स्वर्गाचर्य फर्नों को देनेवाला यह द्वविरक तप सावधिक तप है" (इसराध्ययन प्रमुवाद : भाग ३ पृ॰ ११३७)। श्री सन्तनानजो ने भी प्रपने प्रमुवाद में प्रायः ऐसा ही प्रयं किया है (विंदा पु॰२७८)। यह प्रयं भी ठीक है या गहीं, वेसना रह जाता है।

हा यर का प्रसार्य है—"मतारिष्य विशेष प्रारंगांगा द्वार्यिक तथ नानने योग्य है"। इसका मानार्य है—"स्वरंगिक कर करने वाले को इच्छानार विशिष्य होता है—विष्क द्वारा मानार्य है—स्वरंगिक कर हो सकता है। बढ़ करना मानार्य निष्क कर हो सकता है। कह करने मानारिक मानार

र--यावत्कधिक अनग्रन :

यावरक्षिक---मारणात्तिक धनधन दो प्रकार का कहा गया है ---(१) सर्विचार भौर (२) प्रविचार । यह भेद काम-बंद्या के प्राप्तय से है |

-- को॰ याकोमी आदि ने ऐसा ही अर्थ ्रिया है। (देखिए सी. वी. ई. बो॰ ४० ए॰ १७६)

२—उसः ३०.१२ :

जा सा अगसमा मरणे दुविद्दा सा विपादिया । सवियारमवियारा कार्याचट्टे यद्दे भने ॥

जिसमें उद्वर्तनादि बावश्यक शारीरिक कियाओं का विचार हो- उनके लिए धर-काश हो--वे की जा सकती हों, उसे सविचार मारणांतिक प्रनशन वहते हैं। किने किसी भी प्रकार की सारीरिक क्रियामों का दिचार न हो-उनके लिए प्रवकाय न हो-वे न को जा सकती हों, वह ग्रविचार मारणांतिक भनशन कहलाता है।

भौपपातिक में यावरकथिक—मारणांतिक धनशन दो प्रकार का वहा गया है~ (१) पादोपगमन और (२) भक्तात्वास्थान । समबायाङ्ग सम् १७ में इस बनवन

के तीन भेद बताबे हैं-(१) पादोनगमन, (२) इंगिनी और (३) मक्तप्रत्यास्थान । इन

हीनों भेदों के लक्षण इस प्रकार है:

(१) पादोपगमन :

चारों प्रकार के माहार का जीवन स्थंन्त के लिए स्थाग कर किनी सान संस्थान में स्थित हो यात्रज्ञीवन पतित-नादन की तरह निश्चल रहकर जो किया बाय, उसे पादोपगमन ब्रनशन कहते हैं। पादप सम-विषम जैसी मी मूमि पर जिस हप में दिर पड़ता है वहाँ उसी रूप में निष्कंप पड़ा रहता है। गिरे हुए पादन की उत्ता है शरीर की सारी कियाओं को छोड़ एक स्थान पर किसी खास मुद्रा में स्थित हो निर्फा रह जो धनशन किया जाय, वह पादोगगमन है। कहा है:

समविसमस्मि य पहिश्रो, अच्छह सो पायबो व्य निरकंपो !

चळणं परप्पओगा. नवर दमस्वैव दस्स भने ।॥ (२) इंगिनीमरण:

इंग्विदेश में स्वयं पार प्रकार के माहार का स्थान करे मीर उड़र्नन-मंत वगैरह सुद करे पर दूसरों से न करावे, वह इगिनीमरण बहनाता है। इस मरण में चार प्रकार के ब्राहार का स्वाग कर इंगित-नियत देश के बन्दर रहना पहना है और चंप्टाएँ मी इसी नियत देश-क्षेत्र में ही की जा सबकी हैं। इसके सक्षण को बदतादेशकी

निम्न गाया स्मर्ण रखने जैसी है: इंतिप्रदेशमि सर्व चडव्यिहाहाहचःयनिष्यानं । उध्यक्ताइतुच नध्यभेग ड इंगिमीमरण ।

इसे इंगितमस्य भी बद्दा जाता है।

१—उत्तर रेश. १४ की टीका में द्रवृत ·—यसङ्ग २.४.१८२ की रीका में टब्स

#### (१) भक्तप्रस्थास्यानः

मकारवास्तान या मकारीजा धनवान तीन धवना चार प्रकार के धाहार स्वाम वे निषाय होता है। यह निषम ते समितकाँ—विस प्रकार समाधि हो रागेर को बैसी ही प्रतिक्रिया से युक्त कहा गया है। मकारवास्त्रान धनवन करनेवाना स्थयं उद्धर्तन-परिरर्जन करता है और समर्थ न होने पर समाधि के लिए थोड़ा ध्यतिचढ़कर से दूसरे वे भीकराज है। इसके सत्राम बढ़तानेवाली निक्षणिवत गायाएँ स्मरण रसने योज्य हैं '

मत्तपरित्नाणसर्गं तिषडिव्हाहारचायिः,प्यन्तं । सप्पडिकम्मं नियमा बहासमाही विविद्धि ॥ उक्षणह परियतह, सयमम्मेणानि कारए किंचि । अस्य समस्यो नवरं, समाहित्रणयं अपडियदो ॥

व्यापात और निज्यांघात भेद :

पारोशमन मनतन भीर मक्त्रत्वास्थान दोनों दो-दो प्रकार के कहे गर्ने हैं— (१) स्थापात भीर (२) निर्ध्यायात ।

दिंह, रावानत सारि उपनर्षी से समिनून होने पर हटानू जो सन्तन क्या गडा है, वह स्थापात सौर बिना ऐसी परिस्पितियों के श्वाकात क्या बात, वह निर्माणत सन्तन है।

१—(६) समाङ्ग २,४,१०२ की रीका में बद्दा (१) उत्तर २०,१२ की रोका में ददत

नव पदाव

साधारण नियम ऐसा है कि मारणांतिक प्रनशन संवेपनानुर्वेक किया जाना चाहिए-मर्थात् शरीर भीर कपायों की ययाविधि हा से संतेपना करते-जन्हें क्षीन करते

जब प्रचानक काल समीप दिलाई देने नगउा है उस समय वो मारणांतिक प्रनशन स्थि। जाता है, वह ब्यायात कहलाता है । सूत्र, प्रयं प्रीर मूत्रार्य-तीनों जाननेवाता मुमुझु परिकर्म-संतेपनात्मक तप कर यथासमय जो मारणांतिक धनशन करता है

हुए बाद में मयासमय यावज्जीवन भ्राहार का त्याग करना चाहिए प्रत्यवा भार्तध्यान की संभावना रहती है। पर कमी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि संबंदना का भवसर ही नहीं रहता । सिंह, दावानल, मूकम्य मादि ऐसी परिस्थितियाँ वर्णस्था हो जाती हैं कि तुरन्त ही समाधिमरण करने की मावश्यकता हो जाती है। ऐसे उनव में

धनशन के व्याधात मौर निर्व्याषात भेरों को स्वतिकर्म मौर धनिरकर्न ग्रवों के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यथा-

वह निर्व्याघात कहा गया है?।

अहवा सपरिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया । नीहारिमनिहारी आहारच्छेओ दोछ वि ॥

संपरिकर्म का मर्थ है जो संतेषनापूर्वक किया जाय (संटेपना सा बचाऽस्ति हर् सपरिकर्म)। भगरिकर्म का भयं है जो सलेपना विना किया जाय (ति दूपरीतं उ अपरिकर्म) । इस तरह स्तस्ट है कि व्याघात-निर्व्याघात गौर मारिकर्म-सर्रारहनं धन्द पर्याय-वाची हैं।

निव्योघाठ पादोपगमन सनसन की विधि को बतलानेवाली १९ गायाएँ ठाणाञ्ज (२.४.१०२) की टीका में उद्दत मिलती हैं। निहारिम और अनिहारिम भेद : पादोपगमन भौर मक प्रत्याख्यान भनदान मन्य तरह से भी दो-दो प्रकार के होते

हैं : (१) निर्हारिम धोर (२) ग्रनिर्हारिम \*। १—उत्तः ३०.१३ की भी नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका :

व्याचाते सलेखनामविधायेव क्रियेनेभक्त्यत्याख्यानादि चही : अञ्यापाते प्रयमप्पेत्स्यायोभयनिष्ठितो निष्पादितशिष्यः संटेसनाप्तंद्रमेव

३—उत्त० ३० : १३ ४---(क)भगवती : २४.७ े (स) टाणाङ्ग २.४.१०२

विधत्ते ।

निर्होरिम और मनिर्होरिम शब्दों की व्यास्थाएँ निम्न रूप में मिलती है :

(क) जो वसति या उपाध्यय के एक भाग में किया जाता है जिससे कि कलेवर को उस माश्रम से निकालना पढ़ता है, वह निर्हारिम बनशन है। जो गिरिकंदरादि में किया बाता है, वह प्रनिर्हारिम प्रनरान कहलाता है (भगवती २५,७; ठाणाज्ज २,४,१०२ टीका) ३

. (स) जो गिरिकन्दरादि में किया जाता है जिससे ग्रामादि के बाहर गमन करना होता है वह निर्होरि और उससे विपरीत जो अजिकादि में किया जाता है और जिसमें शब उठाया जाय ऐसी प्रपेला है, वह प्रतिर्हारी कहा जाता है'।

 (ग) जो प्रामादि के बाहर गिरिकंदरादि में किया जाता है, वह निर्हारिम । जो शव उठाया जाय इस कामना से वृजिकादि में किया जाता है और जिसका धना वही होता है, वह बनिर्हारी कहलाता है-

बहिया गामाईजं, गिरिकंदरमाङ नीहारि । बदयाइस्, जं अंतो, उट्टेडमणाण ठाइ अणिहारि<sup>२</sup>॥

इन ब्यास्वामों में निर्होरिम-मनिर्होरिम शब्दों के मर्च के विषय में मठभेद स्पष्ट है। यह देखकर एक मानार्य कहते हैं- 'परमार्थ तु बहुधुता विद्रन्ति।'

सारांश यह है कि मारणांतिक प्रनशन दो तरह का होता है एक जो प्रामादि स्थानों में किया जाता है भीर दूसरा जो एकांत पर्वतादि स्थानो पर किया जाता है।

पादोपगमन मनशन नियम से मश्रतिकर्म होता है भीर भक्तप्रत्याख्यान मनशन नियम से सप्रतिकर्म ३ :

सपरिकर्म और मपरिकर्म राज्दों का मर्थ संतेषनापूर्वक भीर विना सतेषना-ऐसा कार बताया जा चुका है। इनका दूसरा झर्य भी है। सपरिकर्म-स्थाननिपद्नाहि-रूपपरिकर्मयुक्तम्, अपरिकर्म--वद्विपरीतम् ।

रे—उत्तः ३०.१३ की नेमियन्द्रायार्थं कृत टीका :

निर्देशं निर्देशं-गिरिकन्द्रादिगमनेन प्रामादेशीहर्गमनं तद्वियतं यत्र तथिहारि, वदन्यद्निहारि युर्थानुकामे ब्रजिकादी विधीयत

१—उत्त• ३०.१३ की नेमिचन्द्राचार्य कर टीका में उदत

रे—मुख शब्द 'सप्पविकास' 'अप्पविकासे' हैं । उत्तराज्यपन (३०.१३) में मुख शब्द 'सपरिकरमा'—सपरिकर्म, 'अपरिकरमा'—अपरिकर्म हैं। भप्रतिकर्म-चरीर-प्रविक्रिया-छेवा का वर्जन जिस में हो ।

<sup>ं</sup> सप्रतिकर्म-धरीर प्रतिक्रिया-सेवा का वर्जन जिसमें न हो ।

१—उत्त- ३०.१३ की भी वेमिचन्द्राचार्य कृत टीका

**€38** नव पश्चार्य

५-जनोदरिका (गा० १०-११) :

दूसरे बाह्य तम के 'ऊणोयरिया'--- अनोदरिका , 'मोमोरियामो'-- मबनोदिका भीर 'श्रोमोयरणं', 'श्रोमाणं'--श्रवमीदर्य' -- ये तीन नाम मिलते हैं।

'ऊण' और 'ओम' दोनों का धर्य है-कम । उत्तराध्यवन में इसी पर्य में इतन प्रयोग मिलता है \* । 'उयर'--- उदर का ग्रर्थ है पेट। प्रमाणीपेत मात्रा से शाहार की

मात्रा कम रखना--पेट को न्यून, हुन्का रखना ऊणोदिरका प्रयत्रा प्रवमोदिरका वा कहलाता है। उत्तलक्षण से सब बातों की-माहार, उपि, भाव-क्रीयादि मी सूनज के बर्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसी कारण शागन में इसके तीन भेद मिलते हैं--

१-उनकरण मवभोदरिका, २-मक्तपान मवमोदरिका भीर ३-भाव मवमोदरिका । स तर के विषय में भागमों में निम्न प्रश्लोतर मिलता है। :

"मवमोदरिका तप कितने प्रकार का है !" "वह दो प्रकार का है-द्राय महने-दरिका और मात प्रतमोदरिका ।" "द्रव्य प्रतमोदरिका कितने प्रकार का है !" "बह दो प्रकार का है-जाहरण प्रामोदिरका भीर भक्तान भवगोदिरका।"

१--(क) उत्तः ३०.८ (ख) समवायाङ्ग सम 🥞 👢 (ग) भगवती २४.७

२—(इ) भीपपातिक सम् ३० (स) रामाङ्ग १.१.(८२

(ग) भगवती २५.७

३—(क) उत्तर ३०.१४,२३ (छ) तस्याः ६.१६

8-38: \$0.18.30,31.38

५--रामाङ दे.दे.१८२ :

विविद्या ओमोपरिया वं वं वं ववगरमोमोपश्या भवपानीमोद्रश्ता भावीमी दरिया ६—(६) धीरपाठिक समः ३० :

में कि से भोमोपरियाओं ? दुविहा परमण । त जहा--दृश्योमोद्दिया व भारी-मोर्ट्स्या य । से कि न द्वांकी (प्या ? दुविश पदमना । से मश-नाशाम-राजीकोर्राया य सन्तानगरकोसीर्राया य ।

(स) समझी ३४.०

. इस बार्मानाय से भी तीन ही भेद फलित होते हैं। नीचे तीनों प्रकार के प्रचमोद-रिका तमें का स्वरूप संक्षेप में दिया जा रहा है :

१--वपबरण अप्रमोदरिका :

यह बीन प्रकार का होता है '

(क) एक वस्त्र से ब्राधिक का उपयोग न करना।

(स) एक पात्र से अधिक का उपयोग न करना ।

 (ग) चित्रतीपरुरणस्वदनताः संवमीसम्मत उपकरण का घारण करना प्रथवा मतीन वस्त्र, उपकरण---- उत्थि प्रादि में भी प्रदीतिमान न करना ।

वाषु मानमविद्धि वरत-नात्र रख सकता है। विच्यानुमार रखे हुए वरत-पात्रों से वाषु मधंसमी नहीं होता। मधिक रखनेवाला मध्या यतनापूर्वक व्यवहार नहीं करने-बाला वाषु मधंसमी होता है—

जंबहृद्द उबगारे, उबकरणंतं सि होट्ट उबगरणं।

अहरेगं अहिंगरनं, अजभो अज्ञयं परिहरंती ॥ सायारणतः मायु के लिए प्रीयक दश्यादि का प्रवहण ही प्रयमोदरिका तप है। वो यायु विहित वस्त-पात्र-उपवि को भो स्मृत करता है, वह प्रयमोदरिका तप करता

है।

सतीन बस्त-पात्रों में प्रशिविभाव का होना उपकरण मूख्यें है। इस मूख्यें कर
पटाना-मिटाना उपकरण प्रवसीदिस्का है।

२--भक्त्यान अवसोदरिका :

्रव्यात व्यवसादारका : इत्या, क्षेत्र, काल, भाव घीर पर्याच की घपेजा में यह तर पांच प्रकार का बताया गया है?]

१—(क) ठालाङ्ग ३-३ १८२ :

उपगरणोमो दरिता तिविहा पं० तं॰—एगे बस्थे पूगे पाते चियत्तोबहिसाविज्ञणता (ख) औपपाविक समः ३०

(ग) भगवती २५.७ १--राणाङ्ग १.१.१६२ की टीका में उद्धत

1-440 30'68:

ओमोपरणं पंचहा समासेण विवाहियं । दब्बओ खेतकारेणं भावेणं पज्जवेहि य ॥

વરવ नव पदाय (क) जिसका जिनना माहार है उनमें से जयन्य में एक कदन भी न्यून करता इन से भक्तान धरमोदरिका तर है। प्रापन में कहा है? : कुरुड़ी के पर्व जितने बतीय कवन का पाहार करना प्रमानपात प्राहार क्लाडा है। इससे एक भी कवल मना माहार करनेवाला अमणनिर्मन्य प्रकामरसनीमी नहीं होता । कुकड़ी के मण्डे जितने इक्तीन कवल से मधिक माहार न करना किचित् सकरान

घवमोदरिका है। कुकड़ी के प्रण्डे जितने चौबीस कवल से प्रविक बाहार न करना एकमाप-प्रात

भक्तपान भवमोदरिका है। कुकड़ी के मण्डे जितने सीलह कवल से प्रविक ब्राह्मर न करना दोनाम-जात

धवमोदरिका है। कुकड़ी के अन्डे जितने बारह कवल से प्रथिक बाहार न करना बनावा मन्त्रान

भवमोदरिका है। कुकड़ी के अण्डे जितने बाठ कवल से बाधक बाहार न करना बलाहार है ।

१—उत्त० ३०,१४ : जो जस्स उ आहारी तथी ओमं तु जो करे।

जहन्त्रेणेगसित्धाई एवं दृष्वेण ऊ भवे ॥ २—(क) औपपाविक सम० ३० (ख) भगवती २४.७

(ग) ठाणाङ्ग॰ ३.३.१८२ की टीका में उदतः वत्तीसं किर कवला आहारो कुन्छित्रओ भणिओ । पुरिसस्स महिल्याप् अट्टावीसं भवे कवला ॥ कवलाण य परिमाणं कुरकुडिअंडगपमाणमेसं तु । जो वा अविधिअवयणो वयणमि छुद्देग्ज वीसत्थो ॥

अप्याहार १ अवड्रा २ दुसाम ३ पत्ता ४ तहेच किन्जा । अट १ दवालस २ सोलस ३ चडवीस ४ तहेक्क्तीसा य ५ ६ ३---यहाँ दिया हुआ अनुवाद औपपातिक मूत्र के कम से टीक उल्टा है। मूछ "इक्षी

के अग्रहे जितने आठ कवल से अधिक आहार न करना अल्पाहार है - से ग्रह होता है और ""प्रकासरसभोजी नहीं बदलाता" में ग्रेप होता है। समक्रने की

· भूगमता की इच्छि से क्रम उल्लास्ता गया है।

(ख) बाम भादि नाना प्रकार के क्षेत्र भिन्ना के लिए हैं। इनमें इस प्रकार समुक धेशदि में ही भिन्ना करना मुते कलाता है-साथ का ऐसा या प्रत्य नियम करना क्षेत्र

से मक्तपान धवमोदरिका है। 'इत प्रकार' सब्द विधि के चौतक हैं। (१) पेटा (२) मर्द्धपेटा, (३) गोमृत्रिका, (४) पतंगवीमिका, (१) शंबकावर्स भीर (६) भागतंगत्वाप्रत्यागता-ये भिक्षाटन के प्रकार हैं । इनकी संशित व्याक्ता इस प्रकार है :

(१) पेटा: एक पर से निशा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से मिला करना कि स्पर्शित परों का एक चौकोर पेटी का बाकार वन जाब, वह पेटाविधि कहलाती है।

(२) अर्द्रपेटा: एक घर से जिला सुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिला करना कि स्पत्ति परों का एक भई पेटा का भाकार बन जाय, वह भईपेटा विधि कहलाती है।

(३) गोमूबिका : गोमुविका की तरह मिशाटन करना गोमूबिका विधि कहलाती है। एक पंक्ति के एक घर में आकर सामने की पंक्ति के घर में जाना, फिर पहली पक्ति कै पर में जाना गोमृत्रिका विधि कहलाती है।

(४) पर्तगर्वाधिका: पतंग के उड़ने की तरह प्रनियत क्रम से भिक्षा करना अर्थात् एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़कर फिर किसी घर मैं भिक्षा लेना पर्तगवीयिका विधि कहलाती है।

(६) यंक्रावर्ष : जिस भिक्षाटन में शंख के आवत की तरह पर्यटन हो, उसे संयुका-वर्त्त विधि रहते हैं।

(६) आयसंगत्याप्रत्यागता : एक पंक्ति के परों से मिक्षा सेते हए आगे क्षेत्र पर्यन्त

१--उत्त० ३०,१६-१८ : गामे नगरे तह रायहाणिनिगमे य आगरे परसी ।

खेडे कम्बदरीगमुद्दपृष्ट्यमदस्यसंबाहे ॥ आसमपद विहारे सन्निवेसे समायबीसे य ।

थलिसेगाखन्धारे सत्थे संबद्धकोहे य ॥ वाडेस व रच्छास व धरेस वा एवमिलियं खेलं।

कप्पइ उ एवमाई एवं खेसेन उर भने॥ २--वद्धी : ३०.१६ :

पेढा य अद्भेदा गोमुत्तिपर्यगवीहिया चेव । सम्बन्धावद्वाययगन्त्ंपच्चागया छहा ॥

**474** तव पदाय (क) जिसका जितना झाहार है उसमें से प्रथम में एक कवल भी न्यून करना इस से भक्तरान अवमोदिरका तप है । आगम में कहा है र : कुकड़ी के मण्डे जितने बतीस कवल का घाड़ार करना प्रमाणप्राप्त माहार कहनाडा है। इससे एक भी कवल महा माहार करनेवाला श्रमणनिर्दृत्य प्रकानरसनीमी नहीं होता । कुकड़ी के बण्डे जितने इकतीस कवल से ब्रधिक ब्राह्मर न करना किचित् मस्पान मनमोदरिका है। कुकड़ी के मण्डे जितने चौबीस कवल से मधिक माहार न करना एकमाय-पात भक्तपान प्रविधादिका है। कुकड़ी के मण्डे जितने सोलह कवल से मधिक भाहार न करना दोनाय-प्रात भवमोदरिका है। कुरुड़ी के प्रण्डे जितने बारह कवल से मधिक साहार न करना संशार्य मक्तान भवमोदरिका है। कुरुही के भगड़े जितने भाठ कवल में भधिक साहार न करना भनाहार है?! t --- 2 do 3 o . 1 % : जो जस्स उ आहारो वत्तो भोमं तु जो करे। जहरूनेमेगसिरधाई एवं द्रव्येण ऊभवे ॥ २—(६) भीपपातिक सम् ३० (ख) भगवर्ता २४.० (ग) क्षामाङ्ग- ३.३.१८२ की ठीका में उद्धतः वत्तीमं किर कपला भाहातो कृष्टिएओ भगिओ । वरियस्य महिस्याए भटावीमं भव दवसा ॥ द्वताम य परिमाने करहहिन्दंगरमानमेचं तु । जो वा अविशिश्वयमो वयमीस छुद्देश्च बीसरबी ॥ अन्याहार है अबदा ने दुनाग ने पंता ह तदेव कियुगा । अट १ दशक्य २ मोठन ३ पर्साम ४ महेशस्त्रीता ४ ६ ६ ३---यहाँ द्विया हुआ अनुबाद औरचातिक सूत्र के अस से ग्रेंड उस्या है। सूत्र "इक्षी

के अन्देर जितने। आठ करत से अजिक आहार न करना। अकाशार है"—से दुव बोजा है और '''न्जकामरम-बोजी नहीं कहराता'' में क्षेत्र होता है। समर्कन की

कारता की कींद्र में कम समग्र स्वा गया है।

(य) बान बादि नाना प्रकार के धंत्र किया के लिए हैं। इनमें इस प्रकार प्रमुक धेत्रादि में ही मिता करना मुझे करनता है—साचु का ऐसा या प्रन्य नियम करना धंत्र से मरुगान प्रवमोद्यक्ति है।

'द्व प्रकार अब विषि के चोतक हैं। (१) पेटा (२) मर्द्वेटा, (१) गोमूत्रिका, (४) पर्वापीषिका, (१) श्रंबुकावर्ष और (६) बायवप्रवाप्रशापता—में प्रिसाटन के मकार हैं। इनकी संशित स्वास्ता इस प्रकार हैं:

- (१) पेटा: एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरो से भिक्षा करना कि स्परित घरों का एक चौकोर पेटी का भाकार बन जाय, वह पेटाविधि कहलाती है।
- (१) अर्द्धियाः एक घर से भिक्षा युरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करता कि स्पित्त परों का एक सर्द पेटा का साकार बन जाय, वह सर्द्धिया विधि कहनाती है।

(३) गोसूत्रिका: गोमूत्रिका की तरह निशादन करना गोमूत्रिका विधि कहलाती है। एक पंक्ति के एक पर में वाकर सामने की पंक्ति के घर में जाना, किर पहली पंक्ति

के पर में जाना गोमूनिका बिधि कहताती है।
(४) पर्तगरीधिका: पर्तग के उड़ने को तरह मनियत क्ष्म से मिसा करना मर्यात् एक पर से मिसा के किर कई पर छोड़कर किर किसी पर में मिसा लेना प्रतासीयका

विधि कहताओं है।

(१) चंड्रकावर्क : निस मिआटन में सब के माहुत की तरह पर्यटन हो, उसे संवृक्त-

रिप्र पर्यापक र जिस निवादन में शेख के ब्राक्ट्स का तरह प्यटन हा, उसे शहूका वर्त विधि बहते हैं।

(६) आयतंगत्वाप्रत्यागताः एक पंक्ति के घरों से भिक्षा लेते हुए आगे क्षेत्र पर्यन्त

## १-उत्तः ३०.१६-१८ :

गामे नगरे तह रायहाणिनिगने य आगरे पछ्छी । खंडे कन्यदरी-गहुरपट्टगमहान्यसंबाहे ॥ आसमपर विद्वारे सान्यवेसे समावयोसे य । परिसंताक्षण्यारे स्ट्रप्रे संबद्धकोटे य ॥ बारेख न रच्याद व परेख ना युवनिचित्रं सेखं । कप्टेस प्रसाह पूर्व सेलेन क मरे॥

१—वही : ३०.१६ :

पेश व अद्येश गोमुक्तियंगवीहिया चेव । सम्बुक्शवहायवगन्तुंप्रचागवा एहा ॥ चला जाना और किर सीटने हुए दूसरी पंक्ति के घरों से निजा लेना आपटांस्ला-प्रस्यागता मचवा गरवाप्रस्यागता विधि कहनाठी है। (ग) दिवस की चारों पौरुपियों में जिउना काल रखा हो उस नियत काल में साबु

का भिजादन करना काल महनीदर्व है। प्रवता बीसरी पौरवी कुछ कम हो बाने पर या चौवाई माग कम हो जाने --बीत जाने पर माहार की गवेपना करना कात वे भक्तान प्रवमोदरिका है।।

मागम में ठीवरी पौरुषी में भिजा करने का विधान है। फैसरी पौरुषी के नी दो-

दो घड़ी प्रमाण चार माग होते हैं। इन चार मानों में से किसो प्रमुख माग में है निक्षा के लिए जाने का मनिव्रह काल की मंत्रेजा से मबनोदरिका है क्योंकि स्वर्ने मिशा के विहित काल को भी न्यन-कम कर दिया जाता है। (प) स्त्री सथवा पुरुष, सर्वक्षत्र सपवा सनवंक्षत्र, समुक्त वयस्त सथवा समुक प्रकार के वस्त्र को धारण करनेवाला, मन्य किसी विशेषता—हर्ष मादि की प्राप्त मदवा

विशेष वर्णवाला-इन भावों से संयुक्त कोई देगा तो प्रहण करूँगा-सामु का इनप्रकार अभिग्रह पूर्वक निजादन करना भाव से मक्तान अवमीदर्य है । (ह) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के विषय में जो भाव कथन किये गये हैं उन सब

भावीं--पर्यायों से सायु का मक्तपान बनमोदरिका करना पर्याय बनमौदर्य कहलाता है। ऐसा भिक्ष पर्यवचरक बहलाता है?।

१--उत्तः ३०.२०-२१ :

दिवसस्स पोइसीणं चउग्रहं पि उ उत्तिओ भवे काळी। पुत्रं चरमाणी खलु कालोमाणं मुजेयव्वं॥ अहवा तहवाए पोरिसीए उजाइ घासमेसन्ती।

चडमागुणाए वा एवं कालेण ऊ भवे ॥

२---उत्त० ३८, २२-२३ :

दृत्थी वा परिसो वा अलंकिओ वा नलंकिओ वा वि । अन्नयरवयस्थो वा अग्रयरेणं व बत्धेगं॥ अन्तेण विसेसेणं वस्त्रेणं भावमणुमुबन्ते छ ।

पूर्व चरमाणी राल भावीमार्ग मुणेयव्वं ॥ ३-- वही : ३०,२४: दव्ये खेसे काले भावस्मि य आहिया उ में भावा ।

एएदि ओमचरओ परजवचरओ भवे भिरापृ ॥

### रे-भाव अवमोदरियाः "

यह वर मनेक प्रकार का नहा गया है, यया—(क) मलकोध—क्रीव को कम करना, (त) मलमान—मान को कम करना, (ग) मल्य माया—मावा को ग्रस्य करना,

(य) घटनात-साथ का कम करना, (ग) धटन माया-माया की घटन करना, (य) घटनोभ-सोम को कम करना (इ) घटनाब्द-सोतने को घटाना धौर (च)

जन-स्पून का पर्याय वाचक है। इसका धर्य कम या खाली होता है। कम पेट-खाली

(२) गरावान—वान का कम करना (इ) सत्यद्यन्य—वोतनं को पटाना ग्रीर (व) प्रस्तवा—संक्षा को कम करना । (य) प्रस्त तूं-तूं-तू-तू , मैं-मैं को कम करना । । वाषक उमास्वाति ने प्रवमीर्द्य के स्वस्थ को बतताते हुए लिखा है—"प्रवम" शब्द

पेट रहना प्रवमीरमं है। उद्घष्टर धीर अपन्य को छोड़कर मध्यम वजन की घरेखा ते यह उन की नकारका होता है—प्रत्याहार प्रवमीरमं, उपिय ध्वनीरमं धीर प्रमाणशास के विश्वित प्रमाणश्चित क्या का प्रमाणं बत्तीत क्या के उद्देशका यहण करना चाहिए?।।' वापक उमान्वाति के धनुसार सामु को ज्यादा-विज्ञादा बतीव करना साहिए? केना चाहिए। एक याब धीर बतीव दास को छोड़कर मध्य के से ते केकर इन्छीस प्राप्त तक का प्राह्मार लेना धन्यनीरमं तन है। दो, बार, छह श्रादि सन्य श्रास तने को

पत्नाहार प्रमादम्, पाये के करीव —ांडह-सोलह प्राप्त कोने को जायि प्रयमीदम्मीत्र प्रीर रूपील प्राप्त के प्राहार तक को प्रमाणप्रास्त से किषित् उन प्रयमीदम्प कहते हैं। उमारवाजि ने एक ग्रास पहण को प्रयमीदम् नयों नहीं माना —यह समस में नहीं प्राप्ता। पूर्ण प्राहार न करना जब सबनीदम् है तब उसे भी ग्रहण करना चाहिए था।

भाता । पूर्व भाहार न करना यह धवनीदर्य है तब उसे भी प्रहण करना चाहिए था। भी महत्त्वदेव ने उसे प्रहण हिमा है—"आहितंत्वदो प औदन: तस्य प्युभाने-नार्वपासेन वा अवसान्तं उदस्तस्यासाववसोदरः, अवसोदस्य भावः वर्स वा अवसो-दर्शस्

## १-(क) औपपातिक समः २०:

से कि तं भावोमोयिदयो ? २ अणेगविद्धा परणता। तं ब्रहा—अप्यकोदे अप्पमाणे अप्यमाए अप्यलोदे अप्यसदे अप्यक्षके

## (स) भगवती २५.७:

भावोमोयरिया अणेगविहा पं॰ तं—अप्पकोहे जाव—अप्परोभे, अप्पसरे, अप्पक्षेभे अप्पतुमंतुमे । सेचं भावोमोयिका

२—-तस्वा० ६.१६ भाष्य २

रे-वस्ता॰ ६.१६ राजवार्तिक रे

मा॰ पुज्यपाद ने संयम की जागृति, दोयों के प्रसम तथा सन्तोष और स्वाम्तान से मुखपूर्वक सिद्धि के लिए इसे भावस्यक बताया है?।

नव पडार्थ

ξgο

२ —समग्रवाङ्गः सम**०** ६

बक्दर्शस्त्र ।

र्द-भिक्षाचर्या तप (गा०१२) : उत्तराव्ययन, भोवराविक, भगवती श्रीर ठाणाङ्ग में इस तर का यही नाम निवडा

उत्तराध्ययन, भीवरातिक, भगवती भीर ठाणाञ्ज में इस तर का यही नाम नित है। इस तर के वृत्तिसंतेष<sup>र</sup> भीर वृत्तिपरिसंस्थान<sup>3</sup>, नाम भी प्राप्त हैं।

त्रश्न हो सकता है कि सनसन—साहार-त्याप को तर कहा है तब निगापर्या— निश्नाटन को तप कसे कहा ? इसका कारण यह है कि सनसन कि तरह मिजाटन में मे करूट होने से सामु को निर्मरा होती है। सत: यह भी तप है। सपना विशिष्ट और विविध

प्रकार के मिनवह से संयुक्त होने से वह साथु के लिए प्रसित्तांत्र रूप है भीर रव उप वह तर है<sup>8</sup> । भा॰ पूज्यवाद ने दसता लाजण इस प्रकार बताबा है—"मुनेरेकणत दिविषयः सङ्कटनः चिन्तावरोधी कृतिपरिसंख्यानस् ।" इसका प्रत भागा-निर्दात है।"

समिग्रह के उपरांत भिक्षा न करने से स्वामीत्री ने इवका लक्षण भिक्षात्वाय किया है। उन्होंने निज्ञात्वर्या को सनेक प्रकार का कहा है। सागम में निम्न भेदों का उत्सेव रिव्यक्त क्षेत्र

निता है\* १—तत्त्वा ६-१६ सर्वार्थसिद्धिः संवयत्रवारकोष्ट्रगमसन्तोषस्वाच्याचादिएतसिक्च्यर्भमवमीद्र्यम्।

३—(६) तस्ता॰ १६.१६ (स) दुखेडाल्ड नियुंकि गा॰ ४० ४—द्यानाङ्ग ४.३.४११ टीझाः

अक्षाचर्या मत्र तमी निर्वसङ्गत्यादनगनवद् भथवा सामाम्योवादानेश्व विविध्या विकासिकारमञ्जले अस्तिविक्ता सा वाद्या ।

विचित्रानियदयुक्तवेत चुक्सिधेयस्या सायासा। ५—भीपराविक समर्थः

द्वानिमाइषाएं संवानिमाइषाएं बालनिमाइषाएं भावनिमाइषाः
विस्वचराणं निस्ताच्यायं व्यक्तिविस्तावषाः निस्ताविस्तावषाः
विद्याग्यायं माहर्रिकान्यायाः व्यक्तिविस्तावषाः व्यक्तिवार्षायाः
विद्याग्यायं माहर्रिकान्यायाः व्यक्तिवार्षाः भवनिवार्षाः विद्याग्यायाः
विद्याग्यायाः सम्हत्यायं भावनुष्याः निमानाव्याग्यायः सम्बावयाः
विद्याग्यान्यः सिंद्यानितः पुर्वानितः भावन्यान्यः सिंद्यानितः
विद्याग्यानितः सर्वानितः स्वानितः विद्यानितः विद्यानितः स्वानितः

- (१) द्रव्याभिष्रह चर्या : द्रव्य सम्बन्धी ग्रभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणा माने के मग्र मान पर स्थित द्रव्य विशेष को लंगा—हत्यादि प्रतिज्ञा द्रव्याभिग्रह है।
- (२) क्षेत्रानियह चर्चाः शेत्र शस्त्राची प्रमिष्यह कर निशास्त्र करता । उराहरका देहती के रोनों भोर पैर रसकर बैठा हुमा कोई दे तो सूंगा—हत्यादि प्रक्रिता क्षेत्रानिय है।
- (१) काळाभिषद् चर्याः काल विषयक प्रभिन्नह कर भिजाटन करना। उराहरचारं वद भिजाचर गोचरी कर चुके होंगे उछ समय भिजाटन करूँगा—ऐसी प्रशिन्न कालानिष्नह है।
- (४) भावाभिषद्व चर्या : भाव विषयक प्रभिष्णद्व कर भिशाटन करना । उदाहरणार्थ हेंग्रा, रोवा या गावा हुमा पुरुष देवा वो सूंगा भावि प्रविज्ञा भावाभिषद् है ।
- ५--- प्रधा पा पावा हुमा पुरुष देवा ता सूचा भाव प्रावता भावाभगह है ।
  (४) विश्वत धर्मा : एहस्य द्वारा स्वप्रयोजन के तिए पाक-माजन से निकासा हुमा
- इस प्रहण करने का प्रनिष्ठह कर भिक्षादन करना ।

  (६) निश्चित चर्चा : पाक-आवन से निकाली हुई वस्तु को प्रहण करने का प्रनिष्ठ कर ।

  कर मिश्रादन करना ।
- (०) ब्रोतिहिनिक्षित चर्चा : उद्यात एवं निधित दोनों हो उद्दन करने का समिन्द कर विज्ञादन करना सपना वाक-भावन से निकाल कर उसी में या सम्बन्न रही हुई बस्तु पहल करने का समित्रह कर भितादन करना।
- (६) निश्चित्तवर्धीय्त चर्चा : निश्चित्त और जीशत दोनों को प्रहम करने का समिवह कर निशास्त करना सचवा पाढ-माजन में रखी हुई बस्तु मोजन-पाब में निकानी हुई हो जब बहुन करने का समिबह कर निशास्त्र करना :
- (१) पश्चित्यमात्र चर्चा : परोधे जाते हुए में से भेने का समित्रह कर निवारत करना । .
- (१०) सदियमान वर्षाः फैनाई हुई बस्तु बटोर कर पुनः भावन में रसी वा पृहे हो उसे पहण करने का समित्रह कर मिसाटन करना।
- (११) उपनीत चर्चा : क्लि हारा समीर नाई हुई बानु को बहुक करने का ब्यांबाह कर निवारन करना :
- (१४) भवबीत बची : देव हम्म में में प्रवासित—मन्त्रव स्वास्ति वाणु को हरूव करने का मानिवह कर विभागत करना !

स्वरून—यह जन प्रोतन है पर शास्तुक है—दाता द्वारा इत तरह प्रशंकित बन्तु को प्रहुष करना

(१४) अपनीतोपनीत चर्चा: जित वस्तु में एक घरेवा ने दोप घीर एक घरेवा से गुण बताना गया हो उन्ने प्रहुष करने का पनिषड़ कर जिलाजन करना। ब्याह्मण स्वरून—यह जन शास्तुक है पर गोतन है—दाता द्वारा इन तरह प्रमाधित-प्रधान वस्तु को प्रहुष करना।

(१४) संसुष्ट वर्षा: घरे हुए हाथ या पात्रादि ने देने पर तेने का नियन कर विधानन करना।

(१३) उपनीवापनीव चयां: उपनीव-मानीव दोनों को बहुन करने का मन्त्रह कर निप्ताटन करना। मपना दाना द्वारा विक्रका गुन कहा गया हो वह उपनीव, विक्रका गुन नहीं कहा गया हो वह सपनीव। एक मरेता वे विक्रका गुन कहा हो मीर हुन्छे मपेता से दोय—उस बस्तु को बहुन करने का मनियह कर निप्ताटन करना। उदाहरण

सब पदार्थ

(१६) असंसूष्ट चयां: विना नरे हुए हाय या पात्रादि से देने पर तेने का नियन कर मिशाटन करना।

कर निवाटन करना। (१७) तज्जातसंख्य चर्याः जो देय चल्तु है उनी ने संतुष्ट हाय वा पात्रादि वे

(१८) अज्ञात धर्याः स्वजाति या सम्बन्ध मादि को जताये दिना निज्ञातन

देने पर लेने का नियम कर भिकारत काता ।

करना ।

483

(१६) मीन चर्या : मीन रह कर भिज्ञाटन करना । (२०) दृष्टलाम चर्या : दृष्ट माहार भादि को प्राप्ति के लिए निजाटन करना

भपवा पूर्व देखें हुए दाता से मिक्षा बहुन करना ।

(२१) अटप्टलाभ चर्या : मटप्ट माहार मादि की प्राप्ति के लिए निवादन करना

भयवा पहले न देखें हुए से भिन्ना प्रहण करना ।

(२२) प्रस्टाम चर्याः सामु ! माप को क्या दें ? —ऐता प्रश्न कर कोई बलु से जाए तो उसे लेगा।

(२३) अरुष्टलान चर्या : दिना बुद्ध पूछे कोई वस्तु दी बाए उसे सेना।

(२४) भिक्षालाम चयाँ : तुन्द्र या बजात वस्तु को ब्रह्म करना।

(२४) अभिक्षालाम चर्याः तुन्द्व या बजाउ वस्तु न तेने का ब्रानिबद्ध करना ।

(१६) अन्यराज्यकस्वरूप्त चर्या : यद्र विना विधादप्रत सामु के लिए विधादन करना । इस के दो नाम चीर मिनले हैं—प्रश्नलानकपरस्व तथा प्रम्यनामकपर करन । प्रमुक्तामकपरस्वर का यूप है—प्रस्न वेदनादि वाले सामू के लिए निधादन करना । यहाँ 'प्रश्नवेश' नामन्तर मिनला है, जिसका यूप है—भोजन को बेला के समय विधादन करना ।

(६७) औपनिहित चर्चा: शे बस्तु किसी तरह समीप में प्राप्त हो उसके विष् निवाटन करना। इसका धार नाम 'धीनिनिधक्त चर्चा' भी है, जिसका पर्य होता है—जो बस्तु किसी प्रकार से समीप साई हो उसके लिए निवाटन करना।

(१८) परिमित्तिपर्दयात चर्या : द्रव्यादि को सस्या से परिमित विष्टपात के लिए भिक्षाटन करना ।

(२६) ब्रुद्धेपणा चर्याः सात या वैसी ही झन्य एपणाओं द्वारा संवितादि दोयो का वर्वन करते हुए मिक्षाटन करना ।

एवणाएँ सत हैं--तंतुःष्ट, घतंतुःष्ट, उद्दा, धन्तेना, उर्यक्षेता, प्रयहीता धौर उज्जितमा ।

पंतर हाथ या पात्र से देने पर लेना 'संत्याचा', मसंत्यच्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना' परंत्या', राजने के बतन से लिहाना हुआ लेना 'परंद्या', पराने के बतन से लिहाना हुआ लेना 'परंद्या', कर लेना परंत्राली मुत्र परोजने के लिए लाई नाही हुई बालू में से लेना 'परंद्या', परोजने के लिए लाई मान करनेवाल के परंद्या', परोजने कि निद्र हाथ में परंद्या ने परंपात्र हमन करनेवाल के माने हाथ से ले ली हो, उनमें से लेना 'परंद्यांना' और नो परिलय्क बस्तु हो - ऐसी बालू को हहरा न लेना हो, उससे लेना, 'परंजनकवनी' एवणा नहनाओ है।

(१०) संख्यादिक चयां : इतनी दत्ति को बहुन करूंना इस प्रकार का यनियर कर विपादन करना। पार टूटे बिला एक बार में बितना विरोध एक दत्ति करते हैं। नदि बच्च प्रवादी न होते एक बार में बितना दिया बान बहु एक दिल क्लाओं है। पीरापित (प्रवाद ३०) कोर प्रकारी (२०) काई जिलावार्ज के सार्वेस निवाद के

पीपराविक (सप० ३०) भीर जनवडी (२४.७)में जिलाचर्या के उरमुंक टीज भेद है, पर यह भेद-संक्रा पन्तिम नहीं समती । ठाचा हु (४.१.३६६) में दो भेद भीर निनडे हैं :

१—उत्तर २०.२५ को टीका में उद्धव : संसद्धमसंसद्धा उद्धव तह अप्यत्येवद्धा चेत्र । बग्गिदिया पर्यादिया उनिवयरममा व सत्त्विया ॥ १—उत्तम्ब ४.१.२६६ की टीका में उद्धव : इसी द अण्डिए सार्थ तिवाई होत व्यत्या । अशेरियार्जनवासाओ दुर्शी होड्ड देश्यत ॥ (३१) पुरिमाकवं चर्या : पूर्वाह्व में निशाटन करने का मनिग्रह ।

नव पदायं

(२२) भिन्निरियदपात चर्या : टुकड़े किए हुए पिण्ड को प्रहेन करने का प्रक्तिहै। जत्तराध्ययन में कहा है : ''बाठ प्रकार के गोवाराग, बाठ प्रकार की एवना डवा

मन्य जो मिन्नवह हैं जन्हें निवासर्या कहते हैं। "
गाम की तरह निवाहन करना—जिस तरह गाम छोटे-बड़े सब पास को बस्ती हुई

**688** 

माने बड़ती है, उद्यो तरह पनी-गरीव सब घरों में समान भाव से निश्वाटन करता— गोचरी कहलाती है। मब मर्चात् प्रचान—माठ प्रकार की प्रचान गोचरी का उल्लेस इत प्रकार स्निडा

है—(१) पेटा, (२) धर्डरेटा, (३) गोमृत्रिका, (४) परंतरीयिका, (४) धान्तन्तर धन्-कावर्स, (६) बहिर्धम्युकावसं, (७) धायतमंतुं भीर (६) प्रत्यागत । नहीं-नहीं धीत से को एक भान कर वह स्थान में खुनृतित का उल्लेख मिलता है। प्रायः भोतरायों का

को एक मान कर वर्षे स्थान में ऋजुगति का उत्तेत मिलता है। प्राय: गोवराघों का मर्च पहले दिया जा चुका है। सम्मूकावर्त के लक्षण का वर्णन पहले किया जाचुका है। संस्त केनामिश्रेत सेवारण

हो माइल बाहर माता है, उसी प्रकार भीतर के परों में गोचरी करते हुए बाहर बांत में भाग प्राम्पन्तर सन्दूष्ट बाहर बांत में भाग प्राम्पन्तर सन्दूष्ट में भार प्राम्पन्त बाता है, उस प्रकार बाहर बांत में भिभारन करते हुए प्राम्पन्तर बांत में अभेग करते बाहर प्रमामन्तर बांत में अभेग करती बाहर में माया प्रमास भेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ में स्वाप्य भेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ में स्वाप्य भेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ में स्वाप्य मेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ में स्वाप्य मेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ मेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ में स्वाप्य मेर रहा है, पर्व निक्र उद्धार्थ मेर स्वाप्य मेर रहा स्वाप्य स्वाप्य

"यस्यो धेयविक्रमेतान् रांत्र प्रश्नारयाद्यत् श्रेषमञ्जभागमायाति साद्ध्यरत्यांत्रुषः। यस्योतु मध्यनाद् वर्ष्याति सा बहिः साद्धाकिनः" (यसाह्न ४.२,४१४ की स्रीण) "कत्य अस्तितस्य संस्थानित्येचोत्रसम् आगित् अतो आद्रव कांस्पो

ेक्ट्य आस्माउरश्रुकार् सवस्थानयणावसाय् आगाग्य अत्र आहर्ष्य वास्त्र-सिवयद्द, इयरीय् विश्वमधे ।'' (इयः ३०,१६ की टीक्र) "अर्थिन्द्रेतंत्रक्षा मण्डाममिरी गाँव विकित्तरह् । तरिहरतीया भरणह् गाँव संस्था

"भारना उर्रत्य हुत मण्डामांमरी बोद बिल्प्स्सर्ह । तक्ष्यसीया भ्रहणह बोद स्पृष्टी य निक्क खि।" सात प्रकार को एक्साची का वर्षन पर्ट्स किया वा बुका है। (दिवर्ष पुरु ९४१)

(—200 \$0,8% :

भट्टविद्योगसर्गं तु ठहा सचेव व्यक्ता । व्यक्तिसहा व वे अन्ते निस्धाविद्यार्द्धवा ॥

मिनियह—द्रव्य, क्षेत्र. काल और भाव के भेद से चार प्रकार का कहा गया है। उनके तक्षण पहले दिये जा चके हैं। (देखिए प० ६४०-१)

७—रसपरित्याग (गा॰ १३) :

रसों के परिवर्जन को रस-परित्याग बत कहते हैं। यह घनेक प्रकार का कहा गया है। भौपरातिक सत्र में इसके नौ भेद मिलते हैं। वे इस प्रकार है—(१) निर्विकृति

(२) प्रणीतरसंपरित्याग, (३) झाचाम्ल, (४) झवश्रावणगतसिक्यभोजन, (४) झरसाहार,

(६) विरसाहार, (७) मन्त बाहार, (०) प्रान्त बाहार बीर (६) लुआहार । संशंप में इनका विवरण इस प्रकार है :

(१) निर्विकृति : विकृतियां नौ हैं "---दघ ",दही,नवनीत,धी", तेल ", गुड़ ", मधु ", मख "

## १---वस० ३०.२६

स्तीरदहिसप्पिमाई वजीवं पाणभीवर्ण । परिवरक्रणं रसाणं तु भणियं रसविवज्ज्ञणं ॥

१—औपपातिक सम्र ३०

से कि तं रसपरिच्चाए ?२ अणेगविहे परणते । तं बहा—१ तिथ्वीइए २ पणीयरस-परिच्याए ३ आयबिकिए ४ आयामसित्थभोई ५ अस्साहारे ६ विस्साहारे ७ अंबाहारे ८ एंबाहारे ६ लड़ाहारे।

३— ठाणाङ्ग ६.३.६७४ :

णव विगतीयो पं॰ तं॰ खीर द्विं णवणीतं सच्चिं तलं गुरुो महुँ मज्जे मंस 8-हदगाथा के अनुसार गाय, भेंस, उटनी, बहरी और भेड़ का दूप।

४- हदमाथा में कहा गया है कि जैन्ती के दथ का दही आदि नहीं होता अतः गाय, भेंस, बकरी और भेड के भेड़ से दही. बबबीत और घी चार-चार प्रकार के होते हैं।

- बुद्याथा के अनुसार विछ, अछसी, बुस्भ और सरसब का तेल। अन्य महुआ भादि के तेल विकृति में नहीं आते ।

ण-वृद्याथा के अनुसार गुड़ दो प्रकार का होता ई—द्रवगुड़ ( नरम गुड़ ) और पिरगुड़ (कडोर गुड़ )।

 इदगाधा के अनुसार मध् तीन प्रकार का दोता है (१) माभिक-मक्सी सम्बन्धी (३) क्रोंतिक-प्रोटी महस्ती सम्बन्धी और (३) अमरब-अमर सम्बद्धी ।

६-नृद्गाधा के अनुसार मध हो तरह का होता है-(१) कार्यनप्यन-तारी भादि और (१) पिप्टनिप्पल-बावत भादि के पिध से बना ।

484 नव पदावं भीर मांस<sup>9</sup>। इनका परिवर्जन निविक्रति कर है।

जो सरीर मीर मन को प्रायः विकार करनेवाली हों, उन्हें विकृति कहा है (विकृत धरीरमनसोः प्रायो विकार हेतुस्वात् )। मचु, मांत, मद्य ग्रीर नवनीत-इन बार । महाबिकृषिों कहा जाता है (ठाणाङ्ग ४.१.२७४)। इसका कारण यह है कि नहा स्व

फलस्वरूप ये महा विकार तथा महा जीवोनघात की हेतु है। ठाणाञ्ज में उल्लिखित नी विकृतियों के उपरांत ग्रीप॰ टीका द्वारा उद्धत बुद्धार में 'मोगाहिमगं'--- मवगाहिम--- पूत या तेल में तली बस्त को भी बिकृति वहाँ हैं।

गाया इस प्रकार है-स्वीरद्धि णवणीयं, घयं तहा तल्लमेव गुदमन्त्रं।

मह मेंसं चेव तहा, ओगाहिसगं चै दसमी उ"॥ (२) प्रणीवरस-परित्याग—प्रणीव³—पी बादि से प्रत्यन्त स्निम्ब—रखपुक ने

ग्रीर भोजन का विवर्जन ।

(३) आचाम्ल-कृत्माय, भोदन भादि भीर बल का माहार।

१—वृदगाथा के अनुसार बलचर, यलवर और खेवर बीवों की अपेक्षा है मांस

वीन प्रकार का होता है। अथवा मांस, वसा—चाबी और घोषित के मेरे हैं

तीन प्रकार का होता है। २—वहां यह स्पप्ट कर दिया गया है कि प्रथम तीन पावों में ठली वस्तु ही विहर्ति है। घी या तेल-भरी कड़ाड़ी में जब प्रथम बार पुरियां दाली जाती हैं तो उसे प्रथम

पावा कहा जाता है। चौथे पावे में तली पुरियां विकृति में नहीं आदी यथा-आहुत तिन्नी चल चल, ओगाहिमग च विगर्शओ।

सेंसा न होंति विगई अ, जोगवाहीय ते उ कप्पंती ध इसी प्रकार स्पप्ट किया गया है कि तने पर घी आदि बालकर पहली बार जो

चीज पूरी जाती है, यह विकृति है। पर उसी तवे के उसी घी में जो दूसरी-वीसरी बार में पूरी जाती है, वह वस्तु विकृति नहीं है । उसे छेपकृत बड़ा जाता है-पुरकेण चेव तवओ, पुरिश्वद्व पुषपूज जो ताओ।

विदेशोऽवि स पुण कृष्यह्र निन्दिगईभ छेवडो नवरं ॥

३—(क) अतिस्नेहवान्—समवायाङ्ग सम० २५ टीका समः ३० टीका

(स) गरुद्धनतदुग्धादि विन्दः (ਗ) ਬਰਿ ਼

- (४) अवधावणगत सिक्थभोजन-पकाने पदार्थों से दूर किये गये जल में प्राये विक्षों का भोजन ।
  - (४) अरसाहार-हिगादि व्यंजनों से असंस्कृत बाहार का सेवन ।
  - (६) विरसाहार-विगतरस-पुराने धान्य घोदनादि घाहार का सेवन ।
  - (७) अन्त आहार 1—घरवालों के भोजनोपरान्त भवशेप रहे आहार का सेवन।
- (e) प्रान्त्य आहार<sup>२</sup>—पश्वालों के खा चुकने के बाद बचे-वृचे प्रत्यन्त प्रवरीय प्राहार का सेवन ।
  - (६) एक्षाहार 1—स्वे ग्राहार का सेवन ।

वायह उत्तास्वाति ने रत-मरिरवान ठप की परिमापा देवे हुए कहा है-"मब, मांत, गपु भौर नवनीव भ्रादि जो-जो रत्तविकृतियाँ हैं, उनका प्रत्यास्थान तथा विरत-स्था पारि का प्रीमयह रत्तवरिरवान तम हैंर ।"

मापार्य पुत्रसाद कहते हैं---"वृतादि कृष्य--गरिष्ठ रखों का परिस्थान करना रख-परिस्थान तप क्षेत्र ;"

नहीं-कहीं पट्रस के त्यान को ही रस-परित्याग वस कहा है। । पट्रस का घर में से महार से किया जाता है। कहीं पृत, दूर, दही, सक्कर, तेन, धीर नमक को पट्र-स्व है अपने कहा है और कहीं नमूर, सन्त, कट्ट, क्यान, सबस और विक हा छह सार्वे को ।

रसपरित्यागोऽनेकवियः । तद्यया---मांसमयुनवनीतादीनां सदरसविष्ट्रनीनांप्रत्या-रुपानं विरसस्क्षायभिषद्ग्य

५--तस्था० ६. १६ सर्वार्थसिद्धिः प्रवादिकप्परसपरित्यागम्बद्धवेतपः

पर्रसर्वों करे स्थाय, पु चोघो स्थ्को सोबागी ॥



१--(क) अन्तेभवम् अन्त्यं जवन्यधान्यं वरूटादि (औपपातिकसमः ३० टीका)

 <sup>(</sup>त) अन्ते भवम् आन्तं—भुकावद्ययं वरलादि (काणाङ्ग ४.१.३६६ टीका)
 (क) प्रकर्पय अन्त्यं वरलादि एव भुकावद्येयं पर्युचितं वा (औप॰ सम॰ १० टीका)

<sup>(</sup>त) प्रष्टप्टं भन्तं प्रान्तं—तदेव पर्युपितं (दाणाङ्ग ४.१.३६६ टीहा) रे—वहीं नहीं तच्छाहार मिलता है। तच्छा—अल्प सारवाटा

४—वस्वा॰ ६. १६ भाष्य ४ :

यहाँ यह प्यान में रखने की वात है कि खिवया का भोजन, प्रसंख्ड पराने क

मोजन, विगतरस पदार्थों का मोजन झादि झादि तप नहीं पर सिन्दों से जिल केंग का स्थान, संस्कृत पदायों का स्थान ब्रादि तब है। यही बात भावाम्त तब के दिन

में समझनी चाहिए। उड़द भादि का खाना भाचाम्त दन नहीं, इनके दिशा भन पदार्थों का न साना तप है। इन्द्रियों के दर्प-निम्नह, निद्रा-विजय भीर मुखतूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के निए यह तप प्रस्पन्त सहायक है। ।

अनशन ब्रादि प्रथम चार वर्षों में परस्पर इस प्रकार बन्तर है-बनशन में ब्राहार मात्र की नितृत्ति होती है, सबमौदेंय में एक दो सादि कवल का परित्याय कर झाहार मात्रा घटायी जाती है, वृतिपरिसंस्थान में क्षेत्रादि की मनेता कायचेटा मादि का

नियमन किया जाता है। रस-परित्याग में रसों का ही परित्याग किया जाता है । ८-कायक्लेश तप (गा॰ १४) : उत्तराध्ययन (३०,२७) में इस ठन की परिनापा इस प्रकार मिलती है: "बीरा-

सनादि उप कायस्थिति के भेदों को यवारूप में धारण करना कायस्नेग ता है।" वाउ इस प्रकार है : राणा बीरासणाईया जीवस्स उ सहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायक्लिसं तमाहियं ॥ स्वामीजी की परिभाषा इसी झागम गाया पर भाषारित है।

कायक्लेश ता धनेक प्रकार का कहा गया है श ठाणाङ्ग में एक स्थव पर इनके १--वन्त्वा ६. १६ सर्वार्धसिदिः

इन्द्रियदर्पनियहनिद्वाविजयस्याध्यायसस्त्रिस्वचादर्थौ

२-- तस्या ६. १६ राजवार्तिक:

भिक्षाचरणे प्रवर्तमानः साधुः एतावरक्षेत्रविषयां कायचेष्टां कुर्वात क्याविषयाः शक्तीत विषयगणनार्थं युक्तिपरिसंख्यानं क्रियेत, अनग्रनमन्यवद्दर्शस्यनिवृत्तिः, एवम् अवसोदर्यरसपरित्यागी अभ्यवहर्तव्येकदेशनित्रशिपराविति महान् भेदः ।

३--(क) भौपराविक समः ३० (ख) भगवती २४.७ :

से कित कापश्चिमे ? कापश्चिमे भणेगविहे पर

वात भेद बउताये गये हैं?। प्रत्य स्थल पर दो पंचकस्थानकों में दस नाम मिलते हैं'। भोषपातिक में दसके बारह मेद बठताये गये हैं। इससे समय है कि कायबसेश तप से मेदों की कोई निस्चित संस्था निर्धारित नहीं ही जा सकती। वह प्रतेक प्रकार का है।

मीपरातिक में बांबत इस तब के बारह भेदों के नाम इस प्रकार हैं : १-स्वाना-गतिक, २--उशक्टकासनिक, ३--प्रतिमास्त्रायी, ४--शीरासनिक, ५--मैक्पिक, ६--वैद्यतिक, ७--सर्वेद्यासी, ८--सातापक, १--स्वाहतक, १०--सकम्यूमक,

११--मनिव्डिक ग्रीर १२--सर्वनात्रप्रतिकर्नविभूपाविप्रमुक्त । इन भेदों की व्यास्या क्रमशः इस प्रकार है :

रे-स्थानायतिक: कायोत्सर्ग में स्थित होना। इस काय-बलेस तप के 'स्थानस्थितिक' 'स्थानातिम', 'स्थानातिय' मादि नामों का भी उस्लेख पाया जाता है रें।

रे—प्रतिमास्थायी: प्रतिमामों में स्थित होना। एक राधिक मादि कायोत्सर्ग विरोय में स्थित होना प्रतिमा है।

४—थीरासनिक: वीरासन में स्थित होना । जमीन पर पर रखकर सिंहासन पर

१—डाणाङ्गः ७.२.५५४ : सत्त्विषे कायिक्ठिते प्रणत्ते, तं०—डाणातिते उब्कुट्ट्यासणिते पश्चिमठावी वीरास-णिते णेसिज्जिते टडाविते स्मादसाती ।

रे—डाणाङ्ग ४.१ ३६६ :

पंच ठाणाई॰ मर्वति, तं॰—राणातिते उनकडुआसणिए पडिमहाती बीरासणिए गैस-निजए, पंच ठाणाई॰ भवंति, त॰—रंडायिति स्मांडसाती आजावते अवाउडते अर्बेड्यते।

रे-औपपातिक समः ३० :

से कि सं कार्याकेटेले ? २ अमेगाविदे प्रत्याते । सं जहां — ? कार्याहरूप् (कार्याहरू २ उस्हुपुरासानिय रे परिमार्ट्याहे व वीरासानिय रे स्वानिवय (इंपायविष्ठ स्वत्याही | ६ आपादाय र अवाडकप् सः अक्ट्रिय्य । अनिद्दुस्य पुचकेसमाएटोमें ] १० सन्मायव रिकम्मविद्याविष्यपूषके, से सं आविद्यते ।

४—(६) ताणाङ्ग स्० ४.१.३६६ और ७.३.५५४ की टीका (स) औपपातिक सम० ३० की टीका बैठे हुए पुरुष के नीवे में शिहासन निकाल लेने पर जो झासन बनता है, उसे बीराज्य करते हैं । ६—नैविक : निपदा भासन में स्थित होना । बैठने के प्रकार विशेषों को निष्ठा

नव परवि

1240

कहते हैं। निपद्मा पाँच प्रकार की कही गई है: (१) मासन पर केवल पैर हों भीर पत लगा हमा न हो-इस प्रकार पैरों के वर्ग पर बैठने के भासन को उत्कट्क कहते हैं। इस भासन से बैठना—उत्कट्क निपदा

कहलाता है। (२) गाय दुहुते समय जो मासन बनता है, उसे गोदोहिका मासन कहते हैं। उसकें बैठना गोदोहिका निषदा कहा जाता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार गांव की ठर्छ बैठने रूप ब्रासन गो निपद्मा कहलाता है।

(३) जमीन को पर भीर पुत दोनों स्पर्ध करें, ऐसे मासन को समनादपुत मासन कहते हैं । उसमें बैठना समपादपुत निपद्या कहलाता है । (४) परमासन को-पतरयी मार कर बैठने को पर्यक्र-घासन कहते हैं। इस धासन में बैठना पर्यंक निपद्या है।

(१) जंघा पर एक पैर चड़ाकर बैठना 'मद्धीयेक-मासन' कहलाता है। इस मास्त में बैठना ग्रर्ड-पर्यंक निपद्या है। ६--ईडायतिक : दण्ड की तरह मायाम--देह प्रसारित कर--पैर लम्बे कर बैठना।

७-- छांडग्रायी " : टेर्ड़े-वंकि सकड़े की तरह नूमि के पीठ नहीं समाकर सोना । अ।वापक : सरी-गर्मी—ग्रीत-मातर भादि सहनरून भावापना वर । बृहाँ करन में प्रातापना तप के बारे में निग्न वर्णन मिलता है :

(१) भारापना तन के तीन भेद हैं—उत्हृष्ट, मध्यम और अथन्य। सोडे हुए ही जन्तव्द. बंडे हए की मध्यम भीर सबे हए की अपन्य बादापना है-🚅 ू आयावणा य विविद्दा उद्योसा मस्भिमा जहश्चा य ।

(२) सोते हुए की उरहस्ट प्रातापना तीन प्रकार की है—(क) नीचे मुखकर सोना— उरहरूट,उरहरूट, (ल) पादर्व —बाजु के बल सोना—उरहरूट-मध्यम घोर (ग) उत्तान-चित होकर सोना उस्क्रय्ट जवन्य—

विविद्दा होह निवन्ना औसंथियपास तह्य उत्ताण । - -- -

(३) मध्यम भात।पना के तीन भंद है—(क) गोदोहिका रूप- मध्यम-उत्कृष्ट, (ख) उरहुटिका रूप मध्यम-मध्यम और (ग) पर्यंक रूप मध्यम-जपन्य—

गोद्दरक्कुद्रपछियं क्मेस तिविहाय मजिसमा होई।

(४) जयन्य मातापना के तान भेद है—(क) हित्तशीढिका? एव अपन्य-उत्कृष्ट, (ब) एक पेर मद्भर भीर एक पेर जनीन पर रखकर खड़े रहना जयन्य-मध्यम भीर (ग) दोनों पेर जमीन पर खड़े रह मातानना थेना अवन्य-जपन्य मातापना है—

वहया उ इत्थिसोडंग पावस भनाइया चैव ।

६--अप्रावृतकः धनान्छादित देह--नम रहना ।

१०—अक्यड्यः खाजन करना।

१६-अनिष्ठिवकः यकः न निगलना ।

१२ — सर्वगात्रप्रतिकर्मविभूषाविप्रमुक्तः यरीर के किसी भी शङ्घ का प्रतिकर्म-मुश्र्मा भौर विभुषा नहीं करना ।

६—प्रतिसंळीनता तप (गा॰ १५-२०) :

छ ठातप प्रतिसंतीनतातप है। यह चार प्रकार का कहा थया है: १-इन्द्रिय प्रतिसंतीनता, २-कवाय संतीनता, ३-योग प्रतिसतीनता और ४-विवित्तरायनासन-सेवनता र ।

उत्तराव्ययन (३०.८) में छड् बाह्य तवो के नाम बताते समय छठा बाह्य तव 'संतीयणा'—'संतीनता' वतलाया गया है । यही नाम समयायाञ्ज (सम॰ ६) में मिलता है । क्षर बाह्य तर का लगम बताते समय उत्तराध्ययन (३०.२८) में 'विवित्तसयणासण'-'विदिक्तास्थाताता' सन्द का प्रयोग किया है। टीकाकार सम्टीकरण करते हुए लिखते हैं : "अनेन च विविक्तवयां नाम संजीनतोक्ता। ग्रेप सलीनतोपलक्षणमेषा यतश्रवतुर्विधा

१--- पुत्र पर बंदकर एक पेर को उठाना हस्तिसौविष्टका आसन है। १---उत्त० १०.३८ की टीका में उद्भातः

इंदियकसायजोगे, पर्च संलीववा मुवेयस्वा ।

वह जा विवित्तचरिया, पन्नका बीयरागेहि ॥

इयमुका।" यहाँ माचार्य नेमिचन्द्र ने स्पष्ट कर दिया है कि चार संतीनडामें वे केवल एक का ही यहाँ उल्लेख है भत: वह छठे तप का नाम नहीं उसके एक भेरपार का संलीनता तप के उपलक्षण रूप से उल्लंख है। श्रीपपातिक श्रीरभगवती से भी सा 🕻

कि 'विविक्तशयनासन' प्रतिसंतीनता तप का एक भेदमात्र है। तत्वार्यसूत्र (६.११) वें बाह्य तरों का नाम बताते हुए भी इवका नाम 'विविनतराय्यासन' कहा है घोर उन्हा स्थान पांचवी-कायबलेश के पहले रखा है।

444

प्रति सर्वात् विरुद्ध में, संतीनता धर्मात् सन्वक् प्रकार से तीन होना । क्रेमारि विकारों के विषद्ध में-उनके निरोध में सम्पक् प्रकार से लीन-उद्यत होना-'प्रीड-

संलीनता तप' है। जपर्यस्त चार प्रकार के तथों का स्पन्दीकरण नीचे दिया जाता है :

१---इन्द्रियप्रतिसंतीनता तप पाँच प्रकार का कहा गया है: (१) योतेन्त्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध सबना प्राप्त हुए योतेन्त्रिय के

विषयों मा सर्थों में राग-द्वेष का निष्रह । (२) पर्शासिन्द्रय की विषय-प्रकृति का निरोध मववा प्राप्त हुए चर्शासिद्रव के

विषयों या धर्यों में राग-देव का निव्रह। (३) झागेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निराध सवता प्राप्त हुए झागेन्द्रिय के दिवसी

या धर्यों में राग-दंव का निवह । (४) रसनेन्द्रिय की विषय-प्रशृत्ति का निरोध मधना प्राप्त हुए रखनेन्द्रिय के विषये

या धर्यों में राय-देव का नियह।

(४) सर्वनेन्द्रिय की विषय-प्रशृति का निरोध प्रवक्त प्राप्त हुए सर्वनेन्द्रिय के

विषयों या धर्यों में शग-देव का नियंह।

२-इयापपटिमंतीतवा दर बार प्रकार का कहा गया है": (१) क्रीय के उदय का निरीय-क्रीय की उदय न होने देश प्रवस उदयात-

उत्तव हुए स्टेप को विध्न करना।

१---द्राव्यक्त ४.२.५४६ की टीवा में बदन :

सम्बद्धः दश्यक्तेर शिक्षेत्रः । स्वर्णक्तेर शिक्षेत्रः ।

- (२) मान के उदय का निरोध--मान को उदय न होने देना भयवा उदयप्रात--उत्तप्त हुए मान को विफल करना ।
- (१) माया के उदयका निरोब-साया को उदय न होने देना शयवा उदयप्राप्त-उत्तम माया को विकल करना।
- (Y) सोम के उदय का निरोध---नोम को उदय न होने देना अथवा उदयप्राह---उत्पन्न लोम को विकल करता।

३- योगप्रतिसंलीनता तप तीन प्रकार का कहा गया है । :

- (१) बहुसल मन का निरोध, कुसल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति धौर मन को एकांग्रभाव करना र—यह मनयोग प्रतिसंतीनता है।
- (२) महुंचल वचन का निरोध, कुंचल मन की उदीरणा--प्रवृत्ति भीर वचन को एकाम्रभाव करना <sup>3</sup>--- सह वचनयोग प्रतिसंतीनता है।
- (१) हाय-वेरों को मुसमाहित कर कुम्म की तरह गुप्तेन्द्रिय मीर सर्व मंगो को प्रितिस्तीन कर स्थिर रहना—यह काययोग प्रतिसंतीनता है हैं।

१--यागवंकीरता के विषय में ठाणाङ्ग ४.२.२७८ की टीका में उद्धुत निम्न गांधा मिडती है:

भपसरघाण निरोही जोगाणमुदीरणं च कुसलाणं । करवमि य विद्वी गमण जोने संलीवया भणिया ॥

अन्यस्य वाद्या ताम जाम सहाज्या भाजया ॥
२—एक — 'मगस्स वा एमजीभावकरण' (भगवती २४.०)। इस तीसरे भेद का सौरपातिक में उच्छेल महीं है।

रै-मुळ-'वहर वा' एगलीआवहरणं (भगवती २५.०)। इस वीसरे भेद का भौगपातिक में उनलेख नहीं है।

४--औपरातिक (सम०३०) का मूल पाठ इस प्रकार है :

"अंगं सत्तमाहित्वाणियाणु जुम्मी इव गुचिदिषु सन्द्रमादर्शहरूँ विष्टुर, से वैकायजीमपहिसंक्षणिया"।

भगवती सूत्र में (२४.७) कावयोगप्रतिसंतीनता की परिभाषा इस प्रकार है—'जन्ने सतमाहियपसंतताहरियणानिषाय बुन्धो इब गुर्जिश्ट स्टीले प्रतीने चिट्ठति; सेचं कायपरिसंतीगया।'

अर्थ इस प्रकार ई—सम्माहित प्रयांत हो हाथ-वैरों को सकीव कुंभ की तरह एनेन्द्रिय और आसीव-प्रस्तांन स्थिर रहना कायधोग प्रतिसंकीरता है।  (ग) मनधन मादि वर मन्यतीयों भीर ग्रहस्यों द्वारा भी किए बाते हैं प्रकृत वे वर्ष है ।
 प्रायस्वितादि मान्यतर वर निम्न कारणों से मान्यतर कार्यात है:

(१) वे मन्य तीर्विकों से मनम्बन्त भीर मत्रातनार होते हैं बदः मामन्तर हैं।

(२) ये धन्तःकरण के व्यापार से होते हैं ग्रतः ग्राम्यन्तर हैं। (३) इन्हें बाह्य द्वव्यों की भरेता नहीं होती भतः ये ग्राम्यन्तर हैं।

निरुचय से बाह्य और प्राप्तान्तर ता दोनों प्रतरङ्ग है क्योंकि वब दोनों ही बेरान् पृत्ति ग्रीर क्यों को स्रय करने की दृष्टि से किये बाते हैं तकी गुढ़ होते हैं।

११--- प्रायश्चित (गा० २२) : त्रिसने पाप का छेद हा घवना जो जाय: चित्त की नियोधि करता हो, उसे अपरिका

त्रिससे पाप का छेद हो प्रयमा जो जाय: चित्त की विशोधि क कहते हैं। कहा है :

पार्च छिनति बस्मात् प्रायम्बितमिति मत्यते सम्मात् । प्रायेन वापि विश्वं विद्योचयति तेन प्रायभितम् <sup>म</sup> ॥ दीप-पुद्धि के सिए योग्य प्रायस्वित ग्रहन कर उसे सम्बक्त हन से बहुर करना

वायन्त्राद्ध के स्तर् याया प्रायास्वत बहुन के प्रायस्वित तर कहमाता है।

आळीयगारिहाईयं पायच्छितं तु दसविर्ह । जं भिस्त् वहह सम्मं पायच्छितं तमाहियं \* ।

र्ज भिस्त् वहह सम्नं पायन्तितं तमाहिये । प्रायदिवत का दम प्रकार का कहा गया है—(१) प्राप्तोबवाई, (२) प्राप्तिवाई

(३) नदुरवार्ह, (४) विवेदार्ह, (५) व्यावर्गार्ह, (६) वर्गार्ह, (७) धेरार्ह, (६) वर्गार्ह, १—तस्वा॰ ६.१६ राजवार्विक :

बाह्यसम्परिक्षान् बाहरवस् । १० । परास्वद्यस्तान् । १८ । वीर्प्यपुरस्पद्रार्पस्ताच । १६ । अनगनादि दि शीर्प्यगृहस्पेत्र द्विपते स्त्रोप्रसम्

बाह्रस्यम् । ्री ६.२० राजपार्विकः चित्राम् । १९१

30:32

111

। ६ । १.६ को हारिन्धीय दीक्ष में स्यूष

- (१) मनवस्याप्याई और (१०) पारांचिकाई । प्रत्येक की व्याख्या नीचे दी जाती है : (१) आलोचनाई: मासोचना \* करने से जिस दोप की सूद्धि होती हो, वह
- मालोधनाई दोष व कहलाता है । ऐसे दोष की मालोचना करना भारोधनाई प्राथिधत कहलाता है <sup>द</sup> ।
- (२) प्रतिक्रमगाई: प्रतिक्रमण" से जिस दोय की सृद्धि होती हो पसके लिए प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमणाई प्राथिवत है।
- (३) तदुभयाई: मालोचना भीर प्रतिक्रमण दोनों से जिस दोप की मृद्धि होती
- हो\* उसकी ब्रालोचना और प्रतिक्रमण करना तद्वभवाई प्राविश्वत कहलाता है। (४) विवेकाई: किसी वस्तु के विवेक-स्थाग-परिष्ठापन से दोप की गृद्धि हो वो उसका विवेक— त्याय करना—उसे परठना विवेकाई प्रायश्चित कहलाता है।

## १ –(क) जीवपातिक सम्रव ३०

(स) भालोयमपडिम्कममे मीसविवेगे रहा विउस्सर्ग । सबद्वेअमुख्यमणबद्वया य पारंचिष् चेव ॥

(दरा॰ १.१ की हारिभरीय टीका में उद्धत )

र--अपने दीय को मुद के सम्मुख प्रकाशित वरना--गुरु से बहुना आछीषना क्हळाती है।

भिक्षाचर्या आदि में कोई अविचार हो जाता है, वह आलावनाई दोष है। कहा है—भिञ्जाचर्या आदि में कोई दौष न होने पर भी आछोचना न करने पर

भविनय होता है। दोप हो जाने पर तो आलोवना आवश्यक है ही।

४--डाणाङ्ग १०.१.७३३ की टीका :

बालोचना गुरुनिवेदनं तयेव यत् गुद्धवति अतिचारजातं तत्तदहत्वादाछोचनाई तत्त ें पुरुषयं यत्त्रापश्चित्तं तद्वि आञोचनाई तत् च आलोचना एव इत्यंव सर्वत्र

k—मिम्बादुष्ट्रत प्रेहम को प्रतिक्रमण कहते हैं। 'मेरा दुष्ट्रत मिम्बा हो'—ऐसी भावना प्रतिक्रमण बहुसाठी है।

🐫 किमिति या गुरि की कमी से जो दोप हो जाता है, यह प्रतिक्रममाई दोप ब्ह्हाता है।

 मन से राग-द्वेच का होना त्युमवाई दोच है। उपयोगपुक साथ द्वारा एकेरिडवादि ् बीरों को संबद्ध से जो परिवाप आदि हो जाता है, वह वहुमवाई दोप कहणाता है 83

```
यन मादि का मन्दरीयों भीर गृहस्यों द्वारा भी किए बाते हैं पदः
वादि मास्यवर का निम्न कारमों से मास्यवर बहुवाने हैं :
पन्य वीदियों से प्रशस्त्रस्त प्रीर प्रशासकार होते हैं प्रतः प्राप्तकर है
मनःकरन के ब्यानार से होते हैं। बतः ब्रायन्तर हैं।
बाह्य द्रव्यों की प्रोजा नहीं होती पत: वे प्राप्तन्तर हैं* ।
ने बाह्य भीर मान्यकर का देनों मकरज़ है ब्लॉनि वब देनों है
ों को धन करने ही दृष्टि से किने बाते हैं तनो गुढ़ होते हैं।
चत (गा० २२) :
प का खंद हो प्रवचा जो प्राय: चित्त की विद्योवि करता हो, उने मा
: $ :
पं ज़िनति बस्मात् प्रायम्बितमिति मस्यते तस्मात् ।
येज वारि चित्रं विशोधपति तेन प्रायक्षितम् <sup>३</sup> ॥
के लिए योग्य प्रायदिवत बहुन कर वर्त सम्बक्त रून से बहुन।
हताता है।
होपमारिहाईंचं पायच्छितं तु दुसदिहं ।
भिक्त वहड सम्मं पायच्छितं वनादियं <sup>४</sup> ।
तर दत्त प्रकार का कहा गया है—(१) प्रातीवनाई, (२) प्रक्रिय
(४) विवेकाई, (१) व्यूलर्गाई, (६) वराई, (७) घेराई, (न) 🖫
१६ राजशर्विकः
अत्वाद बाह्यत्वम् । १०।
त्रत । १८ ।
कार्यत्वाच । १६ । अनगनादि हि ठीप्येर्गृहस्येश क्रियते ठडोप्रयस्य
राजवार्तिक :
क्यस्थलादुक्तसम् । १ ।
```

यापारात् । २ । द्वित्वाच । ३ ।

ŧ

सूत्र 1.1 भी हारिनदीय टीका में स्ट्रह

ह्य :

- (१) मनवस्थाप्यार्ह मीर (१०) पारांचिकार्ह । प्रत्येक की व्याख्या नीचे दो जाती है : (१) आक्रोचनार्ड : मानोचना र करने से जिस दोप की शृद्धि होती हो, वह
- (८) आळापनाह: बालाचनार करते सा जिल दोप की गुढि होती हो, वह प्रातोचनाई दोप<sup>3</sup> कहनाता है। ऐसे दोप की प्रातोचना करना प्रातोचनाई प्रायदिवत कहनाता है<sup>3</sup>।
- (१) प्रतिक्रमगाई : प्रतिक्रमण में से जिस दोप की शुद्धि होती हो पे उसके लिए प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमणाई प्रायश्चित है।
- (रे) उदुभवाई: बालोचना स्रोत प्रतिक्रमण दोनों से जिस दोप की गृद्धि होती
- हों ' उनकी पालोचना और प्रतिकृत्य करना तदुनवाई प्रायद्वित कहनाता है। (४) विवेकाई : किसी बस्तु के विवेक—स्वाग—गरिष्ठापन से दोप की बाँड हो दो सत्ता विवेक— स्वाग करना—उसे परदना विवेकाई प्रायद्वित कहनाता है।

## १ –(६) औपपातिक सम० १०

- (स) आछोयगपडिश्कमणे मीसविवेगे सङ्घा विउस्सग्ते ।
  - . वबदेअमूष्टभगवद्वया य पारंचिए चेव ॥

(रग॰ १.१ की हारिमदीय टीका में उदत )

- २—अपने दोष को गुरु के सम्मुख प्रकाशित करना—गुरु से बहना आछोचना करळाती है।
- १—मिश्राचयां आदि में कोई अधिचार हो जाता है, यह आठावताई दोच है। वहा है—मिश्राचयां आदि में कोई दोच न होने पर भी आछोचना न हरने पर अधिनय होता है। दोच हो आने पर सो आठोचना आवायक है ही।
- ४-- ठाणाङ्ग १०.१.७३३ की टीका :
- भारतीचना गुरुतिचेदनं तथेव यत् गुद्धपति अतिधारतातं तचदर्दन्यादाकोचनाई तच
- ्र इस्परं परतायश्चितं तद्दि आलोचनाहं तत् च आलोचना एव ह्रत्येत समेथ रे—मिप्यादुष्कृत महत्त को प्रतिक्रमन बहते हैं। 'मेरा दुष्कृत मिष्या हो'—ऐसी मावता प्रतिक्रमल बहलाती है।
- ्र-प्रमिति या गुर्ति की कमी से जो दोप हो जाता है, वह प्रतिक्रमनाई दोप करणाता है।
- ध-मन से साथ-द्वेष का होना बदुअयाई दोष है। उपयोगपुक साथ द्वारा एकेरिडयाहि भीतें को संबद्ध से जो परिवार भादि हो जाता है, वह बहुअयाई दोष बहस्तता है

ं : ं ; : ं नृब पदार्थ समार्ड : ध्युखरी—काबोस्सर्ग—काबचेट्टा के निरोध करने से दिस देव

उयके लिए बैसा करना ब्युरवर्गाई प्रायदिवत कहलाता है। हैं : तप करने से जिस दोप की सुद्धि हो उसके लिए दन करना दगई गता है।

र्दः चारित्र पर्याय के छेद से जिस दोप की मृद्धि होती हो, उसके निर

का छेद करना छेदाई प्रायस्चित बहुनाता है।

ई : त्रित दोप की तुद्धि सर्व बउपयाँन का छेद कर पुन: मूल—महाम्ब्री होती हो उसके लिए वैसा करना मूलाई प्रायदिवत कहनाठा है। स्थाप्याई : जिस दोप \* की तुद्धि धनावस्या से—धमूक विजिय्दा

हाबत और वेप में न रहने से होती हो उनके लिए बैंडा करना शायरिचत कहलाता है। !चितकाई : जिस महादोप? की यद्भि पारांचितक— बेरा और संब त्याय

गिचतकाई : जिस महादोप ? की शुद्धि पाराचितक—वदा मारे सन लाग ने से होती हो उसके सिश्ः वैसा करना पाराचितकाई प्रायधित

। और अन्योन्य मेंगुनसेवी एसे दोप के भागी होते हैं। —

ार अन्यान्य न्युनस्ता एस द्वार के माना हात है। हैं, अनवस्त्राज्याह और यहाँ, उज्ज्ञाई प्रायस्थितों में यरस्यर दिन्नडिक्ति सारिक्र-पर्योद—चारिकिक आसु एक हृद तक यहा दी जाती है। होगा-

ारित-नयाय—शारित्रिङ आयुक्ती दिवस, प्रश्न मास या वर्ष से विर्य-युक्ती छोडा कर देना छेदाई प्रायत्वित्र है। मूछाई में सम्पूर्ण चारित्र रिप्रेक आयुक्ता हेद कर दिया जाता है और सायु-बीवन पुनः ग्रुक करना स्वरूपाय्याई में सायु अमुक्त काळके छिद प्रयों से अनवस्थापित कर

-हरा दिया जाता है आर किर अमुक उपन कर चुक्ने के बाद उसे स्थापित दिया करता है। यार्सीयक में रिवेश यह है कि सायु भी दियों भी बहिंभुत कर दिया जाता है (ज्ञाना १०,१,७३) की रीका)। १२-विनय (गा० २३-३७) :

विनय तर सात प्रकार का कहा है: १-ज्ञान विनय, २-दर्शन विनय, ३-वारित्र विनय, ४-मन विनय, ५-वचन विनय, ६-काय विनय और ७-सोओपचार विनय'। इनमें प्रत्येक का स्वरूप संत्रेप में नीचे दिया जाता है :

१--जान विनय पाँच प्रकार का कहा है--(१) मामिनिवोधिक ज्ञानविनय,

(२) शुनज्ञान वितय, (३) सर्वाधिज्ञान वितय, (४) मन:पर्यवज्ञान विनय सीर (१) केवलज्ञान विनयः ।

२--- दर्शन विनय व दो प्रकार का कहा गया है: (१) सूध्यानिनय भौर (२) मनाशादना विनय ।

(१) युश्रूपा विनय भनेक प्रकार का कहा गया है \* : अम्यूरशन-भासन से सड़ा

·१—(क) औपपातिक सम ० ३०

. (स) भगवती २४.७

(ग) पाणे इसगवरणे मणवहकाओवयारिओ विजओ ।

णाणे पंचपगारो मह्जानाईज सरहणं ॥ भती तह बहुमाणी दिहिट्टस्थाण सम्मभावणया ।

विद्गिद्दग्रमासोवि अ पूसो विगओ जिगानिद्दिशो ॥

. (दग॰ १.१ की हारिम्झीय टीका में टब्न)

ज्ञान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, बर्मान; इप्टायों की सम्परभावनता-दिचारनः; तथा विधिपूर्वक ज्ञान-प्रहण और उसके अस्यास की ज्ञान विनय कहते हैं। ज्ञानी साथ के प्रति विनय की भी जान विनय कहते हैं।

२—पावटिप्पणी १ (ग)

रे—सम्बद्ध का दिनय । दर्शन से दर्शनी अभिन्न होने से गुजाधिक सब्ख चारित्री में भदा करना-उसकी सेवा और अनावातना को दर्यन विशय बहते हैं।

४—मिळावें उत्तराज्ययन ३.३२ की निम्नलिखित गाथा : अञ्जुद्वाणं अंबस्टिकरणं तहेवासणदायणं

गुरुमक्तिमावसस्त्रसा विणश्री एस वियाहिशी ॥ वया निम्निङ्खित गायाएँ :

छत्मुयणा अगासायमा थ विजभी अदसंबे दुविहो । दसगतुकाहिएसुं क्रमह सुस्सुनवाविषकी ॥ सकारम्भुद्राण सम्माणासण अभिगगही तह य । भासगभगप्ययाणं किटकारं अवस्मितो अ B पंतस्मणुगच्छण्या विश्वस्य तह पज्जुवासमा भविषा । गच्ददाणुक्तपत्रं एसी सस्मूमणाविणश्रो ॥ (इसरेकालक १.१ की हारिमदीय टीका में बद्दा) होना, (२) पायनानियह—जहां-जहां बैठने की इच्छा करे बहां-जहां प्राप्तन ने जाना . (३) पायनप्रदान—पायन देना ?, (४) सरकार-स्तवन वन्दनादि क्रान, (१) सन्तान करना, (१) इतिकर्म—बंदना करना, (७) प्रश्नतिकरण्यह—दोनों हान जोड़न, (६) प्रनुष्ट्वन—सम्मुलजाना, (१) पर्युगायना—बंडे हुए की सेवा करना और

(६) प्रतृगञ्द्रना—सम्मुख जाना, (६) पर्युगासः (१०) प्रतिसंसाधनता— जाने पर पोछे जाना ।

स्रवाचातना बिनय<sup>9</sup> ४५ प्रकार का कहा है<sup>9</sup> : (१) सरिहेंगें की स्रवाधातना, (२) परिहेंग प्रवर्षित वर्म की स्रवाधातना, (३) सावार्मों की स्रवाधातना, (४) वरा-प्यार्मों की स्रवाधातना, (४) स्वविरोंभ की स्रवाधातना, (६) हुस<sup>4</sup> की स्रवाधातना, (७)गणभ की स्रवाधातना, (=) स्वयं की स्रवाधातना, (६) हिमाबादियोंभ नी स्रवा

बातना, (१०) संभोगी (एक वमाचारी वाली) की बनावाठना, (११) प्राधिनिवीरक १---यह क्ये अभयरेव (औपचाठिक टीका ) के अनुसार है। टाजाङ्ग टीका में टर्कोरे हरका अर्थ भिनन ही किया है---'धारनामियहः पुनस्टिटः आहरेन आसनान

यनपूर्वकमुणवियात्रति भणं — इसका अधं है —वेडने के बाद आदपूर्वक जातन लाकर 'यहां वेट' इस प्रकार निमन्नित करना। २ — टागाङ्ग टीका में उन्हुत नाथा में 'आसगजनुप्रदान' नाम मिटना है —िवस्म

अपं अमयरेव ने किया है—आसतस्य स्थानास्त्यानास्तरसम्बारमं। यही धर्म उन्होंने औपपातिक की टीका में 'आसनामिषद्र' का किया है। २---प्रथूप निनय और अनावातना विनय में अन्तर यह है कि ग्रुपुरा विनय विवत

२---ग्रध्नुम विनय और अनायातना विनय में अन्तर यह है कि ग्रुप्र्या विनय <sup>प्रकि</sup> किया-करण रूप है और अनायातना विनय अनुचित द्विया-निवृत्त रूप । ४---मिलाव---

विस्थार प्रम्म आवरित्र बायने येर बुट्याणे संघे । संभाइय किरियाए महुगागाहृत य बहेव ॥ कायव्या कुम भनी बहुमागो तह य बदणवाओं अ । अरिहंडमाहुयार्ग फेवडणागाह्मागां थे। (स्वर १.१ की हासिमदीय टीका में डदर)

अध्या जो पांच्य की संस्थिति करे वह स्थिति अथवा जो दीक्षावय या धुवपयांच में बड़ा
 हो ।

६—साधुओं के गच्छ—समुदाय को 'कुछ' कहते हैं । ७—साधुओं के कुछ समुदाय को 'गण' कहते हैं ।

प-गम के समदाय की 'सब' कहते हैं।

ज्ञान को बनावातना,(१२) श्रुवनान की बनावातना,(१३) बद्रविज्ञान की बनावातना, (१४) मन पर्यवद्यान की . धनासातना, (१६) केवलजान की धनाशातना, (१६-३०) मरिहंत यावत् केवलज्ञान-इत पद्रह की मक्ति और बहुमान, (३१-४४) प्रस्तित यावत केवसज्ञान-इत पद्रह का गुणवर्णन कर कीति फीपाना।

रे—चारित्र वितय पांच प्रकार का कहा है: (१) सामायिक चारित्र विनय, (२) ब्रेग्रोस्वास्तीय चारित्र विनय, (३) परिहारविधादि चारित्र विनय, (४) मुझ्म-साराय कारित्र विनय भीर (१) ययास्यातचारित्र विनयः।

४---मन वितय र दो प्रकार का कहा है: (१) बनशस्त मनवितय सौर (२) प्रशस्त मनवित्रयः ।

(१) परवाल मन बिनय बारह प्रकार का कहा है: (१) सावज-मन का हिसा मादि पारों में प्रवृत होना (२) सिक्य-मन का कायिक ग्रादि कियागों से गुक होना (३) कहरा-मन का कर्करामावादेन होता (४) कट्टक-मन का प्रतिस्ट होता (१) निष्कृर —मन का निष्कृर —मार्दद रहिन होना (६) कठोर—मन का कठोर — तिहर्राहत होना (७) प्राध्यवकर -- मन का प्रयुभ कर्मों का उगार्जन करनेवाला होना (=) द्वानकारो — मन का छेदनकारी होना (१) मेदनकारी — मन का भेदनकारी होना (१०) परिवापकारी—सन का परिवापकारी होना (११) उपद्रवकारी—सन का मारणान्तिक वेदना करनेवाला होना और (१२) मुशेषपार्विक-मन का मूरीपपार्विक होता। इस प्रकार मप्रसस्त मन का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए।

(२) प्रशस्त मन दिनय बारह प्रकार³ का कहा है: (१) प्रसावद—मनकी पाप

रे—पारित्र में धदा तथा काय से पारित्र का सत्यर्थ तथा भन्य सत्त्वों को दसकी प्रस्त्रणा करना चारित्र विनय बहुळाता है । बहुर है :

सामाइयाइवरणस्स सर्हाणं वहेद कापूर्णं ।

संपासणं परवणमङ् पुरश्रो मन्त्रसवाणं॥

(दय : १.१ की हारिभडीय टीका में उद्धत)

र---मन को असावय, अपायक आदि रखना मन विनय वर्ष है ।

रे—औपपातिक में अज्ञयस्त्र मन के १२ मेंद्र बताये हें और बनसे विपरीत प्रयस्त सन के मेद जान देने की दहा है।

भगवती (२५.७) में प्रवस्त मन के सात ही भद्र बताव गर हैं जो इस प्रकार हें -(?) भरापक (१) असारव (१) अध्यक (४) नि.पः सेवक (४) अनाधवहर (६) भन्नविष्ट (०) अनुवासिष्ट इन । अप्रशस्त मन के सात मेर् डीक इनके विरादित बताये हैं पया पापक, सावष्ट हत्यादि ।

. राजाङ्ग (+.३.६८८) में प्रयस्त और अप्रयस्त दोनों मन-विनय 🕏 सात-सात भेद बहिसित हैं जो भगवती के वर्णन से मिन्द्रे हैं।

.ર્ધફ્ર

व्याचार में प्रापृत्ति (२) प्रक्रिय—यन का कायिकादि क्रियां रहित होना (१) प्रभ्य —यन का करूरा मार्वरिहन होना (४) प्रस्टुक—यन का हप्ट होना (१) प्रश्यिप यन का मार्वरतावयुक्त होना (६) प्रस्तेर—यन का कडोरता रहित होना (७)प्तावर-

े वय पहारे

मन का मार्वरमावयुक्त होना (६) घतडार—मन का कडोरवा राहित होना (०) महारा-कर—मन का प्रमुन कर्मों को उपार्वन करनेवाना न होना (०) प्रदेशकाये—स की दृत्ति का खेरनकारी न होना (६) प्रमेशकाये—मन की दृत्ति का प्रयेशकोये होना (१०) प्रयरिवायकारी—मन के बुनरों को परिवाद पर्यवानेवाना न हेना

(११) मनुष्यकारी—सन से उपयव करनेवाला न होना भौर (१२) धमुरेनपार्डिङ--मन से प्राणियों की पाद करनेवाला न होना ।

भ-वचन विनय दो प्रकार का कहा है—(१) प्रप्रप्तत चचन विनय और
 (२) प्रप्तत वचन विनय । प्रप्रास्त वचन विनय और प्रप्तत चचन विनय को व्यवस्थान विनय ।

कमयः धन्नसस्य मन विनय स्रोट प्रशस्त मन विनय को तरह ही करना वाहिए<sup>†</sup>। ६--काम विनय<sup>9</sup> दो प्रकार का नहा है (१) प्रशस्तकाम विनय (१) प्रशस्तकाम

काम बिनम । (१) मनगस्त काम बिनम सात प्रकार का नहा गया है : (१) मनामुख वर्ग-

विना उत्योग (शावतानी) जाता (२) धनामुक्त स्विति-विना उपयेग छ्या (३) धनामुक्त निपदा-विना उत्योग बँडना (४) धनामुक पपन-विना वायेन सोता (४) धनामुक्त उत्तरा-विना साथवानी व्येन धारि के कार से निहत्नना

१—वचन को भसावय भादि रखना—वचन-विनय क्य है २—भीवराविक में १२-१२ भेदों का वर्णन है जब क्रिभावती (१४.०) भीर समाह

(•.३.६८४) में ••• भेरों का ही वर्णन है। ३— मननादि कियापुँ करते समय काय (चरीर) को सावधान रक्षना—काव दिनव हर

(— सम्बाद प्रकार करत समय काय (यहार) का सावधान स्वयान करा है। मन, क्यन और काय जिनव की परिभाग जिस्स गांधा में मिळती है। समरहकारपश्चिमों सावधियारित संस्कृति ।

भड्डक्टनमोनिरोही कुल्हान बहीरनं वहच ॥ (रय० १,१ क्षी हार्रिजीय रोही में बदन)

द्वाका अर्थ है---आवायांत्रि के प्रति सहा अक्रमक समाहि का निरोध और कुमक समाहि की वरीरमा । वर यह अर्थ समन्वपन-वाय दिनव के की बीर्य

- (६) मनायुक्त प्रलंदन प्रौर (७) प्रनायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता सर्व इन्द्रियों की बिना जायोग योगप्रवृत्ति ।
- (२) प्रसस्त काम विनय सात प्रकार का कहा गया है : (१) भ्रायुक्त गमन---रायोगपूर्वकं गमन (२) भायुक्त स्थिति—उत्योगपूर्वक ठहरना (३) भायुक्त निपदन— उपयोगपूर्वक बैठना (४) धायुक्त स्थन- उपयोगपूर्वक लेटना (४) धायुक्त उस्सयन-उनयोगपूर्वक क्यर से निकलना (६) प्रायुक्त प्रसंघन-- उनयोगपूर्वक बार-वार उत्संघन
- (७) प्रायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता— सर्व इन्द्रिय की उपयोगपूर्वक योगप्रकृति। ७---तोकोनचार विनय व के सात प्रकार व हैं: (१) प्रम्यासवृत्तिता--- बाचार्यादि के समीर में रहना (२) पराभित्रायानुवर्तन-उनके मुमित्राय का भनुसरण (३) कार्यहेतु र कार्य के लिए हेतु प्रदान-उदाहरणस्वरूप ज्ञानादि के लिए माहार देना (४) इतप्रति-कृतिता ---प्रसम्न माचार्यं मधिक ज्ञान देंगं, ऐसी बदले की भावना (४) भार्तगवेषणता---मार्व-रोगी मादि सामु की सारसंगास (१) देशकालज्ञडा-मनसरोजित कार्य-समादन

१—डाणाङ्ग (७.३.५८५) में इसका नाम सर्वेन्द्रिययोगयोजनता मिछता है। २--छोकस्यवहारान्<u>क</u>ल वर्तन ।

- छोडोपचार विनय को 'उपचार' विनय भी बहा गया है। उसके प्रकारों का बर्णन निम्न गाथा में मिक्सा है :

सन्भासऽच्छग्रछं राज्यतमं क्यपहिन्दिई सहस् । कारियणिमित्तकरणं दुवस्तत्तगवेसमा तह्य ॥ वह देसकालजाणा सरवत्येस तहयणग्रहे भणिया ।

उवआरियो र विजयो एसो भगिओ समारेण ॥ ( दय्वेकालिक १.१ की हारिभरीय टीका में उदत )

- ४ टिप्पणी न॰ ३ में उद्देव गाया में 'कार्यहेतु' के स्थान में 'कारियनिमित्तकरणें' भेद ष्तराया है।-इसका अर्थ किया है—सम्यगर्भपदम् अध्यापित अस्माकं विनयेन विशेषेग वर्षितव्यं-इश्मित्र ।
- ६—इसका अर्थ इत्भिद्र ने (दश्र० १.१ की टीका में) इस प्रकार किया है: प्रसन्ता आचार्याः सूत्रमयं वदुभवं वा दास्यन्ति न नाम निवरेति

```
ŧŧx
                                                                     त्रव परार्थ
```

भौर (७) सर्वार्थ में १ भापतिलोमता-भाराध्ययोग सर्व प्रयोजनी में बनुब्रुतता। यह विनय तप है?।

१३—घेयावस्य (गा०.३८) :

भावार्याद की स्थारकि देवा करना वैदाहत्य तप? वहा प्या है। वह स प्रकार का है है :

(१) प्राचार्य का वैवायस्य ।

कर-'सेवार्थ' किया है जो अग्रद सालम देता है।

(२) उराध्याय का वैद्यावस्य 1

१—'सर्वार्थ' का अर्थ मालविगयाजी ने स्थानांग समवायांग (पू॰ १४६) में सर्वार्थ व

·-- विनय तप के फड़ के विषय में (रूच • १.१ की हारिभदीय टीका में) निम्नक्रिका

गाथाएँ भिस्ती हैं :

विनयफलं गुध्या गुरमुध्य फलं धृतज्ञानम् । ज्ञानस्य प्रखं विरतिविरतिष्रकं चार्धः निरोधः ध

सत्ररूउं वरोवडमय तरसो निर्दश रूछं हुप्टम् । हस्मारिक्र्यानिवृत्तिः क्रियानिवृत्तेरयोगित्वम ॥

योगनिरो गाउवसन्ततिश्रयः सस्ततिश्रयान्सोश्रः । सस्मात्कस्याणानां सदयां भावनं विनयः ॥

**३ —**वैषाकृत्व ग्रन्द की व्यास्या निम्न प्रकार है : (क) आहार आदि के द्वारा उपटम्म-सेश-म्हाना वैवावृत्त्व है। ध्यादृतभाव

तथा पर्नसायन के निमित्त अबादि का आचार्यादि को विधि से देवा वेगाइन ब्द्रदाता है :

रेपावच्चं बावहभावो तह प्रमसाहमनिर्मिसं। धन्नाइयात्र विद्विणा संगायनमेस भावत्यो ॥

(उत्तः २०.३३ ही नेमियन्त्राचार्य टीहा में उद्रः) (स) क्यारुशस्य मुख्यानसारक्षत्रो मातः स्टर्न वा वैपारस्य-द्रम स्यातारकाने

का बाद क्षा कर देवात्व करहता है। (क्षत्राष्ट्र ४.१,३१६ की टीका)

 (ग) ध्याकृत्वय मातः करमं वा वेगापृत्रं मनादिनिक्षप्रमा—विगेष स्त्र से रहें का भाव भवता कर्न-भोजन भारत के द्वारा उपव्यम-मद्द । (समाज १.६ १८६ की रीका)

14.11: साम्बद्धिमाह्यु वेपायस्त्रि हम्बिटे । ब्रह्मेक्ट स्टब्स् वेकस्प स्करितं ह

निर्जरा पदार्थ (ढाल : २) : टिप्पणी १३ 444 (३) सैत का वैयावस्य । (४) म्लान<sup>२</sup> का बैबायस्य । \* (४) तस्त्री साथ का वैयात्रस्य । (६) स्वविर<sup>3</sup>का वयात्रस्य । (७) सामनिक र का वैवाकृत्य । (८) रूल का वैवाक्त्य । (१) यण <sup>के</sup> का वैदानुस्य । (१०) सम • का वैयातृत्य : 1 ठाणाङ्ग में कहा है---प्राचार्याद की ग्रन्तात मन से--- म्रस्तिप्र माव से वैयादृश्य रूरोवाला श्रमण निर्प्रय महा निर्जरा धौर महा पर्यवसान का करनेवाला होता है<sup>९</sup> । १--नव प्रवर्जित साथ रे—रोगी साध रे—हद साव ४--साध्-साध्वी k--३ळ-सायुओं का गच्छ--समुदाय {—गण=<u>३</u>ख समुदाय °—संय≕ाण समुदाय ९---वैदाहुत्य के वे द्व भेर सेश-बाद्यकी अधेक्षा से किये गये हैं। यहाँ जी क्रमवताया गवा है वह औपपातिक सूर के अनुसार है। भगवडी सूत्र (२४,७) तथा ठाणाङ्ग (k. ?. ? ६६-६७) में क्रम इसके भिना है; स्था-!-(१), १-(१), १-(६). ، <sup>و</sup>-(و), و-(و), (-(و), و-(و), و-(و), (-(و), (و-(و))) एक और भी क्रम मिउना है जो निम्न गाथा में परिछक्षित है : भावस्यि उवल्काए थेर तबस्सी गिलाण सेहाणं । माइम्मिय कुछ गण संदर्सगर्व तमिह कापन्त्रं॥ (उत्तर १०.२१ की नेमिचन्द्रीय टीका में उद्त) 84

र्दर्भ सब पदार्थ

१४—स्याध्याय तप (गा॰ ३१) :

स्वाष्पाय पांच प्रकार का कहा गया है: (१) वाचता (२) प्रस्क्रा

१—उत्तम मर्यादाप्तंक अध्ययन—धृत के विशेष अनुसरण को स्वाध्याय बहते हैं। निन्द आदि सूत्र विषयक वाचना को स्वाध्याय बहते हैं।

नान्द आर्द्ध भी विषयक वाचना को स्वाध्याय कहते हैं। ठाणाज के अनुसार चार महा प्रविद्य—आपाद की वृक्तिमा के बाद की प्रविपदा—इंदोस्ट्राविपदा, जाविक की प्रविपदा और चैत्र प्रविदश—में स्थाध्याय करना नहीं कल्पता (३.३.२८४)।

इसी तरह राणाङ्ग में पहले संच्या, परिवास संच्या, मध्याह और अर्दराजि में स्वाच्याय करता अरुस्पतीय बताया गया है तथा प्यांह, अरसाइ, ग्रहोप और प्रस्तुव में स्वाच्याय करता करपतीय बताया है। पहली संच्या—क्र्योद्य के पहले परिवास संच्या—सुपांस्त के समय, पूर्वाह—दिन का प्रयम ग्रहर और अरसाइ— दिन को दितीय बहर । प्रदोप—राजि का प्रथम ग्रहर और प्रस्तुय—राजि का अन्तिन ग्रहर (४.२.२६४)।

अकाल में स्वाध्याय करना असमाधि के बीस स्थानों में एक स्थान कहा गया है (समवायाङ्ग सम. २०)।

अकाल स्वाध्याय के दोष इस प्रकार बताये गये हैं :

छपणाणीम अभनी छोगविस्टं पमच्छरणा य ।

विज्ञासाहणवेगुन्नधम्मया एव मा कुणसु ॥

 —वावना, प्रच्ला, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मक्या ग्रन्थों का अर्थ क्रनण हम प्रकार है—अव्ययन, पूल्ता, आवृत्ति, सूत्र और अर्थ का बार बार विदन-प्रनव तथा व्याक्यान ।

- (३) परिवर्तना (४) अनुप्रेक्षा और (४) धर्मकवा<sup>०</sup>।
- स्वाच्याय के मेदों का फल वर्णन इस प्रकार मिलता है :
- (१) वाचना से बीव निर्वरा करता है। शृत के सनुबर्तन से यह भगायातना में बर्तना है। इससे तीर्थ—यर्ग का भवतन्त्रा न रता है। दिनसे कमों की महा निर्वरा भीर महा पर्यवसानवाला होता है।
- (२) प्रतिनुन्छा से जीव, सूत्र और प्रये दोनों की, विश्वद्धि करता है तथा कांक्षा-मोहनीय कमें को व्यन्द्रित्र करता है।
- (३) परिवर्तना से जीव ब्यंजनों को प्राप्त करता है तथा ध्यंजन-सन्धि को उत्पादित करता है।
- (४) पनुवेशा से जीव मामु छोड़ बात कर्म प्रहातमां को, जो गाहे बंधन से बंधी हैं हीथी हैं, तिथित बंधन से बंधी करता है, दीर्घकाल स्थितिवाली से दृश्यकाल स्थितिवाली करता है। महुम्येशवाली को झल्म प्रदेशवाली करता है। मामुष्य कर्म को यह क्यांचित् दीधवा है, क्यांचित् नहीं बंधता हथा सम्रावदेशीय को बार-बार नहीं बंधता तथा प्रमादि, म्रान्य, दीर्घ चाराति हथ संतार-कालार को तीम छी स्थितम कर बाता है।
- (६) यमंकवा से निजंदा करता है। धमंकवा से प्रवचन की प्रभावना करता है और इसमें जीव भविष्यकाल में केवल प्रभावनों का ही बच करता है?।

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है "। कहा है :

कम्ममसंखेज्जभवं खबेह् अणुसमयेव उवउत्तो। अन्नयरम्मि वि जोए सम्भायम्मि य विसेसैण्<sup>४</sup>॥

१—उत्तराध्ययन (१०.३४) में इनकी संवाहक नाथा इस प्रकार है : बायजा पुच्छमा चैव तहेण परियद्या ।

भगुष्पेहा धम्मकहा सज्भाओं वंचहा भवे ॥

र--उत्त० २ह.१६-२३

रे—उत्त० २<sub>६.१</sub>८

४--- उत्तः २६.१८ की नेभियन्द्रीय, टीका में उद्त

3.6

१५-ध्यान तप (गा० ४०) : ध्यान क्षेत्र चार प्रकार का कहा गया है : (१) मार्त ध्यान (२) रहि मार

(३) धर्म ध्यान और (४) शक्क ध्वान । १-- मार्त ध्यात र चार प्रकार का होता है: (१) प्रमनोत्र-सन्त्रयोग से सम्प्रमृत

सम्प्रयुक्त होने पर उसके भविषयोग की स्मृति से समन्वागत होना र (३) भातंह-सम्प्रयंग ने सम्प्रयुक्त होने पर उसके विश्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (४) भोग में प्रीतिः कारक कामनोगों के सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होते पर उनके प्रविप्रयोग मी स्मृते में

भार्त ब्यान के चार सक्षण कहे गये हैं : (१) क्राइन, (१) संवि-निक-रीतजा, (३) वेरन्ता-मध् बहाना भौर (४) विलयनता "-वार-वार वतेरायुक्त वात बहुना । २—रोद ध्यान ६ चार प्रकारका कहा गया है : (१) हिंतानुवें ग्रे • (२) मृपानुवेंगी ६ !—स्थिर अध्यासात को ध्यान इदने हैं। चित चल है, इसका क्रियों एक बार में स्थित हो जाना ध्यान है (ई थिसमञ्ज्ञासामं सं आण अं पर्ड वर्ष विनं)। एडाइ चिन्तानिरोप ध्यान है (राजाङ ४.३.४११ की टीहा)। · — भोग-उपनामों में मोहरण अति इच्छ — अभिखाया का होना आउं ध्यान है। ३-इसका अर्थ है अर्थाचकर संयोग से संयक्त होने पर उसका वियोग हा ज.व. इन

४—इसटा भई है र्राच्छर सवीग से संयुक्त होने पर उसका विधीत न हो आया र्

४ - भगवती सूत्र (२४.०) में 'विष्टवगया'—विष्टयनता (औरण समा २४) के स्थान में "परिदेशमणा'-परिदेशना गुरुद् है। इपका अर्थ है बार-बार बरेग अपन करदेवाकी भाषा का बोटना। सनाङ्ग (४.१.०१३) में भी परिहरणवा है

१--भागमा का हिमा आदि शीद-भवातक भावों में परंत्रक होता शीद भ्यान है। विनद्यं ग्रेंदर-वेदक-मारम आदि बृह मार्थी में राग होता है उनके शीद जान

दूसरी को बार्श-मीटने, बार्श-वार्ड़ की आदना करने रहने की दिसादुक्ती

बोबरे की जाइना बाने रहता द्वारूव में रीद ध्यान है।

होने पर उसके विश्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना<sup>३</sup> (२) मनीव-सम्बग्न में

बामना से निरन्तर इस्त रहना ।

कालवा में व्यान्ता इस्त रहता है

जिल्ला है।

eri kar é i

रीह प्यान बहुते हैं ।

गमन्दागत होना ।

(१) होरण्ड्यो॰ घोर (४) वरामानुस्यी॰ ३

धेदध्यात के बार लक्ष्म कहे यह है। (१) यागन शावर (२) बहुत दावर (१) दशन रावण धीर (४) पावरवान्त्र रोवर ।

रे--धर्म ध्वात • वाह प्रवाह का बहुत गया है (१) बालाविवयर (२) बताब

दिसर' (३) दिराह दिवर' दीर (४) बादान दिसर' । पर्व ध्यात के बाद पात्रक कहे बचेहें : (१) बालगरिक (१) निवर्ग रिकार

(1) कारेत स्विष्य सीट (e) गुप स्विष्य । पर्व ध्यार के बार परंतरत नहें हरे हैं-(१) बावता (२) प्रतिकृत्वा

ि-प्रापत भारतम की मात्ता करते रहता क्षेत्रानुकारी रौत त्यान है। <sup>3</sup>—पन माहि बानुओं के सरधन के जिलु जुर भाकों को पोणित करते रहना

मंत्रक्षमानुष्यी शीव प्यान है।

१-दिया भादि पार्थे हैं दचने की पंचा का न होता। ४---दिया आदि पार्ची में शह-दिन प्रकृति करने रहना ।

६—दिना भादि पापी को पर्न मानवे बहुता ।

६—महर्वे सह पार का प्राचातात महीना ।

 मर्श्यों के प्रति इवा की भावना, व'वो इन्द्रिशों के विश्वों से स्युवस्म -ररनान्त भार, बन्ध और मीछ, यमन और आयमन के देनुओं पर विचार, एव महाजादि प्रदेश को भावतः—वे सब पूर्व प्यान है ।

१--राग्रुकार्य जन्य होवीं की वर्यक्रीवना ।

११- इनंबल का चिन्तन ।

११-बीव,श्रोह धादि के संस्थान का विचार।

१०—जिन-आदा—जिन-प्रदेश में शिव का कीता। १६-स्थामात्रक तस्यत्थि ।

१४—साबु सम्बों के उपरेश में राजि । भीषवाधिक (समक १०) में मूल शब्द 'उवस्परहें' र्द । इसकेम्यान में भगरती (२४,०) में 'ओगाइरुवि'—अरगाड़ रुचि दे और रामाङ्ग (४.१.२४०) में 'भोगाइरुमी' ई। इस मन्द्र का अर्थ है आगम में दिस्ट्रा अवगाइन की रुचि ।

रि-आगमी में देख का दीना ।

र्द्य विकास

(३) परिवर्तना घोर (४) पर्मकवा । पर्म ध्यान की चार पनुषेताएँ कही गई हैं : (१) प्रतिस्य प्रमुदेशा (२) ध्यार

मनुमेता । (३) एक्टव मनुमेता ४ मोर (४) संसार मनुमेता । ४—गरु स्मान ६ सार प्रकार कर कर गर है । (४) सारव मनुमेता ।

४—नुस्र म्यान व चार प्रकार का कहा गया है: (१) पुबस्यवितक सविवारे । (२) एक्टरविवक प्रविचारी (३) मुस्यकिता प्रविद्वति प्रोर (४) सन्ध्वितिस

परिवराके के संस्थात (३) श्रुष्याकवा मात्रात मार (४) सम्बद्धकार परिवराके - :

र्क्ष स्वान के चार सजलाश कहे गरे हैं: (१) विकेत्र १ (२) मृग्रवे। (३) मध्यवा पार भौर (४) मसमोहण ।

१—हामाङ्ग सूत्र में 'धर्नक्या' के स्थान वर 'अमुखेहा' (अनुवेद्या) बन्द है। इसम

भर्य है गहरा चिन्तन। ----चर्चात भाव एक तहार्च श्रीता है। तेनी सम्बद्ध का जिल्ला

· - पर्वति भादि सर वस्तुष्टं भनित्य है-देनी भारता या विस्तत ।

रे-इ व से मुक्त करने के दिए धर्म के भिता कोई बरण नहीं-ऐसी भारता।

४—वें अहेजा है, मेरा कोई नहीं इत्यादि चिन्तन !

रे—जिन की इन्दियों स्थितों से सहैया पराज्ञमुन होती है, सकता-दिक्त का दिन कि जिने नहीं स्थाता, जिसके तीनी योग नय में हो जुके ही और जो तकान नय से

जिल दिश्वर बरना ह

a- इत्याद आर्थि प्रयोगी में कियी एक प्रयोग की अमेर्ड से देख अर्थ

वस्त्र पत्ता भारत मुझ्य दिवामी सां निश्चान बड़ा वाड़ हो । यह बार्डन १००० वे रोज मिरोब बरने मजब केश्तों के होता है । १०००-चिन स्वयन स्वयन दिवामी हा। उर्ल्युत हो प्राप्ता है उस समय हा। वहां।

रेर—कि स्मय स्मान दियांची सा उच्छेत हो प्रता है उस समय से अडी हरनारणस प्रत्य । १९—करको सूर्व (१०.७) में दृष्ट्र मुख्यान से स्वस्थान करा गया है।

१५—१९६ वे बन्या हो विचना हा शिक्षा इंग्रेस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट हो त्रवहोत्रन्तवा

क व्यव हो व्यवस्थाः विवर्णसम्बद्धाः स्थापनाः

युक्त व्यान के चार प्रवतस्थत कहे गये हैं:(१) क्षान्ति । (२) मृक्ति । (३) प्रार्जव । पीर (४) मार्दव <sup>र</sup>।

गुरु व्यात की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं: (१) प्रवासानुप्रेक्षा '(२) प्रशुभानु-वेता<sup>६</sup> (३) धनलङ्कतितानुवेता॰ भौर (४) विपरिणामानुवेदाा॰ ।

मार्ज भीर रोद्र ब्यान को छोड़ कर सुसमाहित भाव से धर्म भीर सुरू ब्यान के धाने को बुद्धों ने ध्यान तप कहा है ।

१६--ध्यत्सर्ग तप (गा० ४१-४५) :

ध्युत्सर्प<sup>१ •</sup> तप दो प्रकार का कहा गया है : १-डब्य ब्युत्सर्प<sup>१ ९</sup> घोर (२)-माव ब्युसर्प<sup>९ २</sup>। रे—इब्ब ब्युत्सर्ग तर बार प्रकार का कहा है : (१) दारीर-ब्युत्सर्ग<sup>13</sup> (२) गण-

अट्टरराणि बज्जिता काएजा ससमाहिए ।

धम्मएकाई काणाई कार्णतंतु बहावणु ॥ १०—म्युत्समं अयांत् स्याग ।

११-गार्गाहरू हत्त-चल्तादि क्रियाओं के स्वाय, साधु-समुदाय वेज्वैपहवास, बस्त्र, पामदि उपि तथा आहार के त्याग को इज्य ब्युत्समं तप कहते हैं।

रि-मोराहि मार तथा संसार और वर्म-करपति के हेनुकों का त्याग-भाव ज्युत्सर्ग-

१३-- शांर व्युक्तर्ग वन की परिभाषा निम्न प्रकार मिछती है (२७०२०.३६) :

सयमासमधाये वा, जेउ मिरख न बाबरे। हायम्स विदस्सयो, छट्टो सो परिकित्तिक्षो ॥

— बस्द, बासन और स्थान में जो भिक्ष घटनारमक द्विया नहीं बरता—गरीर का विकान्द्राता नहीं, उसके काय-खुल्मां नामक छटा आध्यन्तर वप बक्षा गया है।

१-- ध्रम

<sup>--</sup> विद्योगता

रे— मृत्रवा—सरहता

४--- स्रुवा-निर्शिमानता

६-यह ससार अगुभ ई-ऐसा चिन्तन ।

अत्रत्युत्तिता —संसार की जन्म-मरण की अत्रत्वता का चिन्तत ।

६-- बस्तुओं में प्रति समय परिणाम -- अवस्थान्तर होता है, उसका चिन्तन ।

ं नव पहार्थ

ब्युत्सर्ग (३) उपि -ब्युत्सर्ग थोर (४) माहार-ब्युत्सर्ग । २---भाव ब्युत्सर्ग वपतीन प्रकार का कहा है--(क) कवाय-ब्युत्सर्ग (व) हजार

جَيَةٍ

(=) प्रन्तरायकर्म-व्यस्मर्ग ।

व्युत्वर्ग मोर (ग) कर्म-व्युत्नर्ग।
(क) कवाय-व्युत्नर्ग तर वार प्रकार का कहा है: (१) क्रोवक्याय-वृत्वर्ग,

(क) क्याय-बुस्मा तार चार प्रकार का कहा है: (१) क्षेत्रक्याय-ब्यूचर्य (२) मानकराय-ब्यूसर्ग (३) मायाक्याय-ब्यूचर्य घीर (४) सोनकराय-ब्यूचर्य (स) संपार-ब्यूमर्थ तर १ चार प्रकार का वहा है: (१) नैर्रायरचंत्रार-ब्यूचर्य

(२) निर्म हुनेनार - म्यूसमी (३) मनुष्यतंत्रार-मूत्वमी भ्रोर (४) देवतंत्रार-मूत्वमी।
(१) कर्म-मूत्यमी तन ८ माठ प्रकार का कहा है: (१) वानवरप्रोयत्तर्म-मूत्वमी
(२) दर्या प्रकार में स्थारमी (३) वेदनीय हर्म-मूत्वमी (४) मोहुनीयहर्म-मूत्वमी
(१) मानुष्यकर्म-मूत्वमी (६) नामकर्म-मुत्वमी (७) गोन्दर्म-मूत्वमी

१—वपस्या या उत्कृष्ट साधना के छिये साधुन्तसुद्वाय का त्याग कर पुकाशी रहना-

गण-व्युत्सर्ग तप कहलाता है।

२---वस्त्र, पात्र आदि उपधि का त्याग—उपधि-व्युत्समं तप कहालांग है। २—अक पान आदि का त्याग—आहार-व्युत्समं कहलांग है।

४—अनुच्छेद १,२ और ३ के विषय को सबह करनेवाली निम्नलिखित गायाएँ मिळती हैं:

दण्ये भावे अ तहा दुहर, विसामी चढरविही दृत्ये । मगरेहोबहिभते, भावे कोहादिचाओं ति ॥ काळे मगरेहामं, अतिरितासद्वभनपाणाणं । कोहाहपाण सवयं, कायब्बो होई चाओं ति ॥

(दग॰ १.१ की हारिभदीय टीका में उक्न) ४—कोभ, मान, माचा और कोभ—ये चार कपाय हैं। इनमें से प्रत्येक का स्थान कपाय-स्थलसमें तप बहलाता है।

६—नरक, विवंत्र्य, मनुष्य और देव—ने चार गवियों हैं। इन गवियों में बीव के समय की संसार कहते हैं। उन भावों—हत्यों दा स्वाग जिनते जीव का नरकारि गनियों में समय होता है—संसार-जुरसगं तप कहळाता है।

एक्टान, जल, अन्ति, बातु और वनस्पति—हन एकेन्द्रिय से लेकर पह, पशी आदि
विवेश प्रविद्युत तक के जीवीं की गति।
 िविश जीव संसार में बंधा हुआ है और अन्यसमा करता है, उन्हें कर्न करते

है । ये ज्ञानावरणीय भेद से आठ प्रकार के हैं । उन भावों—कार्यों का स्थाय जो इन आठ प्रकार के कमी की उत्पत्ति के हेतु हों—कमें ब्युत्सर्ग तर बहुछाता है । १३─ तप, संचर, निर्जस (गा॰ ४६-५२) :

हत गायाची में स्वामीजी ने निम्न तम्बों पर प्रकास हाला है :

१--- मारम-पृद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई उत्तरना किस प्रकार वर्म-धन करती है (गा॰ ४६)।

र-पारम-मृद्धि के लिए इच्छापूर्वक दर विसके हो सबता है (या॰ ४७-४१)।

१--संबर घीर निर्जरा का सम्बन्ध (गा० ४७-५१)।

४—गास्वा की महिमा (५०-५२)।

नीवे इत पर कमा: प्रकास बाला वा रहा है :

ै—भारम-वृद्धि के लिए इच्छाएरंक की हुई वरस्या किस प्रकार कर्म क्ष्य करारी है:
स्थायोग्नी ने वहान दा की कार्य-नवानी की चुनक कर में इन नकार बनाना है
'वे करन उपेर उदे बाजे तरें?'—बढ़ कर्मों की उदीने कर, उदन में ना करें किसे हैं। है। दत विचय का सामान्य कार्यकरण बढ़ते था चुड़ा है।' किस तरह तमन पारर कर बारों थाए एक जाते हैं उन्नी तछु नाना नींत्र बीर जीक-जाक्ति में कीर हुए आभी के पुत्रामुम कर्म कर ने जिसान-जान की जात ही धनुकोशनार्थन में भीरत हो कर केसर बाने बात सह जाते हैं। यह बिनाकचा निर्वेश है। गवान ना स्वामानिक कर ने कार्य नहीं करना। बढ़ बाने गान्यों ने दिन कर्मों ना उदा-कान नहीं बाना होता है, कर्में भी बनान् उदायानित में नाकर साह देश है। जिस तथु बान बीर तथ्य की भीरतिक किया प्रकार में हैं। वह बान है हम सात्रों है उने क्ष्य काम ना उदायानि के बाहर स्विच्य क्ष्यों ने सीवक्ट उदायकी में में बाहर हम हमते हमें हम सात्रों है उने

<sup>1-46</sup>ed 10 ff 0 (2)

<sup>&#</sup>x27;-वासाः ८,६६ सर्वार्धनिद्धिः

ता क्रांताबंक्यांत्रीय्यास्त्रीति वयात्वाची वर्ष क्षेत्रमा हुमा अव स्त्राः कोवः वर्षात्व्यास्त्राज्ञात्वाचेत्राक्ष्योत्रोऽद्वार्य्यस्तरस्थ्यस्य स विद्वाः वा विद्यास्त्रा । क्यांतार्यास्त्राक्ष्योत्रस्थान्यस्य विकासम्बद्धांत्रीयं व्याद्वासीक्ष्यांत्र द्यात्व केतः स्वत्रस्थान्त्रस्था वा स्त्रास्त्रम्थान्त्रा

कर्म-प्रायोग्य पुर्वन्त प्रारमा की सन्-प्रसन् प्रवृति द्वारा गृहीत हो हर कर्म बनते हैं। वर्ष की पहली मनस्या बंध है भीर मन्तिम मनस्या है बेदना । कर्न के वित्रन्तन्त्र की मसस विर्देश है। कर्म-कल का सनुभव देदना है। देदना के बाद मुक्तरत कर्म-पुरूत पाला में दूर हो जाते हैं। यह निजंस है। बन्य भीर बेदना या निजंस के बीन कर्म बताहा में ,भ्वस्थित रहता है, किनी प्रकार का फन नहीं देता। सवाधा कात-पत्रने का कान पूरा नहीं होता, तब तक कर्न फन देने योग्य नहीं बनता । प्रवाधा कान पूर्ण होने के परवान् कन देने यांच्य निषंक बनते हैं, और किर विशावयात कर्म बेदना-करानुवा के बाद शह जाते हैं।

ु बन्धे हुए कर्म-पुरुषत विभावतात हो छत देने में समर्थ हो जाते हैं, हव उनके नियेक प्रकट होने लगते हैं—यह उदय है ।

📆 प्रवापा काल में कर्म का प्रवस्थान मात्र होता है, पर कर्म का कर्रुश्व प्रवट नही हें-मा। उन समय कोरा धवस्थान होता है, धनुभव नहीं। धनुभव धराधा बान प्रा

होते के बाद होता है।

्र काल मर्यादा पूर्ण होते. पर कमें का बेदन या मीग आरम्ब होता है। यह शात-काल उदय है। ऐवे स्वानाविक प्रात-कात उदय के प्रतिरिक्त दूसरे प्रकार का उदय पर्यात प्रयात-काल उदय भी सम्भव है।

्र भगवान महाबोर ने गौतम से कहा या-"प्रवृक्षणे, किन्तु उद्गीरणा-मध्य वर्ष-

पदय में की उद्योखा सम्बद हैं।"

ू कर्न के काल-पाल (स्वामाविक) उदय में नवे पुरुषार्व की बावस्वकता नहीं हंशी। बहुब-स्विति पूरी होती है, कर्म-नुद्गल बाते बाव उदय में बा बाते हैं। उद्योश द्वारा कर्मों को स्विति-श्रम के पहुँत उदय में सापा जाता है। यह पुरवाय-माध्य है।

एड बार गौतन ने पूदा--"नगवन् ! धनुरीर्ग, उरीरणा-भन्न (दर्भ-गुरुपता) की वी

ब क्षेत्रमा होन्त्र है, वह ब्लबान, बर्न, बन, बोर्न पुरपकार और पराध्म के द्वारा होते है बयरा बनुवान, बचर्न, बरन, बडार्न, पगुणकार और बाराजन के हारा।"

भववान ने उत्तर दिशा—"नीतन | केंद्र उत्तान थादि के द्वारा बन्छेर्न, उठेरवा

१—अवस्ति १.३

योजना ! तो प्रदिश्व प्रशेष्ठ, तो अमृदिस्य प्रशेष्ठ, अमृदिस्यं प्रशेषावर्धत and ufre at urma erremes und atter

मव्य (कम-पुर्वतो) की उदीरणा करता है, किन्तु प्रनृत्यान धादि के द्वारा<sup>न</sup> उदीरणा नहीं करता १ । ११ हाड़ हिहि

उदीरक पुरुषार्थ के दो रूप हैं। कर्म की उदीरणा करण के द्वारा होती है । करींग का मर्च है—योग । योग तीन प्रकार के हैं—(१) काय व्यापार, (२) यचन व्यापीरें भौर (३) मन ब्यापार । उत्यान ग्रादि इन्हीं के प्रकार हैं । योग शुभ शौर श्रीमुर्भ दीनी प्रकार का होता है। गुभ योग तवस्या है, सत्यवृत्ति है। वह उदीरणा का हिंतु हैं। उदीरणा द्वारा लम्बे समय के बाद तीत्र भाव से उदय में झाने वाले कर्न तत्काल और

मन्द्र भाव से उदय में मा जाते हैं। इससे म्रात्मा शीघ्र उज्वल बन जाती हैं:/pp कोष, मान, माया भीर लोभ की प्रवृत्ति बयुभ योग है। उससे भी उदीरणह होती

है, पर भारन-गुद्धि नहीं होती; पाप कमों का वन्य होता है?। उदीरणा उदयावितका के वहिमून कर्म पुरुषतों की ही होती है। उदयाविकामि प्रिवष्ट कर्म पुरुषलों की उदीरणा नहीं होती। उदीरणा सनुदोर्ण कर्मों की ही होती है।

मनुदित कर्मों की उदीरणा तप के द्वारा सम्भव है।

यहाँ प्रस्त उठता है बया उदीरणा सभी कमों की सम्भव है ? कमें दो प्रकार के हेरेंदे हैं—एक निकाचित और दूसरे दलिक। निकाचित उन कर्मों को कहते ही जिनका ें विपाक प्रत्यया नहीं हो सकता । दलिक उन कर्मों को कहने हैं जिनका विपाक प्रत्यया भी हो सकता है। इसी बाधार पर कर्म के बन्य दो भेद मिलते हें—(१) सोए<u>क्स और</u> (२) विरूपकम । जो कर्म उपचार-साध्य होता है वह सोपनम है। जिसका कोई प्रती-कार नहीं होता, जिसका उदय अन्यया नहीं हो सकता वह निरूपकम है।

अपर में एक जगह ऐसा वर्णन भाषा है कि तप निकालित कमो का भी क्षय करता है। यह एक मत है। दूसरा मत यह है कि निकाचित कमों की अपेक्षा जीव परवस्त है।

रबम्बिक्त

१--वडी

तत्र स

गोयमा ! तं उट्टाणेण वि, कस्मेणवि, बलेण वि, वीरियेण वि, पुरिसंकरिएरक्सेण वि अणुदिएणं उदीरणाभवि यंकमां उदीरेह ; यो तं अणुद्वाणुर्वाक्षास्थ्यस्मेणं/ अवलेणं, अवीरिएणं, अपुरिस≆ारपरिक्रमेणं अणुदिरणं उदीरणाभविषं कम्मं उदीरेड । १—देखिए पृ० ६१३

र्दं नव पदार्थ

निकाबित कमेंदिय की प्रपेशा जीव वर्म के प्रधीन ही होता है। दिक की प्रधेन दोनों वार्ते हैं। जाएं जीव उन्हें धन्यया करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता वहीं वह उस कर्म के प्रधीन होता है धोर नहीं जीव तर की सहायता से स्वयन्यधीन होग है वहाँ वह कर्म उसके प्रधीन होता है। उदय काल से पूर्व कर्मों को उदय में ला छेड़ उत्तरा, उनकी स्थिति घोर रस को मन्द कर देना—यह सब इस्ने स्थिति में हो सक्या है।यही उदीरणा है।

२--आश्म-गृद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप क्रिसके हो सकता है ?

उमात्वाति तिसते हैं—"सहत्त्वप्रजयानातु निर्वरा "—संवरपुक जीव का ठा उपधान निर्वरा है। उन्होंने तत्त्वाचमूत्र में कहा है—"सम्पर्दास्त्र धावक, बिस्क, धनतातुवन्धिविधोवक, दर्शनमोहसपक, मोहोपदाकक, उपधावमोह, मोहसपक, श्लीवनीह श्रीर जिन—दनके क्रमप्तः प्रसंक्षात्वण्णी धासंस्थात्वण्णी निर्वरा हुमा कस्ती हैं।"

साधु रत्नसूरि लिखते हैं—''सकाम निर्वरा साधु के होती है। वह बारह प्रकार के तप से होनेवाली कर्मक्षमरूप निर्वरा है\*।''

स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं : "निदानरहित, बहंकार-मृत्य ज्ञानी के बारह प्रकार के तम से तथा वैराम्य भावना से निर्वार होती हैं"।"

१--जैन धर्म और दर्गन ए॰ २६२-६६; ३०४-३०७; ३१०-११

२.—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः उमास्त्रातीय नवतत्त्वप्रकरण गा० ३३ ३.—तत्त्वा० ४.४७

४--- ववतत्त्वसाहित्यां बहः वृत्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरण गा० १६ । ४१ की सापु स्थानिकत अवसूर्णिः

तत्र सकामा साधूनो । ..........तत्र सकामा द्वाद्य प्रकारवरोविविवे

६-द्वाद्यानुदेक्षाः निर्वतः अनुदेक्षा गा॰ १०२ :

वारसविदेण तवसा, जियाणस्थियस्स जिम्हा होति । वेरमाभावमादो जिरहंकारस्स गाणिस्स ॥

उपर्युक्त प्रवराणों से स्लप्ट है कि सकाम तब का पात्र कीत है, इस सम्बन्ध में भिन्न-मिन गठ हैं। कई विदानों ने साधु को ही इसका पात्र माना है भीर कहची ने आवक भीर सम्बन्धिट को भी। पर मिम्पासी का उत्तरेख किसी ने भी नहीं किया। इससे बागान्य गठ यह स्वरुता है कि सकाम तब मिम्पाइंटि के नहीं होता।

स्वामीजी ने साबु, धावक भीर सम्यक्टिप्ट की तरह मिध्याखी के भी सकाम तप माना है, इसका उस्तेल पहले किया जा चका है। वे तिलते हैं:

निरबद करणी करें समहित्यों, वेहीन करणी करें निष्याधी तांग । बां दोषां रा फल धाड़ा लागें, ते मूतर में बोवों टांग टांग ।। पेहतें गुण्टाणे करणी करें, तिलारे हुनें छें निरवरा पर्म । जो पर्यों पूर्णों निरवर प्राहम करें तो पणा पणा कटें छें कमें ।

जम् क उर्तारों वे स्टट है कि स्वानीयों ने तिम्यारों के लिए भी निरस्य करती हा इस बंबा ही पन्छा बठनाया है जैवा कि कम्यन्ती को होगा है। निम्यारों गुग-स्वान में सिक्ष व्यक्ति के भी निरस्य करती के निर्देश धर्म होगा है। उसता निरस्य एएकन बैंग-देंब पुत्रा है है-बैंग को प्रिक्त निर्देश होगी है। निम्यारों के भी पुत्र मेंगे होंगे हैं—"मिम्पारी दे दिन गुन बोल बाल हो।" यह भी निरस्य करती वे नोंगे होंगे हैं—"के सिक्त कर्म कर स्वत्य करती वे

माप्प में शीनकमान, पर श्रुत श्रीर वायक्ष रहित को भी मीश-मार्ग का देश पाराक बहा है। ब्यामीश्री बहुते हुँ—मित्याप्ती को देश वारापक देश बहा ! उपके पाराक बहुत के प्रति मही दिव श्री उसे देश वारापक बहुते का का कारण है! निष्याप्ती भी भी श्री शीनकम्मन होता है हो उसके निर्माश पर्न होता है रही योगा से उसे देश भाराफ बहा है:

> धीनें प्राचार करें सहीत हुँ रे, पिण मूदर नें समकत दिणरें नाहि रे। दिणनें प्राराधक कहाँ देस थी रे, विचार कर बोबो होया माहि रे।

<sup>ै—</sup>मिश्रुनाम्य स्वाहर (छ० १) : मिध्याती सं करकी से चौपई हा० १ गा० १६ १—वही : हा० २ दो० ३

६७८ . नत्र परार्थ

देव पही दो सारायक कहाँ रे, पहुँचे गुन्धमं ते हिन साव रे। विरत नहीं दी विगरें तर्मया रे, निरतरा तेलें कहाँ निनरान रें। मनवती में महोचना केवली का उल्लेख है। यह पामें मुने दिया निरत करते विकास केवली का सामा के स्टिक्टी

करते-हरते केवली बन बाता है। बहि उनके निष्पास दशा में निर्मास नहीं होत्रों में वह केवली केंग्रे बनता ! स्वामोत्री लिखते हैं : मसोना केवली हुमा इच रीत सूं रे, मिष्यात्री वस्रों तिच करनी भीव रे।

भवान। ४नला हुमा हुन राउ सू दू, । तथायात वस्त्री त्रेज स्टास अग र। नर्म पड़ना रक्षा निष्पाती यहां रे, तिज सूं मनुक्रमें विस्तुर सीच रे॥ यो निष्पात्वी यहां ठरवा करतां नहीं रे, विष्पातीयकां नहीं तेजे माजा रे, क्रोबारिक नहीं वाहतो पाठवा रे, तो हिल विच कटता इत्तरा पार रे॥ ओ लेस्सा परिणान मला हुंठा नहीं रे, तो हिल विच पांगत विनंत मनांन रे।

जो लेखा परिणांन भला हुंता नहीं **रे, तो किण विच पांनत विनंत म्लांन** रें। दरवादिक कीयां सूं हुवां समकतो रे, प्रमुक्तमें पोहतो कुँ निरवांज रें॥ पेंहुलें गुण्डांजे निष्याती पढ़ां रे, निरवद करणी कीयों कुँ तांन रें। विच करणी भी नीवं लागों कुँ मुगत री रे, ते करणी चोखी में मुब परिणांन रे<sup>रे</sup>॥

मिप्पाश्ची भी पैरागी हो छकता है। उन्नकी निरवय करती बैराग्य भावनामी वे उत्पन्त हो छक्ती है। स्वामीनी तिसवे हैं: "मिप्पाश्ची वैराम्पपूर्वक सीत का पातन कर छक्ता है, वैराम्पपूर्वक तस्ता कर

सकता है, वैराम्यूर्वक बनस्पति का त्याग कर सकता है—इस तरह वह वैरामपूर्वक ध्रमेक निरवस कार्य कर सकता है।" धील पालें मिम्याती बेराग सूं रे, तरसा करें बेराग सूंताब रे। हरियादिक त्यार्थे बेराग सुंरे लास, तिबरें कहें दराज रो जगब रे॥

इत्यादिक निरवद करणी करें रे, बेंसन मन माहें बांग रे। विचयी करणी दुरात से कारण कहें रे लाल, वेजिय मारा संबज्ञान रें<sup>3</sup> म निष्याली के बेंसे बैराम्य संजव है, बेंसे हो उसके संख्या और परिचाम भी प्रवत

मिष्यारती के अंग्रे वैराम्य संनव है, वैसे ही उसके संस्वा और परिणाम भी प्रश हो सकते हैं मत: सकाम निर्णरा भी संसव है।

१— निधु-पन्य रवास्र (प्र०१): मिध्याती री बरणी री चीपई : डा०२ गा०२४-२४ २—वदी : डा० २ गा० ४४-४०

**३—बद्दी : ढा० ३ गा० २६**-३०

वानती वाचन की वस्त्या का वर्षन करते हुए स्वामीशीन विवा है:

वामनीवापत वस नीमों पत्री रे, साठ सहुंच बरासो लग जोण रे।

वेंने केंने निरंतर वारणों रे, बँराल माने सुमता बांज रे।

माहार वेंहरी ने त्यामों ठेहरें रे, गांशी सुं पोधी इकसीस बार रे।

सार काईने कूलत राखीनी रे, ऐहाने वारणें कोमों माहार रे।

विप सवारी नीमों मता परिणान लूं रे, जब देवरेडी सामा विण पात रे।

व्या माठक गोड विवय परकारता रे, पत्रे हाच जोडी कर सरदात रे॥

में चमरतंचा राजधानी तला रे, देवरेडी ह्या में सर्व माज्य रे।

व्य हांतें वे बहारो चव गयी रे, वे नीहामों कर हुवें महांत नाम रे॥

इन कहें तें देवरेडी चलता रह्या रे, विण वामती न कीमों नीहाणों ताम रे।

विण करम निरंतरिया मिम्याती चका रे, वे हसांच हट हुवों खें जाम रे॥

वे देव चनी ने होती माननी रे, महाचिदेह खंतर नशार रे।

वे वाप यह ने सिक्टुर वासती रे, संतार नी भागायनण निवार रे॥

व्य करणों क्षी हो मिम्याती वक्त रे, विण करणी सु पदीमों की संवार रे।

इन हमें खें विण करणों सही हे, हम करणी सुंह सी एक प्रमास रे।

पर हमें खें विण करणों सही हमें रे, विण करणी सु पदीमों की संवार रे।

इन हमें खें विण करणों सही हमें हमें रहने हमें क्षा प्रदीमों की संवार रे।

इन हमें खें विण करणों सही हमें रे, हम करणी सुंह सी एक प्रमान रे।

१—भिश्च-प्रम्थ रत्नाकर (स० १) : सिध्याती री करणी री चौपई: डा०२ गा० \* '४



वपर्यंक्त विवेचन से निम्न निष्कर्य लिखते हैं :

- (१) संवर के कथित साधन---गृति, समिति, धर्म धनुप्रेक्षा, परीपहृत्रय, चारित्र भीर तर में केवल तप ही संवर भीर निर्जरा दोनों का हेतु है, प्रन्य नहीं।
  - (२) तम से निर्जरा भी होती है पर वह प्रधान हेतु संवर का हो है।। (३) संबर से गति, समिति ब्रादि कथित हेत्यों में तप सब प्रधान है।
  - (Y) समिति, धनुप्रेक्षा भौर परिवहत्वय जो शुभ योग रूप हैं उनसे भी संवर होता है।
  - (प) गृति और चारित्र की तरह समिति, अनुमेक्षा मादि योग भी संवर के हत है। इन निष्क्रपों पर नीचे क्रमग्नः विचार किया जाता है :

प्रथम निष्कर्तः :

थी उमास्वाति ने परीपहजय को धन्यत्र निर्वराका हेतुमाना है १। मतः धसग मूत्र के भौजित्व को सिद्ध करने के लिये टीकाकारों द्वारा जो प्रथम समाधान 'जमयक्षापनत्त्रकृषापनार्यम्" 'दिया गया है, वह एकान्ततः ठीक प्रतीत नही होता। कारण संबर के प्रन्य कवित हेत्रकों में भी निजरा सिद्ध होती है।

डिवीय निष्कर्ष : एक बार भगवान महाबीर से पूछा गया—''भगवन् ! हव से जीव क्या उराप्र हरता है ?" भगवान ने उत्तर दिया- "तम से जीव पूर्व के वसे हुए कर्मों का क्षय करता 83 1"

इसी तरह दूसरी बार प्रश्न किया गया—"भगवन् ! तन का क्या फल है !" भगवान ने उत्तर दिया---"हे गौतम ! वर का फल बोदाण--पूर्व-सचित कर्मी का शय है र 📅

#### १--(६) वस्ताः ६.३ राजवार्विक १ :

वरो निर्दराकारणमपि भवतीति (स) वही : राजवादिक ३ :

वपसा हि अभिनवक्रमसंबन्धाभावः पूर्वोपचित्रक्रमंक्षयस्य, अविपाक्रनिर्वश-प्रविज्ञानाव

१--(६) वस्ताः ६.७ भाष्य ६ :

निवसः...इगलम्ब्यः ग्रापद्वयकृतः कुगलम्बः (H) til t.c :

मार्गाच्यवननिर्वरायं परियोदन्याः परीपहाः। ₹—380 ≥€.२**»** :

वरेषं भन्ते जीवे कि जगपह ॥ तरेषं बादानं जमपह ॥ १-(६) भगवती २.५ : वर्व बोदाणकले

: 035.8.8 KIDIS (#)

तवं पंत बोदाये



करते समय जहाँ-जहाँ शुभ-म्रश्भ योगों का निरोध होता है वहाँ तत्सम्बन्धित संवर की भी निष्पति होती है। संवर का हेत् योग-निरोध है और निर्जरा का हेतु तप ।"

स्वामीजी का यह कथन उमास्वाति के निम्न उदगारों से महस्वपूर्ण प्रन्तर रखता है-"तप संबर का उत्पादक होने से नये कमों के उपचय का प्रतिपंचक है और निर्जरण का फलक होने से पूर्व कमों का निर्दरक हैं।" वास्तव में तप संवर का हेतु नहीं योग-

निरोध-संयम्-सवर का हेत है।

भगवान महाबीर से पछा गया---"भगवन ! संयम से जीव नया प्राप्त करता है।" मगवान ने उत्तर दिया---"संयम से जीव आसव-निरोध करता है।" भगवान से फिर दूखा गया--"भगवन् ! तन से क्या होता है ?" भगवान ने उत्तर दिया--"तन से पूर्व-बद कमों का क्षय होता है? "

भागम में संबर के जो पाँच हेत् बताये गये हैं <sup>3</sup> उनमें भी तप का उल्लेख नहीं है। ऐसी हालत में तम संबर का प्रधान हेतु है, ऐसा प्रतिपादन फलिस नही होता।

त्तीय निष्कर्षः

तप जब संबर का हेतु नहीं तब कयित संबर-हेतुओं में वह सब से प्रधान है, इस कवन का ग्राधार ही नहीं रहता । संवर के हेतु गृप्ति और चारित्र ही कहे जा सकते हैं तप गही। कहा भी है-"चरित्तेश निरिग्रहाइ तवेश परिस्तर्भाई""-चारित्र से

कमिश्रव का निरोध-संबर होता है और तप से परिशृद्धि-कर्मों का परिशाटन। चौथा किएउन र

सम्मक रूप से माना-जाना, बोलना, उठाना-रखना मादि समिति है। शरीर मादि के स्वभाव का बार-बार चिन्तन करना अनुश्रेक्षा है। शुदादि वेदना के होने पर उसे सहना परिपह-जब है । ये सब प्रत्यक्षतः योग रूप हैं । श्री उमास्वाति के प्रनुसार

१—तत्त्वा॰ ६.४६ भाष्य : तदाभ्यन्तरं तपः संवरत्वादभिनवकर्मोपचयप्रतिपेवकं निजंरणफल्स्वात्कर्मनिर्जरवम् २—(क) उत्तः २१.२६-२७ :

. संजमपूर्ण भंते जीवे कि जगयह ॥ सं० अस्पहयत्तं जणयह ॥

तवेणं भन्ते जीवे कि जनवड ॥ तवेजं बोटाजं जनवड ॥ (स) टाणाङ्ग ३.३.१६०

रे—समवायाङ्ग सम० ४

४--उस० २८,३४

५—तत्त्वा॰ ६.२ सर्वोर्थसिदि :

सम्यगपनं समिति : ; बरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा ; क्षुदाद्विद्नोरपर्धी कर्मनिर्दरार्थं सहनं परिपद्वः । परिपद्दस्य जयः परिपह्नवयः

हंज के धे बंदर होता है। स्वामीयी बहुते हैं मूनयोज से निजंदर होंदी है धोर पुत्र का दब होता है—'पूत्र बोधोची निजंदर पर्म पुत्र किया माय दें' पर संबद रही होता। मुबरोद बंदर की निजंदर का जनक है।

द्वारम में भी पृथ मोगों से निर्गरा ही बडाई गयी है।

दोबरा क्लियं :

द्ति-निश्ति का है पीर चारिय भी निष्टति कर। ये दोनों योन नहीं। वसर होती, बाईपा, बरिबर्ट-नय भीरतर योग हैं। निष्टति भीर महत्ति दोनों से हो निर्मय श्रिक नहीं हो बंदम से संबंद निर्मय हैं। सहय कोर पुत्र बोग दोनों निर्मया के साथक नहीं हो नकते।

रहासीकी में उन्तर्यंक विषयों पर विदाद प्रकास डाला है। हम सहाँ उनके विवेचन

को स्कृत करते हैं :

मुत्र जोग संवर निस्वें नहीं, मुत्र बोग निरवर व्यासार ।
ते करणी सें निरवरा तथी, तिज सूं करम न कई विचार ॥
समूरपाठ करें वन केवली, कांग्र कोग तजों व्यासार ।
तिज मूं करम तणी निरवरा हुँगें, पुत पिच सामें दिन बार ॥
स्वारी निरवरा मुद्रशत हाता, त्यां सूं खर्व तोक करताव ।
जोगों मूं निरवें निरवरा हुँगें, चोडे देवी मूनर में न्याये ॥
सहुवन बोग कंपना निरवरा हुँगें, तो हे देवी मूनर में न्याये ॥
सहुवन बोग कंपना निरवरा हुँगें, ते निरवरा वर्ष त्यां चन चांचों है ।
स्वां तो परिवर्गा हुँगें कुंगों है । त्यां तुं है तो तम पिवर्गों है ॥
स्वां तो परिवर्गाम तम कहीं भी निर्वर्ग, मूनर वर्गाई मोह्यों है ।
स्वां तुन बोगों में कोई संवर सरसें, ते शों चोडे मूना वाची है ॥
प्रवर्ग कीण पडवनीयों सामु, पर्णन्याती करमों न स्वाची है ॥
स्वायां की पत्र साववा बोग निवरतें, इसरें ए जुन वीरतों हो।
हों पर वरायंन मुक्तीयं संतरें, कहातें सावशां बोन हों दिगरों हाहों है ।
हा च वरायंन मुक्तीय संवर्ग, कहातें सावशां बोन हों हों हो है ।

र्थाच परकार नी सझाय कीयां सुं. निरजरा हइ कटीया करमों रे । सदाय करें ते निरवद बोगां सं. जब नीपनों निरजरा धर्मों रे ॥ ए पिण उत्तराधेन गणतीसमें धेने, उगणीत स तेबीस ताई रे ॥ स्वा मुभ जोगा ने संबर सरघें, ते भूल गया भर्म मांही रे । जोग दर्गा पचलाण कीयां सूं, झजोग संबर हुवो रे ॥ ते भजोग संबर चारित नाही, भजोग संबर चारित सुं जबो रे ॥ मजोग संवर सुम जोग रूंध्यां नीपनों, जब छुटो निरवद ध्यापारो रे ! चारित नीपनीं सर्व इवरित स्वाग्यां, बाकी इवरित न रही लिगारी रे ॥ भनोग संवर हुवें निरवद जोग त्याच्यां, तिणमें सावद्य रो नहीं परिहारो रे । चारित हुवें सर्व इविरत त्याच्यां, नव कोटि त्याच्यों सावद्य व्यापारी रे ॥ दीन करण जोगां सर्व सायदा त्याच्यों, ते तों तीन गुपत संवर धर्मों रे। पांच मुमति छें निरवद जोग ब्यापार, त्यांसूं करें छें घ्रागला करमों रे ॥ गुपत संवर तो निरंतर साधु रे, पांच सुमत निरंतर नोही रे । पीच सुमत तो निरतर नहीं छें, ए तो प्रवरते छें जठा तांई रे ॥ इसी सुमत दो चाले जठां ताइ, भाषा सुमत बोर्ले जठा सांइ रे। एसणा सुमत तों प्रवरतें छे त्यां सग. त्यांने संवर कहीजें नाहीं रे ॥ भायाणभंडमविनिखेवणा समत, ते तो लेवें मुके तठा ताई रे। परवणा मुमति परेठं जठा तोइ. त्यांने विण संबर कहीजें नाही रे ॥ सुमति छें सुम जोग निरजरा री करणी, सुम जोगां ने संवर कहें कोयो रे। याने एक कहें तिगरी उंधी सरधा, संवर ने मुभ जोग छे, दोयो रे ॥ मुभ जोग रुंघ्यां मिटॅ निरजरा री करणी, पुन प्रह्वारा दुवार रूंघांणा रे। वब प्रजीय संबर नीयनों तिच कालें, करण थीयें जीय मिटांगी रे ॥ जीव तमा प्रदेश चलावें, तेहीन नीम व्यापारी रे । ते प्रदेश थिर हुवां महोग संदर हें, सुभ जोग भिट्या तिणवारो रे ॥ मुम जोगब्यापार सुंकरम कटे छें. उब जीव राप्रदेस वाले रे। जीव रा प्रदेख चालें तठा तोई, पुत रा प्रदेख झालें रे ॥ चारित ना परिणाम थिर प्रदेश, त्यारी सीतसभूत सभावी रे । तिण सूं मुभ जोग ने चारित न्यारा न्यारा छैं, भोंतीं देखीं उपाडी न्यादी रेग

बीयावच करण रो कत बढायो. वंचे धीर्यकर नाम करनो रे। ते वीयावच करें सुम जोगां सुं, त्यांसुं हुवां निरवरा घनां रे॥ बंदमा करता नीच गोत खपावॅ. बले बांचे उंच गोत करमों रे। वंदणा करें छूँ सुन जोगों सूं, तिण सूं हुवों निरवरा धर्मी रे॥ निरवरा री करणी करंता पुन हुवें हैं, तिण करणी माहे नहीं सामी रे। निरवद जोगों सूं निरवरा ने पुन हुवें हुँ, ते पुन तथा नहीं होनी रे ॥ मुभ जोगों सु निरजरा हवें हैं, तिग सं निरजरा री करणी में पास्त्रा रे। वले मुन जोगां सं पन पिण लागें, तिण सं बाधव मांहे पात्या रें ॥ स्वामीजी ने इसी विषय पर दूसरी वरह इस प्रकार प्रकाश हाता है: चारित सबर ने मुझ जोग सरवें, इग सरवा सं होसी पणा सराव। मुन जोग ने संबर जिल कह्या न्यारा, त्यारी मुलजो विवरा मुख जार। वेरमें गुण्डांचे बावमा सात. तिहां क्याय बावमा दल १६ तांव। चवदमें गुणठाणे छ मातमा छैं, तिहां जोग ब्रातमा गई छैं बिततार ।। ओग बातमा मिटी चवदमें गुगटांगे, चारित बातमा तो मिटी नहीं क्रेय। इण लेखें चारित में मूच जोग, 238 उद्या उद्या हैं दोब ॥ चारित ने जोग एक सुर्धे तो, बाठ बाउमा री हुँ बाउमा सार। मुच जोन ने चारित एक सर्पे तिन, चोर्ट्ड पहनजीयो मिप्पाई ॥ बारेमें तेरमें चवदमें गुणटाणें, पायक चारित हैं नवास्थात । ते चारित निरंतर एक धारा है, ते तो बर्धे पर्डे नहीं हैं क्लिमात ॥ चारित मोहची पय हुवें बब,पायक च रित नीप्रमें ताब। इन चारित सबर सें एक सनाव, मुख जंज के चारित बदेव व बाव ॥ बारित मोहबी उत्तन हुवें बब, दर्शनम बारित नीरने वार । यवडानन हथा पवडानन चारित, सब हथा पावह चारित शब ॥ चारित मोहची दव वयदानम हुयो, दिन मू तो मुख बोग नीरांने नाही। मोड बट्यो मुख बेल नीएना मरचे, ने पर गया मोड निष्धात रे मोही ॥ क्रमराज करन पर परजावन हुतो, नीमधी बावक प्रजानन नाव । ने मबर बोर्न हैं उसरों निरवन, दिन बोर्न मु करन न नाने पान ॥ किन तरह कोई मू करव न वहें, बने कोई मू करन वहें नहीं तान। स्वर रहेरे के दुरहत में बढ़ है, दिन में होई प्राप्तना बड़ो दिनराव ॥

<sup>(-ि</sup>श्चनम्बरहास (बर्ग) : होत्र होती ही बीही हार (शार (राज) राज्य (हार

लबद बीर्य दणों जीव करें व्याचार, ते व्याचार हैं करण वीर्य जोग। ं तिण व्यापार में भाव जोग कहीजें. त्यांसें व्यापार कें पदगल रे संजीग ॥ सावद्य बाम करें ते सावद्य जोग, निरवद काम करें ते निरवद जोग। वेतो दरव जोग पुरमल ने संघात, दरव ने भाव जोग रो भलों संजोग।। सावव जोगो सुं पाप लागें छूँ, निरवद जोगो सुं निरजरा होय। वते निरवद जोगां सं पून पिण लागें, सुभ जोगां ने संवर सरघों नत कोग ॥ सुम जोग छें करणी करम काटण री, संबर सुं तो रुकें छें करम । पुन जोगों ने संबर सर्घें हैं भोला, तेतो करमां तमें बस मुला है मर्म ॥ गत वचन जोग उतकप्टा रहें तों, बन्तर मोहरत तांइ जांग। चारित तो उतकप्टों रहें हों, देसउणों कोड वर्व परमांण ॥ मुम मन वचन जोग चारित हवें तों, चारित पिण बंतर मोहरत तोई ! जो उ चारित री बित इबकी पहलें. तिवानें धापरा बोल्या री समझ न कांई। मन वचन रा दोय दोय तीन काया रा. ए सात जोग तेरमें गणठांणे। बोग में संबर कहें तिया में पद्धा कीर्बे, तु किसा दोग ने संबर आणें।। नदेगक तो सत मन जोग बरतें, कदेयक बरते जोग बवहार मन। एक एक समें दोनूं मन नहीं बरतें, इमहीज बरतें दोनूं जोग बचन ॥ काया रा तीन जोग साथे नहीं बरतें, एक समय बरतें काया रो जोग एक र चारित संबर तो निरंतर एक, जीन तो जुजुबा बरतें घनेक ॥ जो उ सातोंइ जोगां नें संबर सर्घें, ते सातोंई जीव नहीं एक साथ। कदे कोई वस्तें कदे कोई बस्तें छें, संवर तो एकघारा रहें छें सास्यात ।।। स्वामीजी ने घपने विचारों का उपसंहार इस प्रकार दिया है :

 संबर सूं जीवा रा प्रदेस बंध हुवे छें जोग सूं चीव रा प्रदेस री हुवें छे छू। या दोयों में एक सरघें छें प्रस्ताती, ते निरवेंद्र नेना छें होया छूटे ॥

४ —तप की महिमाः

"तपसा निर्मरा स" इस मून की टीका में टीकाकारों ने एक महत्वपूर्ण गंका-जमावन किया है। प्रस्त है—धार को सम्पुदर का कारण मानना इस्ट है, क्वोंकि वह देवेद सादि स्थान विशेष की शांति का हेतु स्वीकार किया गया है। वह निर्मरा का हेतु की हो सकता है ? धावार्ष पूज्यपाद कहते हैं—"अंदेश भीन एक है दो मो उनके विकास, मस्स धौर सङ्गार सादि मनेक कार्य उपलब्ध होते हैं, वैसे हो तम को सम्पुदर सौर कर्म-क्षार दोनों का हेतु सानने सादे विरोध नहीं है। "

इस बाठ को भी प्रकलक देव ने बड़े ही मुन्दर डंग से समझावा है। वे कहें हैं—
"जैसे कियान को संती से प्रमीष्ट पान्य के साय-साथ प्यात भी निनता है, उसी उस् ठप-क्रिया का प्रयोजन कर्मक्षय ही है। प्रम्युट्य की प्राप्ति तो प्यात की ठाड़ पार्ट्र-पंपिक है।"

...् . स्वामीजी ने कहा है :

जान कहा है: ''गोहूं नींपावे खें गोहां कें कारणें, पिण खाखला री नहीं चावो रे।

तो पिण सार्थ खाखलो नींपने छें, बुववंत समझों इण न्यानी रे॥

ज्यूं करणी करें निरजरा रे कार्जे, पिण पुन तणी नहीं चानी रे। पिण पुन नीरजें हैं निरजरा करता, खासला ने गोही रे न्यांबो रें। "

वैनाम्युर्वनिध्येषसञ्ज्ञाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिवेषाङ्गे दिवल्यः । ४—भिश्चन्यन्य रवाकर (खब्द १) : टीक्स होसी री चौप्हं हा० हे गा० हेर्दैन्दैण

२—वस्ता॰ १.३ सर्वार्थिदि :

नतु च वर्षोऽभ्युस्याङ्गमिन्दं देवेन्द्रादिस्थानग्राहिदेतस्याभ्युगमानत्, वत् स्यं निर्वताङ्गं स्थादिति ? तेष दोषा, एकस्यानैककार्यस्थानप्रक्रित्व। स्याऽप्रितेकोती विचल्दनभस्मागराहित्योजन उपरुभ्यते तथा वर्षोऽभ्युत्वकर्मपयदेवित्त्व को विरोधः।

 <sup>-</sup>तत्त्वा॰ १.३ राजवातिक ४ : गुणप्रधानप्रकोषपचेतां कृपीवस्त्वत् । अथवा, यथा कृपीवस्त्य कृपिक्रियाचाः परास्थापप्रस्त्राचीपप्रधानपद्मानप्रस्ताभित्तावत् । अथवा, यथा सुनेरिष व्यक्तियाचा प्रधानीपद्म-

यो महत्रद्वदेव ने पाते जावर निवा है---"विगोवो प्रश्निप--विगेप हम्या वे दव के ब्रारा प्रमुख की भी गहुब प्राप्ति होत्रो हैं। "

पहित गुजनामधी ताशांभूत के उक्त मून (१.३) की व्यावना करते हुए लिगते है—"वाशाम बीर वर का प्रमुख्य पर्वार्ड मोहिक मुख की ज्ञांति का कापन माना नाम है, ऐंदा होने पर भी रह जानना चाहित कि वह नि भेदम भी प्रवेष मेंद्र एते हुई मुख का जी वापन करना है, कारण कि का एक होने पर भी प्रवेष मेंद्र रहे हुई माहना के मेर को नेहर वह गकान चीर निकास दोने नहार का होता है। महान ना प्रमुख के वापना है, भीर निकास का निर्माण को वापना है।"

बारमों में ऐंदे स्थन बिनते हैं जहाँ देखा बाता है कि मीक्कि कामना से तरस्या करनेवाने का मौदिक समीछ पूरा हुसा है। उदाहरमावस्य गर्भवतो रानी पारिणी को मन्द्र-मन्द्र वर्षा में भ्रमण करने का शहर उत्तम हमा। उस समय वर्षा-काल नहीं बा : यनपहचार के धामपण, माला किलेउन, प्रत्यादि उठार हाले धीर पीचध-याना में जा बहाबर्गपूर्वक पोषप-बहुल कर दर्मसंखारक बिखा, जनवर स्थित हो तेला टान दिया और देव को अन में स्थरण करने गया । हेता सम्पर्ण होने पर देव का आगर बता। वह समयहमार के वान सावा। वर्षा-काल न होने पर भी उसने वर्षा उत्तव की। इस तरह पारिको का दोहद परा हमा"। ऐसी पटनामों से तर सीकि नव की प्राप्ति का साधन है-ऐसी माध्यता चल पढ़े तो भारवर्ष नहीं पर उससे सर्व स्वापक विदान के रूप में ऐगा प्रतिपादन मृतिमृतः नहीं कि "सकाम तप प्रामुदय को साधना है, भीर निष्काय का नि प्रेयन को वाधका है।" तथ्य यह है कि निष्काम का (बास्य-मृद्धि की कामना के प्रतिहित्तः प्रत्य किसी कामना से नहीं किया हुमा तप) कर्मी का थम करता है घट: वह नि:धेयस का कारण है । शुभ योग की प्रवृत्ति के कारण कर्म-क्षय के बाव-वार्य पुष्प का भी बन्ध होता है जो सांसारिक सम्पूर्य का हेनु होता है। जब <sup>दर</sup> के साथ ऐहिक कामना ओड़ दी जाती है तब बह तर सकाम होता है। तप के साथ देशे हुई ऐहिक कामना कभी-कभी ऐहिक गुल की प्राप्ति हारा सपल होती देशी जाती

१—देखिए या विवाद का अस्तिम अंग्र

१-- तरबार्यस्य गुजराती (त्र आ ·) रः ३४६

रे-जाताधर्मक्याज्ञ १.१६

र्ष्**६**० े े ं े े ं े नव पदार्थ

है पर वह सफत होती ही है --ऐसा नियम नहीं है ! पारिमक दृष्टि सेठन के साथ नुग्ने हुई कामना पाप-बन्य का ही कारण होती है । स्वामीजी ने कहा है :

पुन तमी बंद्रा कीमां, साथे हुं एकंड पाप हो साम ।

विम सुं दु:स पार्ने संसार में, वचडो जाने सोन संडार हो साल ॥

पुन री बंदा सुं पुन न नीपर्ने, पुन तो सहने साथे हो पान हो साल ।

वे तो साथे ही निरवद जीम सुं, निरकरा रो करणी सुं तम हो साल ॥

मसी तेक्या ने मसा परिणाम थी, निरकरा निरकरा मार हो साल ।

जब पुन साथे हुं जीव रे, सहने समावे तम हो साल ॥

जे करणी करें निरजरा तणी, पुन तणी मन में घार हो लाल । ते तो करणी खोए नें वापड़ा, गया जमारो हार हो साल धा

भागम में कहा है—धर्म-दिया बेवल कर्म-ताय के लिए करनी चाहिए धर्मा किंवी सोवारिक-हेतु के लिए नहीं। इससे सम्बन्धित एक प्रत्य विद्वान्त भी है। खेंचे मर्न-क्रिया भोग के लिए करना उचित है उसी तरह धर्म-क्रिया करने के बाद उसके बदेव में सोवारिक कल को कामना करना भी जीवन नहीं। यो धर्म-दिन्या कर बदेते में निदान—सोवारिक कल की कामना करना है, उसकी धर्म-करनी संवार-गृद्धि का कारण होती है। स्वामीनी सिवारी हैं:

विन सारण में इम कहाँ, करणी करनी खेमुनद र काव । करणी करें नीहाणी नहीं करें, ते पामें मुनद सें राज ॥ करणी करें नीहाणीं करें, ते गया जमारी हार । संगूद नीहाणों कर बहारत हुवों, गयो सातमीं नरक मझार ॥ करणी करें नीहाणों नहीं करें, ते गया जमारी जीव ।

वामसी वापस नीहोनों कीयो नहीं, तो इसाण इन्द्र हुयो बरीत ॥ जब देवताओं ने बान वपस्त्री तामनी वापस को इन्द्र बनने के लिए निश्च करने की प्रायना की तब उसके मन में जो बिचार उठे उनको स्वामीनी ने उसके मूंह वे बर्ने ही मार्मिक रूप से प्रकट करवाया है । तामनी सोचना है :

> मून साझ रहाों पिण बोल्यों नहीं, नीहाफो पिण न कीयों कोम ! बले मन में विचार इसको कीयों, करणो वेच्या आछो नहीं होम !!

१—प्रव प्रार्थ : डांड १ गा॰ ६२, ४४-४७.

को ठपता करणी महारे घल हैं, पणी चित्रम्मों हुवे नहीं कीय। वो वनसा करणी ग्डाहे सर्वि यणी, योडो चिक्रम्यो सनाव म होय ॥ बेहुबी करणी ठेहवा फूर सामग्री, दिन करणी तो बाह्म न कीय । दो निहांनों कई दिन कारने, बादों किया निश्वें बादो होय।

स्वामीयी ज्यसंहार करते हुए कहते हैं.

जिन मत मोहे पिम इस कह्यों, बीहायों करें तर स्रोप। वे दो नरक दर्जो हुवे पावणों, बले चिहुं गति माहे दुसियो होय॥

वर की महिमा बतावे हुए को हेमचन्द्रमूरि ने लिसा है—''विस प्रकार सदो पीत मीम द्वारा गुद्ध होता है, बेंधे ही मारमा त्यामि से बिमूद होती है। या गम्पत्तर शामि के देक्षेप्यमान होने पर यमी दुर्गर कर्मों को तत्सण भस्म व <sup>१</sup>।" इतराम्प्यन में कहा है—"कोटि मर्वो के संवित कर्म तप द्वारा जी तर बाते हैं°।" उसी मानम में नहां: "तबस्वी बाण से समुक्त हो, कर्मरू हा भेदन हरनेवाला मृति, संबाम का मन्त ला, संसार से-जन्म जन्मानार स बाता है<sup>3</sup>।" स्वामीकी बहते हैं बरहुष्ट भावना से तब करनेवाला तीर्पकर का दंप करता है। व्यथिक क्या तर से वनन्त संसारी जीव क्षणभर में करोड़े

हमों को खराहर सिद्ध हो जाता है। १८—निर्दरा और निर्दरा की करनी दोनों निरवद्य हैं (गा॰५३-५६ इत गायामों में स्वामीमी ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला है : १—निजंरा भौर निजंरा की करनी दोनो भिन्न-भिन्न हैं पर दोनो ही नि

२—विजंस मोश का पंच है

रे --नये कमों के बंध से निवृत्त हुए बिना ससार-ध्रमण नहीं मिटता रै--- नवतस्वसाहित्यसंबद्धः भी हेमचन्त्रस्रियणीत सप्ततस्वप्रकरण गा० १२

सरोपमपि दीप्तेन, एवणं बहुना यथा। वरोऽप्रिना वय्यमानस्त्रया जीवो विद्युज्यति ॥

दीव्यमाने त्योवही, बाह्ये चाभ्यन्तरेऽपि च । यमी वस्ति कमांणि, दुवंराययपि तस्त्रणात् ॥ ₹—**उच**० ३०,६: मत्रकोशीसंचियं कम्मं तबसा निज्जितिरज्ञ रे—डच∙ ६. २२ (पृ० पा० दि• में डड्व)

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश हाला जायगा।

१—कर्मों के देश-क्षय से ब्रात्मा का देशक्य उज्ज्वल होना निर्वस है। बिससे ऐस होता है, वह निर्जरा की करनी है।

निर्वरा मात्म-प्रदेशों की उज्ज्वलता है। इस मपेक्षा वह निरवद है। निर्वरा की

करनी शुन योगस्य होने से निर्मल होती है। प्रत: वह निरवद है।

२-- निर्जरा मोश का अंश किस प्रकार है, इस पर नृद्ध प्रकाश पूर्व में हाता वा चुका है। "धर्म हेतुक निजंदा नव तत्वों में साठवां तत्व है। मोक्ष उसीका उत्पट रूप है। कर्म की पूर्ण निजेरा (विलय) जो है, वही मोक्ष है। कर्म का प्रदुर्ग दिलय निर्जरा है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप भेद नहीं '।"

जैसे जल का एक बून्द समुद्र का ही अंग्र होता है, वैसे ही निर्वरा भी मोक्षका शंव है। धन्तर एक देश और पूर्णता का है। धहरत्न कर्म-श्रम निर्भरा है और इत्त्न कर्म-क्षयं मोक्ष<sup>२</sup> ।

३-- निर्जरा पुराने कर्मों को दूर करती है पर उससे कर्मो का बन्त देनी बा सकता है जब नये कर्मों का संचय न किया जाय। जब तक नये कर्मों का संचार होता रहता है पुराने कर्मों का क्षय होने पर भी कर्मों का ग्रन्त नहीं ग्राता। अस तरह कर्ज उतारने की विधि यह है कि नया कर्ज न किया जाय और पुराना चुकाया जाय। उसी प्रकार कमें से निवृत्त होने की प्रक्रिया यह है कि नये कमों के मागमन की रोका जाय ग्रीर पुराने कर्मों का क्षय किया जाय। इस विधि से ही जीव कर्मों से मुख हो सकता है। उत्तराप्ययन में इसी विधि का उत्तेख तालाब के उदाहरण द्वारा किया गया है । वहाँ कहा है-- "प्राणिवध, मृषाबाद, चोरी, मैथून और परिग्रह तथा रात्र-भोजन से विरत जीव मनासव-नये कर्म-प्रवेश से रहित हो जाता है। जो जीव पांच समितियों से संबुत्त, तीन गुतियों से गृत, चार कपाय से रहित, जितेन्द्रिय तथा तीन प्रकार के गर्व भीर तीन प्रकार के शल्य से रहित होता है, वह सनालव-नये कर्म-संचय से रहित होता है। जिस तरह जल माने के मार्गको रोक देने पर बड़ा तालाब पानी के उलीचे जाने और सूर्य के ताप से ऋगदाः सूख जाता है, उसी तरह प्रासन--पाप-कर्म के प्रवेदा-मार्गों को रोक देनेवाले संयमी पुरुष के करोड़ों भवों के संचित कर्म तप के द्वारा जीर्ण होकर सह जाते हैं \* 17

१---जेन दर्शन के मीलिक तस्य ए० १४७

२—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिदिः

एकदेशकर्मसंभ्रयत्थामा निर्मात, हत्स्नकर्मावयोगलक्षणो मोक्षः

<sup>2-38+ \$0.2-\$,</sup> X-\$

ः = : वंध पदार्थ

नीचे इन पर ग्रमशः प्रकाश हाला जायगा।

१—कर्मों के देव-ध्य से झारमा का देवस्य उज्ज्वत होना निर्जरा है। जिन्हें ऐन होता है, वह निर्जरा को करनी है।

निर्जरा मात्म-प्रदेशों की उज्ज्वलता है। इस प्रपेक्षा वह निरवय है। निर्करा में करनी गुम योगस्य होने से निर्मल होती है। मतः वह निरवय है।

२--निर्वरा मोश का प्रश्न किस प्रकार है, इस पर नुख प्रकास पूर्व में बाता वा पुका है। "धर्म हेनुक निर्वरा नव तत्थों में साठवां तत्थ है। मोश उस्तिक व्याप्ट स्प है। कर्म की पूर्ण निर्वरा (विसय) जो है, बही मोश है। कर्म का प्रमूम विवर्ध निर्वरा है। होनों में मात्रा मेद है, स्वस्प भेद नहीं "।"

ंगेसे जन का एक जूद समुद्र का हो भंग होता है, वैसे ही निर्वरा भी मोश्रका मंश्र है। अन्तर एक देश और पूर्णना का है। अकृत्सन कर्म-श्रम निर्मार है और कृत्सन कर्म-श्रम मोश्रव।

२—निर्मरा पुराने कमों को दूर करती है पर उन्नवे कमों का मन्त उसी वा सकता है जब नये कमों का संचय न किया जाय। जब तक नये कमों का संचय न किया जाय। जब तक नये कमों का संचर होता रहता है पुराने कमों का ध्यार होता रहता है पुराने कमों का ध्यार होता रहता है जिल्हा है पुराने बच्चे को जायन ने किया जाय और पुराने गुकारा जाय। जिल्हा कमें की विष्कृत होने की प्रक्रिया यह है कि नये कमों के धामन को रोका जाय और पुराने कमों का धाय किया जाय। इस विषि वे ही जीव कमों के प्राप्त को सकता है। उसराव्यनम में क्यों विषक जायन के उराहरण इंगर किया नाय है। उसराव्यनम में क्यों विषक को प्रक्रिया तथा है। उसराव्यनम में क्यों अपने प्रवाद होता है। जो जीव परिवाद का प्रतिकृति की प्रतिकृत की स्थान की परिवाद की प

होता है। जिस तरह जल माने के मार्ग को रोज देने पर बड़ा तालाब पानी के उत्तीचे जाने भीर मूर्व के ताप से कमचा: मूख जाता है, उसी तरह मालब—पाप-कर्म के प्रवेश-मार्गों को रोक देनेवाले संयमी पुरुष के करोड़ों भवों के संधित कर्म तर के द्वारा

जीर्ण होकर झड़ जाते हैं<sup>3</sup>।" १—जैन दर्शन के मौलिक तस्य प्र॰ १४७

२—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिद्धिः एकदेशकर्मसंध्ययस्था निर्वतः, वृत्स्नकर्मवियोगयक्षणो मोक्षः

# ः = : वंध पदार्थ

: 5:

## वंध पदारध

#### दुहा

- १—आठमों पदार्थ बंध छें, तिण जीव में राख्यो छैं बंध । जिण बंध पदार्थ नहीं ओलख्यो, ते जीव छें मोह बंध ॥
- २—वंव धकी जीव दबीयो रहें, काई न रहें उघाडी कोर ! विण वंघ तणा प्रदल घकी, काई न चले जोर॥
- ३—तलाव रूप तो जीव खें, तिण में पडोया पांणी ज्यूं वंब जांण । नीकरता पांणी रूप पन पाप छें, वंब में रीजो एम पिछांण ॥
- ४—एक जीव दरव छुँ तेहनें, असंख्यात परदेस । सगह्य परदेसां आश्रव दुवार छुं, सगह्य परदेसां करत्र परवेस ॥
- ५-- मिथ्यात इविरत में परमाद छें, बले क्याय जोग विख्यात । यां पांचा तणा बीस मेंद्र छें पनेर आध्रव जोग में समात॥
- ६—नाटा रूप आध्व नाटा करम नां, ते रूंच्यां हुवें संत्रर दुवार । करम रूप जल आवतो रहें, जब दंघ न हुवें लियार ॥

## वंध पदार्थ

### दोहा

१—भारतो बदार्थ बंध है। इसने जीन को बांध रखा है। बंग पदार्थ भीर जिसने बंध पदार्थ को नहीं पहचाना, यह सोदांध है'। उत्तका स्थल्प (री० १-३)

"-वंच से जीव दवा रहता है (उसके सर्व प्रदेव कमों से भाष्णादित रहते हैं)। उसका कोई भी अंग्र जरा भी खुला वर्सी रहता। बंध की प्रवत्ता के कारण जीव का जरा भी वध नहीं चलता?।

१—श्रीव तालावस्य है। तालाव में पड़े हुए—स्थित जलस्य बंग है। पुरव-पाप को निकल्जे हुए जलस्य सममना चाहिए। इस प्रकार बंध को पहचान लो?।

१—मत्तेक जीव इध्य के असंस्थात प्रदेश होते हैं। सर्व प्रदेश कर्म-प्रदेश केमार्गः आधर-द्वार है—(कर्म-प्रदेश करने के मार्ग है)। सर्व प्रदेशों श्रीव-प्रदेश से कर्मों का प्रदेश होता है॰।

४—मिष्यास्त्र, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग—वे पांच वंप के हेतु प्रधान आग्रव है। इनमें योग आग्रव के पर्टाह मेहों को बोह देने से उळ बीस आग्रव होते हैं? ।

(— बड़ के आने के माठे की तरह आध्य कर्मों के आने के बंध से मुक होने नांके दें। इन नाटों को रोक देने पर संबद होता है जिस का उपन्म से कर्मकारी बड़ का आना एक जाता है। और नया बंध (रो॰ (-द) नहीं कोता । अ—तलाव नो पांची पटे लिन किये, जीव रे फटे हिं करन । जब कांग्रक जीव उतल हुनें, ते तो हिं निरजरा धर्न ॥

५—कदे तत्राव रीतो हुवें, सर्व पांची तत्रो हुवें तोप । ज्यूं सर्व करमां नों सोपंत हुवें, रीता तत्राव ज्यूं मोप ॥

६—यंग तो छुँ आठ करमां तणो, ते पुरमल नीं पर्याप । विण यंग तणो ओलसगा नहूं, ते मुणनो चित त्यान ॥

#### ढाल : १

(अहरकर्मविट .....)

१—बंध नीपर्जे छें आश्रव दुवार थी, तिल बंब ने कहों पुत पानो सी। ते पुत पाप तो दरब रूप छें, भावे वंब कहों जिल सारी सी॥ बंब पदार्थ ओलसी ॥

र—ज्यूं तीयंकर आय उपनां, ते तो दरब तीयंकर जांगों जी। मावे तीयंकर तो जिंग समे, होसी तेरमें गुणठांगों जी॥

३—ज्यूं पुन नें पाप लागो कहाों, ते तो दरव छें पुन ने पापो जी। भावे पुन पाप तो उदे आयां हुसी, सुख दुःख सीग संतापो जी।

४.—ितिण बंध तणादीय भेद छें, एक पुन तणो बंध आणों जी। बीजो बंब छें पार्व रो, दोनूं बंब री करजो पिछांणो जी॥

<sup>\*</sup> यह आंकड़ी प्रत्येक गाया के अन्त में इसी प्रकार समकें।

- मिता तरह (सूर्य की गर्मा या उरिसंचन से) तालाव का पानी घटता है, उसी प्रकार (तप आदि से) जीव के कर्म घटते हैं। कर्मों के घटने से जीव कुछ--एक देश उरुवल-निर्मल होठा है, यही निर्वता है।
- ६—जिस तरह (धीरे-धीरे) सर्व जल के सूख जाने से समय पास्ट ताक्ष्मव रिक्त हो जाता है, डीक उसी तरह सर्व कर्मों के सब हो जाने पर जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस तरह मोक्ष रिक्त टालाव के समान है।
- ६--वंध आठ कमों का होता है। वंध पुद्गाल की पर्याय है। में इस वंध तत्त्व की पहचान कराता हैं। प्यानपूर्वक ग्राने॰:

#### ढाल : १

- र—बंध आधव-द्वार से उत्पन्न होता है। बंध को पुश्य और पापात्मक दो प्रकार का कहा गया है। ये पुष्प-पाप तो दिन्य-बंधरूप है। भगवान ने भाव बंध भी कहा है।
- १-१-जिस तह लीप्डेंबर उत्पन्न होने पर द्रव्य तीर्थंबर होते हैं परनु भाव तीर्थंबर उस समय होते हैं जब कि वे नेपारी गुरुपान को प्राप्त बाते हैं। उसी तह जो पुप्प-पार का बंच बहा गया है, यह द्रव्य गुरुप-पार का बंध है। मात गुरुप-पार कप्त तब होता है जब कि क्यों उदय में मात्र एक-पुरुष, एरं-बोक उपपन्न करते हैं।
- १-थंब हो प्रकार का होता है-एक पुरुष वसी का और हैला पाप कमी का । इन होनों प्रकार के बंध को बच्चों ठरह पहचानो ।

- १२—ग्यांनावरणी दरसणावरणी वेदनी, वले आठमाँ करम अंतरायो जी । यारी थित छुँ सगङ्गा री सारियी, ते सुणजो जित स्वायो जी ॥
- १४--चित छें यां ज्यारं करमां तथी, अंतरमृहरत परिमाणी जी । उतर्कच्टी पित यां ज्यारं करमां तणी, तीस कोडाकोड सागर जाणी जी ॥
- १५—धित दरसण मोहणी करम नीं, जगन तो श्रंतरमुहरत परमांणों जी  $I^{-}$ उत्तक्रद्यी थित छुँ एहनी, सितर कोडाकोड सागर गांगों जी  $I^{-}$
- १६—जिमन थित चारित मोहणी करम मीं, अंतरमृहरत वही आसीसो भी। उतकट्टी थित छूँ . एहमीं, सागर कोझहोड चालीमो भी॥
- १७--चित कही छें आउला करम नी, जिगन अंतरमुहरत होयो जी । उत्तरन्दी यित सागर देतीस नीं, आगे यित आउला री न कोगो जी ॥
- १८—धित नाम नें गोत्र करम तजी, जगन तो आठ मृहरत सीयो जी । जतकद्ये एक्टीका करम तीं, बीस कोशक्तीक सागर होयो जी॥
- १६---एक जीव रे आठकरमा तत्ता, पुरमल रा परदेन अनन्तां तो । ते अमबी जीवां थी मानीयां, अनंत गुणां कहा। मण्डंती श्री॥
- २०—ते अस्य उदे आती चीत्र रे, मोलबीबा दिन नहीं पहायों भी । उदे आसी दिन मुख दुख हुवें नहीं, उदे आसी मुख दुख भागा थी ॥

- १६—ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म और कर्मों की स्थिति बाठदें अंतराय कर्ने—इन सबकी स्थिति एक समान है। (गा० १३-१८) चित स्था कर सती।
- १४—इन पारों कमों की जबन्य स्थिति अंतर सहते प्रमाण और · उत्हृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर जितनी है।
- १५—रवनमोदनीय कर्म की कम-स-कम स्थिति अंतर मुदूर्त प्रमाण . और अधिव-से-अधिक स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागर जितनी है।
- १(—भगशन ने चारित्रमोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहुर्व की बतलाई है। उत्हट स्थिति चालीस कोटाकोटि मागर की होती है।
- १६--आयुष्य कर्मकी जघन्य स्थिति अंतर मुहुते और उर्रकृष्ट स्थिति तेवीस सागरोपम की होती है । इसकी इससे अधिक स्थिति नहीं होती ।
- ६८—नाम और गौत्र—इनमें से प्रत्येक कमें की जवन्य स्थिति भार सुइतं की है और उत्कृष्ट वीस कोटाकोटि सागर बित्तनी १०।
- १६—प्रत्येक बीव के आठ रुमों के अनन्त पुड्गल-प्रदेश लगे रहते । प्रनुभाग बंध
- है। अभन्य जीवों की संख्या के माप से भगवान ने हन (गा० १६-२१) पुरुवर्ते की संख्या अवस्त गुणा बतलाई है । <sup>१०</sup>— वे कर्म जीव के अवस्य ही उदय में आदेगे; भीगे विना (बांध हुए बमों से) दुरकारा नहीं हो सकता। बमों के
  - उदय में आने से ही सलान्दः स होता है। विनाउदय के <sup>एस-दुःस</sup> नहीं होता।

७०० वंघ परार्थ

१३—ग्यांनावरणी दरसणावरणी बेदती, वर्छ आठमां करम अंतरायो ही। यारी थित हाँ सगला री सारिपी, ते सुणको जिस्त स्यायो ही।

१४—धित 'छं यां च्यारूं करमां तथी, अंतरमृतृरत परिमांगी भी । उतकप्टी थित यां च्यारूं करमां तथी, तीस कोडाकोड सागर गांभी बी ॥

१४.—धित दरसण मोहणी करम नी, जगन तो अंतरमृहरत परमांनी <sup>ची</sup> उतकाटी थित खें एहनी, मितर कोडाकोड सागर जांनी

१६---जिगन थित चारित मोहणी करम नीं, अंतरमुहरत कही का उतकप्टी थित छुँ एहनीं, सागर कोडाकोड पा

१७—ियत कही छें आउखा करम नीं, जिगन अंतर उतक्ष्टी यित सागर रेतीस नीं, आगे यित आङ

१८—थित मांम ने गोत्र करम तणी, जगन ती उतकप्टी एकीका करम नीं, बीस

१६—एक जीव रे आठकरमां तकः ते अमबी जीवां थी मापीकः

२०--ते उदे आसी ी

२१—जो कर्म ग्रुभ परिणाम से बॉधे गये हैं, वे ग्रुभ रूप से उदय में आयेंगे और जो कर्म अग्रभ परिणामों से बांधे गये हैं उनसे दःख होगा "।

२२--आठों ही कर्म पाँच वर्ण, दो गंध और पाँच रखों से युक

होते दें। आठों डी कर्म चोस्पर्शी डोते हैं। आठों ही कर्म

पटेश-वंध भीर बाबाब का शरास

पौदगछिक और रूपी हैं। १६ — कर्म रुझ और स्मिन्य तथा उग्रदे और गर्म होते हैं। कर्म इल्के, भारी, सहावने या खरवरे नहीं होते।

(या॰ २२-२६)

२४ — जैसे कोई तालाय जल से भरा हो, जराभी खाली न हो उसी तरह जीव के प्रतेश कर्मों से भरे रहते हैं। यह उपमा पुक्त देश समभानी चाहिए।

२१--प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश असंख्यात तालायों की वरह हैं। ये सब प्रदेश कर्यों से भरे रहते हैं मानो चतुष्कोण वाणियां जल से भरी हों।

२६-- जहाँ जीव का एक प्रदेश है वहाँ कमों के अनस्त प्रदेश रहे हुए हैं। इसी तरह असंख्यात प्रदेशी जीव के सर्व प्रदेश कर्मी से उसी प्रकार भरे रहते हैं जिस प्रकार वार्षियों जल से ।

भारमा के एक-एक प्रदेश में कमी का प्रवेश है \* र। <sup>२७-२</sup>६ — जिस तरह जल आने के नाले को बन्ध कर अस निक्छने के नाछेको खोछ दिया जाव वो भराहुआ ठाछाब

वासी हो जाता है, उसी प्रदार आखारूपी माले हो रोह बर हर्पित चित्त होकर तप करने से कर्मों का भग्त भावा है और जीव कर्मरहित हो जाता है।

मक्ति की प्रक्रिया (वा॰ २७-२६)

७०२ वंघ पदार्थ

- २१—सुभ परिणांमां करम बांधीया, ते सुभ पणे उद्दे आसी जी । असुभ परिणांमां करम बांधीया, तिण करमां थी दुःख घासी जी ॥
- २२—पांच वरणा आठोंइ करम छूँ, दोय गंब नें रत पांचूंई जी। चोफरती आठुंद करम छूँ, रूपी प्रगल करम आठोंद जी।
- २३--करम तो लूबा में चोपड्या, वले ठंदा उंना होइ जी। करम हलका नहीं भारी नहीं, महालो में खादरा न कोइ जी।
- २४—कोइ तलाव जल सूं पूर्ण भरवो, बाली कोर न रही कायो जी। ज्युं जीव भरवो करमां थकी, आ तो उपमा देस थी ताह्यो जी।
- २५—असंख्याता परदेस एक जीव रे, ते असंख्याता जेम तलावो जी । सारा परदेस भरीया करमां वकी, जांगें भरीया चोखुणी बावो जी ॥
- २६-ंएक २ परदेश खें जीव नों, तिहां अनंता करम नो परदेसों जी। ते सारा परदेस मरीया छें बाव ज्यूं, करम पुदगल कीयों छें परदेसों जी॥
- २७—तत्राव खाली हुवे छें इण विधे, पेंहला तो नाला देवे रूंपायो थी । पछें, मोरीपादिक छोड़े तलाव री, जब तलाव रीतो थायो थी॥
- २६—ज्यूं जीव रे आध्रव नालो रूंब दे, तनसा करें हरप सहीतो जी। जब छेहडो आर्वे सर्व करम नों, तब जीव हुवें करम रहीतो जी।।

२१ — जो कर्म ग्रुम परिणाम से बांधे गये हैं, वे ग्रुम रूप से उदय में आयेंगे और जो कर्म अग्रुभ परिणामों से बांधे गये र्वे उनसे दःख होगा ११। २२--आठों ही कर्म पाँच वर्ण, दो गंध और पाँच स्सों से युक्त

प्रदेश-अंध धीर तालाब का इप्टान्त

होते हैं। आठों ही कर्म चोस्पर्धी होते हैं। आठों ही कर्म पौदगलिक और रूपी हैं। ? १ -- कर्म रक्ष और स्निग्ध तथा उबढे और गर्म होते हैं। कर्म हरके, भारी, सहावने या खरदरे नहीं होते।

(गा॰ २२-२६)

२४ — जैसे कोई तालाब बल से भरा हो, जहां भी स्वाली न हो उसी वरह जीव के प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं। यह उपमा पक देश समभनी चाहिए ।

२४--प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश असंख्यात तालावों की तरह हैं। ये सब प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं मानो चतुष्कोण वापियां जल से भरी हों।

२६-- जहाँ जीव का एक प्रदेश है वहीं कमों के अनन्त प्रदेश रहे हुए हैं। इसी तरह असंख्यात प्रदेशी जीव के सर्व प्रदेश कर्मी

से उसी प्रकार भरे रहते हैं जिस प्रकार वापियों जल से । भात्माके एक-एक प्रदेश में कर्मों का प्रदेश हैं। र ।

१७-२६ — बिस तरह जल आने के नाले को बन्ध कर जल मृत्ति की प्रक्रिया निकलने के नालेको खोल दिया जाय तो भरा हुआ तालाब साली हो जाता है, उसी प्रकार आखश्रसी नाले को रोक क्र इर्पित चित्त होकर तप करने से कर्मों का अन्त बाता है और जीव क्मरहित हो जाता है।

(गा॰ २७-२०)

२६—इस्त रहीत हुने केव निस्तको, दिव केव ने किने मोत्रो वी। ते जित्र हुतो ही सत्हती, सर्वे करन देवे कर दीवों सोयो वी।

२०—जोड कीवीं हैं वंच घोटखत्त्वा, नायदुवारा सहर मनारो वी। संबत अठारे ने बरस सुपने, चेत दिह दारत स्नीसर वारो जी।

२=-ज्यं श्रीक या धेर्यो 🛪 वंध पदार्थ ७०५

२६---इमं रहित जीव निर्मेख होता है। ऐसे जीव को मुक्त मुक्त जीव कहा जाता है। वह जीव ग्राध्वत सिद्ध होता है। उसने इसं-वन्य का आस्पन्तिक क्षय कर दिवा १ ।

रे॰ यह जोड़ यंत्र तस्त्र को समफाने के छिए धीजीदार में रचना-पूज व सं॰ १८४६ की चेत्र बदी १३ बार धनिवार को रची गई काल



एक नाम विशेष को----सस्की चोटी को----मनग रख दिया जानको ऐता कं.की त्यान व निनेता नहीं कि स्वतन्त्र भीय-पुरुषत-मुक्त भीर प्राप्त हो छहे । और धीर पुरुष दृष् परार्थ होने से — उनका वारस्परिक बन्ध भी साब है और वह सन् परार्थ है। सेन और भार क्षा के कारतीयक बात नहीं पर धान-धान होनेवाती पटना है। दर्धनेतर वह क्ष माठनी बद्धाब परार्थ माना गया है।

बीद बाँद हम्में के संस्तंत्र को क्य बहुते हैं। बोद बानी शृतियाँ से क्यें-संब पुरानों को प्रहम करता है। इन प्रहम किये हुए कर्म-पुरुषन घीर बीव-देशों का वंधन-संयोग वंध है। 1

थी नैवियन्त्र विज्ञान्त बज्ञवर्ती सिखते हैं-"जिस बैठन्य परिमास से क्यें देवन है वह मान बंध है तथा कर्म और बास्मा के प्रदेशों का बन्योन्य प्रदेश-एक हुवरे में मिन बाना—एड क्षेत्रावगाही हो बाना द्रव्य बंध है?।

धननदेवमृदि कहते हैं-- "बेड़ी का बत्यन इच्च बत्य है और क्यें का क्यन बाव ang e l'o

ै। वीद भीर कर्म के प्रदेश-वत्य को समझाते हुए स्वामीको ने सीन इप्टान्त हिए 1:

१—जिस तरह तेल धोर तिल मोतीभूत—घोठप्रोत होते हैं, उसी तरह बन्प में श्वेत भौर कर्म सोलीमृत होते हैं।

मोतीमुत होते हैं।

१—उत्त- २८.१४ नेमिचन्द्रीय टीका :

'बन्धाच'—जीवकर्मणीः संस्केष :

२-- टागाङ्ग० १.४.६ की टीका :

(क) बन्दर्भ बन्दरः सक्रपायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुर्गछान् धाव्हो यन स बन्ध इति भाव : (स) नतु बन्धो जीवक्रमंगोः सयोगोऽभित्रेतः

रे-इब्बसंबह १.३२ :

बरकदि कामं जेवादु चेदणभावेण भाववन्धो सो। वनमादपदेसाणंश्रयकोयणपवेसणं इदरो ॥

४--टाणाङ्ग १.४.६ टीका :

दृष्यतो बन्धो निग्रहारिभिभीवतः कर्मणा

# टिप्पविद्याँ

१—वंध पदार्थ (डो॰ १) :

स्वामीजी ने बंध की माठवाँ पदार्थ कहा है भीर उसका विवेचन भी ठीक मोध के

सात पदार्थों में इसे छठा पदार्थ बलाता है" ।

एक स्वतंत्र तस्त्र के रूप में प्रतिरादित किया गया है।

१—रागाङ ६. ६६५ (१० २२ पा॰ दि॰ १ में उद्धत) २---पञ्चास्त्रिकाय २.१०८ (ए० १५० पा० दि० ५ (६) में उदल)

वृद्धि बंदे व मोक्से दा, बेदं सन्नं निर्देशए । भटिय बन्धे व मोक्से वा. एवं सन्ने निवेगर प्र

बर्द्रियमं छोने वं सब्बं दूरशोशारं वं बहा,.....बर्न्य चेर मोरखें चेर

३—उत्तर २८.१४ (१० २४ पर उद्धत)

प्र---हेस्सिए पर १४१ वार दिर है ६-- (६) दामाङ्ग ६.६६४ (छ) उत्तर २८.१४ ७--स्थ्यारं २.१.१४:

८ — समाज २.५६ :

ल शोब है बर्यात इसका उल्लेख जीव और ब्राजीव पदार्थ के बाद ही था बाता है?! सात पदायों का उल्लेख करते हुए बाचक उमास्वाति ने इसे चतुर्व स्यान पर एसा है भवात इसे मालव के बाद भौर संबर, निर्वरा भौर मोक्ष के पहले रखा है"। हेमकद्रपूरि ने

धागमों में प्राप्त पदायों की तरह बंध की भी सन्द्राव पदार्थ, तप्पनाव धारि कहा गया है । श्रद्धा के दोलों में कहा है-"ऐसी संज्ञा मठ करो कि बंध भीर मीत नहीं हैं पर ऐसी संज्ञा करो कि बंध भीर मोक्ष हैं । " दिपदावकारों में बंध भीर मोक्ष को प्रतिद्वन्त्री तस्त्रों में गिना गया है । इस तरह यह स्पष्ट है कि बंध को जैन दर्जन में

जीव भौर पुरुगल ऋमरा: चेंठन भौर जड़ होने से परस्पर विरोधी स्वमारवाने पदार्थ हैं फिर भी दोनों परस्पर बद्ध हैं और दूरी सम्बन्ध से यह संसार है। सोड़ डे

पर्व किया है। उसका ग्राधार भागमिक क्यन है'। दिगम्बर ग्राचार्य भी उसका पर

स्यान स्वीकार करते हैं \* उत्तराध्ययन में नव पदार्थों के नाम निदेश में उत्तका स्थान

एक भाग विशेष को-उसकी चोटी को-अलग रख दिया जाय हो ऐसा कोई भी स्यान व मिलेगा जहाँ कि स्वतन्त्र जीव--पुरुपल-मुक्त जीव प्राप्त हो सके । जीव ग्रौर पुरुपल सर पदार्व होने से-अनका पारस्परिक बन्ध भी सत्य है भीर वह सत पदार्थ है। जीव भी कम का बंध काल्यनिक बाद नहीं पर क्षण-श्रव होनेवाली घटना है। इसीलिए बंध के माठवी सद्भाव पदार्थ माना गया है।

जीव मौर कर्म के संस्तेष को बंध कहते हैं<sup>9</sup> ! जीव अपनी दृत्तियों से कर्म-योग्य पुरुगलों की ग्रहण करता है। इन ग्रहण किये हुए कर्म-पुरुगल और जीव-प्रदेशों का वंषन-संयोग बंध हैं? ।

थी नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं-- "जिस बैतन्य परिणाम से कर्म बंधत है, वह भाव बंध है तथा कर्म और ग्रात्मा के प्रदेशों का ग्रन्थोन्य प्रदेश—एक दूसरे में

मिस बाना -- एक क्षेत्रावगाही हो जाना द्रव्य वंध है 3 ।

ममयदेवसूरि कहते हैं-- 'वेडी का बन्यन इच्य बन्ध है और कर्म की बन्यन भाव बाध र ।" बीब और कर्म के प्रदेश-बन्ध को समझाते हुए स्वामीजी ने तीन हुएदान्त दिए

8 : १—जिस तरह तेल भीर तिल लोसीमूट—स्रोतप्रोत होते हैं, उसी तरह बन्ध में ओ

भौर कर्म लोलीभृत होते हैं।

र-जिस तरह एत और दूध लोलीमृत होते हैं, उसी तरह बन्य में जीव और कर्म सोलीभूत होते हैं।

१—उत्त॰ २८,१४ नेमिचन्त्रीय टीका :

'बन्धरच'—जीवकर्मणोः सरहेपः रे—सगात्र० १.४.६ की टीका :

(क) बन्धनं बन्धः सकवायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदशे अत् स बन्ध इति भाव :

(स) नन् बन्धो जीवकरमंगोः सयोगोऽभिप्रेतः

रे—प्रव्यसंग्रह २,३२ **:** 

**ब**रकृदि कृत्मां जेज हु चेदणभावेण भाववन्थी सी। कम्मादपदेसाणंअयुगोयुणपवेसणं इदरो ॥

४-समाङ्ग १.४.६ टीका :

दव्यवो रूप्त विजयाविकार्यक अर्थका

७०८ ्र नेब्र पदार्थ

ं व—जिस तरह पातु भीर मिट्टी सोतीनूत होते हैं, उसी तरह बन्द में बीब और कर्मी सोसीनुत होते हैं।

२—बन्ध और जीव की परवशता (दो॰ २) :

प्राचार्य पूर्वपाद ने बन्य की परिताषा देते हुए तिखा है—"आत्मक्रम्लोरचोरन्यप्रदेशानुबन्नेपारमाओं वन्धः"।" जीव भीर कर्म के दब भोत-प्रोड उंक्ष्य को दूर भीर जन के उदाहरण से भन्दी तरह समझा जा उक्ता है। बित्त तरह क्लि हुए दूर भीर पानी में यह नहीं बतताया जा सकता कि नहीं पानी है भीर कहाँ दूर है—भप्ते चवंत्र एक ही पदार्थ नजर पाता है कि सेत ही जीव भीर कर्मों के सम्बन्ध में जी यह नहीं बतताया जा सकता कि किस-मंदा में बीव हो भीर किस के में कर्म-पुरत परता है। जीव के से किस-मंदा में जीव हो भीर किस के में कर्म-पुरत करता है। जीव के सर्व भेर कर्मों से प्रमान करता है। जीव के सर्व भेर कर्मों से प्रमान करता है। जीव के सर्व भेर कर्मों से प्रमान करता है। जीव के सर्व भेर कर्मा है। जीव के सर्व भेर कर्मा है। जीव में—मुक्त जीव में मने हुए तरही है। दात की स्थान करता से अपने से स्थान काल से कर्म स्थुक होने से उन पाक्तियों की प्रस्त नहीं कर सहता। जीव किस सम्बन्ध करता से जीव करता से जीव करता से अपने करता से जीव करता से उत्तर करता से जीव करता से उत्तर करता से जीव करता से स्थान करता से अपने करता से उत्तर करता से उत्तर से स्थान करता से उत्तर से सामानिक पूर्ण देते हुए रहते हैं। दाते वह परवर्ण-प्रपानि

धीर होहो " ।"

आदि रहितो जीवकर्मयोग इति पक्षः

३--राणाङ्ग १.४.६ टीका ४--सदगर्द १.१.१.१ :

बुज्रिसम्ब ति विद्यद्विता बन्धनं परिजाणिया।

५—उत्पा॰ १.४ सर्गर्थसिद्धि

<sup>-</sup>१<del>: तेराद्वार : दृष्टान्तद्वार</del>

२---समाङ्ग १.४.६ टीकाः

हो बाज है। न वह पूरा देख स≢ता है और न पूरा जान सनता है। वह पूर्ण परिप्रवान-भी नहीं हो सकता। "उसे नाना प्रकार के सुख दुख बेदन करने पड़ते हैं। एक नियत प्रायुक्त : सरीर विशेष में रहना पड़ता है + उसे सनेक रूप करने पड़ते है—ंनाता गतियों में मटकना पढ़ता है । नोच या उच्च गोत्र में जन्म लेना पढ़ता है । <sup>बहु</sup> मानी भनन्त थीर्स मक्ति को स्कृरित तही कर सकता। इस तरह कर्म के यथन ये बब्बाहुमाजीय नाना प्रकार से-पराधीन हो जाता है—वह स्रपनी शक्तियों को अस्ट इस्ते का बल सो-साचुका होता है। इस प्रकार कर्मकी पराधीनतासे जीव नि सत्व ही जाता है। उसना कोई बस नहीं चलता।

है, यह रूप है। वह जीव की सस्वतत्रता का कारण-है । "

१—वंध और तालाय का द्रष्टास्त (दो॰ ३) :

विस तरह तालाब ग्रहीत जल से परिपूर्ण रहता है, इसी तरह संसारी जीव के झारम-प्रेस-रहीत क्रमें इन परिणाम पाए हुए पुरुगल-कर्षों से परिपूर्ण रहते हैं। जिस तरह क्षेत्र का तालाव में स्वित रहता है, उसी प्रकार यहीत कम बारम-प्रदेशों में स्थित एते हैं। यही बंध है। जिस सरह तालाब में स्थित जल निकलता रहता है, वैसे हैं सच्चित्र कर्म भी मुख्या दु:सक्च फल देकर भारत-प्रदेशों से निकलते रहते हैं, इस इंग्ड पुष-पात्र निकसते हुए जल के तुल्य हैं भीर बन्व तालाब में स्थित जल तुल्य। हर्मों का बतास्य प्रयस्थान बंध है और उनकी उदयस्य परिणति पुष्य पाप । सचित ध्रमं कर नहीं देते केवल सत्तास्म में रहते हैं, यह संघ है । सचित कमें उदय में झा मुख बा दुख देते हैं, दब वे युष्य या पाप संजा से प्रशापित होते हैं। ४--बीव-प्रदेश और कर्म प्रदेश (दो ६४) :

स बियम में पूर्व में विशेष प्रकाश दाला जा चुका है?।

बीब घतुंस्मात प्रदेशी इच्य है ?। यह प्रत्येक प्रदेश से वर्म-स्कर प्रहण करता है। इन-रूप बारना के पांच प्रदेशों द्वारा ही नहीं होता परन्तु जनर, भीची, तिरधी हर स्विपने के बाल-प्रदेशों झारा होता है।

!—वद्यवस्याहित्यसंबद्धः सप्ततस्वप्रदश्य गा० १३३ : सम्बद्धायत्रया जीवः कर्मयोग्यांस्तु पुरुगकान् । <sup>द्रा</sup>रेचे स बन्दा स्याज्जीवास्त्रातन्त्रवारमम् ॥ १ — हेलियु पूर्व १६६ अनुष्टेंद्र ५ तथा पूर्व ४६७

े हेशियु पूर्व व अनुष्यंद ४ तथा प्रत्य का अन्तिम अनुष्यंद और पुरु श्रृ-४२

५--वंध-हेत (दो० ५) :

म्रागमों में बन्ध-हेत दो कहे गए हैं-(१) राग मौः दोसो विय कस्मवीयं "--राग ग्रीर द्वेप कर्म के व

हैं, वे राग और द्वेप से अजित होते हैं- "जहा उ पावगं इन मागम वाक्यों में भी दो ही बन्ध-हेतुओं का उल्लेख है टीकाकार ने राग से माग्रा और लोम-इन दो

से कोय और मान को र। घागम में ग्रन्यत्र कहा है कि जीव

प्रकृतियों का चयन करता है। मृत में किया है मौर भविध क्रोध, मान माया धीर लोभ हैं । एक बार गौतन ने पूड़ा--- "भगवन्! जीव कर्म-प्री

हैं ?' भगवान ने उत्तर दिया-''गौतम ! जीव दो स्थानों एक राग भौर दूसरे द्वंप से । राग दो प्रकार का है—मा प्रकार का है-कोब धौर मान ।"

क्रोध, मान, माया भीर लोभ का संब्राहक शब्द कप विवेचन से एक कपाय ही बन्ध-हेत् होता है।

१---(क) ठाणाङ्ग २.४.६६

(स) समवायाङ्ग समः २

«---उत्तः ३२.७

३-- उत्तः ३०.१

४ — समाङ्ग ४.४ र ६६ की टीकाः

रामो मायाञीभस्यायञ्चनः द्वपस्य क्रोधमानस्यायस

मायान्त्रोभकपायरचेत्येतद् रागसन्तितं हुन्द्रम्। क्षोची मानध पुनर्द्वेष इति समासनिर्दिष्टः।

노-- 김희종 《녹이 : जीश व चर्डाई ठामेर्डि भट्ट कम्मपगडीओ चिनिए, ।

सोनेत्रं

11.1.1

दुसरा कपन हैं...."थोग प्रकृतिबंध धौर प्रदेशवन्य का हेतु है धौर कपाय स्थिति वंध भौर प्रनुमागवन्य का हेतु ° ।'' इससे योग भौर कपाय—ये दो बन्ध-हेतु ठहरने हैं ।

तीसरा कदन है—"मिष्यान्त, प्रविरति, कथाय भीर योग—ये बन्ध-हेत हैं।" "इन चार बन्ध-हेत्रधों के ४७ मेद होते हैं"।"

उपर्युक्त बन्व-हेतुमों में प्रमाद का उल्लेख नहीं है। मागम में उसे भी बंध-हेत वहा है (मग॰ १.२) । श्री जमास्वाति ने प्रमाद को भी बन्ध-हेत माना है ---

''सिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धडेतवः'।''

इस तरह बन्ध-हेतुमों की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है। कोई एक ही बन्ध-हेत् मानते हैं, कोई दो, कोई चार भीर कोई पाँच।

जहाँ एक कवाय को ही बन्धहेत् कहा है, वहाँ उस कथन को बन्ध-हेतुओं में कवाय की प्रवानता का सुबक समझना चाहिए। प्रयवा बन्ध हेतुओं का एकदेश कयनमात्र समझना चाहिए।

इन भिन्न-भिन्न परम्पराघों का समन्त्रय इस प्रकार किया गया है --- "प्रमाद एक प्रकार का प्रसंपन ही है भीर इसलिए यह प्रविरति या कथाय में भाजाता है ; इसी द्दिट से 'कर्मप्रकृति' मादि ब्रन्यों में केवल चार बन्धहेतु ही बताए गए हैं। बारीकी से देखते से मिष्यास्त्र मीर प्रसंयम—ये दोनों कपाय के स्वरूप से मिन्न नहीं पड़ते; इसलिए क्वाय और योग—ये दो ही बन्ध-हेतु निने गए हैं\*।"

निष्यात्वादि वांच हेतुमाँ का परस्पर वार्यस्य पहले बढाया जा चुका है। ऐसी हासत में यह समन्वय बहुत दूर तक नहीं जाता ।

१—राणाङ्ग २.४.६६ टीका :

बोगा पयडिपरेस डिविअणुमार्ग कपायओ कुणह <sup>३</sup>--ठाणाङ्ग २.४.६६ टीका :

मिध्यारवाविरविकपाययोगा बन्धहेतवः

नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : देवगुष्ठसारप्रजीत: नवतत्त्वप्रकरण गा०१२ का भाष्य

मिच्छतमविरई वह, कपायबोगा य बंधहेउति ।

एवं चडरो मूछे, भेएण उ सचवरणित ॥

४--वस्वा• द.१

६--वत्त्रायसूत्र (गुजराती तृ॰ आ॰) ए० ३२२-३२३

स्वामीसी ने प्रमुत शान में बत्य-हेतु पवता उनकी हंस्सा का संस्ट स्त ने बलेव नहीं दिया है। उन्होंने कहा है—'बंब को उसांत बाबसों ने है। बाबसों के तिरंप ने मंबर होता है। दिस कर्मों का क्या नहीं होता।' दन तरह स्वामीसी ने प्रकारत में की पास्त्रों को ही बच्च तेता माना है।

पीच प्रधान मालब भीर योगालब के १५ नेहीं का विवेचन पहुंचे किया वा चुंग है<sup>1</sup>।

निम-निम कर्मों के बन्य-हेनुमों का उत्तेश को प्रशंत करा पहले निम्मित स्पों पर मा चुका है। इन तब का समादेश पीच क्य-हेनुमों में हो बाता है। नीचे मनकी मूत्र (७.१० तमा ८.१) पर मामादित निम्मित कर्मों के स्प

हेतुषों की एकतित संजित तालिका उनस्पत्र को बातो है :

वर्म बंध-हेतु

१—ज्ञानावरणीय—(१) ज्ञानप्रस्तीच्या (२) ज्ञान-निह्न्य(३) ज्ञानान्तराव(४) ज्ञान

प्रदेष (४) वानाधातना (६) वानविवनारन-योग २—दर्गनावरणीय—(१) दर्गनप्रत्यनीक्जा (२) दर्गनिहृत्व (३) दर्गनावराय

(४) दर्शनप्रदेव (१) दर्शनाधातना (६) दर्शनवित्तंबादन-येत-२--वेदनीय--

साववेदनीय—(१) प्रदुःस (२) प्रयोक (३) प्रसूरम (४) प्रतिसम् (६) प्रारिकाचन

प्रसाववेदनीय-(१) पर दुःख (२) पर चोक (३) पर सूरण (४) पर हिमार

(४) पर निट्टम (६) पर परिवापन

४ - मोहनीय- (१) तीत्र कीच (२) तीत्र मान (३) तीत्र माना (४) तीत्र सीन

(४) क्षेत्र दर्धन मोहनीय (६) तीत्र चारित्र मोहनीय.

५--मायुष्य

नारहीय— (१) महा भारान (२) महा परिषद् (३) मोबाहार (४) पंचेतिनस्य रिकेट्स— (१) माया (२) बद्धना(३) समस्य बदन (४) क्ट तीत, कृत मान मनव्य— (१) प्रकृतिनहत्रा (२) प्रकृतिविनीत्रा (३) वानुकृत्रित

(y) धमत्वरता

१—देखिए प्र० ३७३ और आगे

मूम-- (१) काय-ऋजुवा (२) माय-ऋजुवा (३) माया-ऋजुवा (४) प्रवि-संवादनयोग

मनुब— (१) काव-मऋजुवा (२) माव-मऋजुवा (३) भाषा-मजुक्ता

(४) विसंवादनयोग

७--गोत्र--

रुच्च (१) जाति-ग्रमद (२) जुल-ग्रमद (३) वल-ग्रमद (४) रुप-ग्रमद

(१) जन-मन्द (६) श्रुत-मन्द (७) लाभ-प्रसद (६) ऐस्वर्य-प्रमद

भीच— (१) जाति-मद (२) कुल-मद (३) बल मद (४) रूप-मद(४) तप-मद
(६) श्रुत-मद (७) लाग-मद (०) ऐरवर्ध-मद

 प्रनातराय (१) ज्ञानान्तराय (२) साम्रान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उप-भोगान्तराय (४) भोगान्तराय

निमारसंनादि यो पीच कर्य-हेतु हैं जनमें ते पूर्व हेतु विद्याना होने पर जार हेतु विद्याना द्वा है; निक्नु उत्तर हेतु हो वो पूर्व हेतु हो भी सकता है भीर नहीं भी हो बकता है भीर नहीं भी हो बकता है भीर नहीं भी हो बकता है भीर नहीं में हो बकता है भीर नहीं करता है भीर केता प्रभाव में प्रशिव करता है भीर होते हैं। वीचनें में से प्रशिव हैं। वीचनें में से प्रशिव हैं। वीचनें में से प्रशिव हैं, माद, करवाद और दोग होते हैं। एके गुणस्वान में प्रमाद, करवाद और दोग होते हैं। एके गुणस्वान में प्रमाद, करवाद और दोग होते हैं। एके गुणस्वान में प्रमाद, करवाद और दोग होते हैं। एके गुणस्वान में प्रमाद, करवाद और दोग होते हैं। एके गुणस्वान में प्रमाद, करवाद और तोच हैं। वीचनें में से स्वाव केता हो हैं। वीचनें में से स्वाव करवाद कर में नहीं हैं स्वाव हैं। होते हैं। सारहें में स्वाव स्वाव करवाद है। होते हैं। दोग स्वाव में से से से से होते हैं। वीचहरें गुणस्वान में एक भी क्या-हेंगु नहीं होता ! यह मानुक्व में से से से से होते हैं। यह मानुक्व होता है। वीचहरें गुणस्वान में एक भी क्य-हेंगु नहीं होता ! यह मानुक्व होता है।

हत सम्बन्ध में श्रीजयाचार्य के विचार प्रशंग-वद्य पहले बताये जा चुके हैं (पृ० वैद०; पृ०५२७-५२१)। पाठक उन स्थलों को अवस्य देख लें।

रै—आईतदर्शन दीपिका—चतुर्थ उछास, यन्थ अधिकार प्र॰ ६७४ रै—बद्दी : पृ० ६७६ 90



क्य मालद मीर निर्जरा के बीच की स्थिति है। मालव के द्वारा पीद्रविक्त कर्म भारत-प्रदेशों में माते हैं। निर्जरा के द्वारा वे बास्त-प्रदेशों से बाहर निकलते हैं। कर्म-परमाणुकों के बास्त-प्रदेशों में माने भीर किर से चले जाने के बीच की स्थाकों सक्षेप में बंध कहा जाता है १।

0-वंध पुद्रल की पर्याय है (दो० ६) :

वड़ ह्य्य पुद्रत की वर्गणाएँ सनेक होती हैं उनमें से एक वर्गणा ऐसी है जो कर्मक्य परिणमित हो उकती है। जीव परने साय-पास के क्षेत्र में से इस कर्मग्रोम्य पुद्रत वर्गणा के स्हंगों को प्रहण करता है भीर उन्हें कायाविक विकास से कर्मक्य में परिणमन करता है। कर्म-माब से परिणाम पाए हुए पुद्रतों का जो सास्य-देशों के साथ सम्बन्ध है, छवी का नाम बंध है। इस तरह सह साफ प्रकट है कि बंध पुद्रत की पर्याव है।

भारमा के साथ जिन कमों का बंध होता है, वे मनन प्रदेशी होते हैं। उनमें चतुः स्वित्व होता है। वे मारना की सत-प्रसत् प्रश्नृति द्वारा ग्रहीत होते हैं।

क्य की समेशा और सीर पुत्रत कुत सीर गण, तित सीर तेत की तरह मिमा है-एक्टेक हैं। नज़ल की स्पेशा मिद्ध है—कोई सबने स्वभाव को नहीं छोड़ना। शैव चंतन है सीर दुइत स्वेतन, जीव समुत्ते हैं सीर पुत्रत मुत्ते। मूर्च क्ये का सारता में सर-स्वान कंप है। कर्म-पुत्रतों की सारवदोंों में सबस्थान क्य गरिवाति ही क्य है सत: क्य पुत्रत-प्रांबहें।

८--द्रब्य-वंध भाव-वंध (गा० १-६) :

पहले कर्म-वर्गमा के पुरत्यों का साहत-प्रदेशों में साहनत होता है भीर किर बंध । कर्म-पुरत्यों का भागमन साहत दिला नही होता घड़: बंध परार्थ को उसति का मुग्यपर साहत दरार्थ है। क्रियाशमारि हेनुओं के सवान में वर्ग-पुरत्यों का नवेश नही होता भीर उनके समाव में बंध नही हो सकता। दशीनए विध्याद सार्द हेनु या भागवर ही वर्गश्चित के कारण है।

कर्म भारत-प्रदेशों के साद सम्बन्धित होकर उनी समय कन हैं, ऐया कोई नियम मुँहें हैं। बेरो के समय ने कन देने को भारतमा में माने तक कर्म बतावर में धर्मात्वा हरी है। यह समाध्य कात है। इस प्रसत्ता में बंद हमान्येव बहुतावा है। स्वाचा-कात के बाद कुन देने की धरावा में धाकर कर्म मुख-दुन वा हुग्-बोक जरान करते ---के पासे बीर कर्मन कर करते ७१६ नव पदार्थ हैं। कमों का फल देने के लिए उदय में ग्राना भाव-बंध है। उदाहरणलक्स जन्म-ग्रहर

करने पर भावी तीयंकर द्रव्य-तीयंकर होता है। बाद में जब वह तेरहवें गुय-स्वात शे प्राप्त कर वास्तव में तीयंकर होता है, तभी वह भाव-तीयंकर कहनाता है। उची तरह से वयं हुए कमों का सत्ताक्त में रहना द्रव्य-वंघ है और उन्हीं कमों का उदय में साकर

फन देने की शक्ति का प्रदर्शन करना भाव-वंध है। कर्म दो प्रकार के होते हैं—भुन या प्रशुचन शुच्च कहनाते हैं और प्रमुक कर्म पान। जीव के प्रदेशों के साथ शुच्च या प्रशुच्च कर्मों के संस्तेष की प्रपेशा से पं भी शुच्च भीर प्रशुच्च से तरह का होता है। शुच्च वंध की गुच्च-वंध और प्रशुच्च वंध की

पाप-संप कहते हैं। बंध हुए प्रत्येक कमें में फन देने की श्रीक होती है परना निस तरह मान में स्व देने की श्रीक होने तथा भीन में सत्तास्त्र से गुरू रहने पर भी दिना पढ़े हुए मान से स्व नहीं निकल्डा तथा प्रवश्य माए दिना गृत प्रयटनहीं होता, टीक उसी प्रकार क्यों में फल देने की श्रीक रहने पर भी वे विदाक घवस्या में माए दिना छन नहीं दे यांगे।

फत देने की प्रक्ति रहने पर भी ने विषाक प्रवस्था में प्राए विना छत नहीं है याते। स्वास्त्र पुष्प-संप जन विभाक-काल को प्रात हो उदयावस्था में प्राता है वह बोह हो नाना जीति के मुखों की प्रांति होती है और इसी वरह जन सत्तास्त्र पाण-संप का उदय होता है तो मनेक प्रकार ने दुखों की प्रांति होती है।

होता है तो मनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है। ६—यंध फे चार भेद (गां० ७-१२): श्रेव माथवों द्वारा कर्म-प्रायोग्य दुद्वलों को बहुच कर उन्हें कर्मका परिचनन करता है। कर्म माठ हैं—(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्गनावरणीय, (१) देरनेव, (४) मोहरीय, (४) मानु (६)नाव, (७) यांव मीर (६) मन्दराव। यो

ज्ञान को न होने दे, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जिन तरह प्रोजी वर पूरी बाय सेने से बल्पूर रिलाई नहीं देगी, उसी ज्ञान क्यानावरणीय कर्म दरकान नहीं होने देगा। यो दर्धन को रोहजा है, उसे दर्धनावरणीय कर्म कहते हैं। जिन तरह द्वारसान राजा का दर्धन नहीं होने देगा, उसी तरह यह कर्म कामान बोच नहीं होने देगा। मोहनीय का स्वचाव महिरा के स्वचान है। जिन हम्स

सरिता सेव को बेनान कर देती हैं, उसी तरह उसने बात्या-मोह-विज्ञन हो बाती हैं. धी चोट्नीज कर्म हैं। जिनने मुलन्दु या का बद्दान हो, वह बेदनीज कर्म है। वेदनेज कर्न - ब्यजाब पहुर मरेती हुई तीरम पूरी के तमान है। येने ऐसी दूरी बाटने हैं सकती है, परनु जीन का धेदन करती है, उसी प्रकार बेरनीय कमें मुख-दुख समुमय कराता है। विससे भवपारण हो, उसे सामुकने कहते हैं। सामु का दवसाय लोगें(मैरी) कैसमान है। जिस तरह जोड़े में रहते हुए प्राणी का उससे से निकलना संधव नहीं, जी तरह सामु कर्म की समासि के दिना जीवन का स्मन नहीं साता। जिससे विधिष्ठ गी, नाति, सारि प्रास होते हैं, उसे नाम कर्म कहते हैं। दक्का स्वताय विषवकार के समान है। विकतार नामा साकार कांत्र कहते हैं। दक्का नामा मृत्य, तिर्य-वारि के साकार बनाता है। जिससे उसका या नीचता प्राप्त होती है, उसे मोत्र कर्म नेता प्रकार के तत्त बनाता है, उसी प्रकार कर समान है। विस प्रकार कृमनार धोर्टन हैं नेता प्रकार के तत्त बनाता है, उसी प्रकार कर स्वनात है। विस प्रकार कृमनार धोर्टन हैं नेता क्रमर के तत्त बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म उसनीय मोत्र प्रसार स्वार्थ है। वी रान, ताम सारि संस्तराय हातता है, स्वता प्रकार से क्रों है । उसका स्वमाय स्वत्यारी के समान है। विस तरह राना की इस्ता होने पर सी राजनम्यारी रान गहीं देने देता, उसी तरह प्रवत्यान की दाना ही दे देता।

र्रेग प्रकार कर्मों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। कर्मों का मनने-भ्रपने स्वभाव सहित जीव से सम्बन्धितहोना प्रकृति बंध है।

सब्देक प्रकृति का कर्म ध्युक समय तक बाता-प्रदेशों के साथ जारा पहुंठा है। इस कान-प्यादा को स्थिति-प्य कहते हैं। बातना के डारा प्रदूष की हुई उपपूर्ण कर्मपुर्ताओं की राशि किसने काल तक बातम-प्रदेशों में रहेगी, उसकी मर्बाश स्थिति वंध है।

थीन के व्यानार द्वारा चहुन की दुई सुमानुम कर्मों की बर्डाघों का ठीड घंट हजार्दि बकार का धनुनद धनुभाग बंध नहतादा है। वर्ज के दुधानुम चन दो ठीड़त वा मंदल को राव करते हैं। उदय में धाने दर कर्जा धनुनद ठीड़ दा मंद केता होगा, वह नहिंदी पादि को ठाइ हो कर्ज-क्य केतमय हो निवत हो बाता है। हती का नाम पनुभाग क्या है।

१---नवतस्वसाहित्यसंबद्धः अव० वृत्त्याहिस्ततं नवतस्वनव्यन्यस्य ४४ ः पदपदिहारासि मन्बदृश्चितकुत्राठ भंदवात्वि । मृद्यु पुर्णतं भावा कम्मालि वि माण २६ भाव ॥

७१८ नव पदार्थ

धारमा के धरांक्य प्रदेश होते हैं। इन धर्मक्य प्रदेशों में छे एक-एक प्रदेश पर धनता-गन्त कर्म-वर्गणाओं का संबद्ध होना प्रदेश-वंग कटुनाता है। बॉब के प्रदेश धीर पुट्रत के अदेशों का एक शेत्रावगाही होकर स्थित होना प्रदेश वंग है।

प्रकृतिः समुदायः स्यात्, स्थितिः कालावधारणम् ।

- अनुभागो स्सो ज्ञेयः प्रदेशो दळसंचयः ॥

यंग के स्वरूप को सम्यक् रूप से समझाने के लिए मोदक का इष्टान्त दिया वाता है: (१) द्रव्य विशेष से बना हुमा मोदक कोई कफ को दूर करता - है, कोई बापू को

मौर कोई पिस को। इस तरह मोदकों की भिन्न-भिन्न प्रकृति होती है। इसी प्रकार किसी कर्म का स्वभाव ज्ञान रोकने का, किसी कर्म का स्वभाव दर्शन रोकने का, किसी का

कम को स्वभाव ज्ञान राक्ष्त को, किसा कमें का स्वभाव दर्शन राक्ष्त का, किसा के चारित रोक्रने का होता है। इस तरह कमें के स्वभाव को प्रपेक्षा से प्रकृति बंगहोता है।

(२) कोई मोदरु एक पश तक, कोई एक महोने तक, कोई दो, कोई तीन, कोई पार महोने तक एक रूप में रहता है। उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। इन उर्द प्रत्येक मोदक की एक रूप में रहने की मपनी-मपनी काल-मर्यादा—िस्पति होती है। इसी तरह कोई कर्मा उद्घष्ट रूप से बीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्पितिवाना होता है, कोई तीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्पितिवाना मोर कोई सतर कोटाकोटि सागर प्रमाण स्वितिवाना। वंचे हुये कर्म जितने काल तक स्थित रहते हैं, उसे स्थित वंच कहते हैं।

(३) कोई भोदक मधुर होता है, कोई कटुक और कोई तीब होता है। स्वी तरह कोई एक घणु, कोई दो प्रणु, कोई तीन प्रणु, कोई चार प्रणु मधुर प्रादि होता है। मोदक के रत्य भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरह कमों में क्लिश का मधुर रस, किसीका ब्यूक रहे, किसी का तीब रस धीर किसी का भंद रस होता है। इसके रखने प्रथम एक क्लिश हैं।

ाकता का तात्र रस घार किता का मद रस हाता है। इसका रखयम रस ४६० ६ । (४) कोई मोदक सहारत—गरियाण निष्मत्न, कोई बहुत्रत निष्मत्न, कोई बहुत्रर रन निष्मत्न होता है। मोदकों की रचना—पुद्रत-गरियाण भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी वर्ष्ट कर्ये हम कर्मों का जो प्रस्त-प्रतिशाल नेता है स्टब्से प्रशेषक करते हैं।

बन्धे हुए कर्मों का जो पुद्रल-गरिमाण होता है, उसको प्रदेशबंध कहते हैं<sup>9</sup> । इस सम्बन्ध में पं मुखनालजी ने तत्वार्ध मूत्र के गुजराती विवेचन में बहा ही मुद्रर

विवेचन किया है। उसका प्रमुवाद यहाँ दिया जाता है--"पुद्रल की वर्गणाएँ--प्रकार प्रनेक हैं। उनमें से जो वर्गधा कर्मस्य परिणाम प्राने

. रखती है, उसी को जीव प्रहुण कर धपने प्रदेशों के साथ विशिष्ट प्रकार से . े : अव० युत्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरण गा० औ की वृति ओई देता है। "जिन तरह दोक्क बाट हारा तेन को बहुन कर मानी उपना ते जो जनाना करने विश्वानना है, उसी मकार और कार्याविक विकास से योग दुरूनों को बहुन कर उन्ने कार्यावक विकास से योग दुरूनों को बहुन कर उन्ने कार्यावक देता गुरुन होतर कार्यावक कर उन्ने कार्यावक है। "कर्यावह ने ने दार्यावह के विकास कर के क्षेत्र कर कर के विकास कर कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर के विकास कर कार्यावह के विकास कर कर के विकास कर कर के विकास कर कार्यावह के समुक्त कार्यावह कर कार्यावह कर कार्यावह कर कार्यावह के समुक्त कार्यावह कर कार्यावह के समुक्त कार्यावह कर कार्यावह कर कार्यावह कर कार्यावह के समुक्त कार्यावह कर कार्यावह कार्यावह कार्यावह कर कार्यावह कर कार्यावह कार्यवह कार्यावह कार

ै-कर्म पुत्रनों में जो जान को बाहुत करने का, दर्शन को बटकाने का, मुख-दु प

मनुबद कराने बगेरह का जो भाव बंधता है, यह स्वभाव-निर्माण ही प्रहृत्विष है। रे-स्त्भाव बंधने के साथ हो उस स्वभाव से प्रमुख बन्द तक ब्युव न होने की

मर्यारा पुरुषों में निमित होती है, दश काल-मर्यारा का निर्माण ही रिचरिस्य है। वैन्यमात के निर्माण होने के साथ हो उपमें नोतना, मदशा मादि का फरानुसर

करानेवाली विशेषताएँ वपती हैं। ऐसी विशेषताएँ ही धनुभाववध है। ४-यहोत होकर भिन्त-भिन्त-स्वनाव में परिचाम-पाती हुई पुद्रल-राजि स्वभाव

के पनुशर प्रमुक्त परिवास में बट जाती है, यह परिवास-दिवास ही प्रदेशक्त है। पुन

१०-कमों की प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति (गा॰ १२-१८):

हमें की प्रहतियों का बर्गन स्वामीयी पुष्प (हा॰ १) और पार की हान में कर कुँके हैं पता: उनका पुन: बिवेचन यहाँ नहीं किया है।

्षाक्षर्ये को मुक्तिमा के लिए हम क्यों को मून-प्रश्नितों और वनकी क्रार-प्रश्नित , भी एक्षर ठालिका नीचे हे रहे हैं क

१-- तत्त्वार्षम्य (गुबन तुन आन) पुन १२६-१२०

<sup>े—</sup>इका हैहें ; प्रकारता पद : सगवती द.हे॰ ; ब्याह्म हेरथ, वर्षण, ३०८, ३१६, र्रोद: समयावाक्त समय थर

नव पदार्थ

७१८

भारता के बसंख्य प्रदेश होते हैं । इन बसंख्य प्रदेशों में से एक-एक प्रदेश पर बनता-मन्त कर्म-वर्गणाओं का संग्रह होना प्रदेश-वंध कहलाता है। जीव के प्रदेश धौर पुरुत है प्रदेशों का एक क्षेत्रावगाही होकर स्थित होना प्रदेश बंध है।

> प्रकृतिः समुदायः स्यातः, स्थितिः कालावधारणम् । अनुभागो रसो जेयः प्रदेशो दलसंचयः ॥

वंच के स्वरूप को सम्यक् रूप से समझाने के लिए मोदक का दशन दिया बाडा है:

(१) द्रव्य विशेष से बता हुमा भोदक कोई कफ को दूर करता · है, कोई बागु को

मौर कोई रित्त को । इस तरह मोदकों की भिन्न-भिन्न प्रकृति होती है । इसी प्रकार विसी कर्म का स्वनाव ज्ञान रोकने का, किसी कर्म का स्वभाव दर्शन रोकने का, किसे का

चारित्र रोक्रने का होता है। इस तरह कर्म के स्वनाव की प्रदेश से प्रकृति बंब होता है। (२) कोई मोदक एक पश्च तक, कोई एक महीने तक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार महीने तक एक रूप में रहता है। उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। इन ठाइ

प्रत्येक मोदक की एक रूप में रहने की भागी-भागी काल-मर्यादा —स्थिति होती है। हती वरह कोई कमें उत्हुए हा से बीम कोटाकोटि सागर प्रमाण स्वितिवाला होता है कोई वीन कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला भौर कोई सत्तर कोटाकोटि सागर प्रमान स्वितिवाला । वंचे हुवे कर्म जितने काल तह स्थित रहते हैं, उसे स्थिति वंप बहुते हैं।

(3) कोई मोदक मधुर होता है, कोई बटुक और कोई तीत्र होता है। इसी वरह कोई एक मनु, कोई दो मनु, कोई तीन मनु, कोई चार मनु मधुर बादि होता है। मेंदह के रख नित्र-नित्र होते हैं। इसी तरह कमों में किसी का मधुर रस, क्सिंग ब्टूड रह,

किसी का तीव रन भीर किसी का मंद रस होता है। इनको रसबंग रस बहुते हैं। (४) कोई मोदक सलादल—परिमाण निष्पप्त, कोई बहुदन निष्पप्त, कोई बहुतर हन

निष्पत्र हाता है। मोदशें की रचना--पुद्रल-गरिमाण नित्र-नित्र होते हैं। दत्री <sup>हा</sup>ई बन्ये हुए कर्नों का जो पुरूल-परिमाण होता है, उसको प्रदेशबंध बहुते हैं ैं।

इन सम्बन्ध में पे मुखपालको ने दत्वार्य मुख के गुकराती विवेचन में बड़ा ही नुदर

विवेचन किया है। उनका प्रनुवाद यहाँ दिया नाता है---"तुद्रत की वर्गमाएँ—प्रकार घरेक हैं। उत्तम से जो वर्गना कर्मका परिवाद करे

की योष्ट्रण रखती है, उसी को बीत बहुब कर भएने प्रदेशों के साथ विधिन्द प्रशाद है

१---वरतस्वसाधिन्यसदहः अवः बल्बादिगमेतं वदतस्वप्रस्य

नोहे देवा है। "जिस तरह दोपक बाद द्वारा तेल को सहण कर सप्ती उपलवा से जेव ज्ञाला रूपने परिणामता है, उसी प्रकार शीव कारामिक विकार से योग्य पुरतों को सहण कर उसे कर्मामाक्ट से परिणामता है। "कर्म पुरत औन द्वारा गृहीत होकर वर्माक्य गरिणाम पाते हैं, इसका स्पर्य यह है कि उसी सम्बय उसमें पार संगों का निर्माण होता है ये हो पंत्र कंप के प्रकार हैं। निस्त तरह बकरी, गाम, मेंत सादि द्वारा साम स्वाय पात सादि हुए कर्म परिणामित होता है, उस समय उसमें पपुरता का स्वयान वंपता है उस स्वमान के समुक बक्त तक उसी क्य में टिके रहने की काल-मर्योदा निर्मित होगी है इस मुख्ता में तीवता, मंदता सादि विसेचताएँ साती है, और इस हुप का पौद्र निक परिणाम भी सान हो में निर्मित होता है। उसी तरह चीन द्वारा पृहीत होने पर उसके प्रदेशों में संत्रीय पाए हुए कर्म पुरतों में भी पार संतों का निर्माण होगा है: प्रहर्ति, विस्ति, मुनसब सौर उदेव।

ै-कम पुरुषों में जो जान को मानुत करने का, दर्शन को घटकाने का, मुख-दु ए भागद कराते वर्णान का जो भाग नेपाल के जब क्यान विवास के प्रतिकार के

भनुभव कराने वगेरह का जो भाव बंधता है, वह स्वभाव-निर्माण ही प्रकृतिकथ है। र-स्वभाव बंधने के साथ ही उस स्वभाव से समुक्त बक्त तक स्पून न होने की

मर्पारा पुरत्नों में निमित होती है, इस काल-मर्पारा का निर्माण ही स्थितिवर्ष है। - १-स्वभाव के निर्माण होने के साथ ही उसमें तोत्रता, मरता मारि रूप फरानुसब

करानेवाली विशेषताएँ बचती हैं। ऐसी विशेषताएँ ही अनुभाववध है।

४-एट्रीव होकर किल-किल स्वभाव में विष्णाम पाठी हुई पुरत-राधि स्वभाव के पनुभार प्रमुक-प्रमुक परिलाम में बंट जाती है, यह परिमाप-विभाग ही प्रदेशक्य हैं।"

१०-कर्मों की प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति (गा॰ १२-१८):

कमें की प्रकृतियों का वर्णन स्वामीजी पुष्प (डा०१) भीर पाप की डाल में कर

पुके हैं मह: उनका पुन: विवेचन यहाँ नहीं किया है।

पाठकों को सुविधा के लिए हम कर्नों को मूल-प्रहाटनों और उनकी उत्तर-प्रहाटनों भी एकन वालिका नीचे दे रहे हैं :

१--तस्वार्यस्य (गुज्र नृ० आ ०) पुर १२६-१२७

रे—उत्तः १६ ; प्रजापना पर ; भगवती ट.र॰ ; हालाङ्ग र०४, ४(४, ४८८, ४६६,

| ড <del>য</del> ়০ | ः नव पदार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मूल कर्म-अकृतियाँ | उत्तर प्रकृतियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १न्नानावरणीय      | (१) प्रामिनिवीधिकज्ञानांवरणीय, (२) श्रुटबानावरणैय,<br>(३) प्रविध्वानावरणीय, (४) मनः पर्योदज्ञानावरणैय,<br>(४) केवल ज्ञानावरणीय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २—-दर्शनावरणीय    | (१) चशुदर्शनावरणीय, (२) धवसुदर्शनावरणीय, (३)<br>भवधिदर्शनावरणीय, (४) केवलदर्शनावरणीय, (१) निग्ना,<br>(६) निग्नानिया, (७) प्रचला, (с) प्रवतान्वरण,<br>(१) स्टामविया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३—वेदनीय          | (१) सातावेदनीय, (२) प्रसातावेदनीय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४—मोहनीय          | (१) दर्शन मोहनीय, (२) चारित्र मोहनीय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४मायुष्य          | (१) नरकायु, (२) तिर्यञ्चायु, (३) मनुष्यायु, (४) देवायु !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६—गि              | (१) गति नाम, (२) बाति नाम, (३) धरीर नाम, (४) धरीर नाम, (४) धरीर नाम, (४) धरीर न्यंचन नाम, (६) धरीर न्यंचन नाम, (६) धरीर न्यंचात नाम, (१०) धर्मन्त नाम, (१०) वर्ष नाम, (१०) वर्ष नाम, (१०) वर्ष नाम, (१०) वर्षा नाम, (२०) वर्षे नाम, (२०) वर्षे नाम, (२०) वर्षे नाम, (२०) वर्षा नाम, (२०) वर्षे नाम, (२०) वर्ष |
|                   | नाम, (२१) स्थिर नाम, (३०) धरिष्टर नाम, (११) धर्म<br>"नाम, (३२) धर्मुम नाम, (३३) धुम्म नाम, (१४) दुर्चर<br>नाम, (३१) मुख्यर नाम, (३६) दुन्चर नाम, (३१) धर्म<br>देव नाम, (३०) धरादेव नाम, (३६) धर्यश्रीत नाम,<br>(४०) धरपदर्धीत नाम, (४१) निर्मान नाम, (४२) द्वैर्ट्सर<br>नाम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७गोत्र            | (१) उज्बरोत्र, (२) नीच गोत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

६—पश्चराव

- (१) दान-प्रन्तराव, (२) साथ-प्रन्तराव, (३) भोग-प्रन्तराव,
- (४) जनभोग पन्तराच् (१) बोर्च-पन्तराव<sup>५</sup> ।

#### स्वामीओ ने भिय-भिय कर्मों की स्थितियों इस यकार बनराओं है :

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |                  |  |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--|
| <b>क</b> र्म                          | ৰদন্ব নিয়বি  | उद्दर्श निर्दात  |  |
| <b>!—</b> ज्ञानावरणीय                 | पन्तर मुद्रतं | ३० कोटाकोटि सावर |  |
| रे-दर्गनावरणीय                        | ,,            |                  |  |
| रे—देदनीय                             |               | •                |  |
| ४—मोद्नीय                             |               | •                |  |
| रएंन मोहनीय                           |               | y. "             |  |
| पारित्र ,,                            | *             | Yo "             |  |
| रधायुष्य                              |               | 17 "             |  |
| <del>्र</del> ाय                      | द सूर्व       | ₹• "             |  |
| <b>७—</b> ग्रेप                       | H             | ₹• "             |  |
| ६— दन्तराय                            | पन्तर "       | 1• "             |  |

स्य स्पित-वर्गत का बाधार । उत्तराध्यक पूत्र हैं । प्रशासन दूत्र वे घार वन सै नेही बनकी उत्तर प्रकृतियों का भी निर्वात-करने विनता है ? ।

स्वामीयों ने बेदनीय वर्ष को यहन्य दिवाँड धानमून्ड को बनडाई है। यह प्रवासन भीर बनदाध्यस्य मुख के भागाद पर है। भरवत्री में इब वर्ष को दिवाँ का स्वस्

<sup>ी-</sup>मूब प्रश्तिको, बत्तर प्रश्तिको अहि बबके बच्चेही की आध्या अब के छन् देख्य

<sup>80</sup> tolors ; lak-bl ; the-le :

<sup>1-19:11.11-11</sup> 

<sup>1-</sup>munt effetefe i eine en glant nem ju en eg ege ten,

<sup>ं</sup> बांगह क्रान्ड हे बाज है। हेर्क्ट हर १६१-३८०३

. नव पहार्थ

की कही गई है । कई प्रन्यों में इस कर्म की जयन्य स्थिति बारह प्रन्तमृद्धुर्व को की गई है र ।

भगवती सूत्र में ब्रायुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि त्रिमान उत्तरान ३३ सागरोपन वर्ष की कही गयी है?।

बन्य-काल से लेकर फल देकर दूर हो जाने तक के समय को कर्मों की स्थिति कही हैं। कम-से-कम स्थिति जयन्य धौर प्रधिक-से-प्रधिक स्थिति उत्हृप्ट कहनाडी है। बन्धने के बाद कर्म का विपाक होता है और फिर वह उदय में भाकर फल देता है। विपाककाल में कर्म फल नहीं देता केवल सत्तारूप में मारम-प्रदेशों में पड़ा रहुश है। उस काल के बाद कर्म उदय में धाता है और फलानुभव कराने लगता है। फलानुकव के काल को कर्म-निर्पेक काल कहते हैं। यहाँ कर्मों की जो स्थितियाँ बदनायी गई है वह दोनों काल को मिला कर कही गई है। भवाधाकाल को जानने का ठरीका यह है कि जिस कर्म की स्थिति जितने सागरोपम की होती है, उतने सौ वर्ष धवाधाकान

होता है। उदाहरणस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म की स्थित ३० कोटाकोटि सामरोपम है। उसका प्रवाधाकाल ३००० वर्ष का कहा है। इतने वर्षों तक वह सत्तारूप में रहता है, फल नहीं देता। यह विपासकाल है। भगवती सूत्र में प्रवाधा ग्रीर निपेक काल का वर्णन इस प्रकार मिलता है:

कर्स नियंक काल ग्रवाधा काल १ —ज्ञानावरणीय ३० कोटाकोटि सागर कम ३००० वर्ष ३००० वर्ष २--दर्शनावरणीय

३---वेदनीय \*\*

१--भगवती ६.३ :

वेदणिज्यं जहु॰ दो समया

**उ**२२

३---(क) सस्या० ८.१६ :

अपरा द्वादशगुहूनां थेदनीयस्य-चेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादशगुहुनां स्थितिरिति (भाष्य)

(a) मवतरुपमाहित्यसंप्रहः देवानन्द्रमृदिष्टतः सप्ततस्वप्रकरणः .. यारस <u>मृद</u>त्ता

**ড**হ३

कर्म धवाधा कसर नियेक काल 8-मोहनीय ಅಂದಾ ತನೆ ७० कोटाकोटि सागर रूम ७००० वर्ष ५—मायव्य ं पूर्वकोटि त्रिभाग पूर्वकोटि त्रिभाग उपरान्त तेतीस सागरोपम कम पूर्व कोटि विभाग 415-3 २००० वर्त २० सागरोपन कम २००० वर्ष ७—गोत्र ५—धंतराय ३००० वर्ष ६० कोटाकोटि सागर कम ३००० वर्ष भाठों कमों की उत्तर प्रकृतियों के सवाधा भीर नियंक काल का वर्णन प्रज्ञापना नूत में उद्घितित है ।

११—अनुभाव वंध और कर्म∙फल (गाधा १६-२१) :

वंध पदार्थ : टिप्पणी ११

उपर्युक्त गायाची में चनुभाग-बन्ध और कर्म-कल पर विशेष प्रकास झाला गया है।

भीव के साथ कमों का तादारम्यसम्बन्ध ही बन्ध है। मिध्यारव ग्रादि हेतुओं से कर्म-योग्य पुदुशल-वर्गणाचों के साथ चात्मा का — दुध और जल की तरह अगदा सोहनिष्ड भौर प्रति की तरह —प्रत्योत्यानुगयका सभेदारमक सम्दत्य होता है, वही बन्य है "

माठ कर्मों के पुरुवल-प्रदेश सनन्त होते हैं। इन प्रदेशों की संक्या ससार के समस्य जीवों से भनन्त गुणी भौर भनन्त सिद्धों के भनन्तवें भाग जितनी होती है<sup>9</sup> !

बन्ध के समय मध्यवसाय की तीव्रताया मंदता के भनुसार कर्मों में तीव्र या मंद फन

देने को प्रक्ति उत्तम्न होती है। विविध प्रकार की फल देने की धक्ति का नाम मनुभाव है। ये बोबे हुए कर्म मनदन उदन में माते हैं। वे उदन में माए बिना नहीं रह सकते भीर न फन भोगे बिना उनसे छुटकारा हो सरता है। उदय में साकर पन दे पुक्ते पर कर्म महर्म हो भारते थार भारत-बदेशों से दूर हो बाते हैं। बब तक एल देने का काल नहीं पादा है तब तह बंधे हुए कमों से मुख-दु स हुछ भी प्रतुस्व नहीं होता।

र∵-प्रजापना २३.२.२१-२६ २--- नवतरवसाहित्यसंप्रहः वृत्यादिसमेतः नवतत्त्वप्रकरम्भः गामा 📲 की प्राहृत

भववर्षिः मिष्यास्वादिभिद्देतामः कर्मयोग्यवर्गणादुद्दगक्षेत्रसमा श्रीरबीरवहुग्दव्दिरकः

वद्वान्योन्यानुगमाभेदात्मकः सम्बन्धो दन्धः। रे— उसार देहे. रेफ (पुरु १६% दिर ४ में उद्हा)

७२४ तब पदार्थ

कर्मों के उदय में माने पर ही मुख-दुःख होता है। बांधे हुए कर्म मून होते हैं तो बन कर्मों का विश्वक—कल गुज—पुखनय होता है। बांधे हुए कर्म मूनम होते हैं तो बस्य काल में बन कर्मों का विशाक म्रगुम—पुःखल्य होता है।

कर्म तीव्र भाव से वांधे हुए होते हैं तो उनका एल तीव्र होता है मौर मन्द माव से वांधे हुए होते हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में प्राने पर कर्म प्राती मूल प्रकृति के प्रमुखार फल देता है। बानावरणीय कर्म परने प्रमुखाय—फत देने की शक्ति के प्रमुखार जान का प्राच्यादन करता है धीर दर्धनावरणीय दर्धन का। इस तरह दूबरे कर्म भी प्रपती-परनी मूल प्रकृति के प्रमुखार ही तीव या मन्द फल देते हैं। कहने का तारायें मह है कि जानावरणीय कर्म के उदय ने दर्धन का भाष्ट्रादन नहीं ही सकता धीर न दर्धनावरणीय कर्म से जान का। इती तरह प्रम्य कर्मों के विश्वय में तमकता चाहिए। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परता लागू होता है। मूल प्रकृतियों क्वानुभव में परसर प्रपत्यक्तनतील हैं। यह कुछ प्रस्तावें को छोड़ कर उत्तर प्रकृतियों में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृत उद्यो कर्म की प्रम्य जतार प्रकृतिक्य परिचात कर सकती है। द्वाहरणवक्त मितना नावरणीय कर्म, श्रुतकानावरणीय कर्म में बदल सकता है। प्रोर ऐसा होने पर उच्छा

उत्तर प्रकृतियों में दर्धनगोहनीय भीर चारित्रगोहनीय का संक्रम नहीं होता। हमी प्रकार सम्पन् वेदनीय भीर निष्पास्त वेदनीय उत्तर प्रकृतियों का भी संक्रम नहीं होता। भागुष्य की उत्तरप्रकृतियों का भी परस्तर संक्रम नहीं होता। उदाहरणस्त्रम नास्क भागुष्य, तिर्यवन भागुष्य रूप में संक्रम नहीं करता। इसी तरह भग्य भागुष्य भी परसर

मसंकमशील **हैं** ।

१—(क) तत्त्वाण ८.२२ भाष्य : उत्तराष्ट्रतिषु सर्वात मुख्यहरसभिम्रात न तु मृख्यहृतिषु संक्रमो विषतं,..... उत्तराष्ट्रतिषु च दर्गनवारिक्षाहे,हतीवयोः सम्पिमध्यात्ववेदवीयस्यापुण्यस्य चः..। (छ) तत्त्वा ८.२२ सर्वार्थासिद :

अनुनवो द्विपा प्रवर्तत स्वमुखेन पामुखेन च । सवांसां मूळप्रहर्तानां स्वमुखेन नेवानुभवः । उत्तरवहत्तीनां तुल्यवातीयानां पामुखेनाचि भवति आयुरंगेनयादिव मोहदर्जानाम् । न हि नरकायुर्मुखेन तिर्यराष्ट्रपेतुच्यायुर्वा विषय्पतं । नावि वर्यनमोहरचारित्रमोहमुखेनन, चारित्रमोहो वा दर्गनमोहमुखन

प्रकृति-संक्रम को तरह बन्धकालीन रस में भी बाद में मन्तर हो सकता है। तीव रस मन्द और मन्द रस तीव हो सकता है।

एक बार गौतम ने गुद्धा—''भगवन् ! सम्बन्धिक कहुने हैं— यब जीव एवं मूत-बेदना (बंदा कर्म बोधा है बंदे हों) भोगते हैं, यह कंदे हैं!'' मगवान बोले—''गौतम ! सम्ब-मूचिक ओ ऐसा कहुते हैं, यह मिल्या कहुते हैं। में तो ऐसा कहुता हैं— कई जीव एव-मून बेदना भोगते हैं और कई सन् एवंगूल बेदना भी भोगते हैं। जो भीव किए हुए क्यों के सनुवार हो बेदना भोगते हैं, ये एवंगूल बेदना भोगते हैं भोर जो और किए हुए कर्मों के सम्बादा भी बेदना भोगते हैं, वे सन्-एवंगूल बेदना भोगते हैं र'।''

. मारम में कहा है—"एक कमें गुम होता है सीर जवका विशाव भी गुम होता है। एक कमें गुम होता है सीर जवका विशाव समुम होता है। एक कमें समुम होता है भीर जवका विशाव मुझ होता है। एक कमें समुम होता है भीर जवका विशाव भी माम होता है।"

१-भगवती १.७

भन्ता १.४ द्वातः । भन्नभागः तेषामेव कमप्रदेशानां सबेदमानताविषयो स्सः तत्रूषं वमोऽनुधाग-कम

हेंवा गोयमा! नेर्द्रपत्स वा विदिश्यमगुरंशमस वा ने का वादे कर्म भीय तस्त अवेद्द्या मोक्सो \*\*\* एवं राष्ट्र अन् गोयमा! दुविदे कर्म सम्बद्ध वं ना---प्रतक्षमी य अकुमागक्रमंत्र य । तस्य वं नं त प्रत्यमां ते भिन्मा वेप्दा-तस्य वं तं अनुभागक्रमं तं अरोगार्थ वेष्ट्र अर्थमार्थ वो वेद्द ---भावती । अन्ति

परेगाः कर्मपुर्गला जीवप्रदेशेष्त्रोतप्रोताः तर्वः कर्म प्रदेशकर्म ! १-भगवती १.४ वन्ति :

४—रामाङ्ग ४.४ ३१२

प्रश्त हो सकता है इन सबका कारण क्या है?

भागम के धनसार बंधे हुए कर्मों में निम्न स्थितियों घट सकती हैं: (१) प्रपर्तना (२) उदवर्तना, (३) उदोरणा घोर (४) संक्रमण। इनका प्रयं संधेष में इस प्रकार ≵:

(१) अपवर्तना : स्थित-धात भीर रस-धात । कर्म-स्थिति का घटना भीर रस का मन्द्र होना ।

(२) उद्वर्तना : स्विति-शृद्धि भौर रस-शृद्धि । कर्म की स्थिति का दीर्घ होता भौर

रस का वीत्र होना । (३) उदीरणा : लम्बे समय के बाद तीव भाव से उदय में बानेवाले कमी का तरकात

धौर मन्द्र साव से उड़व में धाता।

(४) संक्रमण : कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का प्रस्पर संत्रमण। 'जिस ग्रम्यवराय से भीव कर्म-प्रकृति का बन्ध करता है, उसको तीवता के कारण वह पूर्व बद्ध सवातीन प्रहृति के दलिकों को बच्चमान प्रहृति के दलिकों के साथ संक्षान्त कर देता है, परिवर्त या परिवर्तित कर देता है—यह सक्रमण है। सक्रमण के चार प्रकार है—(१) प्राति संदम, (२) स्थिति-संदम, (३) धनुमाव-संदम धौर (४) प्रदेश-संदम (अणाङ्ग ४,२, २१६) । अङ्गि-संक्रम से पहले बन्धी हुई प्रदृति वर्तमान में बंधनेवासी प्रदृति के हा मैं बदल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, धनुभाव भीर प्रदेश का परिवर्तन होता है।"

कमों की उद्वर्तना ब्रादि स्वितियों उत्यान, कमें, बल, बीवें तथा पुश्यकार बीर

पराक्त से होती है।

१२—प्रदेशवंध (गा॰ २३-२६) :

लोक में मनन्त पुद्रन वर्षवार है। उनमें भौदारिक, बैध्यि, भ्राहारक, तैश्व, मापा, दवासोन्युवान, मन धौर कामर्च वे बाठवर्षवाएँ मुख्य है। दनमें से बीव बार्नन वर्षवा में ने मननातना प्रदेशों के बते हुए वर्षदर्भी को पहन बरता है। ये वर्षदर बरूत हो नूरन होते हैं। स्यूत-बादर नही होते। इतमें लिख, क्या, दोत, धौर पर्ने वे बार साथे होते हैं। नयु, नृत, यह, बीर बढेय-वे सार्व नहीं होते। इस तरह वर्नह बतु सार्वी होता है। तथा उनमें पांच बर्ज, हा गढ़ और पांच रखे रहे हैं। इन गर्

सर्व स्टब में १६ दम रहते हैं।

्रा स्थापन संभीत्त्रसंत्रवृत्यं रेटन

जैसे कोई हालाब पानी से भरा हो. उसी तरह जीवके प्रदेश कर्म स्कंधों से व्यास---परिपूर्ण रहने हैं। जीव के झसंस्थात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश इसी तरह कर्म-दलों से भरा रहता है। जीव भवने प्रत्येक प्रदेश द्वारा कर्म स्कंबों को ग्रहण करता है। जीव के प्रत्येक प्रदेश द्वारा धनन्तानन्त कर्म स्कंथों का ग्रहण होता है। धागम में कहा है :

"है भगवन् ? क्या जीव भौर पुद्रल घन्यान्य-एक दूसरे में बढ, एक दूसर में स्टुप्ट, एक दूसरे में घवगात. एक दसरे में स्नेड-प्रतिबद्ध हैं और एक दूसरे में घट-समुदाय होकर रहते हैं।"

"हाँ, हे गौतम !"

'है भगवन् ! ऐसा किस हेत्र से कहते हैं !"

"हें गोतम ! जैसे एक छद हो जल से पूर्ण, जल से किनारे तक भरा हुमा, जल से खाया हुमा, जल से ऊपर उठा हवा और भरे हुए पड़े की तरह स्थित। मन यदि कोई पुरुष उस हद में एक महा सी भासव-द्वार वाली, सी खिदवाली नाव क्षोड़े तो है गौतम ! वह नाव उन घालव-ढारों—छिद्रों से मराती-भराती जन से पूर्ण, किनारे तक मरी हुई, बढते हुए जल से ढकी हुई होकर भरे हुए घड़े की तरह होगी या नहीं ?" 'होगी हे भववन् !"

"वती हेतु से मौतम! मैं कहता हूँ कि जीव और पुद्गल परस्पर नद्ध, स्पृष्ट, षवगाढ भीर स्नेह-प्रतिवद्ध हैं भीर परस्वर घट-समुदाय होकर रहते हैं<sup>8</sup>।"

मारम-प्रदेश भीर कर्म-पुदमलों का यह सम्बन्ध ही प्रदेश बंध है।

प्रदेश बंध के सम्बन्ध में श्री देवानन्द सुदि ने निम्न प्रकाश डाला है। "प्रदेश वंग को कर्म-वर्गणा के दल-संवय रूप समझना चाहिए। इस संसार-पारावार में भ्रमण करता हुमा जीव भपने ससंस्थात प्रदेशों द्वारा, समय्यों से भनन्तगुण प्रदेश-दल से बने भीर सर्व जीवों से भननानुण रसन्देद कर मुक्त, स्व प्रदेश में ही रहे हुए, प्रमुखों से प्रनन्त गुण परन्तु सिद्धों की संस्था के धनन्तर्वे भाग दिवने, कर्म-वर्गणा के कियों को प्रतिसमय प्रहण करता है। प्रहण कर उनमें से थोड़े दिनक प्रायु कर्म में, उससे विशेषाधिक मौर परसार तुल्व दलिक नाम मौर गोत्र कर्म में, उससे विशेषा-विक भौर परस्पर तुस्य दलिक ज्ञानावरण, दर्धनावरण भौर भन्तराय वर्म में, उससे विभेषाधिक मोहनीय कर्म में और उससे विशेषाधिक वेदनीय कर्म में बाट कर शीर १-भगवती १.६

नीर की तरह मधवा लोह मिन की तरह उन कर्न-वर्गणा के स्कंबों के साथ नित जाता है। कर्म दलिकों की इन झाठ मागों की कत्यना झप्टदिय कर्मवंपक की सोधा समझनी चाहिए । छह भौर एकविय बंधक के विषय में उठने-उठने ही भाग को बलाग कर लेनी चाहिए ।" यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि प्रत्येक कर्न के दिनकों का विभाग उसकी स्थिति-मर्यादा के धनुपाद से होता है प्रयांत् मधिक स्थिति वाले कर्ने का दर मधिक भीर कम स्थिति वाले का दल कम होता है। परन्तु वेदनीय कर्न के सन्वय में

इसलिए वेदनीय के हिस्ते में कर्मदल सबसे भ्राधिक भाउा है 27 उतराध्यवन में कहा है---

(१) माठों कर्मों के भनन्त पुद्रल हैं। वे सब मिलकर संसार के भन्न कोरों ते

ऐसा नहीं है। उसकी स्थित कम होने पर उसके हिस्सेका माग सबसे मिवक होता है। इसका कारण इस प्रकार वतलाया गया है-"यदि वेदनीय के हिस्से में कन मान माने तो लोक में मुख-दु:ख का पता ही न चले। लोक में मुख-दु:ख प्रगट मातून पहने हैं

धनन्त गण होते हैं और धनन्त सिद्धों से धनन्तवें माय जितने होते हैं। (२) सब बीवों के कर्म सम्पूर्ण लोक की प्रपेक्षा से छपों दिखायों में सब प्राप्त

प्रदेशों से सब प्रकार से बंबते रहते हैं।

आचाराङ्ग में कहा है :---

"ऊर्घ्व सोठ है, बय: स्रोठ है, ठिर्पक् दिशा में भी स्रोठ है। देख ! पान-दारों की ही स्रोत कहा गया है जिससे झारमा के कमों का सम्बन्ध होता है 3 1.3

उपर में जो प्रवतरण दिए गये हैं उनसे प्रदेशबंब के सम्बन्ध में निम्न विधित

प्रकाश पडवा है :

१—(क) नवतत्त्वसाहित्यसंपह : देवानन्दसुरिवृत सस्ततत्त्वप्रकरण अ० ४ (ख) वही : अव॰ वृत्त्यादिसमेवं नवतत्त्वप्रश्रणम् गा॰ ६०-६३ :

२-देखो नवतत्त्वसाहित्यसंप्रहः अव० बृत्यादिसमेतं नवतत्वप्रकरणम् गा० १६ तथा

<sup>.</sup> उसकी अवनुरी: विरधावरणे मोहे, सब्बोपरि वेअणीइ जैजप्ये ।

वस्स फुडतं न इवह, खिंबिसेमेण सेसाणं ॥

३—भाचारांग धु॰ १,४,६ डड्ड सीया अहे सीया विरियं सीया विवाहिया। दृ यु सीया विभासाया के

- (१) मास्ता के साथ बंधे हुए कर्मदल स्टंधो का मलय-फलग प्रहृतियों में मेंद्रवार होता है। यह माग-बंदवारा कर्मों की स्थिति-मर्यादा के प्रनुपात से होता है। केवन वेदनीय के साथ्या में मह नियम लागु नहीं है।
- (२) जीव सर्व मास्य-प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है। छुपों दिशाधों के मास्य-प्रदेशों द्वारा कर्म ग्रहण होते हैं।
- (३) जीन द्वारा प्रहण किए हुए कर्मदल बहुत सुहम होते हैं—स्पूल नहीं होते। भौदारिक, बैकिय मादि कर्मणामों में से भूडम परिणति प्राप्त माठवीं कार्मण वर्गणा ही वर योग्य है।
- (४) जिस क्षेत्र में घारम-प्रदेश रहते हैं उसी प्रदेश में रहे हुए कमंदल का बंध होता
   है। उस क्षेत्र से बाहर के कमं-कंधों का बंध नहीं होता। यही एक क्षेत्रावगड़ता है।

(१) प्रत्येक कर्म के सनन्त स्कंप रामी सारवादेशों के बंधते हैं पर्यात् एक-एक कर्म के सनत्त स्कच सारवा के एक-एक प्रदेश से बंधते हैं। सारव के एक-एक प्रदेश वर सभी कर्मों के सनत-मनन्त स्कंप रहते हैं।

(६) एक-एक कर्प-एकंप सननाजनत परमाणुवों का बना होता है। कोई संस्वाठ, स्वस्थात या सनन्त परमाणुवों का बना नही होता। अरके स्वच समन्त्रों से सनन्तृत्व प्रदेशों के दल से बने लोके हैं।

१३—यंधन-मुक्ति (गा० २७-२६) :

अपूंक गायाची में अंधे हुए हमाँ के पुरकार वाने का रास्ता बजाया गया है। सा समार में जीव पाने के वितिज्ञ जातीय पार्य से क्या से विद्या हमा है। सा समार हुए हम बीर जब को धीत बारि प्रमोते हारा पूर्ण हिया करता है, उसी तरह बेजन को स्वाद प्रमोत हमार पूर्ण हिया जा करता है, उसी तरह बेजन को स्वाद हमा के विद्या जा करता है। उसी कीर वर्ष मा सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि उस्ता प्रमान होने हों, कार बात को हमार के हमार के से समार के किए पूण्या का स्वाद है कि उस्ता पार्य हो नहीं के, कारण धारमा धीर वह रहार्य दुएन होने धनारि कात है हमारी की तरह एक शंवाचयाही—धीर जोड़ हमें हमें के निता हम हमें की स्वाद को स्वाद को स्वाद को से स्वाद के से स्वाद के से स्वाद के से से से स्वाद के साम से से स्वाद के साम से से से साम से से से स्वाद के साम से से से से साम से से साम से से साम से से से से साम से से से साम से से साम से से साम से से से साम से साम से साम से से साम से से साम से साम से साम से साम से साम से साम से से साम से साम से सम से साम से साम से साम से सम साम से सम से साम से साम से सम साम से साम से सम साम से साम से साम से साम से सम साम से साम स

करने का उनाय है। इस तथ्य को यहाँ तालाब के उदाहरण द्वारा समझामा गया है। जिस तरह जल से भरे हुए तालाव को रिक्त करने के लिए दो बातों की भावसकता होती है—एक नए झाते हुए जल के प्रवेश को रोकना और दूसरे बाताव में रहे हुए जल को बाहर निकालना। ठीक उसी तरह झात्मा के प्रदेशों को मौतिक मुस-दुःख के कारण कर्मों से मुक्त-- शून्य करने के लिए भी दो उपाय हैं---एक तो कर्मों के प्रदेश (मास्तव) को रोकना, दूसरे प्रविष्ट कर्मों का नाश करना। पहला कार्य संवर-संवर से सिद्ध होता है। संवरयुक्त बात्मा के ता करने से दूसरा कार्य सिद्ध होता है। संवर कें सायन से मात्म-प्रदेशों में शीतलता माकर उनकी चंदलता, कंपनशीलता मिट बाडी है जिससे नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता। तप द्वारा ग्रास्म-प्रदेश रूथ होने से सने हुए कर्म झड़ पड़ते हैं। सब कर्मों के भारयन्तिक क्षय से भारमा भएने सहब निर्मंत स्वभाव में प्रकट होता है। जन्म-मरण भीर ब्याधि के चक्र से उसका छुटकारा हो बाता है भीर वह सारवत पर को प्राप्त करता है। उसके ज्ञान, दर्शन, मुख भीर बीवें के स्वामा-विक गुण सम्पूर्ण तेत्र के साथ प्रकट हो जाते हैं । इस स्वस्त का प्रकट होना ही परमाल

दया है, यही मोश है।

ः ६ : मोक्ष पदार्थ

### : 3:

# मोख पदारथ

# दुहा

१—मोख पदार्थ नवमों कह्यों, ते सगळा मांहें श्रीकार। सर्व गुणां करी सहीत छें, त्यांरा सुखां रो छेंह्र न पार॥

२—करमां सूं मूकाणा ते मोख छुं, त्यांरा छुं नांम विशेष । परमथद निरवांण ते मोख छुं, तिद्ध सिव आदि छुं नांम अनेक ॥

३---परमगर उत्कष्टो पर पामीयो, तिण सूं परमगर त्यांरो नांम। करम दावानल मिट सीतल थया, तिण सूं निरवांण नांम छें तांम।।

४--ावं कार्यं सिघा छें तेहनां, तिण सूं सिघ कह्यां छें तांत । उपद्रव करें नें रहीत हुआ, तिण सूं सिव कहिजें त्यांरी नांत्र ॥

४—इग अनुनारे जांणजो, मोल रा गुण परमांणे नांम। हिवें मोल तणा मुख वरणवूं, ते मुणजो राखे चित्त टांम॥

### डाल ( पालंड वधसी आरे पांच में )

१—मोल पदार्थ मां मुल सासता रे, तिण सुला रो कदेव न आर्वे अंते <sup>है।</sup> ते मुल अमोलक निज गुण जीव रा रे, अनंत मुल माप्या छें मार्गवं रें॥ मोल पदार्य छें सार्ग विरे रें<sup>९</sup>॥

# मोक्ष पदार्थ

## · दोहा

१—मोजनवीषदार्थकद्वागवादी। यद्दाव्यामें मंसर्वेत्रमादी। नवीपदाय: इसमें सब गुणों का बास द्वी। मोश के एखों का कोई मोश और वा पार नहीं द्वी।

२---प्रीव का बस्तौ से मुक्त होना ही उसका सोध है। मुक्त मुक्त जीव ने कुछ बीवों के अनेक नाम हैं जिनमें 'परमपद', 'नियांण', 'सिख' प्रशिवधन और 'ग्रिय' आदि प्रमुख है। (दो० २-४)

५-- वे मोत के गुणानुसार नाम हैं । आगे मोक्ष के एखों का वर्णन करता है स्थिर चित हो कर सनो।

#### ढाल

ै—मोक्ष के एव ग्रायत हैं। इन एवों का कभी अन्त नहीं मोध-मुज आवा। बीर भगवान ने इन अमुख्य अनन्त एवों को जीव (गा॰ १-४) का स्वाभाविक गुज बठवाया है। २—तीन काल रा सुख देवां तणा रे, ते सुख इयका घणां अयागरे। ते सगलाइ सुख एकण सिच नें रे, तुले नावें अनंतमें भगरे॥

संसार नां सुख तो छें पुदगल तणा रे,ते तो सुख निइचें रोगीला जांग रे। ते करमां वस गमता लागें जीव नें रे, त्यां सुखां री वृधिवंत करो पिछांण रे॥

४६७

४-पांव रोगीलो हवें छें तेहनें रे, अतंत मीठी लागें छें सात रे। एहवा मुख रोगीला छॅ पुन तगा रे, तिण सूं कदेव न सीफे आतम राजरे॥ ४—एहवा सुखां सूं जीव राजी हुवें रे, तिणरे लागें छें पाप करम रा पूर रे। पछं दुःस भोगवे छं नरक निगोद में रे, मुगति सुलां सुं पडीयो दूर रे 🏾

· ते मोख सिय भगवंत तो इहां हिन हुनां रे, पछ एक समा में उंचा गया छें पेटरे। विव रहिया तो सेतर छेतिहाँ जाए रह्या रे, अलोक संजाए अहवा नेट रे ॥

६—छूटा जनम मरण दावानल तेतु थी रे, ते तो छें मोप सिच भगवंत रे। ह्यां आठोंइ करमां ने अलगा कीमां रे, जब आठोंइ गुण नीपनां अनंत रे।।

 अनंतो स्यांत ने दरसण तेहनों रे, बले आतमीर मुल अनंतो जांग रे। षानक समक्त से निय बीतरान तेहनें रे, क्ले अपनाहणा अटल से निरशण रे॥

६—अनुस्कीरणो त्यांरी परगट हुवो है, हलको भारी न टामॅ मूळ विवार है। दिन सूं अनुस्तपु ने अमुरती कहा है, ए दिन गुन स्वान श्रीहार है।

रेश-अंतराय करन मूं तो पहींत से रे, स्वारे पुरात गुण चारी ने तान् है। वे निष रूप गुखा माहे मिले रहाते हैं, बोर उपास्त रहीने देने बाव है व

सिटों के बाठ गय

(41 · s-t ·)

२—देवों के एल अति अधिक और अपिरिमित होते हैं । परन्तु तीनों काल के देव-एल एक सिद्ध भगवान के एल के अनन्तव भाग की भी बरावरी नहीं कर सकते।

२-४-चे सांसारिक एक पौद्मालिक और निरुचय ही रोगांके हैं। जिस तरह पांच-रोगी की साज अस्पन्त मीटी लगांकी है, उसी प्रकार पुरुष से प्राप्त ये सांसारिक एल कर्मों से लिस जीव को अच्छे लगते हैं। ऐसे रोगींके एवाँ से कभी आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता।

ाला का कार्य सिद्ध नहीं होता ।

४—ओ नीव ऐसे एकों से प्रसन्न होता है उसके अतीव पाय
कमी का संख्य होता है। ऐसा प्राणी मोछ के एकों से

बुड़ नूर हो जाता है और बाद में नरक और निगोद के
दुर्ज का मागी होता है।

(─िल का कमों से मोछ हो जाता है—के फिट अपायत

(—जिन का कमों से मोख हो जाता है—वे सिद्ध भगवान भाठ गुणों को जग्म-सरफ्यो वावानछ से मुक हो जात है। वे आहों हो हमों को दूर कर देते हैं जिससे उनके अनन्त आड पूर्वे की प्राष्टि होती है।

—जीव का मोत सो हम कोड में ही रूप कर है। का प्रारं

भी भी हैं दें कर दें हैं जिससे उनके अनन्त आह पूर्ने की मोहि सेते हैं। "—यीव का मोत तो इस कोक में ही हो जाता है। यह पूर्व भी विद्य करों किंद्र मानाम बन जाता है। किंद्र एक ही समय में जीव होता है? सीपा सिट्टों के बास-स्वात—कोक के अन्त को पहुंच— आहोक को स्पर्ध बरता हुआ स्थिप होता है।

- ११—छुटा कलकलीभूत संसार थी रे, आठोंद्र करमां तगो कर सोप रे। ते अनंता सुख पांम्यां सिव-रमणी तणा रे, त्यांनें कहिजें अविचल मोख रे।
- १२—त्यांरा सुखां ने नहीं कांई ओपमा रे, वीनूंद लोक संसार मन्तररे। एक भारा त्यांरा सुख सासता रे, बोद्धा इयका सुख कदेवन हवें लिगार रे।
- १३—तीरथ सिघा ते तीरय मां सूं सिघ हुआं रे, अतीरय सिवाते विण तीरय सिव वाय रेप तीयंकर सिघा ते तीरय घापने रे, अतीयंकर सिघा ते विनां तीयंकर ताप रे॥
- १४—सवंबुधी सिधा ते पोर्ते समफर्ते रे, प्रतेक बुधी सिबाते कांयक वस्तू देख रे । बुघवोही सिघा ते समभे ओरां कर्ने रे, उपदेस सूपे ने ग्यान विशेष रे॥
- १५—स्विलिंगी सिघा साघां राभेप में रे, अनिलिंगी सिघाते अनिलिंगी मांगरे। ग्रहॉलगी सिवा ग्रहस्यरा लिंग यकां रे, अस्त्रीलिंग सिवा अस्त्रीलिंग में ताय रे।
- १६—पुरपलिंग सिवा ते पुरप ना लिंग छतां रे, निष्सक सिवा ते निष्सक लिंग में सोवरे।
- एक सिघाते एक समें एक हीज सिघ हुआरे, अनेक सिघा ते एक समें अनेक दिव हो<sup>य रे</sup>।

११--- जो आठों ही कमी का अन्त कर इस कलकलीमृत- मोश के मनःत सुख तन्म-मरण ध्याधिपूर्ण संसार से मुक्त हो गये हैं तथा जिन्होंने मुक्तिन्स्पी स्मणी के अनस्त एख प्राप्त किए हैं उन्हीं जीवों को अविचल मोध प्राप्त हुआ कहा जाता है।

(गाव ११-१२)

१२—तीनों छोक में उनके सखों की कोई उपमा नहीं मिछती। उनके एख गाम्बत और एकबार रहते हैं । उनमें कभी कम-येश नहीं होती र 1

सिटों के पन्द्रह भेद

१३-१६—(१) 'तीर्थ सिद्ध'-अयांत् जैन साध-साध्वी-धावक-भाविकाओं में से सिद्ध हुए, (२) 'अतीर्थ सिद्ध'—जैन (गा०१३-१६) तीर्थ के अतिरिक्त और किसी तीर्थ में से सिद्ध हुए, (३) 'वीर्यद्वर सिख'—तीर्थ की स्थापना कर सिद्ध हुए, (४) 'अवीर्धद्वर सिख'—विना तीर्थ की स्थापना किए सिद्ध हुए, (४) 'स्वयंबद सिद्ध'--स्वयं समक कर सिद्ध हुए, (६) 'प्रत्येकतुद्ध सिद्ध'--दिसी यस्तुको देशकर सिद्ध हुए, (७) 'बुद्दयोधित प्रिद्ध'-इसरों से समक्र कर, उपदेश धन कर सिद्ध हुए, (८) 'स्वॉलगी सिद्ध'—जैन साधु के वेप में सिद्ध हुए, (६) 'अन्यिः हिन्द सिद्ध'--अन्य सामु के वैप में सिद्ध हुए, (१०) 'गृहाँजिङ्ग' सिद्ध'—गृहस्थ के वेष में सिद्ध हुए, (११) 'स्त्रीलिक सिद्ध'—स्त्री लिङ्क में सिद्ध हुए, (१२) 'पुरुपलिक सिद्ध'—पुरुष लिङ्क में सिद्ध हुए, (१३) 'नर्पुसकलिक्न सिद्ध'—नर्पुसक के लिक्न में सिद्ध हुए, (१४) 'एक सिद्ध'-एक समय में ही सिद्ध हुए, (१४) 'अनेक सिद्ध'-एक समय में अनेक सिद्ध हुए-ये

सिदों के पंदह मेद है"।

عؤد नव पदार्थ

ं १७--ग्यांन दरसण में चारित तप यकी रे, सारा हुआं छें सिय निखांण रे। 🍊 यां च्यारां विनां कोईसिघ हुओ नहीं रे, एच्यार्ल्डमीयरा मारग जांगरे॥

१८--म्यांन थी जांणें लेवें सर्व भाव नें रे, दरसण सूं सरध लेवे सबमेव रे।

चारित सूं करम रोके छूँ आवता रे, तपसा सुं करमां ने दीया सेव रे॥ १६—ए पनरेंद्र भेदें सिय हुआं तके रे, सगला री करणी जांगों एक रे।

वले मोप में सुख सगला रा सारिपा रे, ते सिच हैं अनंत भेदें अनेक रे म

२०—मोप पदार्थ ने ओलखायवा रे, जोड कीवी छॅनावदुवारा मन्तर रे।

समत अटारें ने बरस छुपनें रे, चैत मुद चोथ ने सनीसर बार रे॥

, १७—ये सब ज्ञान, दर्यन, चारित्र और तप से सिद्ध होते और सब सिद्धों की निर्वाण प्राप्त करते हैं । इन चारों के विना कोई सिद्ध नहीं करनी भीर मख डआ। मोक्ष प्राप्ति के ये चार ही मार्ग हैं। समान है १८---ज्ञान से जीव सर्व भावों को जानता है। दर्शन से उनकी (ग० १७-११) ं यथार्थ प्रवीति करता है। चारित्र से कर्मों का आना . एकता है और उप से जीव कर्मों को विखेर देता है।

350

मोक्ष पदार्थ

१६-इन पन्द्रह भेदा से जो भी सिद्ध हुए है उन सबकी करनी एक सरीली समको। वथा मोक्ष में उन सब का एल भी समान ही है। इन पन्द्रह भेदों से अनन्त सिद्ध हुए हैं । २०--मोक्ष पदार्थ को समकाने के लिए यह दाल श्रीजीहार

में संब्द्ध की चैत्र ग्रुक्त ४ बार ग्रनिवार को की दे।

# टिप्पणियाँ

१-मोक्ष नवा पदार्थ है (दो । १) :

पदार्यों को संस्था नो मानी हो समझ साठ, सब ने मोस पदार्थ को सन्त में रखा है। इस तरह मोसा पदार्थ नवी सपना साठवी पदार्थ टहरता है। 'ऐंसो संवा मठ करते कि मोस है'।''—यह उदरेश मोस के स्वर्धन सस्तित्व को घोषित करता है। दिवसवातारों में 'ठया मन्यन सनेह स्कॉ पर मोस की बंध का प्रतिक्वत को घोषित करता है। दिवसवातारों में 'ठया मन्यन सनेह स्कॉ पर मोस की बंध का प्रतिक्वती तरब कहा गया है। जैसे कारावाद तब स्वर्ध ही स्वरंहशा के प्रतिक्वत का मुक्त होता है सेंसे है जब बन्य सद्दागा पदार्थ है तो उन्हां प्रतिक्वी पदार्थ मोस सेंसे है सेंसे हो से त्ये कर्म का स्वरंहत है साथ सेंसे सेंसे है सोर नोध कर्म का स्वरंहत है साथ सेंसे होता है। स्वरंहत होता है स्वरंहत है स्वरंहत होता है स्वरंहत है स्वरंहत होता है स्वरंहत है स्वरंहत होता होता है स्वरंहत होता होता है स्वरंहत है स्वरंहत है स्वरं

स्वामीजी तिस्रते हैं :

वियोगलक्षणी मोक्षः "—मोज का लक्षण संपूर्ण कर्म-वियोग है ।

सर्वे कमों से मुक्ति मोत्त है। उसे पहचानने के तिए तीन द्रष्टान्त हैं: १—पानी प्रादि के उताब से तेल सलरहित होता है, बैसे ही तन-संपम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोता है।

३—प्रमित्र मादि के उताय है पातु भौर मिट्टी मलग होते हैं, वैसे ही तमसंवय के द्वारा

जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है ।

कर्मों के सम्पूर्ण ध्वय का अस धारम में इस प्रकार मिसता है---

"त्रेम, ढेंप घौर मिष्पादर्शन के विक्रम से जीव ज्ञान, दर्शन घौर चारित्र की मारी-धना में तत्तर होता है। किर माठ प्रकार के कर्मों का ग्रन्थि-भेद मार्रन होता है। उनमें

१---मुयगई २.५.१५ २---टामाङ्ग २.५७

४—तेसदार : एप्टान्त द्वार

३—वन्त्राः १.४ सर्वार्थसिदि

पहले मोहनीयकमें की महाइस महाइसों का धाय होता है, किर पांच प्रकार के माना-बरजीय, नी प्रकार के दर्शनायरणीय भीर पांच प्रकार के मत्तराय कर्म—इन दोनों का एक ग्राय क्षय होता है। उसके बाद प्रधान, मन्त्र, सम्मूर्ण, परिपूर्ण, मावरण-पहित, मताबादितपर-एहिल, विगुद्ध मीर लोकालोक प्रकासक प्रयान केवसजान भीर केवतार्शन उत्तर होते हैं।

"क्वनजान भीर केनलस्तांन प्राप्त होते ही और के जानावरणीय धार्ति घार पनवाशे कार्ने का नाथ हो जाता है धौर विक्र वेदनीन, प्राप्त्य, नाम धौर गोव — वे वर्ग बरतेग्र एहें हैं। इसके बाद आयु होत होते में जब पंत्रमूंहुँ (दो पत्ते) जिनना कान बादों रहता है वह केवनी मन, जबन सीर नाय के व्यापार का निरोध कर, पुत्रधान को शैनते की में विच्य होता है; किर वह मनोध्याचार को रोकता है; किर वर्ग धारा को धौर किर कायस्थाचार को। किर स्वाय-श्रवान को रोकता है; किर वर्ग हिन धारों के उच्चाएण करने में जिल्ला धारम नवता है उनने हमन वह पतिश्री स्वाया में रहकर पुत्रधान की चौरी क्यों में विच्य होना है। बही विच्य होते हैं। वर्ग धारा वेदनीय, प्राप्त्य, नाम तथा थोष कर्म एक बाव नाम को प्राप्त है हैं। वर्ग धारों केनाम के बाय ही धीरारिक, कार्यण धौर तम्ब—हन धरीरों के भी बार के निर्द पुरक्तार हो नाम है। इस प्रकार वह खंबार में रहने-दुने हो यह विज्ञ, बुद धौर कृत

मोस वर्ष पराधों में भंद है। मोत बाग्य है धोर खबर निर्मर वापन। वापक में वारों बेदारों भोत के लिए हो होती है। मोत पराधे में वर्ष गुण होने हैं। उनके में मूल होने पराध्ये में वर्ष गुण होने हैं। उनके में मूल होने पराप्य, निर्माल, विद्या निर्माल होने मोत के मूलों के मूलक है। मोत वे ज्ञेवा कोई पर नहीं, कल बहु प्राप्त है। मोत के मूलों के मूलक हो। मोत वे ज्ञेवा कोई पर नहीं, कल बहु प्राप्त है। मोत के मूलों के मूलक हो। मोत वे ज्ञेवा कोई पर नहीं, कल बहु प्राप्त है। कर्मकों शावानल माल होने मोत वे ज्ञेवा नाम पिताल है। क्षेत्र में नाम पिताल होने में ज्ञेवा नाम पिताल है। क्षेत्र में क्षेत्र में क्षेत्र में में प्राप्त प्राप्त होने के ज्ञवान नाम पिताल है। क्षित्र में क्षेत्र में में प्राप्त पिताल होने हैं।

रे-मोस के अभिययन (दो॰ २-५) :

मोग का पर्य-जहाँ मुक बादबाएँ रहती है, वह स्वात-देश की है। 'बोवर व्याविवयोजनवात्मनो मोशू:''-कर्ननाय का विदोचन-प्रवश विजेश क्षेत्र है।

<sup>{</sup>w-}0.35.85-#

હ્ટર · नव पदार्थ

ŧ:

इनसे संयक्त हैं।

वेड़ी मादि से छटना द्रव्य मोक्ष है। कर्म-वेड़ी से छटना बाव मोब है। यहाँ मोब

का मनित्राय नाव मोक्ष से है। धातु भीर कंचर का संबोग मनादि है पर हिना कि

से उनके सम्बन्ध का विशोग होता है, उसी तरह बीब भीर कर्म के बनादि सरीन ह

भी सदुपाय से वियोग होता है। जीव भीर कर्म का यह वियोग ही मोध है। नोड पुन भौर पाप दोनों प्रकार के कर्मी के धव से होता है'।

सर्व कर्म विरहित भारता के मनेक मनिवचन हैं। उनमें से दूब नीचे दिने बारे

१-सिद: वो कृतार्य हो चुके, वे सिद्ध हैं प्रवता वो लोकाब में स्पित हरें

भीर जिनके पुनरागमन नहीं है, वे सिद हैं भवता जिनके कर्न व्यस्त हो चुके हैं-जी

कर्म-प्रपंच से मुक्त हो चुके हैं, वे सिद्ध हैंरे।

२—कुद्र : जिनके कुरस्न ज्ञान और कुत्तन दर्शन है—वो सकत कर्म-क्षर के संग

३--- मुक्तः जिनके कोई बंधन अवदोध नहीं रहा।

४---परिनिवृत्त सर्वेद्या सकत कर्नकृत विकार से रहित होकर स्वस्य होना परि-

निर्वाण है। परिनिर्वाण धर्मयोग से कर्मज्ञय कर जो सिद्ध होता, वह परिनिश्च हैं।

५--सर्वदु:खप्रहीण : जो सर्व दु:बों का पन्त कर चुका, वह सर्वदु:खप्रहीप है।

६-अन्तकृतः जिल्लने पूर्वमव का सन्त कर दिया।

७---पारंगतः जो प्रनादि, प्रनन्त, दोर्प, चारणितस्य चंत्रारारम्य को शार कर

परिनिर्दृत्तः सर्व प्रकार के शारीरिक मानितक प्रस्वास्य से रहित ।

 सिद्ध और उनके आठ गुण (गा॰ ६-१०) उत्तराध्ययन में कहा है : "वेदनीय मादि चार मघाति कर्म मौर मौदारिक मादि ग्ररीरों से बुटकारा पारे

ही जीव ऋजू श्रीण को प्राप्त हो घरशरीमानगति धौर प्रदिग्रह ,से एक सम्ब <sup>है</sup>

१—रागाङ १.१० टीका

रेज़ॉर्<mark>क- वही-देश्वद टीज</mark> ें राज राज्या

्र केन्द्रकी देशके दीवा- 💢 अध्यक्ताना 😘 😘 😘

४--वही

चुका, वह पारंगत है।

कर्षे विकासन को पहुंच बाकार आनोप्योज मुक्त विकायुद्ध मादि होकर समस्त दुर्गों का मन्त्र करता है? !"

की पानन में सम्यव बहा है: "मिद्ध बहुँ वाहर करते हैं, बहुँ ठहूनते हैं! धारेर का लाग बहुँ बहुँ हैं! धार बहुँ वाहर विद्ध होंगे हैं — ने प्रश्न हैं! मिद्ध सतीक में धीना पर करते हैं धीर बहुँ का समान पर प्रश्न हैं धीर बहुँ कर मोताब पर वाहर मिद्ध होंगे हैं। महामाग ग्रिट्ट प्रश्न ने मुन्त हो भोज किए ग्रिट है। महामाग ग्रिट प्रश्न कर मोताब हो भोज किए प्रश्न महित्स मिद्ध के प्राप्त होंगे हैं। महामाग ग्रिट प्रश्न और प्रश्न मोताब होंगे हैं। महामाग ग्रिट प्रश्न मात्र होंगे के प्रश्न गृत्र में में में माताब की प्रश्न की स्वत्न की स्वत्न होंगे हैं। महामाग महित्स की महिताब का बीर क्यांत की मुंचक होंगे हैं। महामाग में महिताब का बीर क्यांत की मुंचक होंगे हैं। महामाग में महिताब का बीर क्यांत की मुंचक होंगे हैं। महिताब का बीर क्यांत की महिताब की स्वार्थ मिताब की स्वत्न की स्वार्थ हैं। महिताब की साम की स्वार्थ की स्वार्थ की महिताब मात्र स्वार्थ की स्वार्य की स्वार्थ की स्वार्थ

पहीं प्रस्त उटते हैं-शिक्ष-स्थान क्या है। क्ये-मूनर और उच्चंगीत क्यों करते हैं! भोडाव, पर बाडर क्यें टहर बाते हैं ? उनकी प्रसाहना क्या होती है ? इनका उपर भीचें दिया बाना है। शिक्ष स्थान डा क्येन धावमों में इस प्रकार मिलता है :

"वर्षि विक्र नाम के बिमान से बारह थोजन कर धार के धारार की इयदा-गार नाम भी एक पूरते हैं। वह ४४ लास सोजन धायान (वन्मी) धीर उननी ही लिक्तें हैं। उनकी वर्षिय एको ठीन गुनी से दुस धायन हैं। बहु पूनी नाम में पाठ बोरन मोदी हैं। किर धीर-धीर पत्नी होती-होती मान में नमसी की बांच से भी पत्नी हैं। यह पूर्वी रक्षाम के हो टिमांन, रकेन मुक्तेंचन उना उपान दान के धानार है हैं। यह पूर्वी रक्षाम के हो टिमांन, रकेन मुक्तेंचन उना उपान दान के धानार है हैं। यह पत्नी रक्षाम के हो टिमांन, रकेन मुक्तेंच उपान दान के धानार है हैं। यह पत्नी रक्षाम के स्त्री के पत्नी विक्र कार सोहांच है। इस बोजन का जो धानिन भी है उपाने कर पत्नी से पत्नी के एक बोजन करें।"

क्षेत्र है जयके पहुँ भाग में जिन्न पहे हुए हैं। " केरतीय बादि कमें बोद बोदादिक बादि वरीसों से मुद्रकारा वासे ही औन कर्जवार्त में प्राप्तेगों में (सरम-तीपों रेया में) क्या बनक पति से मोदाबान को जाता है। रास्ते में बहु बहुँगे में नहीं घटकता बोद बोचा नोक के बहमान रर जाकर स्वित्र हो जाता है। वर्ष ग्रुपते में नोह का एक समस स्वत्रता है।

१---उस० २६.७३ २---उस० ३६.४६-४७,६४,६७-=

<sup>₹--380 ₹€.</sup>k=-{\$

सिद्ध जीवों की कर्ष्वगति क्यों होती है इस सम्बन्ध में निम्न बार्तानाप बड़ा

नव परार्थ

वोघप्रद है : 'हे भगवन कर्म-रहित जीव के गृति मानी गई है क्या ?''

"मानी गई है, गीतम !"

'हे भगवन ! कर्म-रहित जीव के गति कैसे मानी गई है !" ''हे गौतम ! निस्संगता से, निरागता से, गति-परिणाम से, बन्धन-खेद से, निरीयनता

से भौर पूर्व-प्रयोग से कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है।"

488

"सो कैसे ? भगवन !"

''यदि कोई पूरुप एक सुखे छिद्ररहित सम्पूर्ण तुँ वे को प्रनुक्रम से संस्कारित कर दाम भीर पुत्र द्वारा कस कर उस पर मिट्टी का लेप करे भीर धूप में मुखाकर दुवारा लेग करे

भीर इस तरह भाठ बार मिट्टी का लेव करके उस बार-बार मुखाये हुए तूबे की, तिरे न

जा सके, ऐसे पुरुष प्रमाण प्रयाह जल में डाले तो हे गौतम ! वैसे प्राठ निट्टी के लेगें से

गुर, भारी और वजनदार बना तुंबा जल के तल को छेद कर मधः धरणी पर प्रतिध्वि

होगा या नहीं ?" ''होया, हे भगवन !"

"हे गौतम ! जल में ड्वे हुए तूचे के माठ मिट्टी के लेती के एक-एक कर शब होने

पर परती तल से कमरा: अपर उठता हुमा तूबा जल के आरी सनह पर प्रतिष्ठित होगी

या नहीं रे"

विद्व जीव लोकाय पर जाकर नयों रक जाता है—हसके मागम में चार कारण बदलाए है—पहला गति-मनाव, दूसरा निरूपक, तीसरा रूजना मीर चौचा लोकानुमाव— लोकस्वभाव)।

बीद और पुरान का ऐसा है। स्वभाव है कि वे स्नेक के खिवा प्रतोक में गीत नहीं कर तकते। जिस तरह दीपशिक्षा नीचे की सोर गीत नहीं करती उसी प्रकार से लोकान के जार प्रतोक में गीत नहीं करते।

नींद धोर पुरुगत दोनों ही गतिशील हैं पर ने पर्गास्तिकाय के सहाय से ही गति कर सन्ते हैं। शोक के बाहर पर्गास्तिकाय नहीं होता झतः ने शोक के बाहर प्रसोक में गति नहीं कर सकते।

नामु की तरह रूसे लोकान में पुद्रमतों का ऐवा रूस विश्वमन होता है कि वे याने बढ़ने में समये नहीं होते । कर्म-पुर्शनों को बेसी दिवति होने पर कर्म-प्रहित और भी याने नहीं बढ़ तकते । कर्ममुक्त और धाने सितकाय के प्रहास के प्रसास में प्राने पींत नहीं कर सकते ।

सोक की मर्वादा ही ऐसी है कि गति उसके घन्दर ही हो तकती है। निस प्रकार हुयें भी गति घरने सण्डल में ही होती है उसी प्रकार और बौर पुद्दगत सोक में ही गति कर सकते हैं उसके बाहर नहीं।

भीन भी मनगहना उनके पारीर के बराबर होती है। बेते तीनक को बड़े पार में रखने ते उनका प्रकाश उन पर निजना फंज जाता है और खंदे आने में रखने ते बहु धंदे माने निजना है जाता है; उन्नी प्रकार और कर्म-वन छोटा वा बड़ा परीर बंचा जात करता है उन्न वमूचे पारीर को चलने प्रदेशों के ब्यात—कित्त कर देश है। हाची का, तीक हाची के पारीर को ब्यात किए होता है—उनती हो घनशाहना—फंजार—कर बाता होगी है धारे को जाता को सीते के पारीर को ब्यात किए रहा है—उनती ही घरशाहना—फंजार—करवाजा नोता है।

# १—डावाङ्ग ४.३.३३७ :

पर्वाह राजेहि बीवा य'पोरगला य को संवातित बहिबा कोर्गता समन्तान,

वं श्विभावेणं णिर्वमाहताते दुश्स्ताते क्षोगाणुभावेणं ।

मोक्ष पदार्थ

ux:

**١** ' ﴿

जाता है।

सिद्ध जीव की भवगाहना उसके मन्तिम प्रारीर की भवगाहना से त्रिमान हीन होती है अर्थात मुक्त प्रात्मा के सपन प्रदेश पन्तिन सरीर से तिमाग कम क्षेत्र में ब्यात होते

भागम में सिद्धों के ३१ गुण बतलाये गए हैं 1 वे इस प्रकार है-ब्रासिनवोधिक-

ज्ञानावरण का क्षय (२) श्रुतज्ञानावरण का क्षय (३) धवधिज्ञानावरण का क्षय (४) मनःपर्यावज्ञानावरण का क्षय (५) केवलज्ञानावरण का क्षय (६) चत्रुदर्यनावरण

का क्षय (७) मचजुदर्शनावरण का क्षय (८) मवधिदर्शनावरण का क्षय (६) केवल-दर्शनावरण का क्षय (१०) निदा का क्षय (११) निदानिद्रा का क्षय (१२) प्रवस

का क्षय (१३) प्रचलाप्रचला का दाय (१४) स्त्यानिर्द्ध का क्षय (१४) सातावेदनीय

का क्षय (१६) ग्रसातावेदनीय का क्षय (१७) दर्शनमोहनीय का क्षय (१=) चारित्र मोहनीय का क्षय (१६) नरकायुका क्षय (२०) तिर्यगायुका क्षय (२१) मनुष्यायुका

क्षय (२२) देवायुका धय (२३) उच्च गोत्र का क्षय (२४) नीच गोत्र का सम (२५) शुभनाम का क्षय (२६) झनुभनाम का क्षय (२७) दानांतराय का क्षय

(२=) लामांतराय का क्षय (२६) भोगांतराय का धाव (३०) उपमोगांतराय का

संक्षेप में बाठों मूल कर्म बौर उनकी सर्व उत्तर-प्रकृतियों का ध्रय विद्धों में पापा

कर्मों के क्षय से सिद्धों में भाठ विशेषताएँ पकट होती है। ज्ञानावरणीय कर्म के 'क्षय से केवलज्ञान उत्तरप्र होता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवसदर्शन *उत्तप्र* 

कर्म के क्षय से क्षायक सम्यकत्व प्रकट होता है। ब्रायुप्प कर्म के क्षय से बटल प्रवया-हुना—सास्वत स्थिरता प्रकट होतो है। नाम कर्म के ध्रय से प्रमूर्तिकपन प्रकट होता है।

१--उत्तर '३६,६४ :

क्षय और (३१) बीर्यान्तराय कर्मका क्षय र ।

उत्सेहो जस्स जो होइ, भवस्मि चरिमस्मि उ । विभागद्दीणो वत्तो य, सिद्धाणोगाद्दणा भने॥ · सम॰ ३१ । उत्तराध्ययन (३१,२०) में सिद्धों के ३१ गुर्मों का

होता है। वेदनीय कर्म के क्षय से भारिशक सुल-अपनन्त सुल प्रकट होता है। मोहनीर

है। देखिए उक्त स्थल की टीका : नव दरिसणस्मि चलारि आउए पंच आइमे अंते। \*\* \* \* \* \* \* \* \* <del>\*\*\*</del>

गोत कर्म के क्षय से अगुरुलपुरन—न छोटापन न बड़ापन प्रकट होता है। मौर मन्त-राय कर्म के क्षय से लब्खि प्रकट होती है।

केवल बान, केवल दर्शन, बादिसक मुल, सावक सम्बन्ध, मटल सबगाइन, प्रमूल-वन, प्रमुक्तयुक्त भीर लिख-भी बाठ छब बादनाओं के स्वामाधिक गुण है। कर्म उन गुणो को दबाटो रहते हैं, उन्हें प्रकट नहीं होते। कर्म-क्षम से सब गुण प्रकट हो नाते हैं। सब विद्यों में में गुण होते हैं।

४—सांसारिक सुख और मोक्ष सुखों की तुळना (गा० १-५,११-१२) :

पुष्प की प्रथम बाल में पीड्गलिक मुख भीर मीज-मुखों की तुलना बाई है। प्रीर प्रथमक्या प्रायः उन्हों सब्दों में यही पुत्रकल हुई है। पूर्व-क्वलों पर दोनो प्रकार के मुखों का पार्थक्य विस्तृत टिप्पणियों द्वारा दिलाया जा चुका है १।

मीत के मुल दास्वत हैं, धनल हैं, निरक्तेत्र हैं, स्वाभाविक हैं। खब कान के सर्व देवों के मुखों को मिला जिया जाय तो भी वे एक खिद्ध के मुल के धनतवें भाग के भी पुष्प नहीं होते।

संवारिक मुख पौड्गलिक हैं। वे बाहरव में गुल नहीं पर कर्म-को यांव रोग से पर होने के कारण पुत्रलों को तरह मधुर लगने हैं। सौसारिक मुखें ने सारण का बार्व किंद्र नहीं होता। जो सांवारिक मुखें से क्लाव होता है, उसके सांव माना में पान क्यों का बच्च होता है जिससे उसे नरक सौर नियोद के दूसों को भोगना पढ़ता है।

श्री उमास्वाति ने लिखा है—

"गुकारनाओं के मुख विषयों से प्रतीत, प्रव्या भीर बध्यानाय है। वंशार के गुग नियमों भी गुलि, बेदना के समान, पुष्प कभी के एट फलल्ला है वह कि मीश के मुखे वर्षानेश्वा के राव तें जरहत परम मुलक्ता। सारे लीक में ऐसा कीई दर्शन नहीं विवती जराग कियों के मुख से थी वा तके। वे निक्स्म हैं। वे देवाल, मुनुगन भीर जातान के विषय, महीं, हालिए भी निक्स्म हैं। वे महीं, भन्तान के ही सरक है भीर जहीं के द्वारा वाली का विषय हो बकते हैं। स्वय विदान करों के बहै स्थान

१---देखिए दो॰ २-४ तथा मा॰ ४६-४१

<sup>&#</sup>x27;-(क) देखिए प्र० १४१-२ टिप्पणी १ (३), १ (४) '

<sup>(</sup>स) देखिए पु॰ १७१-१७३ टि॰ १३

586 नव पदार्थ

उसका प्रहण करते भौर उसके मस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मोज-मुस धरुमस्यों की परीक्षा का विषय नहीं होता है।

भौपपातिक मूत्र में सिद्धों के सुखों का वर्णन इस प्रकार मिलता है : "सिद्ध अधरीर-शारीर रहित होते हैं। वे चेतन्यपन और केवलज्ञान, केवलस्रांन

से संयुक्त होते हैं। साकार भीर भनाकार उपयोग उनके लक्षण है। सिद्ध केवलझान से संयुक्त होने पर सर्वभाव, गुगावर्गाय को जानते हैं और अपनी अनन्त केवल दृष्टि से सर्वभाव देखते हैं। न मनुष्य को ऐसा मुख होता है और न सब देशों को बैसा कि प्रश्राबात गुग को प्रात विद्धों को होता है। जैसे कोई म्लेब्द नगर की प्रतेक विष

विशेषताको देख मुक्ते पर भी उपमान मिलने से उनका वर्णन नहीं कर सकता; उसी वरह सिद्धों का मुख प्रमुख्य होता है। उसकी तुसना नहीं हो सकती। जिस प्रकार

सर्व प्रकार के पौजी इन्द्रियों के मीम को प्राप्त हुया मनुष्य भोजन कर, शुषा धीर प्याप्त से रहित हो यमृत पीकर तृत हुए मनुष्य की तरह होता है, उसी तरह बतुत निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदाकाल जृत होते हैं। वे शास्त्रत मुखें को प्राप्त कर भव्यावाधित मुखे होते हैं। सर्व कार्य विद्य कर चुके होने से वे विद्य हैं। सर्व तत्व के पारणामी होने से

बुद्ध है। संवार-समुद्ध को पार कर चुके प्रतः पारंगत है, हमेवा विद्ध रहेंने, स्वितिए परेररागत हैं। बिज सब दु:खों को छेद चुके होते हैं। वे जन्म, बरा और मरण के

बंधन से मुक्त होते हैं। वे सव्यावाध गुल का सनुभव करते हैं और शास्त्र निर्दे होते हैं। वे मनुत मुखमागर को भात होते हैं। मनुतम प्रमाबाप मुखीं को बात हुर होते हैं। घनन्त मुखों को प्राप्त हुए वे घनन्त मुखी वर्तमान घनागत सभी काल में बैवे

ही मुखी रहते हैं व ।" उत्तराध्यन में निद्ध-स्थान के मुखों के विषय में निम्न बार्जना मिनवा है :

"हे मुने !सांवारिक प्राची वारोरिक भीर मानविक दु वॉ वे वीड़ित हो रहे हैं अ<sup>हे</sup>

तिए धेन, चिन, प्रचाताच स्थात कीत-सा है !"

"औड के बढ़ बात पर एड भूव स्वात है, वहीं बरा मृत्यु, साबि बीर बेरत नहीं है पर यह रसस्टेड हैं।"

<sup>&</sup>quot;बह स्वान कोन-वा हैं ?" !------# tesitet

"उस स्थान का नाम निर्वाण, ध्याबाय, सिद्धि, सोकाय, क्षेम, शिव ग्रीर पनाबाध है। उसे महर्षि प्राप्त करते है "

"मुने ! वह स्थान धारवत निवासस्प हैं, वह लोकाग्र पर है। वह दुरारोह है पर विद्यते भव का मन्द्र कर उसे पा लिया उसके कोई दोच-फिकर नहीं रहती।" "छानम्मभावस्वरमपु परमस्त्री भवदें रे" —तोक के मद्र भाव पर पहुँचकर जीव परम मुखी होता है ।

भावारीय में लिखा है:

"उस दशा का वर्णन करने में सारे सन्द निकृत हो जाते—समात हो जाते हैं। वहां तर्क की पहुँच नहीं भीर न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल रहित केवल र्षेतन्य ही उस दशा का ज्ञाता होता है।

"मुक्त मारमा न दीएँ हैं, न हस्य, न कुल-मोल । वह न त्रिकोण हैं, न चौरस, न मण्डलाकार । बहुन कृष्ण है, व नील, व लाल, व पीलाधीर व सुक्ल ही । यह व मुगन्धिवाला है, व दुर्गन्धिवाला है। वह न तिक है, न कड्घा, न कर्पना, न अट्टा मौर न स्पूर। बहुन क्केंस हैं, न सृदु। बहुन भारी हैं, न हत्का। बहुन बीत हैं, न उप्पाः बहुत स्थिप्य हैं, न रूक्ष । बहुत ग्राधीरथारी हैं, न पुनर्जन्मा, न ग्राह्मतः। बहुत स्त्री हैं, न पुरुष है. न नपुंसक ।

"वह जाता है, वह परिज्ञाता है, उसके लिए कोई उपमा नहीं। वह मरूपीसता है। वह मनद है। वचन मगोचर के लिए कोई पद-बाचक शब्द नही। वह शब्दरूप नहीं, गव्यक्ष नहीं, रसक्य नहीं, स्पर्ध क्य नहीं। वह ऐसा दुख भी मही। ऐसा मैं कहता है र 🍅

१—वत्तः २३,८०-८४ २उस० २१-३८

रे—आचाराङ्गाः धृ० १: अ० ६ उ० **६** 

सक्ते सरा नियद्दन्ति । सका जस्थ न विक्जह । मद्द तस्थ न गाहिया । औए अप्पद्दाणस्य संयन्ने । से न दींडे न इस्से व बहें । न तसे न चडरसे न परिमद्धे। न कीयहे न नीले न छोडिए न हालिइ न एक्किन । न सर्मिगंधे न हुरिनगरे। न तिचेन कक्ष्णुन कसाएन अधिलेन सहरेन कक्खडे। न सउएन सस्पुन लहुए। न सिए न उरहें न निद्धे न स्वत्ते। न काळ न रहे न संग। न इत्थी न उसि न अन्तहा । पहिन्ते सन्ते उवमा न विश्वष् । अस्वी सत्ता । अपयस्स पर्य निरिया से न सह म स्थे न गन्धे न रसे न कासे हुच्चव ति देनि ।

उसका प्रहण करते भीर उसके प्रस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मोज-मुख प्रसुलसी की परीक्षा का विषय नहीं होता ।

भौपपातिक सूत्र में सिदों के मुखों का वर्णन इस प्रकार मिलता है : "सिंद अग्ररीर-पारीर रहित होते हैं। वे चैतन्यपन और कैवलजान, केवलरांन

से संयुक्त होते हैं। साकार भीर धनाकार उपयोग उनके लग्नम हैं। सिद्ध केवनज्ञान से संयुक्त होने पर सर्वभाव, गुणपर्याय को जानते हैं और प्रपती धनन्त केवल दृष्टि से सर्वमाव देखते हैं। न मनुष्य को ऐसा मुख होता है और न सब देवों को वैसा कि

मध्याबाय गुग को प्रात सिदों को होता है। अने कोई म्लेब्द नगर की मनेक विव विशेषताको देख चुकने पर भी उपमान मिलने से उनका वर्णन नहीं कर सकता; उसी तरह सिदों का मुख प्रमुपम होता है। उसकी तुलना नहीं हो सकती। जिस प्रकार

सर्व प्रकार के पाँचों इन्द्रियों के भीग की प्राप्त हुमा मनुष्य भीवन कर, हुवा भीर प्यात से रहित हो ममृत पीकर तृत हुए मनुष्य की तरह होता है, उसी तरह भनुन निर्वाप

प्राप्त सिद्ध सदाकाल तृप्त होते हैं। वे शास्त्रत मुखों को प्राप्त कर प्रव्यावाधित मुखी होते हैं । सर्व कार्य सिद्ध कर चुके होने से वे सिद्ध हें । सर्व तत्त्व के पारवामी होने से बुद्ध हैं। संसार-समुद्ध को पार कर चुके प्रत: पारंगत हैं, हुमेशा सिद्ध रहेंने, इसिए

परंपरागत है। सिद्ध सब दु:सों को सेंद्र चुके होते हैं। वे जन्म, बरा और माम कें बंधन से मुक्त होते हैं। वे म्रव्याबाध सुख का मनुभव करते हैं भीर शास्वत विद होते हैं । वे मतुल मुखसागर को प्राप्त होते हैं । प्रमूपम प्रव्यावाय मुखीं को प्राप्त हुए होते हैं। घनन्त मुखों को प्राप्त हुए वे धनन्त मुखी वर्तमान धनागत सनी कास में बैंवे

ही मुखी रहते हैंर ।" उत्तराध्ययन में सिद्ध-स्थान के सुखों के विषय में निम्न बावांतान मिलता है :

"हे मुने !सांसारिक प्राणी धारीरिक मीर मानसिक दुःखों सेपीड़ित हो रहे हैं उनके लिए क्षेम, शिव, प्रव्याबाघ स्थान कौत-सा है ?"

"लोक के प्रश्न नाग पर एक घूव स्थान है, वहाँ वरा मृत्यु, व्यापि घोर वेस्ता नहीं है पर वह दरारोह है ।"

'वह स्थान कीन-सा है श'

१--उत्त्वा० उपसंहार गा० २३-३२ **२—औपपातिक स्० १७**८-१८६

"उस स्यान का नाम निर्वाण, धन्याबाय, सिद्धि, लोकाप्र, क्षेत्र, शिव और पनाबाध है। उसे महर्षि प्राप्त करते है "

"मुने ! वह स्थान ग्रास्वत निवासस्य है, वह सोकाग्र पर है। वह दुरारोह है पर जिसने भन का मन्त कर उसे पा लिया उसके कोई सोच-फिकर नहीं रहती ।" "लागमभावस्त्रमण् परमध्दी भवंदे" —लोक के सब्र भाव पर पहुँचकर जीव परम मुखी होता है ।

माचारांग में लिखा है:

"उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त हो जाते--समाप्त ही जाते है। यहां तर्ककी पहुँच नहीं और न बृद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल रहित केयन चैदन्य ही उस दशा का भाता होता है।

"मुक बारमा न दीर्थ है, न हुस्व, न बृत्त-योल । वह न त्रिकोण है, न चीरस, न मण्डलाकार । बहुन कृष्ण है, न नील, न साल, न पीला धौर न मुक्त ही । यह न सुगन्धियाला है, न दुर्गन्धियाला है। यह न ठिक है, न कड्या, न वपैला, न खट्टा भीर न मधुर । बहु न कर्नेश हैं, न मृदु । बहु न भारी हैं, न हत्का । बहु न धीठ हैं, न उप्ण । बद् न स्निष्द है, न रूदा । बहु न शरीरधारी है, न पुनर्जन्मा, न ग्रासका । बहु म स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ।

"बहु बाता है, बहु परिवाता है, उसके लिए कोई उपमा नहीं। वह मल्पीसता है। वह मनद है। वचन मनोचर के लिए कोई पद-बाचक शस्य नहीं। वह शस्यरूप नहीं, गन्परूप नहीं, रसरूप नहीं, स्पर्श रूप नहीं। वह ऐसा दुख भी नहीं। ऐसा भैं बहुता है । "

\$-- 370 33 Ec-EV

₹उत्त० २६-३८

रे—आचाराङ्गाः धु० १: अ० ५ उ० ६ सब्बे स्था नियद्वन्ति । तका जस्थ न विरुवह । मह तस्य न गाहिया । ओए अप्पड्डाणस्स खेयन्ते । से न दीहे न इस्से न बहे । न तसे न चडरसे न परिमडछे। न कीयहे न नीछे न छोहिए, न झालिद न एविज्ये । न एरभिगंघे न दुरभिगंधे । न तिसेन कहुए न कसाए न अविलेन महुरेन कवसदे। न सउए न गरूए न छहुए। न सिए न उग्रहें न निद्धे न हुक्खें। न काळ न रहे न संगान इत्थी न पुरिसे न अन्तहा । परिन्ने सन्ने उबमान विश्वपु । अरुवी संघा । अपयस्स पर्य निरिध । से न सह न रूपे न गन्धे न स्ते न काले हुण्यव ति वेगि ।

uko . . सब पडार्थ

५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध (गा॰ १३-१६): स्वामीजी ने इन गायामों में सिद्धों के पंद्रह भेदों का वर्णन किया है। उनका

संशीकरण इस प्रकार है : १—नीर्थ सिद्ध: तीर्थहर के तीर्थ स्थापन के बाद जो सिद्ध हुए उन्हें तीर्थ सिद्ध कहे

हैं: जसे गणवर गौतम झाडि । अर्तीर्थ सिद्ध : तीर्थ स्थापन के पहले सपदा तीर्थ का विच्छेद होने के बाद सिद्ध

हुए प्रशिवं सिद्ध बहुसाते हैं । जैसे महदेवी मादि । ३--वीर्यद्वर सिद्धः यो तीर्यद्वर होकर साप-साध्वी-धावक-धाविका स्प तीर्व ही

स्यापना करने के बाद सिद्ध हुए है वे तीर्यद्वर सिद्ध बहुताते हैं। जैसे तीर्यंहर ऋषमदेव यावत महाबीर । ४-अर्वार्थद्वर सिद्ध : वो सामान्य केवती होकर सिद्ध हए हैं उन्हें प्रतीर्यद्वर विद्व बढ़ते हैं। जैसे गणपर गौतम बादि ।

४-- स्वयद्द सिद्ध : जो स्वयं जातिस्वरणादि ज्ञान से तत्व जानकर सिद्ध हुए है उन्हें स्वयंत्रह निज्ञ रहते हैं । वैसे मृगाप्त्र।

६-प्रत्येब्दुद्धि सिद्धः वो बाह्य निमित से-बंसे बिसोबन्तु को देशकर बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं वे प्रशेषबुद्ध सिद्ध बहुमाती हैं १।

अञ्चरकोदित सिद्ध : जो धर्मानार्थ साहि से बोध प्राप्त कर विद्ध हुए हैं उन्हें

बद्धवीपित विद्ध बहुते हैं। भैने मेपरुमार। < -- स्वतित्वी सिदः यो मृति तित्व में विद्व हुए हैं उन्हें स्वतित्वी विद्व बर्ते हैं। वैसे पाहिनाय भरवान के दस हवार मृति ।

६-अन्यतिक्वी सिद्धः को प्रचनती-बन्दासी पादि के सिक्क से सिद्ध हरे हैं, वह प्रयातिक विद्या करते हैं । गैवे विवसकारि ।

१-दीहा (दाबाहु १.४१) में स्वयंत्रह और और अवस्त्रह लिंद का अंतर (स प्रकार बतापा है-स्वपृद्धीं को बाद्ध निमित्ति दिना ही बोदि प्रात होती है प्रवर्ति प्रत्येकपुरी को बाद्य निमित्त की आरेखा होती है। स्वर्षपुरी के पार्थाह कार्य उर्राव होती है। यन्पेहनुहों को तीन प्राप्यानुहत्वस्त्र के विशासन स्पृति होती है। स्ववतुरी के पूर्व बन में भून अव्ययन होता है और नहीं भी होता। क्षत्र बुदके निवय से दोता है। स्वयुक्ती को भाषापादिक सभीत स विदन्ति होता है अर्था अलेक्ट्रों को देवती किंत्र पार्त्र कार्त है।

१०--गृहकिंद्री सिद्ध : जो गृहस्य के लिख्न से सिद्ध हुए हैं उन्हें गृहलिङ्ग सिद्ध बहते हैं। गैरी सुमति के छोटे भाई नागिल घादि।

११--स्त्रीलिङ्गी सिद्धः जो स्त्रो-शरीर से सिद्ध हुए है उन्हें स्त्री-लिङ्ग सिद्ध पहते हैं। जैसे चन्दनबाला ।

१२ —पुरुषिह्नी सिद्धः जो पुरुप-दारीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें पुरुपतिङ्ग सिद्ध बहुवे है। जैसे गणधर झादि । १६---नपुंसकलिक्न सिद्ध: जो नपुंतक शरीर से सिद्ध हुए है उन्हें नपुगकलिक्न सिद्ध

कहते हैं। जैसे गान्हों य घनगर घादि। १४-एकसमय सिद्ध : जो एक सनय में मक्ते निव्वहुए हुं उन्हें एक समयविव पहते

हैं। शैसे महावीर : १५—अनेकसमय सिद्धः जो एक समय में धनेक सिद्ध हुए हैं उन्हें धनेक सिद्ध कहते हैं। एक समय में दो से लेकर १०८ सिद्ध तक हो सकते हैं।

स्वामीजी के इस वर्णन का ब्राधार ठाणाञ्च सूत्र है 😘

उत्तराप्ययन में विद्धों का वर्णन इत प्रकार मिलता है: 'विद्ध' धनेक प्रकार के हैं—स्त्रोतिङ्ग विज, पुरविङ्ग विज, नवुंबरविङ्ग विज, स्वतिङ्ग विज, प्रत्यतिङ्ग विज मीर पहिलक्क सिद्ध मादि । सिद्ध जपन्य, मध्यम भीर उत्हृष्ट महगाहुना से हो सरहे हैं । कर्ष्य, मधो सीर तिर्मग् लोक से हो सकते हैं। समुद्र सौर बताश्य से भी विद्रहों सकते हैं। एक समय में नपुंखकतिञ्जी दव, स्त्रीतिञ्जी बीव बीर पुरुषतिञ्जी एवशी बाउ विद हो सकते हैं । गहितक्क में चार, घम्मलिय में दब, स्वरित में एस्वी बाठ विड एक समय में हो सकते हैं। एक समय में जवन्य भवगाहवा से बाय, उरहन्न धवगहवा से भी और मध्यम धवगाहना से एवती घाठ विद्ध हो वक्ते हैं। एक समय में क्रव्य शोह में बार, समुद्र में दो, नदी में ठोन, प्रयोतोड़ में से दोस घीर तिर्वह सोड़ में एक्सी घाउ दिख हो सक्तं है '।'

१—समाङ् १.१५१

t-at- 16.4 "

६-मोश-मार्ग और विद्धों की समानता (गा॰ १७-१६):

उत्तराम्यवन में कहा है: 'वातु सहन स्वस्त को जाननेवाले—परमहर्शा किनो ने जान, दर्धन, चारित भीर वर—इस चनुष्टन को मोश-मार्ग कहा है। इस मार्ग के मात हुए जीव मुगति को पाते हैं। वर्ष इस्त, उनके सर्व मुग भीर उनको सर्व पर्याप्त के क्यार्थ मान को ही मानी भगवान ने 'आन' कहा है। स्वयं—मान्ने साम ना उनके से वी जय मार्गी (नव परार्थों) के स्रतिस्त मं साम्बरिक श्रद्धा—विस्तास होना सम्बर्ग है। सम्बर्भ श्रद्धा दिना चारित संवन नहीं: श्रद्धा होने से वारित होता है।''

यहाँ इन नाथामों में दो बार्जे कही गयी हैं : (१) द्वान, दर्धन, चारित्र मीर वर-यह मुक्ति-मार्ग है और (२) सर्व सिटों के सुख समान हैं।

इन पर नीचे क्रमशः प्रकाश ढाला जाता है :

(१) ज्ञान, दर्यन चारित्र और तप मोक्ष-मार्ग है :

ग्रागम में कहा है:

"क्षम्यक्त्य ग्रीर चारित मुगनत् होते हैं, नहीं पहले क्षम्यक्त होता है। निवक्षे प्रज्ञा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चे ज्ञान बिना चारित्रपूच नहीं होते। चारित्रपूचों के विना कर्म-मुक्ति नहीं होती। कर्म-मुक्ति बिना निर्वाण नहीं होता। ज्ञान से जीव परायों को जानता है, दर्धन से प्रद्वा करता है, चारित्र से सासव का निरोध करता है भीर तर से कर्मों को निर्वार कर मुख होता है। सम्बक् ज्ञान, दर्धन, पारित

ठप भीर उपयोग—पे मोजार्यी जीव के लक्षण हैं । )'

स्वामीनी कहुँवे हैं—जिनने भी किंद्र हुए हैं वे इसी मार्ग से सिंद्र हुए हैं। सन्व मार्ग नहीं नो जीन को संसार से मुन्त कर सके। पन्द्रह प्रकार के जो किंद्र बनताने हैं, उन सब का मही मार्ग रहा। सम्बन् बान-दर्शन-वारित-उन का मार्ग ही सबर्धन का मार्ग है। जिद्धिक को कोई स्वरार मार्ग नहीं।

सन्य क् जाल-दर्यन-चारित्र भीर तम से सिद्धि-कम किस प्रकार बनता है। इसके तीन वर्णन मागमों में मिलते हैं। इन्हें संदेष में नीचे किया जाता है।

पहला वर्णन इस प्रकार है :

'जब मनुष्य जीव भौर मनीव को मन्द्री हरहजान सेता है, हब सब जीवों से बई विप गतियों को मी जान सेता है। जब सब जीवों की बहुविष गृहिमों को बान सेता है तब दुन्म, पाण, बण्य भीर मोरा को भी जान लेता है। जब मनुन्म इनको जान लेता है, तब देवों भीर मनुन्मों के कामफोर्ग को जान कर उनसे दिन्दता हो जाता है। जब मनुन्म भोगों में दिनका होता है, तब मण्य हो भनागारहित को भारण करता है। भगगारहित को यहण करने से वह उरहरू संयम भीर मनुन्तर पर्म का स्थर्म करता है। परमारहित को यहण करने से वह उरहरू संयम भीर मनुन्तर पर्म का स्थर्म करता है। ऐसा करने के मान से स्थित की हुई कन्त्रीय कर्मदन को पुन दालता है। क्यंदन को युन उर्जान से यह संयोगा में कन्त्रतान भीर क्वेनदर्शन को प्राप्त कर तिता है। मन यह जिन केमी मोहासीक को जान लेता है। दुई जान लेने से बहु योगों का निरोध कर मंत्रीय परसा को प्राप्त करता है। जब ऐसी यस्या को प्राप्त करता है, तब कर्मों का ध्या कर निरस्न शिक्ष को प्राप्त करता है। जब एसी प्रवस्ता को प्राप्त करता है, तब कर्मों का ध्या

दूसरा वर्णन इस प्रकार है : "राग-द्वेष रहित निर्मल चित्ततृत्ति को घारण करने से जीव धर्मध्यान को प्राप्त करता है। जो सङ्का रहित मन से धर्म में स्थित होता है, यह निर्वाण-पद की प्राप्ति करता है। ऐसा मनुष्य संत्री-तान से अपने उत्तम स्थान को जान नेता है। संष्ट्रतात्मा श्रीघ्र ही ययातच्य स्वप्न को देखता है। जो सर्वकाम से बिरस्त होता है, जो भय-भरव को सहन करता है, उस संयमी घौर तपस्त्री मुनि के घविषत्रान उत्तन होता है। जो तप से झराम लेश्यामों को दूर हटा देता है, उसका भवधिदर्शन विमुद-निर्मल हो जाता है। फिर वह ऊर्व्यलोक, प्रयोलोक और दिवंक्लोक के जीवादि सर्व पदार्थों को सब तरह से देखने समदा है। जो साधु भनी प्रकार स्थापित युम लेखामों को घारण करनेवाला होता है, जिसका चित्त तर्क-विवर्क से चल्ला नहीं होता, इस तरह वह सर्व प्रकार से विमस्त होता है उसकी भ्रात्मा मन के पर्ययों को जान तेती है—उसे मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस समय उस मूनि का ज्ञानावरणीय कर्म सर्व प्रकार से क्षय-गत हो जाता है, उस समय वह केवलजानी मौर जिन हो लोक-भतोक को देखने लगता है। जब प्रतिमाओं के विशुद्ध भाराधन से मोहनीयकर्म धाय-पर के प्रशास के अपने कार्यों है। बच प्रावसामा के अपने कार्यक सामित की देवी पर होता है, तब मुस्तमाहित मारना सामेद न्यानूमें न्याने सारे सामे की देवी स्वता है। तिम तरह प्रयामा का छेटत करते है ताड़ का गांव भूनियर विर पड़ता है, उसी प्रकार मोहनीतकर्म के छाय-ता होने से सर्व कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। केवनी मगवान इस घरीर को छोड़कर तथा नाम, गोत, बायु बौर बेश्तीयकर्म का छेशन कर रन से सर्वया रहित हो जाते हैं '

१---दग्र० ४.१४-२४

२—ऱ्याधुतस्कंच—४.१-३,४-११,१६

৬১৪

तीसरा वर्णन इस प्रकार है :

''मगबन् ! तवारूप धमण-बाह्मण की पर्युपासन का क्या फल है !'

''गौतम! उसका फल धवण है।"

"मगवन्! श्रवण का क्या फल है ?" "गौतम ! उसका फल झान है !"

"भगवन् ! ज्ञान का क्याफल है ?"

"गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है।"

"भगवन् ! विज्ञान का क्या फल है ?"

"गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान त्याग है।"

"भगवन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है !"

"गौतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है ?"

''भगवन् ! संयम का क्या फल है ?''

"गौतम ! संयम का फल ग्रनास्तव है।"

''भगवन् ! मनास्रव का क्या फल है १''

"गौतम ! ग्रनासव का फल ठप है।"

'भगवन ! तप का क्या फल है ?''

"गौतम ! तप का फल व्यवदान-कर्मों का निर्वरण है।"

"मगवन ! व्यवदान का क्या फल है ?" "गौउम ! व्यवदान से मित्रमा होती हैं।"

"भगवन ! घक्तिया से क्या होता है ?"

"गौतम ! ग्रिज्ञया से निर्वाण होता है ;"

"मगवन् ! निर्वाण से क्या फल होता है!"

''गौतम ! पर्यवसान फलरूप--- झन्तिम प्रयोजनरूप सिद्ध-गति में गमन होवा है। "

(२) सर्व सिद्धों के एख समान हैं : प्रनेक भेदों से प्रनन्त सिद्ध हुए हैं पर उन सब के मुख तुत्य **हैं** ! सब सिद्धों के गुर्बी

को प्रतन्त वहा है। उन मुखों में प्रन्तर नहीं होता।

सिद्ध जीवों में परस्पर भेद नहीं होता । सिद्धों के पत्रह भेद उनके प्रतिम जन्म की भपेशा से हैं। संसारी जीवों की विभिन्तवा कर्मों की दिवित्रता से है। मुक्त जीवों 🕏 किसी प्रकार का कर्म बंध न रहने से उनमें विचित्रता भी नहीं । सब सिद्ध बीब एकाल धारिनक सूख में रम रहे हैं।

१—समाञ्च० ३.३.१६०

ः १० : जीव अजीव तीसरा वर्णन इस प्रकार है :

''मगवन् ! तयास्य श्रमण-ब्राह्मण की पर्युपासन का क्या फल है !'

''गौतम ! उसका फल श्रवण है।" "भगवन् ! श्रवण का क्या फल है !"

"गौतम ! उसका फल ज्ञान है !"

"भगवन् ! ज्ञान का क्या फल है ?"

"गीतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है।"

"भगवन ! विज्ञान का क्या फल है ?" 'गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान त्याग है।''

"भगवन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है !" "गौतम ! प्रत्यास्थान का फल संयम है ?"

''भगवन् ! संयम का क्याफल है ?''

"गौतम ! संयम का फल धनास्रव है।" ''भगवन! मनास्रव का क्या फल है १''

"गौतम! धनास्रव का फल तब है।"

''भगदन ! तप का क्या फल है !''

"गौतम ! तप का फल व्यवदान-कर्मों का निर्वरण है ।"

"भगवन् ! व्यवदान का क्या फल है ?" "गौतम ! व्यवदान से श्रक्तिया होती हैं।"

''भगवन् ! अफिया से क्या होता है ?''

"गौतम ! चित्रया से निर्वाण होता है "

''भगवन्! निर्वाण से क्या फल होता है!'' ''गौतम ! पर्यवसान फलरूप—चन्तिम श्र्योजनरूप सिद्ध-गति में गमन होता हैं। "

(२) सर्व सिद्धों के एख समान हैं: धनेक भेदों से धनन्त सिद्ध हुए हैं पर उन सब के सुख सुल्य हैं। सब सिद्धों के मुखें

को ग्रनन्त कहा है। उन सुखों में ग्रन्तर नहीं होता।

सिद्ध जीवों में परस्पर भेद नहीं होता। सिद्धों के पन्द्रह भेद उनके प्रन्तिम जन्म की म्रपेता से हैं। संवारी जीवों की विभिन्तता कर्मों की विचित्रता से है। मुक्त जीवों के किसी प्रकार का कर्म बंध न रहने से उनमें विचित्रता भी नहीं। सब सिद्ध बीद एकान धारिनक मुख में रम रहे हैं।

१--राणाङ्ग १.३.१६०

# : 60:

जीव अजीव

### : 30:

### जीव अजीव

## दुहा

- १---केंद्र भेपवास्थां रा घट मभे, जीव अजीव री सवर न कांग । ते पिण गोला फेंके गालां तणा. ते पिण सथ न दीसें कांग ॥
- र—मव पदार्थ रो त्यारे निरणों नहीं, छ दरबारी निरणों नांय । न्याय निरणा विनां बक बोकरे. तिरणो सोच नहीं मन मांय ॥
- ३—जोव अजीव दोनूँ जिए कहाा, तीजी बस्त न कांग । जे जे बस्त छें लोक में, ते दोयां में सर्व समाय ।।
- ४—नव ही पदार्थ जिल कहाा, यांने दोयां में घाने नांव । स्वारे अंबकार घट में घणों, ते तो मून प्रया भर्म मांव ॥
- ५--उंथी २ करें छें परसणा, ते मोला में सबर न गांग । जिस सं नव पदार्थ से निरमों नहुं, ते मुणको चित्त स्याय ॥

#### ढारु

## (मेथ कृतर हाथी रा भवना)

१—धीन ते पेवन अधीन अपेवन, माने बाहर वने तो ओल्सण कीय । ह्यांत मेहन मेह नुमानुबा करतां, यह ता ओल्सणा ही भीत ही दोग ॥ और अधीन गुमान सार्थ निमाने ॥

#### जीव अजीव

### दोहा

्र--इं वेपचारियों के घट में जीव-अजीव की पहचान नहीं होती। ऐसे अज्ञानी भी वाणी के गोले फेंक्ते हैं। उनमें

(c) e - 2) कुछ भी सुध-बुध नहीं दिखाई देवी। २—उनके नौ पदार्थों और पट द्रव्यों का विनित्त्वय नहीं होता ।

विना न्याय-निर्णय के वे बस्ते रहते हैं । इसका उनके मन में जरा भी विचार नहीं होता।

२---जिन भगवान ने जीव और अजीव दो वस्तुर यही है। क्षीतरी कोई वस्तु नहीं । कारू में जो भी दस्तुएँ हैं, वे इन दो में समा जाती है ।

४--- जिन भगवान ने भी पदार्थ कहे हैं, । जो इन भी पदार्थी को दो पदार्थों में नहीं डालते, उनके हुद्य में अत्यात अन्यकार है। वे भ्रमवर्ग भुछे हुए हैं।

प्रेचित्रनीत-विषयीत प्रस्पवा करते हैं। भोछे मनुष्यों को इसका पता नहीं चकता । अवः नी पहायों का निर्मय करता हैं। चित हमाकर एनो ।

#### द्धारु

रूप से पहचानना को सरछ है। पर उनके भेदानुभेद करने वानने बोविशनाई से उन्हें पहचानना आयन्त करित होता है।

नो प्रार्थदा

राशियों में समाते

(বাঁ০ ২-১)

ž i

जीव प्रजीव का

ध्रज्ञान

----

२—जीव अजीव टाले नें सात पदार्थ, ह्यांनें जीव अजीव सरयें ह्यें दोनूं । एहवी जंबी सरधा रा ह्यें मूढ़ मिथ्याती, ह्यां सालू रो मेयले फातम विलोह ॥ जीव अजीव सुमा न सरयें मिथ्याती ॥

रै—पुन पाप नें यंग्र एं तीनूंड करम, करम ते निरचंड पुराल जोंगों । पुराल छूँ ते निरचेंड अजीव, तिण माहें संका मूल म आंगो ॥ पुन पाप नें अजीव न सर्पे मिस्ताती ॥

४—आठ करमां नें स्पी कह्या हैं जिलेतर, त्यांमं वांचूंद वर्णनें गंध हैं दोव । बले वांचूंद रस नें स्थार फरस हैं, एं सीलें बोल पुराल अजीव हैं सीव ॥ पुन वाग नें अजीव न सर्पे मियाति ।

५—पुन पाप वेइं में ग्रहे आथव, पुन पाप ग्रहे ते निश्वं जीव बांगों । निरवद जोगां सूं पुन ग्रहे हों, सावध जोगां सूं पाप लागें हों आणी ॥

ानरवर जागा सू पुन ग्रह छ, सावद्य जागा सू पात्र छाग छ आणा ॥ आश्रव ने जीव न सरपें मिय्याती ॥

६—करमां नां दुरार आधव जीव रा भाव, तिम आधव मां बीमोइ बोल विद्योग । ते बीमोइ बोल हुँ करमां रा करता, करमां रा करता नेदंबेंद्र जीव वार्णी ॥ आध्यत्र ने द्रीव - सार्थे विच्यारी ।

अन्यातमा में बस करें ते संबर, आतमा कम करें ते निरंबंद भीत !

ते तो उत्तन बावक प्रयासन भाव, ए तो श्रीव रा माव ध्रीतरमत अनी व

संबर ने जीव न सर्थ निष्याधी ॥

- रे---इंबीर और अबीब इन दो पदार्थों के अतिरिक्त अवशेषसत । परार्थों को बीब अबीब दोनों मानते हैं। वो मुद्द ऐसी वीवाशेव मानना विपरीत अदान रखते हैं, बन्होंने सायु-वेव पहन कर आरमा मिध्यारव है को इस दिया।
- र--- उदग, पाप और बंध--- ये शीनों कर्स है। कर्मों को नित्तवव पुन्त, पार, कर ही पुरुष्क जानो । जो पुरुषक हैं, ये नित्तवव ही अजीव हैं। शीनों सरीर हैं हर्सों जरा भी ग्रह्म सत करो । (गा॰ २-४)
- ४—जिन भगवान ने आठ कर्मों को रूपी बद्दा है। उनमें पांचों वर्ण, दो गन्य, पांचों रस और चार स्पर्ध है। ये सोयह बोछ त्रिसमें हैं, यह पुरुगछ अत्रीव है।
- ४--- प्रयम-पाप दोनों को आध्यर शहल करता है। ओ पुरुष और बातव शेर है पाप को पहण करता है, उसे निश्चय हो और जानो । और (या॰ १-६) निष्यय पोगों ते पुरुष को पहल करता है और साक्ष्य थोगों में उसमें पाप अपने हैं।
- (—आवर कर्मों के द्वार ईं। वे जीव के भाव है। आवर के पीसों बोटों की पहचान करो। पीसों ही आवर कर्मों के कर्षों हैं। जो कर्मों के कर्षों हैं, उन्हें नित्यय से जीवजावो।
- ०---आरमा को वस में करना संसर है। जो आरमा को वस बंदर थेर है करता है, वह नित्तवब ही जीव है। संसर उरहम, क्षावक, (दा० ०-०) अधोरसम्बद्धाः से के जीव के ही अधि दिसंक मान है।

१४--आश्रव संबर निरंजरा ने मोप, एं निमाइ निरुचें जीव ध्यांहरू ।

υţą

त्यांनें जीव अजीव दोनूंइ सर्धें, तिण उंधी सरधा सूं आतन विगोइ ॥

ए नव पदार्थ रो निरणों करसी, तेहिज समक्त छैं सुच मांन ॥

समत अठारें सत्तावनें वरपें, भादरवा सुद पूनम ने बुधवार ॥

जीव अजीव ने सुध न सर्घे निय्याती ॥

१६—जीव अजीव ओलखावण कार्जे, जोड कीथी पुर सहर ममार ।

जीव अजीव में मुख न सरवें निष्याती ॥

यां ज्यारां नें जीव न सरधें मिम्याती ॥

१५—नव पदार्थ में पांच जीव कह्या जिल, च्यार पदार्थ अजीव कह्या भगवांन ।

नव पदार्थ

লীৰ পলীৰ ৩ হু ২

१४--भाषव, धंबर, निर्करश्चीर मोध--ये चारों नियमतः निरम्पय दी जीव हैं। इनको जो जीव-अजीव दोनों मानता है, उसने विपरीत धंडा से अपनी आस्मा को डवा दिया ।

१४---जिन भगवान ने नौ पदार्थों में पांच जीव और चार अजीव कहे हैं। नौ पदार्थों का इस प्रकार निर्णय करना ही

ग्रव सम्यक्त्व है. वेसा मानी ।

<sup>१</sup>६ं---बीव-अभीव की पहचान कराने के छिए यह जोद पुर घहर

रे सं० १८५७ की भाद-गुद्धा पूर्णिमा बुपवार के दिन स्वी है।

१४—आश्रव संवर निरजरा नें मोष, एं निमाइ निश्चें जीव च्यांहर ।

त्यांनें जीव अजीव दोनूंइ सरघें, तिण उंधी सरधा सूं आतम विगोइ॥

१६—जीव अजीव ओलखावण कार्जे, जोड कीधी पुर सहर मसार । समत अठारें सत्तावनें वर्षे, भादरवा सुद पूनम में बुवबार ॥

१५--नव पदार्थ में पांच जीव कह्या जिण, च्यार पदार्थ अजीव कह्या भगवान ।

यां च्यारां नें जीव न सरधें निम्याती ॥

जीव अजीव में सुध न सर्घें मिथ्याती ॥

जीव अजीव नें सुध न सरधें मिथ्याजी ॥

ए नव पदार्थ रो निरणों करसी, तेहिज समकत छें सुघ मांन ॥

- रेश---आंखन, संनर, निर्मरा और मोश--- ये चारों निवमतः निरमय ही जीन हैं। इनको जो जीव-अजीन दोनों मानता है, उसने विपरीत धन्द्रा से अपनी आंत्मा को इना दिया ।
- १४—तिन भगवान ने नी पदार्थों में पांच जीव और चार भगीव कहे हैं। नी पदार्थों का इस प्रकार निर्णय करना ही ग्रंड सम्यक्त्व है, ऐसा मानरे ।
- १६—जीव-अजीव की पहचान कराने के लिए यह जोइ प्रर घरर में सं० १०४७ की भाष-प्रक्वा पूर्णिमा प्रधवार के दिन रची है।

## टिप्पणी

स्वामीजी ने वस्तुमाँ की दो कोटियाँ कही हैं : (१) जीव कोटि (२) सबीव होटि। इसका भाषार सूत्र-वास्य है।

ठाणाञ्च (२.४.६४) में बहा है : "जीवरासी चेव प्रजीवरासी चेव"—रासि से है-एक जीव राजि धौर दूसरी मजीव राजि । यही बात समवायाञ्च में भी कवित्र है '। उत्तराप्ययन में कहा है : "बीव चेव मत्रीवा य, एन लॉए विवाहिए"—यह लोक

जीव और प्रजीवनय कहा गया है।

स्वामीजी कहते हैं भी पदार्थों में जहां तक जीव पदार्थ और प्रजीव पदार्थ का अस है उनकी कोटि स्वयं निश्चित है। प्रश्न है ग्रवरोप सात प्रशायं किस कोटि में भावे हैं।

एक मत के मनसार जीव संबर, निर्दारा झीर मोल-चे चार पदार्थ जीव हैं तया संत्रीव, पूच्य, पाप, सासव सीर बंध-चे पांच पदार्थ सत्रीव। इस बाउ को निस कोष्ठक द्वारा उपस्थित किया गया है:

॥ अर्थेतेषु नवस् तत्त्रेषु जीवाजीवरूत्रकृषित्रे बहेयोबादेय विभागपन्त्रकस्॥

| <b>६तत्त्वनामा</b> नि | प्रति<br>भेद | त्रीव | मनीव<br>मनीव | <br> ह्नी॰ | प्रस्त | हे व | बें        | र उपा-<br>देव |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|------------|--------|------|------------|---------------|
| जीवतस्वम्             | 6.8          | 5.8   | 1.           | 188        | 1      | 1.   | 3.8        |               |
| अजीवतत्त्वम्          | śκ           | -     | 5.8          | Y          | ٥ ٢    |      | 18         | •             |
| पुण्यतस्वम्           | 85           |       | ४२           | ४२         |        | 43   | •          | <u>  •  </u>  |
| पापतस्वम्             | ==           |       | =2           | = ?        | 1-     | =7   | •          |               |
| माश्रवतत्त्वम्        | ¥₹           |       | 12           | 84         |        | 12   | ٥          | -             |
| संवरतत्त्वम्          | १७           | খড    | ·            |            | হ ও    |      |            | হও            |
| निर्जरातस्वम्         | १२           | १२    |              |            | १२     |      | ŀ          | १२            |
| वन्यतत्त्वम्          | ¥            |       | ¥            | ¥          | ۰      | ¥    |            | •             |
| मोक्षतत्त्वम्         | ٤            | ٤     | •            | •          | ę      | •    | •          | 2             |
|                       | २७६          | ٤٦    | ₹<¥          | <b>{==</b> | 55     | १७०  | <b>1</b> = | 35            |

१-समराया इ सम : २ दवे रासी पन्नचा, तं जहां जीवरासी चेव । अजीवरासी चेव · दूसरे मत के प्रनुसार जीव जीव है, प्रजीव प्रजीव प्रौर शेष सात जीवाजीव।

स्वामीजी का मत इन दोनों ही मिश्रियायों से भिन्न है । स्वामीजी ने घासव की ढालों में मायम के माधार से मासव को जीव सिद्ध किया है। उनके सभिप्राय से जीव, मासव, संबर, निर्भारा और मोक्ष-चे पाँच जीव हैं भीर भजीव, पूज्य, पाप भीर बंध

जीव भौर भजीव के सिवा भवशंप सात पदार्थ जीवाजीव हैं, इस बात से भी स्वामीत्री सहमत नहीं। सागन में जब दो ही पदार्थ बताये गये है तो फिर मिश्र पदार्थ की करूपना नहीं की जा सकतो । सबसेव सात पदायों में से प्रत्येक या तो जीव कोटि में भाषेगा भवता भनीव कोटि में । वे जीवाजीव कोटि के नहीं कहे जा सकते क्योंकि ऐसी कोटि होती ही नहीं। स्वामीबी के मत से पुष्य, पाप भीर बन्ध भंजीव कोटि के हैं भीर भासव, सबर, निर्शरा भीर मोक्ष जीव कोटि के। उसका कारण स्वामीजी ने

संक्षेप में प्रस्तुत ढाल में ही बतला दिया है। यहाँ 'पाना की चर्चा' से कृद प्रक्तींतरों को उद्भुत किया जाता है, जिससे स्वामीत्री का मन्तव्य स्पष्ट होता है :

प्रानोत्तर—१

---ये चार **ग्र**चीत ।

श— श्रीव श्रीव है या भ्रमीव ? श्रीव | किस न्याय से ? सदाकाल श्रीव श्रीव ही रहता

है: कभी सजीव नहीं होता । र---मतीय श्रीत है या मतीय ? मतीय । किस न्याय से ? मतीय सदाकास मतीय ही रहता है, कभी शीव नहीं होता।

२----पुण्य जीव है या श्रजीव १ मतीव । किस न्याय से १ सुन कर्म पुण्य पुद्रल है ।

पद्रल मजीव है।

. ४—पाप जीव है या अजीव १ अजीव । किस न्याय से १ पाप असूम कर्म है। कर्म पुदगल है। पुदयल मुजीब है।

् ४ — मास्रव जीव है या अजीव १ जीव है। किस न्याय से १ तुम-प्रमुप कर्मों को ग्रहण करनेवाला भासव है। वह जीव है।

६----संबर जीव है या भ्रजीव है जीव है। किस स्थाय से ! कर्मों को जो रोहता है, वह संवर जीव है।

पर्द्द मय पदार्थ ७—निर्जराबीब है या मनीय ! जीव है। क्लिय स्वाय से !कर्म को ठोड़ता है वह जीव है।

मन्य जीव है या प्रजीव ! ध्रणीव है। किस त्याय से ! यून-प्रसूप कमें का क्षेष्र प्रमीव है।
 मोद्र जीव है या प्रजीव ! जीव है। किस त्याय से ! समस्त कर्मों को दूर

करनेवाला मोदा जीव है। प्रमोचर—२ १—मीव स्त्री है या प्रस्ती है प्रस्ती है। हिस न्याय से है यांच वर्ष सादि नहीं

पाने जाते, इत न्यान से ।

२ — मजीव करी है या मक्सी ! क्सी-मक्सी दोनों ही है। किस न्यान से ! पर्या-

स्तिकाय, परमांस्तिकाय, प्राकाशास्तिकाय प्रोर काल--चे चार प्रस्ती हैं धौर एक पुद्रजास्तिकाय स्थी है।

२—पुष्प स्ती है या सस्ती !स्ती है। कित त्याय से !पुष्प-गून वर्ग है। वर्ग पुद्रम है, सस्ती है। ४—गान स्ती है या सस्ती !स्ती है। क्ति त्याय से !पान वर्ग वर्ग है।

कर्म पुद्रल है। वह स्ती है। ४-प्रालव स्ती है या प्रस्ती ! प्रस्ती । दिव ग्वाय से ! प्रालव जीव का परि-मान है। जीव का परिचाम जीव है। जीव प्रस्ती है क्योंकि उनमें पीव वर्ष बारि

नहीं पाए जाते । ६—सदर रूपी है पा मस्ती १ संबर मस्ती है। किन त्यान से १ वर्गीक उनकें पांच वर्णीद नहीं पांचे जाते ।

पांच बमाप्द महा पांच बात । ७---निर्वेश की है या प्रकारी ? प्रकारी है। दिन्न स्थाय से ? निर्वेश की परिमाय है। उन्तर्ये पांच बमादि नहीं पांचे बाते ।

६—मोज क्यो है या बक्यो है बक्यी है। बिन लाव से हैं। नवन क्यों ने मुक्त करे, बहु सोख है। बहु बक्यो है। बिद्ध योज में पोन वर्ष्योद नहीं पाने यात्रे।

#### प्रग्नोत्तर—३

र--- नव परायों में जीव कितते हैं सबीब कितने हैं ? जीव, सासब, संबर, निवरा

मौर मोज -- रे पाँच जीव हैं मौर मजीव, पुष्य, पाप मौर बन्ध--ये चार मजीव हैं। र-नव पदार्थों में क्ली कितते हैं और घक्ली दितने ? जीव, घासव संवर,

निर्दरा और मोज— दे पाँच महती हैं, सबीद रूती-महती दोनो है। पुष्प, पान और बन्य स्पी है।

तंब-मतंब, हेब-उरादेव के बियब में स्वामीकी के विवार शीवे दिये जाने हैं।

उन्होंने बहा है : १--नवीं ही पदार्य अंस है। जीव की जीव जाती। सबीव की सबीव जाती।

पुष्प को पुष्प जानो । पाप को पाप जानो । साखव को साखव जानो । गवर को संबद जानो । निजेरा को निजेरा जानो । बन्ध को बन्ध जानो । मोत को मोत जानो । उनके प्रतुसार केवल जीव घौर मनीव पदार्थ ही संय नहीं जैसा कि यंत्र में बहा है।

°--- नौ पदार्थों में तीन आदरणीय है--(१) संबर, (४) निजंरा और (३) मोध भौर सेव छोड़ने मोम्ब हैं। इब विषय में निम्न प्रस्तोत्तर प्राप्त हैं

(१) बीव छोडने योग्य है या झाडर-योग्य ? छोडने योग्य । बिम न्याव में १ और

स्वयं का भावत करे प्रयात प्रारम-रमय करे । पन्य बीव पर ममाव न करे । (व) मतीव छोडने योग्य है या भाहर-योग्य ! छोडने-योग्य । दिन न्यान है !

षत्रीव है इत्रुखित ।

(१) पुन्न होइने-योग्न है वा बाहर-योग्न ! होहने-योग्न । हिन्न स्वान हे ! पुष

गुभ वर्म है। कर्म पुरूष है, वह छोड़ने-योग्य है। (४) पार योहनेन्द्रोध्य है या धारर-दोष्य है। योहनेन्द्राध्य है। वित्र स्थात है।

पार प्रमुख बर्म है, पूरुत है, बोब को दुलहायों है ? पता छोड़ दे-होम है !

(१) मायन प्रोहनेन्योच है बरना बाररन्योच है। योहने मेच। दिन सात वे हैं पायरहार के और के बर्ज नवते हैं। बाधर बर्ज बारे के हार है, यक प्रेंगरे-योग है।

(१) वंशर योगनेनीय है प्रवश कारान्यम ! कारानीय : विष्ट गा है !

धंदर कर्यों को चोहता है, बता बादर-दोन्य है।

52

(७) निर्जरा छोडने योग्य है प्रथवा मादर-योग्य ! मादर-योग्य ! किस न्याय से ! देशत: कर्न तोडकर जीव का देशत: उच्चल होना निर्द्धरा है। मत: वह मारर मेप

\$ 1 (=) वंब छोडने-योग्य है अयवा बादर-योग्य ? छोडने-योग्य । विस न्याय से !

सब पदार्थ

चूंकि सुम-प्रभुम कर्म का बन्य छोड्ने-योग्य है।

सहल कर्मों का धमकर बीव निर्मल होता है, सिद्ध होता है, बदः बाहर-बोम्प है।

(१) मोश छोडने-यांच्य है प्रवश मादर-योच्य ! मादर-योच्य ! हिस न्याय से !

# परिशिप्ट



परिशिष्ट

उडूत, उद्धिखित अथवा अवलोकित प्रन्थों की तालिका

DAI SIN

प्रसारक या हैसक

१--धनुयोगद्वार सुब रे--बर्ट नकरन (थी हरियामूरि)

1-47 24TH ४-- पन्तरोस्सादिहरमा गुरुव माह देवीचंड गुरचंड, बम्बई

१- प्रवृत्तर निकाय (दिन्दी प्रतृकार) t-r-uézege éfter ६—यापाराञ्च गुप

थी महाबीर प्रेन विद्यालय, बम्बई धी भीनविह मार्चेर, बम्दर्द

य-धावाराञ्च तुत्र दोरिका

क्षेत्र वारत्रवाचा कार्याच्या साहीर महादापि सुभा, दलदसा थी होरातान रविस्तान साप्रदिया क्षेत्र वाहित्व मंद्रोपक समिति, प्रता,

६-- पारदद मुद

बंब साहित्य समिति, उस्मैव धी स्विडिश्य ग्रीवहर ग्रन्थमाला, भावनगर धी वर्षे वस्था । शैन शास्त्रोधार समिति,राजकोट मनमुखलाल रवजीमाई, बम्बई

t -- मारम विद्धि (धीमद्द राजवःs) ११—उत्तराध्ययन गुत्र रि-उत्त गुत्र की मेमियःशिवशीका ११--जावस्ताम् गुत्रम् १४—धोवबाह्य मूर्त

Dr. Jarl Charpentier बाह क्यबँद सीमबद, बलाद भी इतेतास्त्रर स्थानकवासी जैन सब, कराची মাত হৰত জীত নহ थी भरालास कामीसात. मुस्त

१५--भौरराविह गुत्र १५-- कर्न यन्य भा ० १-४(हिन्दी) १३--कमें प्रत्य दीका १८—गणधरबाद १६--गोम्मटमार

बारमानस्य जैन पुस्तक प्रचार मण्डल, बागरा गत्ररात विद्या सभा, ग्रहमदाबाद दी सेन्ट्रल जैन पब्लियिंग हाउस, लखनऊ

२०- पन्द्रप्रभ परितम २१---जैनागम तस्य श्रीविका

थी स्वे॰ साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था. -ीका तेर धी जैन स्वेताम्बर तेरापंत्री महासभा;

११-४--- नैन तस्य प्रकाश (भाग १-२)

बजर जी



# उद्भृत, उहिस्तित अथवा अवलोकित प्रन्थों की तालिका

प्रनथ नाम

t---मनुयोगद्वार सूत्र

२—मध्य प्रकरण (थी हरिभद्रमूरि) 3—मप्र प्रकरण

Y—मन्तरोग्पातिकदशा मूत्रम् ४-- धंगुत्तर निकाय (हिन्दी प्रनुवाद)

४-क--- महत्त्दर्शन दीविका ६—मानाराञ्च सुत

५— भावाराञ्च सूत्र दीपिका

६---मावस्यकसूत्र १०-- मारम-सिद्धि (श्रीमद् राजवन्द्र) ११---उत्तराध्ययन सूत्र

१२—उत्त॰ सुत्र की नेमिचन्द्रीयटीका १३--ज्यासरुदशाङ्ग सूत्रम् १४—मोबबाइय मुत्तं

१५--भीपपातिक सत्र १६ — कर्म प्रत्य भा० १-४ (हिन्दी)

१७--कमें प्रस्य टीका १ द—गणधरवाद १६--गोम्मटसार

२०-- चन्द्रप्रेम चरितम २१-- भैनागम तत्त्व-दीपिका

वकाशक या लेखक

बाह बेणीचंद्र सूरचंद, बम्बई थी महाबीर जैन विद्यालय, बम्बई

श्री भीमसिंह माणेक, बम्बई ञैत शास्त्रमाला कार्यालय, लाहीर महाबोधि सभा, कलकला

श्री हीरालाल रसिकलाल कापडिया जैन साहित्य संशोधक समिति, पना**,** र्जन साहित्य समिति. उञ्जीन

श्री मणिविदय गणिवर प्रथमाला, भावनगर थी स्वे०स्था० जैन सास्त्रोधार समिति,राजकोट मनसुखताल रवजीभाई, बम्बई

Dr. Jarl Charpentier द्याह फुलबँद खीमचंद, बसाद थी श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ, कराची প্লাত एবত জীত নুছ

श्री भूरालाल कालीलाल, सूरत बात्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल, बागरा

दो सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ थी स्वे॰ साध्यार्थी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर

श्री जैन स्वेताम्बर तेरापंथी महासभा,

गुजरात विद्या सभा, महमदाबाद

२१-क--जैन तस्व प्रकाश (भाग १-२)

२२---गैन दर्गत के मौतिक तत्त्व २३--शैन धर्म और दर्शन रे४---जोग से बर्ज २४---जीव-प्रजीव २६ — शीषी चर्चा २७—टीकम होती की वर्ज २०—नस्यायाधियम् सूत्रम्

(विद्वेत दृति) २६—तस्वार्यमुत्र समाध्य 3.---मबांचे निद्धि 3?---राउदाधिक

**1**?— " थउनागरीय दृति ११- " (वद• तृशेव बाहति) १४—वस्यार्थमुक्त सार १४--वीन भी छ; बोल की हु॰ हो ३६--वेरादार

३७--रमाध्यस्य १८-दम्बेवानिव नत ३१-द्यावेकानिक मूत्रम्(हारि० इति) मनमुखनात हीराजात, वस्वर्ध

SEPHE--ON ४१--क्षप्रमुदेश ४२-वर्वधर्यान्यस्यम् ४३—नवक्त नो मुनर बोब

४६—दश्यक्षकरवन् (पुरङ्गनार्धेका) धीलान कड, बरोररा ४६— बदतस्य वर्षे दिल्लार सर्देत ४३—न स्टल्स्स्ट्रियनहरू

र दिन्दासाई

मोतीसाल बेंगानी चेरिटंबल दस्ट. (मादर्श साहित्य संघ), क्वकत मेठ मग्नालाल मुराषा मेमोरियल दाट, (बादर्श साहित्य संप), क्वक्त बाचार्य भीखणत्री (बत्रकाशित्र) थी मैन स्वे व तेरापंथी सभा, भी स्वरमा थीनज्बवाचार्य (नित्री संपर्देशी हुस्तनिवित्र प्रति)

पाचार्य भीखणजी (पत्रकाशिङ) जीवनचन्द्र साकरचंद्र जवेरी, बम्बई थी परमधुत प्रभावक जैन मच्छल, बम्बई भारतीय ज्ञान पीड, काधी

मेन साहित्व प्रहाशन समिति, बहुमशाबार थी प्र•वि• जैन मिरान, पतीर्गर धीयज्ञावाचार्व थीमद् भीखणती नेन बारत्रवाला हार्थलय, साहीर नेट बानन्दरी करवान्त्री, बहुमशाबाद

केन माहित प्रचारक कार्यानव, बम्बर्र पाटनी दियम्बर मैन संबनाना, मार्रेष्ठ, राजावान भारतेय जानगेट, बागी थी मैन बारनानन्द सना, भावनगर '८१--- बरतन्त (द्विदी प्रवृहाद सदिन) थी प्राप्तानन्त गैन पुरुष प्रवारह बंदन, प्रार्थ 4.4. 414818

> थी बाबेश्नात बाई TATELET STATE WINIFE AT de se seine ert, ugenteit

ELU भी विवेक विजय जी

श्री जैन श्रेयस्कर मंडल, मेहसाना

प्रो॰ एन॰ व्ही॰ वैद्य, पूना

श्री घनमुखदास हीरालाल मांचलिया, गंगासहर

रावबहादुर मोतीलाल मुवा, सतारा सिटी

थी प्रमधत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई

परिशिष्ट

श्री प्रमृतचन्द्राचार्य भी उग्रमेनाचार्थ शेठ मणीलाख रेवाशंकर औहरी, बम्बई

मागमोदय समिति, मेहसाना जैन सोसायटी, बहुमदाबाद

जैन सोसायटी, महमदाबाद थी परमधुत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई श्री हस्तिमस्तवी सुराणा, पाली,राजस्थान श्री धनमुखदास हीरालाल प्रांपतिया, गंगाशहर बानायं भीपणजी (बप्रकाशित)

श्री मनमुखलाल रवजीभाई मेहना, बम्बई श्री जेन साहित्य प्रकाशन समिति, घटमदाबाद धी दानमेखर मुरि

श्री प्रगरचन भैरोंदान सेटिया, बीकानेर श्री जयाचार्य (प्रप्रकाशित) वीता प्रेस, वोरखपुर हिन्दी प्रत्यरत्नाकर, बम्बई थी ईग्ररचन्द्र चोपड़ा, बोडानेर

७५--भिश्व-वय रत्नाकर (संड १-२) थी शेन स्वेडाम्बर तेरायंची महासमा, बनवता थी जैन साहित्य प्रकाशन समिति, बहुमदाबाद धागमोदय समिति, मेहमाना

६५-- प्रक्तोत्तर तस्वबोध ६६---पौच भाव की चर्चा ६७--- शौन इन्द्रिया भी भोलखावण ६८--बादन बोल को धोकडो ६६---भगवती सत्र ७०-भगवती सार (गुन०)

७१--भगवती मूत्र (प्रभयदेव टीका) प्रागमोदय समिति, मेहनाना ७२--भगवती मूत्र की टीका

**५२—भगवती सूत्र के बोकड़े** ७४—भगवती नी जोड ७१--भगवतः गीता ७६-भाव संप्रहादि ७७—ऋमविष्वंसनम्

७६—योगनास्त्र

विशेषावश्वक भाष्य

४६- ,, (तस्वप्रदीविका वृत्ति) ४७- ,, (तासर्य वृत्ति) ४५--परमारम प्रकाश ४६--प्रचीम बोल

६०---पण्यावणा

६३-प्रवचन सार

६४—प्रस्तव्याकरण सूत्र

६१-- प्रभापना सूत्र (धनु०) ६२-- प्रजापना गुत्र टीका

१३—नन्दी सत्र ५४—नायाधम्मकहामी ५५--पञ्चास्तिकाय (दि० मा०)

k२—नवसद्धाव पदार्थ निर्णय

५०--- नवतत्त्व प्रकरण ४१--- नवतस्य स्त्रवतः

822 सब पडार्घ **८१**—स्थानाञ्च (ठाणाञ्च) रोठ माणे≆लाल चुत्रीलाल, घहनदाबाद व (दि॰ संस्करण) < २—स्थानांग-समवायांग(ग**ड०**) गजरात विवापीठ, प्रहमदाबाद धागमोदय समिति, मेहसाना **८३—सम्बायाङ सन्न** ५४—समीचीत धर्मशास्त्र बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली थी परमधत प्रमावक जैन मण्डल, बम्बर्ड ५४-समयवार **८६—सागारवर्मामृत** सरल प्रज्ञा परवक्तमाला, महावरा, झाँसी **५७—सद्धर्ममण्डनम्** श्रीतनमुखदास फसराज दगढ, सरदारशहर ८८— सयगडीग सत्र थी विजयदेव सरि संघ. बम्बर्ड ८१—सर्वत चक्राज मा ० श्रतसागर दिगम्बर जैन प्रंचमाला समिति, जयपुर सत्रागम प्रकाशक समिति, गडगाँव कैन्ट ६०-सत्तागमे .. श्री दिनग्र विजय जी ६१--शान्त संघारस ह २ — जाताधर्म कथा टीका थी सिद्धनक साहित्य प्रचारक समिति, सुरत £३—ग्राचार्यं कन्दकन्दना त्रिरत्नो श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति घडमदाबाद EV-A Text Book of Inorga: J. R. Partington, M.B.E., D, Sc. nic Chemistry : G. S. Newth, F. I. C., đo -x3 ۳۶3 do : Prof. I. M. Mitra, M. Sc., B. L. Ev- The Doctrine of karman: Dr. Helmuth Von Glasenapp in Jain Philsophy : Esmarch S. Gilreath € = Foundamental concepts of Inorganic

in Jain Philsophy

Ex Foundamental concepts of Inorganic chemistry

Ex General and Inorganic: P. J. Durrant, M. A., Ph. D. Chemistry

One General Chemistry: Linus Pauling

A. Chakravarti

A. Chakravarti

A. Chakravarti

Concept Books of the East: Dr. F. Max Muller

(Vol. XXII, XLV)



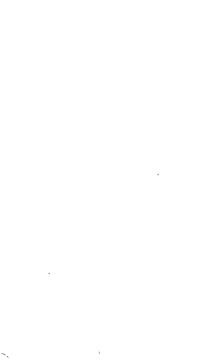

## शब्द-सूची

अंगल-६२ अंगोपांत—१६४ अंधकार १०६, ११२ अकण्ड्यक तप--- ६४६, ६५१ अकर्करावेदनीय कर्म के बंध-हेत्--२२२ अक्लब्रुदेव-४०५, ४४७,४५०, ५१४, x 26. 555. 556 अरूरवाणकारी कर्म के बंध-हेत---२२२-23 अक्पाय संवर--- ५२४, ५२६, ५३० अकांत दास्ट—११२ अकाम निजेरा –६०६, ६११, ६१४-१५ अकुदाल मन-४१६-२० C3\_\_\_ETS अक्षर संबद्ध शब्द--१११ अगुरुलघत्व--११४ अगुरुलघ नामकर्म-१६६, ३३३ अग्रि—६८८ अचक्षदर्शन-३०७ अचक्षदर्शनावरणीय कर्म--३०७,३१० अजीवकाय असंयम-४७३ अजीव गुणप्रमाण—५४६ अजीव द्वय—६८. ८३ अजीव प्रहार्य--२४, ४७-१३२, ६६, 237, 3EE, UEY

अजीव शब्द--११० अज्ञात चर्या—६४२ अज्ञान—५७७-८० अजान परीपह---५२३ अज्ञानिक मिथ्यादर्शन- -३७५ अज्ञानी---४२३ अठारह पाप---२६२, ४४८ अइड—६१ अह्रहांग—६१ अतिधि-संबक्षिण वत---२३७ अनीत काल---- ५६ अतीर्थं सिद्ध---७४० अतीर्थे**ड्क**र सिद्ध—७५० अर्थनिपर---६१ अर्थनिपरांग—६१ अदत्तादान आसत्र—३८१, ४४६ अदत्तादान विरमण संवर---५२५ अदर्धन वरीपह—४२३ अद्वाकाल—६१ अटटलाम चर्चा—६४२ अधर्म-७२. ७४. ७६ अधर्म ब्यवसाधी—४६१ अधर्म-स्थित—¥=०-**=**१ अवर्मी---४८०-५१

अवर्मास्तिराय-२३, १२३

अनित्य अनुप्रेक्षा---५२०, ६७० अनिदान---२३२

अनिर्हारिम अनशन---६३२-३३ अनुग्रह—२३७

अनिष्ट शब्द--११२ अमिहिन्द्रक सप-६५१

अनदीर्ण--- ६७४-७५

अनुपम निजेरा—६११

अनप्रेक्षा-५२०-२१, ६८३

अनुप्रेक्षा स्वाच्याय तप—६६७

अवर्मास्तिकाय का क्षेत्रप्रमाण-७२ अवर्मा० के लक्षण और पर्याय-७७-७६

₹

अवर्मा • विस्तीर्ण और निष्क्रियद्वव्य-

30-80 अधर्मा० शास्त्रत द्वा--७३

अधर्मौ॰ स्वतंत्र द्रव्य-७३

अध्यवसाय—२७७, ४१०-१,४६५-६६ अध्यवसाय आस्रव है --४१०-११

अनन्त-६२. ३२६

अनन्तवृत्तितानप्रेका-६७१ अनन्तानदन्यी कपाय-३१८

अनन्तानवन्त्री मान-३१३ अनन्तानबन्धी माया--३१३

अनन्तानबन्धी लोभ--३१३ अनुभिगृहीत मिय्यात्व-३७४ थनवारता—६१

अनवस्याप्याहे प्रायदिवत्त तप—६५६ धनशन के भेद--६२६-३३ अनाहार उपयोग—५७६

अनार्शंस किया आध्य--३८४ अनावन काल - द६

अनात शब्द—११२ धनात्मा—६३ थनामोरिक निय्याल-३ ३४

धनप्रभागिक निष्माल—३०४

बनायातना दिनय—६४**१-६६**०

धनाओर किया अध्यत—३८४

अनन्तानुबन्धी क्रोध—३१३

अनुभाग कर्म-७२४ अनुभाव---३१०,३१८,३२६,३४१-४२ अनुभृति-५८६, ६२२ अनत—४४५-४६

अनेकसमय सिद्ध-७११ अनु-एवंमुत वेदना—७२५ अन्त आहार--६४७ अन्तविद्या---४१५ अन्तरत—७८२

अन्तरातमा--३६ अन्तराय वर्म--- ३२४-२७ अन्तराय वर्गे ब्युत्सर्गे—६७२ धन्तर्मृहर्व-३२६

अन्तरहाय स्वरत्रस्य चर्या—६८१ अन्तपानादि द्रव्य--२३३ अन्त पुम्य--२००, २०२, २१२-३५ अन्यक्षेत्रिक--३६१

अन्दत्व अनुदेशा—१२०

अन्यलिङ्ग सिद्ध—७५०, ७५१ अपनीत चर्चा-६४१ अपनीतोपनीत चर्चा—६४२ अपरिकामं अनदान्—६३२ अपर्याप्त नामकर्म-३३८ अववर्तना—७२६ अन्हत्य असंयम-४७३ अपायानुप्रेदाा—६७१ अपादवंस्यता—२३२ अपूर्वज्ञान-ग्रहण—२१८ अपृष्टलाभचर्या—६४२ अपकाय असंयम—४७२ अप्रत्याच्याची---४७-अप्रत्याख्यान क्रिया आसव--३८६ अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-3१३ अप्रत्याख्यानावरणीय मान--- ३१३ अप्रत्याख्यानावरणीय माया— ३१३ अप्रत्याख्यानावरणीय छोभ--- ३१३ अप्रत्यास्याती ऋषाय---३१८ अप्रतिहतप्रत्याख्यात कर्मा ५२८, ५२६ अप्रमत्त सयत—४**८**२ अप्रमाद संवर ५११, ५२४ ५२६-३० ·अप्रमार्जन असंयम—४७३ अप्रशस्त कायवितय—६६२ अप्रशस्त ध्यान-४७०-७१ अप्रवस्त भाव---२४४ अप्रशस्त मनवितय—६६१ अप्रशस्त बचनविनयं—६६२

अप्रशस्त विहायोगतिनामकर्म--३३५ अप्रावतक तप---६४१ अग्रिय शब्द—११२ थवाधाकाल---७२२-२३ अत्रुद्धिपूर्वक निर्जरा—६०६ अवद्य—४४६ अभयकुमार—६८६ अभयदेवसूरि—३६८,३८६,४०८,४६१, प्रश्रं, ६२२, ७०७ अभिक्षालाभ चर्या—६४२ अभिष्ठणजानोवयोग---२१५ अभिग्रह—६४०-४१, ६४४ अभिगृहीत मिथ्यात्व— ३७४ अभ्याख्यान — २१२ अप्रसंज्ञाम टाइड—११२ अमनोज शब्द--११२ अमास्सर्व---२२४ अमादाविता—२३२ अमृतबन्द्राचार्य--३६६ अमर्त-४०, २७१, २८३, ४१४ अयत-- ६१ अयत—६१ अयुनांग—६१ -अयशकीतिनाम कर्म--३३६ अयोग संवर-५११, ५२४, ५२६-५३१ अरति—२६२ अर्शत परीपह—<u>५</u>२२ अरति मोहनीय वर्म-३१६

अरसाहार—६४७

अरिहंत बत्सलता—२१४

अरूपी—४०, ६८, ८३, २८२, ४१०,

४७४. ७६६ अर्द्धनाराचसंहन नामकर्म-३३२,३३७ अद्वेषयंक आसन---६५० अर्द्धपेटा विधि—६३७ अलाभ परीपह—५२२ अलोक -७=-७६.१३० अलोकाकाश—७=-७६ अलोक-लोक का विभाजन—१३०-३१ अलाकालिक अनुशन—६२६ अल्पायुष्यकर्मं के बंब-हेत्—२०६ अल्पलेपा एपणा—६४३ अवधिज्ञान-४७६ अवधिज्ञान विनय —६५४ अवधिज्ञातावरणीय कर्म—३०४ अवधिदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१० अवमोदरिका तप—६३४-३८ अवर्णवाद—३१६ अवव---६१ अववांग—६१ अवस्था---३६ अवधावणगत सिक्य भोजन---६४७ अविपारुजा निजेरा—६१० अविरत—४७६-७<del>-</del>, ५२-, ५२६ अविरति आवव--३७२, ३७३, ३७६, 353

अग्रम कर्म-१५३, २२७ अशम दीर्घायुष्यकर्म के बंब-हेत्--780-88 अशम नामकर्म---३३१, ३३६, ३३६ अशुभ नामकर्म के अनुभाव-१४० -अराभ जामकर्म के बंब-हेत्—२२७ -अशम योग---र४४, ३०१, ३२० अशम रम नामकर्मे—३३८ अद्युभ स्पर्श नामकर्म—३३८ अञ्चनानुप्रेक्षा—६७१ असंख्यात—६१ असंख्येय-- ६१ असंयत—४७=, ४६२ ४२५-२६ असंचम — ४७२-७३ असंबत्त अनगार—४८२ असंसृप्टचर्या—६४२ असंसुप्टा एपगा—६४३ असातादेदनीय कर्म---२२०-२१, २२४, ३२७-२८ प्रसातावेदनीय कमं के बंध हेतु—२२०**॰** २१, २२४ असोच्या केवली--६७५

अस्तिकाय--२७, ४१, ६६-७२

अस्यिर नाम कर्म—१३६

अद्यरण अनुप्रेक्षा--५२०, ६७०

अस्म आयुष्यकर्म—३२६-३०

अशम आयुष्यकर्म का बंब—२११

अगचि अनप्रेहा—५२०

. .

बहोरात्र—६१ बाकास—७२-७४, ७६, ७८, ४१३

आकाशास्तिकाय---२७, १२७

आकासा० का क्षेत्र-प्रमाण—७२ आकासा० के रोज—१००

आकाशा॰ के भेद—७= आकाश॰ के रुधण और पर्याय—

नामसंज के लक्षण आर

भारताश विस्तीणं और निष्क्रिय द्रव्य —७४-७६

30-30

— ७३-७५ आकाशः शास्त्रत और स्वतंत्र द्रव्य-—

आसिक्यस्य—५१९ आसिक्यस्य—५१९

आकारतम्य—५१६ आक्रोश परीपह—५२२ आगम भावकाण—४८५

आगम भावशाण—४८४ आगम भावलाभ—४८४

आनाम्स्र मानलाम्—४८४ आनाम्स्र —६४६ आनार्ये आत्मारामत्री —६२६

आचार्य जवाहरलानजी—४२२, ४६२ आज्युदित दर्शनवाला—३१० आजप—१०६, ११३

आतारक तर—६५० आतोच गब्द—१११ आत गब्द—११२ आतमगुद्धवर्ष तप किम के होता है?—

६७६-८० यातमगुद्द्ययं ता और बमंध्य— ६७१-७६

वात्मा—२४, २०, ३२, ३४, ४९४, ४०७,४१३,४०४,४१, ४४, ४९४, बात्माओं के स्वामाविक बाउ गुण

आदाननिक्षेपण समिति—४१६ आदिभूत प्रमाण—६२ आधिकरणिको क्रिया आलव—३८३ आध्यारिमक बीर—४६

आदरकीय पदार्थ--७६७-६५

Ŀ

आनुपूर्वी—१६३, ३३६ आनुपूर्वी नामकर्म—३३८ आभिग्रहिक मिय्यात्य—३७४ आभिनिबोधिक ज्ञान—४०४-७६

आभिनिवोधिक ज्ञानविनय — ६४४ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय वर्म — ३० आभिनिवेधिक मिध्याल्य — ३७४ अभिनिवेधिक मिध्याल्य — ३७४

आस्यत्तर सम्यूगवर्श— ६४४ आवर्तगरवाद्यागता—६३० आवुष्य—३६-३६, ३६६-३०, ३३६ आयुष्य वर्म - १०६-३० आयुष्य व्यूलगर्ग—६७२

आर्ग-- ६२, ६३ आर्ग्य-- ४१८ आर्ग्य-- ४१८ आर्ग्यन-- ४१९, ६६८ आर्ग्यनाई त्राव्यक्षिण वग-- ६४३ आर्ग्यन-- ६९६

cf, 3/2 f3

....

đ. आस्रव अनुप्रेक्षा---५२० आश्रव एवं संबर का सामान्य स्वरूप— आम्रव और अध्यवसाय-४१०-११ आवव और अविरति अश्म लेखा के परिणाम--४०६ आवव और कर्म में वैभिन्य-3६६ आसव और जीव-प्रदेशों की चंचलता --- ४१३-१६ आषव और तालाब का द्रष्टान्त-355-58

₹s

आवव और नौका का दशन्त---३६३ कालक और पापस्थानक-४६४-६४ आस्य और प्रतिकारण—३६२ क्षाप्तव और प्रत्याख्यान--३८८ अध्य और जोबन्द्रोय-४१७-१६ क्षासब और भते-बुरे परिपान--३७० आसर और भारतेरना -४०६ क्षासब और सहायें – ४१० आरहर और गुभागुभ वरियाम—३७० 338 - 312it + 1 BRT2 धासन क्यों का ज्ञान--रेटड क्षांसब क्यों का क्यां --१८७

आसब जीव-अजीव दोनों का परिचान नहीं--४०७-८ आस्रव जीव कैसे—४१२-१३, ३७१ आसव जीव-परिणाम—३७०, ४०**१** 

आसव जीव-परिणाम है अतः जीव है-

¥0 आस्रव जीव या अजीव--३१७-४०० आसव-द्वार और प्रश्नव्याकरण सूत्र--33E आस्रव-निरोध---३८६ आस्रव पदार्थ-३४४.४५६ आसव पाँचवाँ पदार्थ--३६८-६६ आसव रूरी नहीं, अरूरी-४२५२७

आसव विषयक संदर्भ-३६४-६६ आसन संख्या—३७२-७३ आसबों की परिभाषा---३७३ आराय और योग---२६६-६८ आहारक वर्गणा—२५२, ७२६ आहार संज्ञा—४७४ आज्ञासक संधीर—३४, १०८, १६३ इगिनोमरण अनगन-६३० इस्वरिक अनदान के १४ भेद—६२६ 5-3-680

राव्द-सूची

इहलोक--६१५ उपघातनाम कर्म—३३८ र्द्यागयकिया आसव---३८३ उपनीत चर्या—६४१ र्दवी समिति—५१५ उपनीतापनीतचर्या —६४२ उधितचर्या—६४१ उपभोग अन्तरायकर्म-३२४ जनिमनिशित चर्या—६४१ उपयोग---४०, २०५, ४०२, ४७६-५० वच्चतोत्र कर्म—१६७-६८ जस्योग- परिणाम—५७२ उच्चगोत्र कर्म के संपर्भेद—३४२-४३ ज्यवास — ६२६-२७ उच्चगोत्र कर्म के बंध हेतु---२२८ उपराम—३६, ४८६, ४८५ जन्द्रस्थ्यादस्यक्षिणका—६२ उपादेव पदार्थ—७६७-७६८ उञ्मित्रधर्मा एपणा —६४३ उपेशा असंयम—४७३ उत्बद्धकासनिक तप--६४६ उमास्वाति—४२०, ४४७,४४८, ४७०, प्रवृत्र, प्रवृष्ठ, प्रवृष्ठ,प्रवृत्त्, उत्तरकृष--१२ प्रदन्, ६०६, ६१३,६३६. उत्तर प्रकृतियां—१६०,३३१-३४,७२०-**६४७, ६७**६, ६**८०,६८**१, २१. ७२४ ६=३,७०६,७४७ उत्यान--४७५-७६ बत्पल-६१ उटन परीपह---५२१ उत्पलाङ्ग**—६**१ ऊर्ध्वरेणु--६२ जन्मर्ग ममिति—५१६ क्रतोदरिका तप—६३४-३८ ऋपभ नाराचसंहतन नामकर्म—३३६ उत्सर्पिणी काल—६३ एकत्व--११३ उदय--३६,४०२, ४०६, ४२४, ५८८, एकत्व अनुप्रेक्षा--४२० X03 एकसमय सिद्ध—७५१ उदयनिप्यस्त भाव---४०६ দ্ৰায়—४৩০ उदीरक—६७५ एकान्त मिथ्यादर्शन—३७४ उदीरणा—६७४-७६ एकेन्द्रियजाति नामकर्म---३३६ उदगहीता एपणा---६४३ एवंभृत वेदना-७२४ उद्धता एपणा--६४३ एपणा—६४३ उद्योत-१०६, ११२ एपणा समिति—४१४ उद्वतंना—७२६ ऐरवत--६२ . उपकरण अवमोदरिका तप—६३५

कल्याणकारी कर्म-द्रन्य के दस बील-

औदयिकभाव अवस्याएँ--५७३

औदारिक दारीर—१०७-द औपनिहित चर्या—६४३ औपमिक काल—६१-६२

औदारिक्तवर्गणा—रव्दर, ७१८, ७२६

औपश्चमिक चारित्र---५३६-४० करण —६७४ कर्त्ता—३३, ४०२-३, ४२२-२३ कतुः त्व—६७४ कर्म—३४. ३८, ३६, १०७, १४३, १४४-४६, १६०, १६८-६६. २०१, २२२, २२६, २३१, २७७, २६०-६१, २६४. २६८-६६. ३७८, ४०३, ४२३, ४७४-७६, y Uo कर्म और क्षयोपशम --३६ कर्म की प्रकृति---७२०-२१ कर्म-ग्रहण---४१३, ४१७ कर्मदल-७२७-२६ क्रमेंद्रव्य—५०६ कर्ममेद-६७५-७६, ७२५ क्मरहित जीव की गति—७४४ क्मंस्कन्ध के १६ गुण-७२६ क्में रिथति—७२१-२२ क्मेंहेतु—२६४-६५, २६⊏ कर्मों (आठ) का स्वस्न--१५५ कर्मों के नाम गुणनिय्यन्न है—१६८ क्ट्यनीय—२३<sup>७</sup>-३८

**२३१-३** कल्याण शरी कर्मी के वंब-हेतु--१२ कपाय---३१२-१६, ३१८, ३२०, ३७८ x=x, 430, 60€-88 कपाय आस्रव—-३७५-७६ क्याय प्रतिसंहीनता तप---६४२-४३ कप्ट---६१३-१४ काकली सब्द--११० कान्त शब्द--११२ कान्ति शब्द--१०६ काममोग—१५१, १७७, २४=, २५१ काय असंयम-४७३ काय आस्रव—३५१ कायक्लेश तप—६४५-५१ कायगसि---५१४ काय पुण्य ---२०० काय योग--४५४-५६ काय विनय तप-६६२ काय संवर-५२६ कामिकीक्रिया आसव—३८३ कारण---१८२, ४०३-४, ४१४ कार्तिकेय--६०६, ६१२, ६७६ कामंण योग एवं आसव—४५६-५७ कार्मण वर्गणा—२८२, ७२६ कामंग शरीर-१०५ कार्य---र=२, ४०३ कार्य (सांसारिक) जीव परिणान हैं--**૪**૨१-२२



गुण--२७

चक्षदर्शनावरणीय कर्म--३०७, ३१०

चशरिन्द्रिय आसव--३-१, ४५२

चक्षरिन्द्रिय संवर-५२५

चक्षरिन्द्रिय-बल प्राण—३०

चतरिन्द्रय असंयम-४७३

चतर्थभक्त अनशन--६२६

चन्दनबाला--७५१ चरक—६७९

चर्या परीपह--- ५२२

चारित्र पर्यय-५४२-४३

धारित्र विनय तम-६६१

चित्र चक्रवर्षी--२४०

चतरिन्द्रयज्ञाति नामरमं—३३५

चारित्र-४२३, ४४१-४२, ५६१, 97 Z

चारित्र-मोहुनीय कर्म- ३१३, ३२०,

चेत्रन-१४, ४०, १४१, ३०३, ७०६

456

गण-प्रमाण---५४६-४७ गृति—५१३-१५, ६८४ गुणस्यान--५२७ गरूत्व भाव--२६४ गरुवत्सस्त्रता—२१४ गृहलिङ्गी सिद्ध--७५१

गाङ्गेय अनगार—७५१

गिलरीय, इ॰ एस॰---१२४

गृहस्य--४४१ गोचरी—६४४ गोमुत्रिका — ६३७

गोशालक—४७४ गोत्ररमं—३६,१०७,१४४,१६७,२२८-7E, 381-83, 5E2, U2E, 223 गोतम-४१४, ४२४, ४२६, ४६६, ¥36-32, \$38, 23=, 283, 286, X / 3- x=, X36, 677, 678, 636, 170, 270, 270, 27V ंघ:-वा (छिन मान या तल सी)— 454 56

ग्डान--६६४ दन का—६३६

#11-1:X

of 5-100, 226

दावा-३६१, ४६३

छेदाई प्रायदिचन का—६४६ होतास्यापनीय पारित्र—४११ धेरोतस्यान्धेय गंपम-४३६ त्रफव स्विति—३१० 354-3X 27-11,10121,30E

चेता-३१

वंतस्य--५४६

द्याया-१०६ ११२

· जड़ पदार्थ--१२१-२३,१२६ • जन्त—३४ जयन्ती —४८० जयाचायं--५२७,५२६-३१, ५३७, ४४६,४८६-८७ ६१४. £\$19 जर्जरित सब्द—११० जल परीपह—५२२ जाग्रत—४७१-८० जितेन्द्रिय—६५२ जितेन्द्रियता—२३२ जीव---३७१,३६८-६६,४२२-२४ जीव अच्छेद्य द्रव्य —४२ जीव उत्पाद-व्यय-ध्रव्य युक्त--४१ जीव और कंपन—४१३-१६, ४१७-**९** ं जीव और कर्म-प्रहण—४१७ ·· जीव और मति---११५ जीव और दःख---३२८-६ जीव और प्रदेश्वंब—७२६-७२६ जीव और भय—३२८-६ जीव और योगासव---४०४ जीव और विलय-**-**४३ जीव और दौलेशी अवस्था—४१४ जीव कर्मकर्ता—४०४-४ जीवका अस्तित्व—२४-२७ बीव का पारिकामिक और उदयभाव-योग—**४१६-२१** 

विक्रात्वाहि---४०६-७ जीव के २३ नाम---२६-३६ जीव के सक्षण जीव—४१० · जीव गुणप्रमाण—५४६-४७ जीव-द्रव्य अस्पी है—४० जीव-द्रव्य अस्तिकाय है---४१ जीव-रब्य की संख्या---४३ जीव-द्रव्य चेतन पदार्थ है--- ४० जीव-दब्य शाश्चन पदार्थ---४१ जीवनद्य**िन्छ। नि** जीव पदार्थ (द्रव्य)—१-४६, २४,२५-₹७, ₹६, ₹४, ₹६, ₹६, ४०,४१, ४३, ¥×-¥€, ६६; =₹,११×,१२=-२६, ₹£¥-£¥,₹०₹,₹£€, ₹£७,₹£¤, ₹EE, ¥01-₹ ¥१३-१४, ¥४६, ४६०, ४८२, ४४४-६ ४७०-७१, 90 E. UEY-E= जीव-परिणाम—आसव—**४०**१ जीव-परिणाम-**--ध्यान--४**११ चीद-परिणाम-सांसारिक **वार्य-**-¥**२१-**२२ श्रीव-परिणाम-योग-सेदपादि-जीव-भाव, इञ्च— ३६-३७, ४०-४४ नेत ग्रस्ट-११० बोव धारवत-संगारवत वृत्ति?—४४ जीवाहीय भारत विभाग-संघ-- ७६४

ं जीव के लट्यनियान्न भाव--

12 नव पदार्थ

जीवात्रीय आदि प्रश्तीत्तर (नवतत्त्री स्य--१७६ २१६ २३= २३६६४८ पर}—७६५-६= २४३, ४१६, ४६६, ४७०, ६०५, **६०८, ६१०, ६१२, ६१३, ६१४,** 

जीवारितकाय-२०,२१,१२० जेडा—३२ ६१४, ६२१, ६२६-७२, ६७४ ता और स्ट्रच--६१४, ६१६, ६२१,

ज्ञान---३०३-४,३०६,४७४-७७,४७६-ता का फल-निधेवस या अम्यूरय-50. UXR

शान-निह्नव---३०६ प्रात-धत्यनीयता—३०६ ता की महिमा--६==-६१ शान-प्रद्वोश---३०६ ता के मेद—६१४, ६२१-२, ६४४-६

ज्ञानविनय तप-६५६ शान-विसंवादन-योग—3∙६ ज्ञानान्तराय—३०६

ज्ञानावरणीय कर्म--३=,३६,१०७-१४४ ₹•₹-₹. ४७४, ४७=-७६, ७१६ ज्ञानावरणीय कर्म के दस अनुभाव-

Yo E ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेत--₹98,30€

ज्ञानाशातना--३०६ शेय पदार्थ--७६७

इयरेन्ट-१२०-२१ डाल्टन और परमाणुबाद—१२०-२१ डोकल्स, एम्नी--११5

तज्जातसंसुद्य चर्या—६४२

तत्त्वों की घट-बढ़---४८४-६

तद्भयाहं प्रायश्चित्त तप--६५७ :

तप शब्द —१११

होसी, टीकम-५२७

तप्राह्ं प्रायश्चित्त तप-६५८

तामली तापस—६७६,६६०

तामल्य—६७६ ताल शब्द—१११ तिर्घठचगति नामकर्म---३३६ तिर्गठचानुपूर्वी नामकर्म—३३५

तिर्घञ्चायुज्यकर्म—३३०

तिर्मञ्जायुष्य के बंध-हेतु—२२५ तीर्थ सिद्ध--७५०, ७५४

555

६७६,६७२-==

प्रक्रिया—१७३-७६

६७६-८३

**६८०-६८**६

तप के रुक्य पर स्वामीमी--६१४-६

तप के लक्ष्य पर जयाचार्य—६१७-१६

तप (सकाम) कर्म-क्षय की

तपस्वी-बत्सल्ता—२१४

तप (सकाम) किसके होता है—

तप संवर का हेतु है या निर्गरा की~

तीर्थञ्चर सिद्ध—७५०, ७५४ तीर्यद्धर गोत्रकर्म-६९१ तीयंद्भर नामकमं के बंध-हेतु--२१३-२९ तणस्पर्धं परीवह---५२२ तेजसकाय असंयम—४७२ तेंत्रस् वर्गणा—२८२, ७२६ तैत्रस शरीर--१०८ त्याग---२१७. ५१६. ६७= त्याग से निजंश—१७७-७६ त्याज्य पदार्थ---७६७-६८ ब्रोन्डिय असंयम-४७३ वीस्टियकानि नामकर्म—३३६ धन्ना अनगार—४४७ धर्म--१७६-७, २४६-५१, ३७६-७, x80, x22, 528, 5=0,5€0 धर्मकया से निजंश और पण्य---२१२ धर्मेकथा स्वाध्याय तप--६६७ धर्म ध्यान तप-६६=, ६६६, ६७१ धर्मध्यान तप का अनप्रेक्षाएँ--६७३ धर्म बनाम कर्म-१७६-७ धर्मञ्चवसायी—४५१ घमंस्थित—४८०-**⊏**१ धर्माधर्म ब्यवसायी-४८१ धर्मावमस्यित—४८०-८१ धर्मावर्मी—४८० धर्मास्तिकाय-२७, ७८, ७२-७६,=१, ED TOLE FRE. UNX

धर्मास्त्रिकाम के स्कंधार्वि भेट---198-28 stoff-ven धप--१०६, ११३ ध्यात—४/९०-५१ ध्यान-जीव-परिणाम-४११ ಣಾನ ನ**ಾ**-೯೯೯-७१ हंडायुनिक तप—६४० टंडामडाक परीपह—<u>५२१</u> दर्शन---३०७, ३१०, ३११, ३७४, 408-58 टर्डात किया आसव —३८३ दर्शन मोहनीयकर्म-३११,३२०, ४०६ दर्शनमोहनीय कर्म और मिष्यात्व आग्रा दर्शनविनय तप—६५६-६१ दर्शन-विशिव्य---२१४ दर्शनावरणीय कर्म--३८, ३६, १०७, ₹**५**५,३०७,३१**०**, 450. UES दर्शनावरणीय वर्म के बन्ध हेन---१२६, 310 दलिक दमं-६७४.६ दस धर्म-४१ अ-२० द्या-विश्वतियाँ—११४ 217-702 71€-70, 711·1€ 1XE 328 दान बन्तराय कर्न-३२४ तेत्ररा-३४३

दीघे शब्द—११० दीर्घायुष्य कर्म के बंध-हेतु-२०६-११ दःख---२४८, २७४, २८१, २८८,२६०. ₹२**८-२**६, ३६१, ७२४ दर्राभगंध नामकर्म-३३८ दुर्गति—६१५ दुर्भगनाम कर्म---३३६ दुलंग—२५२ द:स्वर नामकर्म-३३६ दृष्टलाभचर्या--६४२ हच्छि—५६२ दृष्टिसम्पन्नता---२३२ देवगति—३१५ देवानन्द सूरि---७२७ देवायुष्य कर्म—३३० देवायुष्य के बंध-हेत्---२२६ देवेन्द्रसूरि—४२०, ५१२, ५१५, ६०८ देश—७१, ३०६ देशघाती—३०४, ३१२ देश आरावक—६७७, ६७९ द्रव्य-२७-२८, ३७, ४१, ४३, ६७, **६८,७३, ७४, ११८, १२७-२८,** द्रव्याभिग्रहचर्या---६४१ द्रव्य का अस्तित्व---६८-६९ नामकर्म (अशुभ)--३३१-४०

द्रव्य जीव के गणादि भावजीव हैं---४४ द्रव्य जीव के भाव--३७

द्रव्य जीव का स्वरूप---४०-४४

ं . . . १/८१/---विकास

द्रव्य योग--२७७, ४६०-६३ द्रव्य योग बनाम कर्म--४६२-६३ द्रव्य लेश्या—४६८ द्रव्य वैधर्म्य-१२६ द्रव्यव्युत्सगं तप—६७१-७२ द्रव्य संयोग—४५३ दव्य साधम्यं---१२६ दव्यों का सामान्य लक्षण---३३ दीन्द्रिय असंयम--४७३ दीन्द्रयजातिनाम कर्म---३३६'' द्वेष---७१०-११ नधमल, मुनि श्री---६१६ नपुंसक लिङ्गी---७११; ७१४ नपुंसकवेद---३१७-१= नमस्कार पुण्य---२००, २३३-४ न रकगति नामकर्म--३३६ नरकानुपूर्वी नामकर्म-३३८ नरकायुष्य कर्म**—**३३० नरकायुष्य के बंध-हेतु---२२४ सब पदार्थ---२२-२३ नव पदार्थों में बीवाजीव-४४, ७६४ ७६८ नाग्न्य परीपह-५२१

नामस्मी—३६,१०७,१४४,७१६, ७१७

. : ज्यभेद--१६२-६,३३२-३४

नामकर्म (शुभ)--१६२-६ · नामकर्म की उत्तर प्रश्तियाँ और

द्रव्य मन-४२०

नव पदार्थ

नाम कर्मकी पाप प्रकृतियों का निजंरा---विवेचन--- ३६६-४३ अज्ञात-६०६. ६११, ६१४,६१४. नामकर्म की सुभ-प्रकृतियों का विवेचन ६१७, ६२०, ६२१ अनपम---६११ **—१६२-६** नायक--३५-६६ अप्रयत्नमला—६१० नाराचसंहनन नामकर्म—३३६ अवृद्धिपृवंक—६०६ निःधेतम— ६८६ अविपाकज्ञा—६१०, ६१३ निकाचित कर्मा—६७५-७६ इच्छाक्त--६११ निक्षिप्त चर्या—६४१ उपक्रमकत—६१० निधिप्तविधाः चर्याः—६४१ कर्मभागजन्य---६०६ नियंन्य--३६०, ४१=, ४८१,५३७-= कालकृत—६१० निद्रा---३०७, ३१० कुशलमुल---६०६-६१३ নিরানিরা—২০৩, ২ং০ तपक्त-६०६ निरनुबन्धक—६१३ निदा पंचक—३०८ प्रयत्नम्ला— ६११ निखद्य आस्त्रह—४६३–६४ प्रयोगडा—६०८, ६११ निखद्य और सावद्य कार्य-४४. ययाकालजा—६१०, ६१२ निरवद्ययोग—१४८-६, २५३, ४१६, विपानज्ञा—६१० vyy सकाम—६०६ ६११,६१२, ६१४, निरवद्य-सावद्य कार्य का आधगर---€\$¤, €₹0 **38-8** सविपाक--६१२ निरवद्य मुपात्रदान से मनुष्यायुष्य सहज--६१०, ६११ 798-70 स्वकाल-प्राप्त—६०१ निराकार उपयोग-४७६-८०, ४८१ स्वयंगत—६१० निरामश्री—३८६ नुमानुबन्धक--६१३ निरुपक्रव कमं-६७४-७६ निर्वरा-जराम विसके होती है ?-निर्वेश-४४, १७७, २०१, २१२, €0£, €\$0, €\$1, €\$? निजंध और बनादि सम्बन्ध-२१३, २३६, २४७, ३६८, Z.30-25 निर्मास पदार्घ-५४६-६६२

निजेरा और अन्तराय कमें का---ध्ययोपशम---५८३-८६ निजरा और उदय आदि भाव— ५७२-७५ निजेरा और जसकी चक्रिया---628-54 तिजेरा और जयाचार्य--- ६१४. ६१७--383 निजेरा और त्याग---१७७-७६ निर्जरा और दर्शनावरणीय कर्म का क्षवोपञम—५८०-१ ₹Ÿ

२४७

निर्जरा और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयो-निरवश-६६१-६२ धित्त-धिन्त--६६१-६२ निर्भरा और मोहनीय कर्म का

निर्जरा और धोबी का रूपक-६२४-निजंरा निरवद्य-६६१-६२ निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों निर्जस और निर्जस की करनी निर्जरा और पुण्य की करनी एक है--निर्जरा और मोक्ष में अन्तर—५७५

उपशम--- ५५६ और मोहनीय वर्म का क्षयो-

934--X=1-E3

निर्जरा का स्वरूप—५२७,५७०,६२४, EUK निर्गराकी एकान्त शुद्ध करनी—६२४ निर्जरा की करनी--- ४२७,६२४ निर्जरा की चार परिभाषाएँ--६२२-

निर्जरा कैसे होती है ?--६०८-२१ निर्जरा के भेदों का आवार-६२१-२२ निर्जरा बनाम बेदना—-५६८ निर्जरा-सकाम किसके होती हैं ?--€0=, €0€, €80, €88, €88 निर्जारा सातवाँ पदार्थ-- ५६५-७०

निर्जरा सावद्य करनी से भी--६१३ निर्जरा-सावद्य करनी से होनेवाली मे पान-बंध— ६१३ निर्भरा—सावद्यकार्ध से नहीं—६१४ निर्जरा शुभ योग से—६६३-६५६ निवर्तन योग—४४७-४८

निर्वाण---२३, ५६६-७० निविद्यति—६४५-४६ विद्याधात अनुरान--- ६३१-२ निर्हारिम अन्यन—६३२-३३ निर्हारी शब्द-- ११० तिसर्ग क्रिया आसर्व---१५४ निपेक--६७४ निषेक काल--७२२-२३ निष्कंप सकंप---४१५-४१६

निष्क्रिय द्रव्य--७५

नीवगोत्र वर्ध के जानेद—३४२-४३

नीचगोत्र नामदर्म--३४१ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती—१३१, नेप्तर्गिक मिथ्यात्व—३७४ नेपधिक तप—६५० नैपेथिकी परीपह--- ५२२ नोअक्षर संबद्ध राज्य---१११ नो-आगम भावश**ाण—४**⊂५ नो-आगम भाव लाभ---४५४ मोआतोच शब्द—१११ नोभाषा शब्द—१११ नोभपण शब्द—१११ नौ पण्य —२००-१,२४७ न्यग्रोध-परिमण्डल-संस्थान नामकर्म---330 न्यायागत---२३७ पंच परमेरिठ-२०७ पंचालव संवत्त—३६० पंचेन्द्रिय असंवम-४७३ पंचेन्टिय आस्त्रव—४४२ पण्डित—४७६ पतंगवीयिका-६३७ पदार्थ—६६, १५०, २७४, २५२, 303..355 पदार्थं राश्चि--६६

परमाणु—३४, ८१-१०० परमाण का माप-१०० परमाणु की विशेषता—१००-१ पालोक—६१४ वरिग्रह—४५०-५१ परिग्रह आसव— ३८१, ४४०-४१ परिग्रह विरमण संवर---५२५ परिप्रह संज्ञा---४७४ परिणमन- ३६, ३६५ परिणाम-११६, १७४, २७६, २८२, २८६, ३७०, ४०३, ४१८-१६, ४६४-६७,४६६, ४७४, प्रकट परिनिवृ त-४२६, ७४२ परिमित्रपिण्डपात चर्या—६४३ परिवर्तना स्वाध्याय तप-६६७ परिवेध्यमाण चर्या--६४१ परिवाजक--६७६ परिस्पन्दन--४१३-१४ परिहारविश्रद्धि चारित्र--५२३ परिहारविशुद्धिक संगत--५३६ परीपह-—५२१-२३ परीयह-जय-—६८१, ६८३ परोपदेशपुर्वक मिथ्मात्य—३७४ पर्याय-- २६, ४१, ७३, ७६, ६४, 848 क्रयोपम काल-- ६२



पुण्य-जिति कामभोग विय-तुल्य—१५१-२ पुण्य तीसरा पदाध—१५०-५१ पुण्य निरबद्य योग—१५८-६ पुण्य सावद्य करनी से नहाँ—२०५, २०६-३२

पुण्य से काम-भोगों

की प्राप्ति—१५१ पुण्य पुद्गाल की पर्याय है—१५४ पुण्य-प्रकृति (तीयंकर) से भिन्न पुण्य-प्रकृति का बन्ध-—२०२-३

पुग्य-बन्ध की प्रक्रिया—२०३-द पुग्य-बन्ध के हेलु—१७३-७६ पुग्य पुगकर्म—१५४ पुग्योत्पन्न मुख पौद्गळिक और विनाससीळ—१५२ पुद्गळ—३२-३३, ३४, ७१,६४-१२७,

१४४, २०१, २०२, ३१८, ४०१ पुराज (भाग) के उशाहरण—१०६-१४ पुराजातिकाय—१७, १२७ पुराज और लोक—१०४-४ पुराज का अविमागी अंग परमाग—६६

पुर्गल का चौथा भेद परमाणु—६८ पुरुगल का उत्ह्यन्य और जयन्य स्वत्य—१०२-३ पुरुगल का स्वभाव—१०५

पुरुगल को स्वभाव—१०५ पुरुगल के गुण और शब्द—६७ " पुराल के बार मेद-हे-, ११६-१७ पुराल के मेदों की स्थित -- १०४-४ पुराल के स्थान -- १०६ पुराल के स्थान -- १०६ पुराल करता अननत हैं -- ६७ पुराल स्था करता अनत हैं -- ६५ पुराल स्था करता कि -- ६५ ०५ पुराल स्था करता -- ६५४ पुराल स्था करता -- ६५० हुए स्था करता -- ६५० हुए स्था करता -- ६५४ पुराल स्था करता -- ६५० हुए स्था करता -- ६५४ पुराल स्था करता -- ६५० हुए स्था करता -- ६५० हुए स्था करता -- ६५५ हुए स्था करता -- १५५ हुए स्था करता -- १५६ हुए स्था करता -- १६६ हुए स्था करता -- १६

पुरास्त्रिज्ञी तिद्ध—ध्यरे, ध्यरं पुरावेद—हेश, हेश्द पुलाक निर्वत्य—ध्येश पूजन—स्यर, २३६, २४१ पुज्यपाय—४१४, ४४७, ४४०, ४६०-६८,४१६-१८, ६४०, ४६०-६८८, ७०८,७४०

पृथवस्य-११३ पृथवस्य मध्द-११० पृथिवी-२१ पृथ्वीकाय असंयम-४५२

वृच्बी इपत्पामार—'४४२ - पृष्टलाम चर्चा—'६४२ वेद्य निशायन—'६२७ पौड्मालक वस्तुर्य विनामानील हू—१०४-६

वीद्यस्टिक मुन्ती वा बास्तविक स्वस्य--१७१-५२ ₹0 नव पदाश प्रकीणें तप—६२८ प्रदेश--- २६, ७६-=१, =२, =६, ६०,

प्रकृतिबन्ध—७१७, ७१८, ७१६ EU, EE, EE 207, 203, प्रकृतियाँ (कर्मों की)--१५५-६,१६०-१ १०४.१०<u>४.४१७.७</u>१=, ७१€

१६-- १६७-= २०२-3. ७२७-२८ २४७-४८, ३,३-४,३०७-८, प्रदेश (स्थिर-अस्थिर) और आस्रव--४१७-१६ 388, 383-86, 378-74.

३२७, ३२८, ३३०, ३३१-६, प्रदेश और परमाणु की तुल्यता—६६ प्रदेश-क्यां—७२५

३४२, ३४४, ५८०, ५८२, प्रदेश वंब---७१८, ७१६, ७२८-६ ७१६-२१

प्रगृहीता एपणा—६४३ प्रमा—१०६, ११२ प्रमत—४४७ प्रचला—३०८, ३१०

प्रचला-प्रचला—३०८, ३१० व्यान योग—४४७ प्रमत्त संयत-४६२

प्रज्ञा परीपह----५२२ प्रणीतरस परित्याग—६४६ प्रमाद—२१६. २६६, ३२०, ३२६,

३७६,३७७,३८०.४१२,४१८ प्रतर तप---६२८

प्रतिक्रमण--३८७-८, ३६२ प्रमाद आसव-—३७२, ३७३, ३७६-= प्रतिक्रमण और आसव---३८७-८८ ४२७, ४न्४

प्रतिक्रवगारं प्रायश्चित तग---६५७ प्रवल-४१३-४

प्रतिपञ्दा स्वाध्याय तप-६६७. प्रयोग-क्रिया आसव---३५२ प्रतिमास्याची तप—६४६.

प्रवचन उद्भावनता---२३२ प्रवचन-प्रभावना----२१८

प्रतिसंलीनता तप—६५१-४ प्रवचन-बत्सलता:--२१४. २३२

प्रत्याख्यानः—३८८, प्र३४-५, प्र४७

प्रवर्तन योग--४५७-५८

प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-

प्रवत्ति--- २४४ लोभ--३१३

प्रत्याख्यानी—४७= प्रशस्त भाव--२४४. २१६

प्रशस्त भावलाभ---४५४

प्रत्याद्यानी-अप्रत्याख्यानी---४७=

शस्ये**न** वद्धि—७५०, ७५४

प्राणातिरात आस्त्रइ---३८१, ४४६-४८ बद्ध-७४२ प्राणातिरात-विस्मण संवर—४२४ बद्धबोधित सिद्ध--७५०, ७५४ प्रणातिणतिकी क्रिया आसव---३८३ वहाचर्य---४१६ प्राणी---३० णत्यविकी किया आसव—३५४ प्रादोपिकी क्रिया आखब---३८३ प्रान्त्य आहार---६४७ प्रायदिचत ता---६४६-४८ णायोशिक शब्द—११० प्राप्तम क्रिया आस्त्रव—३८४ प्रिय शब्द—११२ चेशा असंयय—४७३ দ্যস—৬४४ वंब---१७७, ३६८-६६, ७१४-५, 132-220 बन्ध की परिभाषा—७१४, ७२३ वंध के भेद---७१४.७१६ बंघन (संसार)---२६६ वंध पदार्थ—६९३-७३० बंधे हुये कर्मों की स्थितियाँ -- ७२६ वंच-हेत्—३८०, ७१०-१२ बल—३०, ३२०, ३४०, ४७४-६ बहिशंम्बकावर्त्त—६४४ बहुभृत-बस्सलता----२१५ वाईस पराधह---५२१-२३ बाल---४७३ बालपविद्यत-४७६ बाह्य और आभ्यन्तर तप—६६४-५६

भंडोपकरण आसव—३८१, ४५६ भंडोपकरण संबर— ५२६ भक्तवत्याख्यान अनशन—६३१ भक्तपरिजा अन्यन-६३१ भक्तात अवमोदरिका तप--६३४-३८ भक्ति---२१४-१४, २१८ भगवती सुत्र में पुण्य-पाप की करती---२३१ 27 - 37 c भय-मोहनीय कर्म---३१७ भव संजा—४७४ ma-3c, 802-3, 883, 885, 88E. 848 X40,X44, भाग अवगोरशिया सप—६३६ साव-क्षवण—४८४-८६ ਸ਼ਾਰ-ਭੀਰ---२७,३६-३७,३६, ४४.४८ भाव-जीव—आस्रव—४४ भाव-जीव--निरवत कार्यः--४४ भाव-जीव—निर्भरा—४४ भाव-जीव-सोध-४४ भाव-जीव--बीर--४६ भाव-जीव-सावद्य-निरवद्यकार्य-४४ भाव बन्ध-७०७ भाव मन--४२०

२२ त्तव पदार्थ भाव योग---२७७, ४१६,४६०-६२ मन पुण्य---२०० भाव लाभ—४५४ मत-बल पाण--३० मन योग---४४४-४६ भाव लेश्या-४१०, ४६८,४६६ मनयोग प्रतिसंहीनता-तप-४१६,६५३ भाव लेश्या आसव है-४०६ मन वर्गणा—२५२ भाव-ब्युत्सर्ग तप--६७२ मनविनय तप---६६१-६२ भाव संयोग—४=3 मन संवर-४२६ भावाभिग्रहचर्या तप-६४१ भाषा--११०.११२. ७२६ मनआम शब्द-११२ मनुष्य (तीन तरह के) - ४७६-७६ भाषा समिति—५१५ मन्द्यायुव्य वर्म--३३० भारत हाइड-१११ मनुष्यायुष्य के बन्ध हेतु—२२५ भिधाचर्या तप--६४०-४४ भिक्ष-३६० मनुष्य गति—३१५ मनोगधि—५१४ भिन्न शब्द-११० भिन्नविण्ड्यातचर्या तप-६४४ मनोज-राज्य-११२ भव---३०-३१ मान---३१५ मान आसव--१८२ मपण ग्रन्द--१११ भोत्त्रा-४०२ ४१३ मानव---३३ भोग-अन्त राय बर्मा—३२४ माया---३१४ भोग और कर्म बन्च-- १७७-७६ माया आसव-३६२ मंद्रिक गणवर-४१३ मावाकिया वास्तर—३५४ मंडितपुत्र—३६३, ४१७.१८ मारंग-४१७

দরি অল্লান—২৩১

मति ज्ञान—४ ७४-७६

मन--४१६-२०.

मन बसंदन—४०३

. 3031-3=t

मनःसर्वेद्यान—५७५-७७

मनःसर्ववद्यानावरधीय कर्म-३०४

नित्रा, एस॰ एम॰—१२०, १२३

मिप्यात्व—३७४, ४०६, ४१३

निष्यहर्व आस्त्रस—३३१-५४०६

निप्पात्व आसन् और दर्शन मोहनीय

निष्पात्वादि यीव के भाव है-४०५०

नियाल के मेर-१४/४८

ર્જ્યાં—લય

मुल प्रकृतियाँ (कर्मों की)—७२१,७२४ मुलाई प्रायदिवत तप—६५८ मोहनीय कर्म के बन्य-हेतु---२३०, मृपावाद आस्रव---३८१, ४४८-६ मपाबाद विरमण संवर—५२५ मीन चर्या—६४२ मैथुन--४४६-५० व्यवस्थात चारित्र--५२३,५४०-४१ मैयुन आसव—३८१, ४५० मैयन विरमण संवर - ५२५

मैथन-संज्ञा—४७४

मोक्ष-४४, २०७, २४२,३६८, ४११,

YOK, YEE, YUB, YUX, XKK, X=8, 682, 683, 603,640,

ययाख्यात चारित्र वी उत्पत्ति**x**x{-x? वयास्यान संवत--४३६ ब्रमी—६६१ याचना परीपह-४२२ यावत्त्रधिक (यावण्यीवन) अनदान-

भाव---४८६

318.70.378-3

₹;

सन-७१०

| योग१५८, २०३, २०४,२०५,२५३,                                                                                                                         | राजनन्द्र—४२३                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २६१,२६६,३०१, ४०४, ४१ <u>४,</u>                                                                                                                    | रानी घारिणी—६८६                                                                                                                                                                        |
| ४१८,४५४,४५५-५६,४६०-६३                                                                                                                             | रासायनिक तत्त्व१२०                                                                                                                                                                     |
| ४६४-६८, ४७२, ४१७, ६७४,                                                                                                                            | राशि—७६४                                                                                                                                                                               |
| ७११                                                                                                                                               | रुस शब्द—११० .                                                                                                                                                                         |
| योग आस्रव—३७९-८०, ३८२,                                                                                                                            | रूपी—६८, ४२४                                                                                                                                                                           |
| ४२४-५                                                                                                                                             | रूपी-अरूपोसम्बन्धी प्रश्तोत्तर-–७६६                                                                                                                                                    |
| योग जीव है४०५,४१६-२१                                                                                                                              | रोग परीपह—५२२                                                                                                                                                                          |
| योग और संयम—४७२-७३                                                                                                                                | रौद्रघ्यान४११,६६८-६                                                                                                                                                                    |
| योग-निरोध और फल—५४४                                                                                                                               | लक्षण (द्रव्य जीव के)४२७                                                                                                                                                               |
| योग-प्रतिसंलीनता तप—६५३                                                                                                                           | लघुत्व कसे प्राप्त होता है२६४                                                                                                                                                          |
| योगवाहिता—२३२                                                                                                                                     | लगंडदामी तप—६५०                                                                                                                                                                        |
| योग संवर का हेत् है या निर्जन                                                                                                                     | लतिका चन्द—१११                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                   | -C 11-11 11-15                                                                                                                                                                         |
| का ? ६८०-६८८                                                                                                                                      | लब्बि—५५३, ५५४, ५५५, ५५६                                                                                                                                                               |
| का ?६८०-६८८<br>योगसत्य-४२६                                                                                                                        | लब्ब४६३, ४६७, ४६४, ४५५<br>लबन-पुष्य२००                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| योगसत्य—४२६                                                                                                                                       | लयन-पुण्य—२००<br>लाम अन्तराय कर्म—३२४<br>लूझाहार—६४७                                                                                                                                   |
| योगसत्य—४२६<br>योजन—६२                                                                                                                            | लयन गुण्य—२००<br>लाम अन्तराय कर्म—३२४<br>लूसाहार—६४७<br>लेबोडियर—११८                                                                                                                   |
| योगसत्य—४२६<br>योजन—६२<br>योनि—३५<br>रंगण—३२                                                                                                      | त्यन-पुण्य२००<br>लाम अन्तराय कर्म३२४<br>क्ष्याहार६४७<br>क्षेत्रोदियर११८<br>केश्वा४०६, ४१०, ४६६, ४६६                                                                                    |
| योगसत्य—४२६<br>योजन—६२<br>योजि—३५<br>रंगण—३२<br>रतिबोहनीय कर्म—३१६                                                                                | स्यन-पुण्य२००<br>स्राम अन्तराय कर्म३२४<br>कूबाहार६४७<br>स्त्रोहितर११०<br>स्ट्राम४०६, ४१०, ४६६,४६६<br>स्रोक१३०, १३१                                                                     |
| योगसत्य—४२६<br>योजन—६२<br>योजि—३५<br>रंगण—३२<br>रतिबोहनीय वर्म—३१६<br>रत्वबृदि—६७६                                                                | स्यन-पुण्य२००<br>लाम अन्तराय कर्म३२४<br>लूबाहार६४७<br>लेबोडियर११८<br>लेक्स४०६, ४१०, ४६६,४६६<br>लोक१३०, १३१<br>लोक अलोक का विमानन१३०-३१                                                 |
| योगसत्य—४२६<br>योजन—६२<br>योजि—३५<br>रंगण—३२<br>रतिबोहनीय नर्म—३१६<br>रत्नपूरि—६७६<br>रस—११३, ४५३                                                 | स्यन-पुण्य२०० लाम अन्तराय कर्म३२४ लूबाहार६४७ लेबोदिबर११८ लेखा४०६, ४१०, ४६६, ४६६ लोक१३०, १३१ लोक अलोक का विमानन१३०-३१ लोकाकारा७६६                                                       |
| योगसत्य—४२६<br>योजन—६२<br>योजि—३४<br>रंगण—३२<br>रतियोहनीय वर्म—३१६<br>रत्तपूरि—६७६<br>रस—११३, ४४३<br>रस नामकर्म—३१४                               | लयन-पुण्य२०० लाम अन्तराय कर्म३२४ लूबाहार६४७ लेबोज्यर११८ लेखा४०६, ४१०, ४६६, ४६६ लोक२३०, १३१ लोक अलोक का विमाजन१३०-३१ लोकाल                                                              |
| योगसत्य—४२६ योजन—६२ योजि—३५ रंगण—३२ रर्तवगोहनोय नर्य—३१६ ररत्नपूरि—६७६ रस—११३, ४४३ रस नामकर्य—३६५ रस्येन्द्रिय आसन—३-६, ४५३-५४                    | लयन-पुण्य२०० लाम अन्तराय कर्म३२४ लूबाहार६४७ लेबोज्यिर११८ लेखा४६, ४१०, ४६६, ४६६ लोक१३०, १३६ लोक आविक्षात्र१३०३१ लोकाला                                                                  |
| योगसत्य—४२६ योजन—६२ योजि—३५ रंगण—३२ रर्तवगोहनोय नर्य—३१६ रर्तनपूरि—६७६ रस—११३, ४४३ रस नामकर्य—३६५ रसेनेट्रय आसन—३=१, ४५३-५४ रसेनेट्रय-यल प्राग—३० | लयन-पुण्य२०० लाम अन्तराय कर्म१२४ लूसाहार६४७ लेबोब्यर११८ लेखा४६, ४१०, ४६६, ४६६ लोक२३०, १३१ लोक अलोक का विमानन१३०-३१ लोकाहाय७६२ लोकाव्या४४६ लोकप्यार नित्य वर्ग६६३-६४ लोक-वर्श, ३१४, ३१६ |
| योगसत्य—४२६ योजन—६२ योजि—३५ रंगण—३२ रर्तवगोहनोय नर्य—३१६ ररत्नपूरि—६७६ रस—११३, ४४३ रस नामकर्य—३६५ रस्येन्द्रिय आसन—३-६, ४५३-५४                    | लयन-पुण्य२०० लाम अन्तराय कर्म३२४ लूबाहार६४७ लेबोज्यिर११८ लेखा४६, ४१०, ४६६, ४६६ लोक१३०, १३६ लोक आविक्षात्र१३०३१ लोकाला                                                                  |

बर्ग्य निर्यन्य--५१७

```
शब्द-सूची
     वचन असंयम---४७३
                                      वाचना स्वाध्याय तप—६६७
     वचन आसव---३८१
                                      वामन संस्थान नामकर्म— ३३७
     वचन-बल प्राण—३०
                                      वायुकाय असंयम-४७२
     वचन पुण्य--२००
                                      विकत्ता—3x
     वचन योग-४५४, ४५६
                                     विकार---४५२-५४
     वचन वर्णणा---२८२
                                     विक्रतियाँ-११४
     वचनविनय तप— ६६२
                                     विज=३१
    वचन संवर--५२६
                                     वितत शब्द— १११
    वज्रऋपभनाराच संहनन नामकर्मः—
                                     विदारण क्रिया आधव--३८४
                             १६४
                                     विनय--- २१६
    वध परीपह—५२२
                                    विनय तप--६५६-६४
    वनस्पतिकाय असंयम—४७३
                                    विपर्यय मिध्यादरांन— ३७४
    बन्दना--- २११-१२
                                    विपाक अनुभाग--६०६
    बन्दना से निर्गरा और पुण्य—२११-
                                    १२
                                    विभाग— ११३, ११४
   वर्गणाएँ (पुड्गल की)—२८२
                                    विरत-४७६-७८
   वर्गतप—६२८
                                   विस्ताविस्त-४७६.७८
   वर्ग वर्गतप—६२८
                                   विरक्ति संवर--- ४२४, ४४७
   वर्ण और संस्थान—११३
                                   विरमण-- ५४७
   वर्णनाम---- ३३४
                                   विरसाहार—६४७
  वर्तमान काल— ८६
                                  विवस्त अयनासून मेवनता कर—६४४
  वसुभूति—२१
                                  वस्त—३४
                                  विवेगाई प्रायश्चित तर-- ४४
  वस्तुओं की कीटियां—७६४
                                  विषय (इदियों के)-१४१
ं बस्त्र—७५, ८६
                                  विक्रिप्टता—३४२
  वस्त्र-पुण्य---२००
                                 वीर—४६
  वाक् गृप्ति—५१४
                                 बोध्यम-२०-२१
  वाचना—६६६
                                 बीरावनिक तर-६४१
```

वीर्यं—२२०, २२४, २४०, ४१४.१६,
४७४.-७६ ४८३, ४८४.-६
वीर्यं अन्तराय कर्मं—२२४
वृत्तिगरिसंक्यान तप—६४०
वृत्तिसंक्षेत्र तप—६४०
वेद—२१
वेदना—४६८, ६२२-२३, ६७४
वेदनीयकर्मं—३८, १०७, १४४, २३०

वैक्रिय-एश्स, ७२६ वैक्रिय कीए-रदर वैक्रिय कीए-रदर वैनियक निध्यादर्श-२७५ वैवाद्दय तर-३१३, २१७, ६६४-६५ वैवाद्दय तर-११३, वैदाय-पृवक)--६७-वेदाया-पृवक)--६७-व्यवक्षायी-४६१

व्यापात व्यवसम—६३१ ब्युत्समं तप—६४१-७२ शंदूरावर्तं तप—६३७ व्याच्य—१२०-२४ च्याव-१४०-१४, ४४२ च्याव-पृथ्य—२०० च्या प्रियह—५२२ च्यां प्रियह—५२२

दाल्य—६६२ •्रेन ल्यान—४३४ . शीलप्रवातविचार—२१६
शुक्त ध्यान वर्र—६७०-७१
शुक्त ध्यान वर्र को अनुमेशाएँ —६७१
शुक्त देखा—४६७
शुक्त देखा—४६७
शुक्त योग—३६१
शुक्त योग—३६१
शुक्त योग—३६६
शुक्त योग—३६६
शुक्त योग—१६६
शुक्त योग्यान्ट स्ट्रिस्
शुक्त योग्यान्ट स्ट्रिस्
शुक्त योग्यान्ट स्ट्रिस्
शुक्त योग्यान्ट स्ट्रिस्
शुक्त आवुर्य कम और उत्तको उत्तर
प्रकृतियोग्यान्ट स्ट्रिस्
शुक्त आहारक अञ्जोषांग नामकर्य—
१६४
शुक्त आहारक शङ्कोषांग नामकर्य—

तुम ज्योत नामकर्मे—१६६ शुम औदारिक अङ्गोपांग नामकर्मे— १६४ शुम औदारिक राग्रीर नामकर्मे— १६३ तुम कर्मे—१४३, २७७

शुभ कार्मण घारीर नामकर्म—१६४ शुभ ग्रंग वासकर्म—१६६ शुभ तीवक्टूर नामकर्म—१६६ शुभ तीजस दारीर नामकर्म—१६४ शुभ तीवाज्य ने वेथ-हेतु—२०६-१० शुभ दीवांयुला के वेथ-हेतु—२०६-१० शुभ देवांयुला नोबंध-हेतु—रे०६-१० शुभ देवांयुला नोबंध-से, १६३

शुभ देवानुपूर्वी नामकर्म--१६३

शम नामर्फ--१६२-६६

.संयतः.जीव—२३८, ४७८, ४८२

संयतासंयती—४७५

धुभ स्थिर नामकर्म-१६४

षुभ सुस्वर नामकर्म-"१६५

संयम — १७०<u>० ५२२, प्रवेद प्रवेद</u> प्रवे, प्रथे, प्रथे, ६६२, ६६३ संयम और वासठ योग — ४७२-७३ संयम और वासठ योग — ४७२-७३

नव पदार्थ

६६२

त्याग -- १.२४, ४००४ संतर कब होता है-संतर--४४, ३०६, ३६१, ३६३, ३६४, ४०४,४३३-३४,४४४-६,४४०, संतुष्ट चर्चा--६४२

संबर (अप्रमादावि) और वंका-समायान—४३४-३५ संस्थात—११३ संबर आस्त्र द्वार का अवरोषक संदाम मिय्यादर्शन—३७४ पदार्थ—४०४-७ संहियमाण चर्या—६४१

पदार्थ--४०४० सहित्यमाण वर्या--६४१ संवर अनुभेसा---४२० सकंप-निकंप--४१३-१६, ४१८ संवर एवं आसन का सामान्य स्वरूप--३८६ ११४

स्वरूप—३८६ स्वर और आंत्न-निप्रह—४०७ संवर और निर्जय का सम्बन्ध —६६०-६६ संवर और निर्जय के हेर्नु—६०-६६ संवर और निर्जय के हेर्नु—६०-६६ संवर और निर्जय के हेर्नु—६०-६६ संवर और प्रदेश—४१७-१६ संवर और प्रदेश—४१७-१६ संवर और प्रवेश—४१७-१६

संवर और निर्वेर के हेतु—६००-देद संवर और प्रदेश—४१७-१६ संवर और पीच पारिय—१४६ संवर और पीच पारिय—१४६ संवर को पोसागा—१४०६ संवर के मेर—१०० संवर के मेर—१००-२० संवर के मेर—१००-२० संवर के बीच मेर एवं वनंत्री परिसाया—१२४-१६

संबर सहा पदायं हैं---४०४-४

साय प्रमाण—६१
समादानिकया आस्त्र —१६३
समादानिकया आस्त्र —१६३
समिति —११५,६५,१६,६१
सम्बन्ध्य —१५,१६,५१६
सम्बन्ध्य —१५,५१,५१६
सम्बन्धादि गीय संब —१६१
सम्बन्धादि गीय संब —१११
सम्बन्धादि गीय संब और
प्रत्याख्यान का सम्बन्ध —११५,६१५
सम्बन्ध दर्शन —११,३१५
सम्बन्ध दर्शन —११,३१५

सविचार अनशन-६३१

. सर्व सिद्धों के सुख समान हैं—७५४ संशरीरी--३५ सहज निजेरा--५६०, ५६१, ६१०, ६११

सर्वे विरति संबर---५२६-२६

सांसारिक सुख और मोक्ष सुखों की सुलमा—७४७ साकार जययोग--४७६-द० सागरोगम काल---६२ सातावेदनीय कम---१४६, २२०-२१ २२४ सातावेदनीय कमें के बंध-हेल---

२२०-२१, २२४ सातासाता बेदनीय कर्म के बन्ध-हेत—२२४

साविक—६६५ सावारणदारीर नामकर्म—३३८ सामायिक—४४७ सामायिक चारित्र--५२३,५३८, ५३६ सामायिक चारित्र की उत्तत्ति—५३६ सावय—४५, २३६

सादिसंस्थान नामकर्म—३३७

सावच आत्व-४६२ सावच कार्य और गोगासव-४४,४४४ सावच कार्य का आपार-२३६,४६६ सावच योग-१५८,२४३,४४६,४४४ सिद्ध-७२८, ७४२, ७४८, ७४०-४१

सिद्धजीव का लोकाग्र पर रुकते का कारण—७४५ रिक्त रुक्का —३९४

सिद्ध-मत्सरुता—२१४ सिद्धतेन गणि—३६७ सिद्ध-स्थान—७४३, ७४= सिद्धों के ३१ गुण—७४६ सिद्धों के गुण—७४६

सिद्धों के १५ मेद--७५०-५१ स्त्री वेद--३१७-१८ सिद्धों के मूख--७४= स्यविर---६६४ सिद्धों में प्राप्य आठ विशेषताएं — स्यविर-वत्सलता---२१५ स्थानायतिक तप—६४६ ७४६-४७ मुख--१४२, १७१,२४८, २८१, २८३, स्थावर नामकर्म-३३८ २८६-६०, ६८६, ७२४, ७१४ स्नातक निग्रंन्य--५३७ मुखलाल, पंडित-- ६८६, ७१८ स्पर्श--४५४ सम्बराय्या-३२६ म्पर्शनक्रिया आसव—३८३ मुस—४७३ स्पर्श नामकर्म--३३३, ३३५ मुप्तजापत- ४७६ स्पर्रानेन्द्रिय आसव-१८१, ४४४ म्थामण्य---२३२ स्पर्रानेन्द्रिय संवर—५२६ मूदमत्त्र-स्युग्द्रव--११४ स्वभाव-- २७६ सुरम नामकर्म- ३३५ स्वयंबद्ध सिद्ध—७५०, ७५४ मुहमसम्पराय चारिश्र—५२३ स्वयंभत--३५ मदनगम्पराय संयत--४३६ स्वलिङ्गी विद्य-७५०, ७५४ सूची-बुजाब आधन—३८१, ४५१-६० स्वहस्तक्रिया आस्त्रन-३५४ सूची दुशाग्र संवर-- ४२६ म्बाध्याय तग---६६६-६७ सुयं सागर, मनि-६१२ स्वामाविक आसव—४६४ स्थितियाँ (कर्मी वी)---७२१-७२३, धेवार्तसंहतन नामस्य--३१७ દિવતિ સ્ત્વ—૭૨૭, ૭૧૬, ૭૧૬ सोपक्रम क्रमं— ६७४-७६ हास्य मोड्नीयस्म-११५ सोनित बाह्य-२२ हिड्ड--र

